| वीर      | सेवा मन्दि | दर 🎘     |
|----------|------------|----------|
|          | दिल्ली     | ×        |
|          |            | \$       |
|          |            | 8        |
|          | *          | 8        |
|          |            | X        |
| कम सख्या | 5353       | <u> </u> |
|          | 239.7 18   | रेडाम 🕱  |
| काल न ०  |            |          |

## शीकव्यिस्रीआरजैनप्रश्वमातायाः पश्चवती मणिः [ १५ ]

तार्किकशिरोमणि-शीक्षेत्रसेनदिवाकरप्रणीत-श्रीसम्मतितर्कप्रकरणस्य वर्कप्रधानन-श्रीमदभवदेवस्रिविहितश्रीतस्ववोधिनीवृत्त्वतुसारेण सङ्काळितम्

# श्रीसम्मतितत्त्वसोपानम् ।



सङ्क्रियता---

्रजेनरत्न-च्यारूपानवाचस्पति-कविकुलकिरीट-स्**रिसार्वभौम-जैना**चार्य श्रीमद्विजयलन्धिसूरीश्वरजी महाराजः।



प्रकाशक :---

चन्द्रलाल जमनादास शाह कार्योधकारी, श्रीलन्धिसरीश्वरजी जैनप्रन्थमाला छाणी ( वहोदरा राज्य )

वीर सं. १४७१

विकस स. १००२ आत्म सं. ५०

इस्बीसन् १९४६

अतीनां पश्चशतम्

मुख्यं क्यकपञ्चकम्

मकाशकः प्राप्तिस्थानम साद चन्तुकास जमनादास श्री कव्पिस्रीभुर जैनप्रन्थमाला स्राप्ती ( बकोदरा )

卐

मुद्रक:— शाह गुलाबचंद लल्छमाई, महोदय त्री. प्रेस-मावनगर.

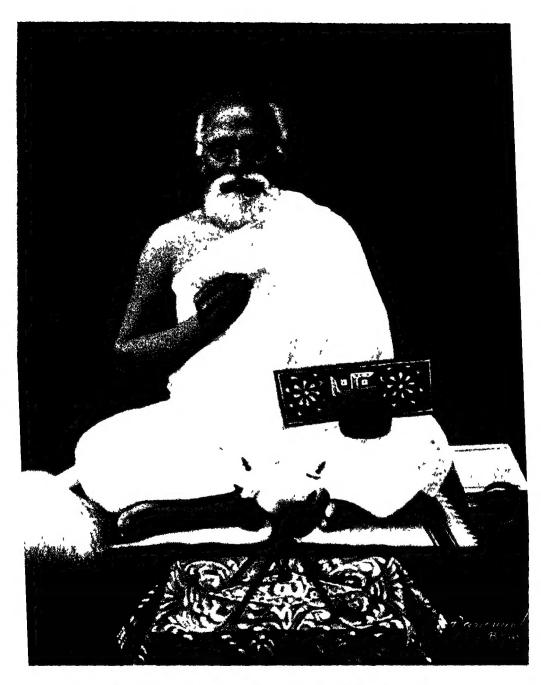

जैनरत्न व्या. वा. कविकुलिकरीट स्रिसार्घमीम जैनाचार्य श्रीमद्विजयलिघसुरीश्वरजी महाराजः



વિદ્વાન્ વાંચકા સમક્ષ 'સમ્મતિતત્ત્વસાપાન ' નામક આ શ્રન્થરત્નને રજ્ કરતાં અત્યન્ત આનન્દ થાય છે.

'તત્ત્વન્યાયવિભાકર'ના પ્રકાશન પછી આ તેના જેવું જ મહત્વનું પ્રકાશન છે. અમારા તત્ત્વન્યાયવિભાકરના પ્રકાશનને જૈન જૈનેતર વિદ્વાનાએ સારા આવકાર આપ્યા છે. અનેકાન્ત, જૈન, આત્માનન્દ પ્રકાશ, જૈન ધર્મ પ્રકાશ, કલ્યાણ (ત્રિમાસિક) આદિ અનેક સામયિકાએ તેને જૈન દર્શનના મહાન આકરબન્ય ગણાવી તેનું સન્માન કર્યું છે. તેમાય કલ્યાણ (ત્રિમાસિક)મા પ્રકાશિત થયેલી પૂ. વિદ્વાન્ સુનિરાજશ્રી કનકવિજય- છત્તી અને જૈન ધર્મ પ્રકાશિમાં પ્રકાશત થયેલી ભાવનગર રિયાસતના ભૂતપૂર્વ ન્યાયાધીશ સાક્ષર શ્રી. છવરાજ એ ધવછ દાશીની સમાલાયનાએ વિદ્વાનાનું સારું જેવું લક્ષ આ બન્યની મહત્તા પ્રત્યે આકર્ષિત કર્યું છે.

આ શ્રો 'સમ્મતિતત્ત્વસાયાન ' બ્રન્થ સ્વતન્ત્ર કૃતિ નહી પક્ષ સંકલના છે. જૈન तर् शास्त्रना पुरस्कर्ता भढान् तार्डिक्शरामिश श्रीमङ् सिद्धसेन दिवाकरना सम्भतितर प्रकरण ઉપર તર્ક પંચાનન શ્રી અભયદેવસરિજીની તત્ત્વળાધિની નામની ડીકા છે. સમ્મતિતર્કની જૈન ન્યાયના મહાન અને દર્શનપ્રભાવક ગ્રન્થ તરીકેની જૈન સમાજમાં ખ્યાતિ છે. છેહા કૈટલાક સમયથી આ બન્યનું અધ્યયન-પરિશોલન અલ્પ થતાં આ બન્ય અશુદ્ધપાય થયા છે. ગુજરાત પુરાતત્ત્વમન્દિર તરકથી પ્રકાશિત થયેલા સંશકરણમાં શહ કરવાના પ્રયત્ન તેના સંપાદકા પં. સખલાલ અને પં. અહેગરદાસે કર્યી હાવા છતાં હજી પણ કેટલાંક રથળા એવાં છે જેને શુદ્ધ ન કહી શકાય. આવા અશુદ્ધ રથલાને લીધે તેના અસ્યાસિ-ચાને અભ્યાસમાં નડતર થાય છે. ઉક્તાદીકામાં સળંગ પૂર્વપક્ષ ક્ષર્ક પછી સળંગ ઉત્તર-પક્ષ આપવા: આમ પદ્ધતિ છે આ પદ્ધતિને લીધે અભ્યાસિયાને આખાય પૂર્વ પક્ષ યાદ રાખવા પડે છે. આ સંકલનામાં આ સુરકેલીના અંત આવવાના સફલ પ્રયતન કરાયા છે. પહેલાં પૂર્વપક્ષની ચાડી મુક્તિએ આપી પછી તે મુક્તિએ ના ખંડનરૂપ ઉત્તર-પક્ષ, વળી પાછા થાડા પૂર્વપક્ષ અને ઉત્તરપક્ષ: આમ લગભગ પ્રશ્નોત્તર પદ્ધતિએ સમ્પૂર્ણ ગ્રન્થની સંકલના કરવામાં આવી છે. જે ભાગ અશ્**લ** રહી ગયેલા છે તેને રદ કરી નાખ્યા છે. રદ થયેલા ભાગને હીધે રસક્ષતિ અને સંબન્ધક્ષતિ ન થાય તે માટે યાગ્ય અતુસંધાન કરી લેવામાં આવ્યું છે. એક વાત ખાસ નોંધવા જેવી છે અને તે એ કે

આ શ્રન્થની સંકલના શ્રો અભયદેવસ્રવિજીની તત્ત્વગાધિની વૃત્તિના આધારે જ કરાઇ છે. એમનું આલેખન કાયમ રાખવામાં આવ્યું છે. બધી પંક્તિઓ તે વૃત્તિની જ છે.

વાંચકાને તે વૃત્તિ જ અવલાકીય છીએ એવા જ અનુભવ થશે. શ્રી અભયદેવસૂરિજીની વિશાલવૃત્તિમાં મૂલ કારિકાના અર્થ વેરણ છેરજુ થયા છે જ્યારે અહિં શરૂમાં જ કારિકાના અર્થ સમ્પૂર્ણ આપ્યા છે બધી કારિકાઓની સંસ્કૃત છાયા પણ આયાની નીચે સાથે જ આપી દીધી છે જેથી કેવલ સંસ્કૃતના જ્ઞાતાએ પણ કારિકાના મર્મને સમજી શકે.

શ્રી સમ્મતિતક અને તેની તત્ત્વગોધિની ટીકારૂપ પ્રાસાદ પર ગારાહેલુ કરવાને નિસરણીરૂપ યથાર્થનામા આ શ્રી સમ્મતિ–તત્ત્વ–સાપાન શ્રન્થના સંકલનાકાર, જેમના પુષ્યનામથી અમે અમારી શ્રન્થમાલા પ્રસિદ્ધ કરીએ છીએ તે પૂજ્યપાદ સમર્થ વિદ્વાન્ આયાર્થદેવ શ્રીમદ્ વિજયભાષિસ્રીશ્વરજી મહારાજ છે. પૂ. મહારાજશ્રીની અન્ય કૃતિઓની જેમ આ શ્રન્થના પ્રકાશનતું પણ સૌભાગ્ય અમને મહયું તે માટે અમે મગરૂળ થઇએ છીએ.

આ ઉપરાન્ત પૂ. મહારાજશ્રીની બીજ કૃતિ ' સ્ત્રાર્થ મુક્તાવિલ 'નું પ્રકાશન પશુ અલ્પ સમયમાં જ વાંચકાની સેવામાં રજ્યૂ કરી શકીશુ. આ ગન્ય હાલ પ્રેસમાં છે અને લગભગ પૃર્શું થવાની તૈયારીમાં છે. આ સિવાય પૂ શ્રી મલ્લવાદીસ્રિજી મહારાજકૃત અને શ્રી સિંહવાદી ક્ષમાશ્રમણની વૃત્તિથી સમલંકૃત ' શ્રી હાદશારનયચફ 'નું સમ્પાદન મહાન્ પરિશ્રમપૂર્વ ક પૂ. આચાર્ય દેવ વિદ્ધ દ્વીગ્ય રીતિએ કરી રહ્યા છે તેના પણ પ્રકાશનનું સોલામ્ય અમને મલનાર છે. રાજગચ્છીય શ્રી માનતું ગસ્ર રિજકૃત પાંચ હજાર શ્લાકપ્રમાણ સંરકૃત પહાબહ શ્રી શ્રેયાંસનાથચરિત્ર અને શ્રાહિવિધ પ્રકરણ ગુજરાતી અનુવાદ આ બન્ને પ્રસ્તિકાનું સંપાદન પૂ. સનિરાજ શ્રી વિક્રમવિજયજી મ. અને પૂ. મુનિરાજ શ્રી ભારકર-વિજયજી મ. કરી રહ્યા છે આ બન્ને બન્શા હાલ મુદ્રણ માટે પ્રેસમાં છે તે પણ અલ્પ સમયમાં જ વાંચકાની સેવામાં હાજર કરીશું.

આ શ્રન્થના પ્રકાશનમાં તથા અમારા પ્રકાશન કાર્યમાં જે, શ્રુતભક્તોએ સાહાય્ય કરી છે તેમના નામ આ પુસ્તકમાં આપ્યા છે. વિશ્વયુદ્ધના અત્યન્ત માંઘવારીના વાતાવરહુમાં આ શ્રન્થનું સુદ્રદ્યુ થયું હાવાથી ખર્ચ ઘણા થયો છે તા પણ મળેલી સાહાય્યના લીધે પઠતસ્થી પણ અલ્પમૃદ્ધ રાખવામાં આવ્યું છે. સુંદર ગ્લેઝ પેપર અને હાલક્લાથ મજ્ખૂત બાઇન્ડીંગવાલા લગભગ પર ફાર્મના આ પુસ્તકનું આ મૂશ્ય ઘણું જ એાછું ગણાય

અન્તમાં, અમારા પ્રકાશન કાર્યમાં આર્થિક મદદ આપનારા શ્રીમાના, સંપાદન કરી આપનાર સંપાદકા અને અન્ય રીતે સાહાયક થનાર સર્વના આભાર માનીએ છીએ અને પ્રાથમિક છીએ કે, વધુને વધુ શ્રુતસેવાનું સામર્થ્ય અમારામાં આવે.



निश्चितमेथैतद्विपश्चिदपश्चिमानां दुरन्तसंसारकान्तारसंसरणसमासादितक्केश्चभूविष्ठानां प्राणिगणानां परमश्रेयोनिधानभूमिः पुरुषार्थशेखरायमाणो मोश्च एव परमं श्चरणमिति, तद्वास्युपायनिश्चित्रीषायाद्वासंन्भावनाविपरीतभावनादुर्वासनादिवासितान्तः करणस्तीर्थोन्तरीयैरन्यथाऽन्यथा
प्रहणेन प्राहणेन तरलीकुतानामात्यन्तिकसुखपथपरिश्रष्टत्वादेवानन्तभवश्चमणपतितानां मरणतुल्यानामपारकरुणापारावारनिखिल्पदार्थत्रातवेद्याप्तमुख्यभगवदर्धेनमुखान्भोरुहविनिर्यद्वचन। सृतमेयोजीवनविधान-दक्षमिति च ।

तम वचनं नित्यानित्याद्यनेकान्तात्मकप्रत्यक्षादिप्रमाणाविसंवादिवस्तुतक्वन्यवस्थापकं विविध-विकल्पोपनीतनयज्ञान्छोपष्टम्भविधिभेदपदार्थेकवाक्यविधिविधानाम्मध्यस्थवाक्यवस्प्रमाणगोष्ठीगरि-ष्टमत एव प्रतिष्ठापितात्यन्तपरोक्षार्थभद्धानं तीर्थोन्तरीयप्रभापनातीतपदार्थसाधनं वादपरमेश्वग्रया-द्वादसुधाधविततं सुनिर्मन्जवारित्ररत्नाकरमिति ।

एवंविधमपि शासनं प्राचीनपरिकल्पितपापप्रयत्नजातपापसन्दोहपरिपाकपरिणतक्कानावरण-विशेषा लाभपूजास्यातिलोलुपाःकेचिद्विगणय्य तत एव निरमधारणानपि नयानुपादाय साव-धारणीकृत्य निजमतिवैभवप्रस्यापनाय निर्मूलैकान्तनित्यानित्यभेदाभेदसामान्यविशेषकालेश्वरनियति-यदृष्ट्यापुरुषकाराद्यवल्पनेन महतो निवन्धान् दुर्गमसंसारभ्रमणहेत्नारचयास्रक्षुः, प्रकापसामासुश्च सरकहृद्यात् । तदीयप्रकाशितसामान्यचमस्कारादिवज्ञीभृताश्च सन्यक्ल्र्द्धानादपि सुदूरगता बाल-वियो महत्वानान्धकाराच्छादितदृष्ट्यो वभूतुः।

विलोक्य वैवंविधं जगदनुदिनं विपरीतमतिशसारितदुरन्तवाग्जाले सृतप्रायं जटिलतामाविश्वा-णमपाराजुकम्पापगातरङ्गतरिङ्गतान्तरङ्गः पूर्वाभमे ब्राह्मण्यमादधानोऽपि श्रीवर्द्धमानतीर्थकरावेदित-तन्त्वश्रह्ममिक्तसुधाधवलितमानसः पडक्गश्रुतिषड्दर्शनाद्यध्ययनाधिगतदुष्प्रधस्यप्रतिभासम्पदल-कृतः संविग्नदिवाकरः झानिश्रकसस्यसंपादनाय स्वपरसमयतथ्यातथ्यपरीक्षाविधानस्यसङ्कृतिकरस-क्षिषाराधरो द्वात्रिशङ्कात्रिकान्यायावतारादिप्रवन्धजनिकरः कमनीयकविताविनताकरधरः सुनि-श्चित्रवाधकप्रमाणानुपद्धम्भादिकमस्वरितादिपूर्वासार्यम्भग्रामाण्यास्वाविधपरम्परातश्च संवत् प्रवर्ष-

यिक् मृपतिपति विक्रमक्षोणीपाछाऽऽस्थानविद्वत्तारागणसुधाकरः श्वेताम्बरसम्प्रदायाम्बरमणिराचार्य-सिद्धसेनदिवाकरस्तदुज्जिजीविषया सम्यक् श्रद्धादृढीकरणप्रयोजनं षट्षष्ट्रयुत्तरशतसंख्यापरिमाणं सन्मतितर्केप्रकरणं नाम प्राकृतमाषामयमार्योखन्दोषदं प्रकरणमरीरचत् । इदमेव च तत्र तत्र प्रम्येषु सम्मतिरिति सम्मतितर्के इति च व्यवद्वियते, समीचीना मतिर्यस्मात् स सम्मतिः, सम्यर्मन्य-तेऽवबुद्धते प्रामाण्यसर्वद्वत्वनयप्रमाणादिस्वरूपाणि यस्मात् स सम्मतिरिति वा, सम्यक्मननं सम्मतिस्तत्पूर्वकस्तकों हि यत्रेति सम्मतितकं इति वा व्युत्पत्तिः, तकों हि मिध्यादशां प्रामाण्यादि-विषयो नयाभासमूलकः, तनिरासोऽत्र प्रमाणमूलतर्कैः कियत इति सम्मतितर्के इत्यन्वर्थं नाम, इदमेव च नामास्य मूळस्य प्रन्यकर्तुरभिष्रेतमिति मौलविषयातुरोधात् प्राचीनलिखितमूलपत्रातुरोधाद्व्यवहा-राष विशायते। एतेन मूळस्य सन्मतिगर्भितमेव नाम दिगम्बरपरम्परायां महावीरस्य वाचकत्वेन सन्मतिज्ञब्ददर्शनात्तित्सद्धान्तप्रतिपादकत्वेनास्य मूलस्य तेन सह सन्बन्धप्रदर्शनौचित्यात्, ऋषेण भेष्ठमतिमस्वस्यापि प्रदर्शनौचित्यात्, सम्मतिशब्दव्यवहारस्तु सन्मतिशब्दस्य महावीरवाचकत्वे-नामहणाद् अममूलक एवेति मतमपास्तम् , महावीरेणैव प्रतिपादितसिद्धान्तप्रतिपादकरवेनाम्युपेतत्वे भवजिनानां जिनानां शासनं सिद्धं प्रतिपाद्य तद्वपाच्यात्प्रतिपादितार्थोवधारणसामध्येसम्पादकत्वं निजभकरणस्याभिषाय तीर्थकरवचनसङ्ग्रहविशेषप्रतिपादकद्रव्यार्थिकपर्यायार्थिकनयादिव्यावर्णनस्य भद्रं जिनवचनस्य भगवत इत्युपसंहरणस्य च मूलकारकृतस्य चारुताऽनिर्याहात्, सामान्यतयोक्ते-हेंतुमन्तरेण महायीरविशेषार्थपर्यवमायिःवव्यावर्णनस्यानौचित्यात्, मत्सु बहुषु महावीरपर्यायश-ब्देषु परम्परान्तरप्रसिद्धशब्दोपादाने प्रयोजनमन्तरेण मूलकृद्भिप्रायकल्पनाया निर्मूलत्वात्, सम्मद्द इति प्राकृताभिधानस्य गीवीणवाण्यां सन्मतीत्येव च्छाया न तु सम्मतीत्यत्र नियामकाभा-वात्, सन्मतिशब्दस्योक्तरीत्या सार्थेकत्वे वाधकाभावाश ।

पतस्य व्याख्या राजगच्छाछङ्कारेण प्रशुम्नसूरिशिष्येण भर्तृहरिकुमारिछभट्टानन्तरकाळीनेन न्यायवनिमहेन वार्किकशिरोमणिना श्रीअभयदेवसूरिणा विरचिता सामान्यतः पद्मविशतिसहस्व-स्रोकप्रमाणा किसछयितविविधदर्शनवादमहीकहकुठारकल्पा धीरिधषणावधार्यसाराशौ बादमहा- र्णवापरामिधाना आहेतसिद्धान्तप्रतिष्ठापनाऽप्रतीकाशसामध्येप्रसविनी तन्त्ववोधविधायिनी यथाधीमिधाना समुद्धसति । मूळप्रनथः काण्डत्रयेणानिहिष्टविशेषनामा विभक्तो भवेत् तथैव तद्भाष्यापि, नयकाण्डक्षानकाण्डक्षेयकाण्डेत्येवसिधानविशेषश्चप्रचित्तमुद्रितपुस्तकेषूपछभ्यमानस्तप्रकाशकर्षप्रकाशित एव, नतु तथाविध एव स नामविशेषो मूळटीकाकत्रिभिषेत इत्यत्र प्रमाण-मस्त, सामान्यतो विषयमनुस्त्येव प्रकाशकर्ष्ठिः तेषां तथाविधनाम्ना निर्देशः कृत इति भवेत् ।

व्याख्येयं तत्त्वबोधविधायिनी अनेकान्तसिद्धान्तसंस्थापनाधुरीणा दुर्गमतर्कमार्गविविकप्रचारा

दर्शनान्तरीयसुस्ध्मसिद्धान्तोपन्यासपूर्वकमनेकथा ताक्रिराकुत्य तेषामनेकान्तसरणिसमाश्रयणत एव सुसिद्धान्ततेति निरूपणपरायणा अत एव बाळिथयामतिक्वेशेनापि तुरिधामया प्रतिमामणये निक-ष्रद्धाशा समस्तीत्यत्र नास्ति केषामपि संशीतिलेशोऽपि, सामान्यमतिभिरनिधगमनीयत्वादेव च काळकमेण अध्ययनाध्यापनपदातिदूरवर्तिनी यथाबत्परिक्षानिवसुरलेखकशोधकजनकलिहता तत्र तत्राशुद्धिरफोटकाक्षानतकलेवरा दक्षचिकित्सकविरिद्धवा च साम्प्रतं चकास्ते।

विभावनया चास्य सर्वस्य समापश्रव्याकुलितमनाः काळान्तरेऽपि वा कश्चिद्दि तिविकित्सा-कुश्रळः कुश्रळमतिर्भवेदेवेत्यभिमन्यमानो वाळिधिषणानामतिगभीरायामस्यां व्याव्यायामवगाहयोग्य-तासमुक्तासार्थं समुभतप्रासादकल्पाया अस्याः मोपानसदृश्चं सम्मतितस्वसोपानाभिषानं तस्या पव पद्वाक्यजाळान्युपादाय संक्षिप्य च प्रतिविषयं प्रत्येकसोपानकल्पनया परिकल्पितं संक्षेपभूतं प्रन्यममुं समकल्यम् ।

सङ्कलनेऽस्मिन् कारिकार्थाः छ।यायुता यथासम्भवं सुगमतयोपनिवद्धाः,तत्तदर्शनवादा अपि लेग्नेन पूर्वपक्षमादावारचय्य सविस्तरं निराक्कताः न तु महताऽऽडम्बरेण प्रथममेव पूर्वपक्षं विधा-यानुक्रमतस्तत्प्रतिक्षेप आरचितस्तस्वबोधविधायिन्यामिव, ततोऽत्र शटित्येव वालानां पूर्वोत्त-रपक्षपरिज्ञानं भवतीति न सन्देहलेग्नोऽपि ।

आशासे च सम्मतितकेपारावारमन्थनसृह्याळवः सङ्कलनिव्मात्मसात्कृत्य परिकर्मित-मत्त्यो निजवाञ्छासंसिद्धिसम्पन्ना निःशङ्कं सुदुर्गम्याईद्वचनमहार्णवे विहरिष्यन्तीति ।

तथा विश्वहीकृतोऽयं प्रन्थः स्याद्वादशास्त्रसिकानां मुगुश्रूणां वादविज्ञानवुभुत्सूनां विप-श्चिदग्रेसराणाञ्च सन्तोषाय सम्बोभूयादिति ।

सङ्कृत्यिता

## आचार्यश्री विजयलन्धिस्रिः

### आवश्यक संशोधन :

आ पुस्तकना संशोधनमां एक महत्त्वनी अशुद्धि रही जवा पामी छे ते सुधारी हेवा वांचकोने महा-मण छे:

सोपान ३३ मुं. पू. ३१० पछी सम्मति तर्क प्रकः रणनी कारिकाओना अंकमां अण अंको ओछां करवा. जेमके ज्यां गाथांक ॥ ५०॥ छे त्यां ॥ ४७॥ ज्यां ॥ ५१॥ छे त्यां ॥ ४८॥ एम बचे सुघारी लेखें.

## અમારા આર્થિક સાહાય્યકા

મ્મમારા પ્રકાશન કાર્યમાં જે સદ્દગૃહસ્થાએ મ્મમને આર્થિક સાહાય્ય કરી છે તેમના નામા ધન્યવાદપૂર્વક મા નીચે આપીયે છીએ.

| 2000 | શેઠ છગનલાલ કસ્તુરચંદ                           | <b>ખંભા</b> ત |
|------|------------------------------------------------|---------------|
| ५०१  | શ્રી જૈનસંઘ                                    | વડાહી         |
| 309  | માસ્ટર વર્ધમાન સ્વરૂપચંદની ધર્મપત્ની રેવાશ્રેન | વડાલી         |
| 909  | શા. રાજમલછ લીમાછ &: લાલચંદ્રછ                  | બેડા          |
| 49   | મેતા બાેગીલાલ માધવજી -                         | વડાલી         |

પૂ. આચાર્ય મહારાજ શ્રીમદ્વિજય લક્ષ્મણસ્રિજી મહારાજ સાહેળના સદુપદેશથો જે યુહસ્થાએ અમને આ પુસ્તકના પ્રકાશનમાં મદદ કરી છે તેમના નામ નીચે મુજબ છે.

| ૭૫૧ | શા. વીરાજી વનેચંદ્રજી            | રાહિડા | ( સીરાહી શ્ટેટ ) |
|-----|----------------------------------|--------|------------------|
| 101 | શા. વાક્ષાછ રતનચંદ્રછ            | 37     | 77               |
| 101 | શા. ત્રિલાકમંદછ જવાનમ <b>લ</b> છ | **     | 22               |
| 101 | મુત્તા અજગાજી ગામલાજી            | "      | "                |
| 209 | સીંધિ હરખમંદછ ગુલાબમંદછ          | ,,     | 33               |
| 101 | શા. પદ્માછ કપુરચંદછ              | >>     | **               |
| 109 | શા. બાળુલાલજ ત્રિલાક્યંદજ        | "      | <b>&gt;&gt;</b>  |



# विषयानुक्रमः

| विव | याः                                   | ષ્ટ. | Ÿ.   | विषयाः १. पं.                                                  |
|-----|---------------------------------------|------|------|----------------------------------------------------------------|
|     | <b>ज्ञातृ</b> ड्यापारनिरसनम्          |      |      | १७ बजुमानस्य तक्काहकतायां नियम-<br>प्रतीत्यसंमवप्रदर्शनम् ६ १२ |
|     | प्रथमकारिकाशृतरणम्                    | ₹    | १०   | १८ अन्वयेन नियमनिश्चयाभावकथनम् ६ १५                            |
| 3   | प्रथमा कारिका                         | 3    | १६   | १९ व्यतिरेकेणापि तद्भाववर्णनम् ६ १८                            |
| ş   | प्रथमकारिकाव्याख्या                   | 3    | २०   | २० ब्यतिरेकघटकसाध्याभावनिश्चाय-                                |
| 8   | शासनस्य जिनप्रजीतत्वे मान-            |      |      | कतया वाद्यकादर्शनकस्ये विक                                     |
|     | भृद्वर्शनम्                           | 8    | ર    | स्पाऽऽरचनम् ६ २१                                               |
|     | प्रकारान्तरेण पुनर्व्यास्थानम्        | 8    | १७   | २१ ४४यातुपलम्मस्य चातुर्विध्यवर्णनम् ६ २५                      |
| ક્  | प्रयोगेऽस्मिन् दशन्तानुपद्शन          |      |      | २२ स्वभावानुपलम्भस्य तत्राप्रवृत्तिः                           |
|     | <b>बीजोद्भावनम्</b>                   | 8    | १९   | प्रदर्शनम् ६ २६                                                |
| 9   | जितरागाणां शासनप्रणेतृत्वातु-         |      |      | ६३ कारणानुपलम्भस्य तिष्ठस्थायक-                                |
|     | पपश्चिशक्का                           | 8    | २६   | त्वाभावकथनम् ७ ३                                               |
| <   | तत्समाधानविधानम्                      | 4    | 3    | २४ व्यापकानुपलम्मस्य तन्निश्चयासाः                             |
| 9   | अनुपमसुखं स्थानमुपगतानामिति           |      |      | मर्ध्यप्रतिपादनम् ७ ५                                          |
|     | विदोषणसङ्गत्यतुपपश्चिसमाधान           | 4    | १२   | २५ विरुद्धोपलब्धेरपि द्विविधविरो-                              |
| १०  | तद्विशेषणोपादानस्य मतान्तरनि-         |      |      | धासम्भवद्वारा निरासः ७ ६                                       |
|     | रसनपरत्ववर्णनम्                       | ų    | १५   | २६ स्वभावानुपलम्भादिभिः साधना-                                 |
| 15  | शासनस्य जिनप्रणीतत्वानुवप-            |      |      | भावस्याप्यनिश्चय इत्यभिधानम् ७ १३                              |
|     | <b>चिकथनम्</b>                        | 4    | २२   | २७ वाद्यक्तव्यतिरेकनिद्धायकामाव-                               |
| १२  | उपपत्ती वा प्रामाण्यं स्वतो न स्या-   |      |      | प्रमाण <b>स्याऽ</b> ऽत्मपरिणामविशेष <del>त्व</del>             |
|     | दिति पूर्वपक्षरचनम्                   | ų    | રષ્ટ | दोषोद्भावनम् ८ ५                                               |
| १३  | तस्योत्पत्ती कार्ये क्षती च स्वतस्त्व | -    |      | २८ अम्यवस्तुकानकशत्व च विकरूप्य-                               |
|     | <b>प्रतिपादनम्</b>                    | e,   | ર્ષ  | दोषाभिधानम् ८८                                                 |
| १४  | मनपेक्षत्वदेतोरसिद्धतोद्भावनपू-       |      |      | २९ अभाषास्यस्य प्रमाणत्वासम्भव-                                |
|     | र्वकं गुणानामपेक्यमाणानां प्रमा-      |      |      | वर्णनारम्भः ८ २२                                               |
|     | णतोऽनुपलम्भसाधनम्                     | દ્   |      | ३० अभावप्रमाणोद्ये निमित्तभूतस्य                               |
| 24  | उत्तरपक्षारचनम्                       | Ę    | 9    | वस्तुसद्भावप्रहस्य विकल्पनम् ८ २३                              |
| P   | वायुक्तज्ञातुम्यापारलक्षणप्रमाणे      |      |      | ३१ प्रतियोगिस्मरणस्यापि विकल्प्य-                              |
|     | प्रत्यक्षाभाषप्रदर्शनम्               | Ę    | १०   | दूषणम् ८ २७                                                    |

| विष  | याः                                  | g. | Ý  | विषयाः                                                             | Z. | ч. |
|------|--------------------------------------|----|----|--------------------------------------------------------------------|----|----|
| 32   | <b>अमावप्रमाणेनाभावप्रतीताव</b> पि   |    |    | ४८ स्वनिश्चयेऽपि प्रामाण्यं स्वत इति                               |    |    |
|      | <b>प्रतियोगिनिवृत्त्यसिद्धिकथनम्</b> | 9  | 3  | पूर्वपक्षविधानम् १३                                                | }  | २४ |
|      | तत्रैव दोषान्तरप्रदर्शनम्            | ९  | Ę  | ४९ भिन्नसम्तानविषयसमानजातीय                                        |    |    |
|      | निश्चितस्यानिश्चितस्य च तस्य         |    |    | ब्रानान्तरलक्षणसंवादकब्रानपेश-                                     |    | Ų. |
|      | प्रमाणत्वाभाव प्रदर्शनम्             | 9  | १३ | त्वे दोषोद्भावनम् १२                                               | }  | २५ |
|      | स्वतः प्रामाण्यमङ्गः                 |    |    | ५० एकसंतानविषयभिष्रज्ञातीय-                                        |    |    |
| 34   | स्वोत्पत्ती प्रामाण्यस्य स्वतस्त्व-  | _  |    | शानान्तरस्य तथात्वेऽपि दोषः                                        |    |    |
|      | ब्युदासः                             |    | २५ | मकटनम् १                                                           | ŧ  | *  |
|      | स्वतः प्रामाण्यातुत्वत्ती ज्ञानस्य   |    |    | ५२ पूर्वपक्षप्रतिविधानारम्भः १३                                    | Ł  | 4  |
|      | कि स्वक्वितरयाशंक्य समाधा-           |    |    | ५२ संवादबानस्य प्रामाण्यनिश्चायः                                   |    |    |
|      | नविधानम्                             | 80 | ٤  | क्त्वसमर्थनं तत्रानवस्थादिः                                        |    |    |
|      | प्रामाण्यस्य दाक्तिस्वरूपनामादांक    |    | Ì  | दोपूपरिहारश्च १३                                                   | ŧ  | १४ |
|      | तत्प्रतिविधानम्                      | 80 | १३ | ५३ संवादक्षानस्य साधनकानविषय-                                      |    |    |
|      | ज्ञानाच्छकेभेंद्र सम्बन्धासम्भवी     |    |    | त्वतद्रस्थविषयत्वासम्भवाश्र तस्य-                                  |    |    |
|      | पपादनम्                              | 80 | २० | प्रामाण्यनिश्चायकत्वमिति मतः                                       |    |    |
| 39   | प्राप्ताण्यस्योत्सर्गिकत्यनिरा-      |    |    | निरासः १                                                           |    | ۹, |
|      | करणम्                                | ११ | 8  | ५४ संवादक्षाने वककदोपनिरासः १                                      | 3  | ११ |
|      | स्वकार्ये प्रामाण्यस्य स्वतस्त्व-    |    |    | ५५ अभ्यासदशायामध्यनुमानात्सा-<br>धनज्ञानस्य प्रामाण्यनिश्चयात्     |    |    |
|      | मिति पूर्वपक्षारम्भः                 | ११ | १० | अन्हानस्य श्रामाण्यानश्चयात्<br>प्रवृत्तिरिति मतान्तरप्रदर्शनम् १। | 2  | १८ |
|      | संवादशानापेक्षा न सम्भवतीः           |    |    | ५६ तदाऽनुमानमन्तरेणापि प्रश्नु-                                    | 9  | 10 |
|      | त्यभिधानम्                           | 55 | १२ | त्रिरित्यपरमतनिर्देशः १।                                           | 2  | २० |
|      | न वा कारणगुणावेश्वति रूपणम्          |    | १६ | ५. प्रामाण्यं प्रति संदेहिवपर्यय-                                  | •  | •  |
|      | उत्तरपक्षस्य निमित्तान्तगनपेश्न      |    |    | समर्थनम् १९                                                        | 4  | ą  |
|      | शब्दविकल्पनद्वारेण विधानम्           | ११ | २० | ५८ अप्रमाणे वाधककारणदोषज्ञाने                                      | •  | •  |
| 88   | प्रमाणकार्यस्य याधात्म्यपरि-         |    |    | नियते न तु श्रमाणे इति नियम-                                       |    |    |
|      | ब्छेद्स्य श्रानकार्यत्वासम्भव-       |    |    | निरासः १९                                                          | 4  | 9  |
|      | प्रवृश्तेनम्.                        | ११ | २३ | वेदापौरुषेयताभङ्गः                                                 |    |    |
| Ro'  | श्चानविशेषकार्यत्वं विशेषना न        |    |    |                                                                    |    |    |
|      | बाधारहितस्वलक्षणाः, तद्वाध्यत्वा     |    |    | ५९ प्ररणाजनितबुद्धरप्रामाण्यनिह-                                   |    |    |
|      | सक्भवादिति वर्णनम्-                  | ११ | २७ | पणम् १                                                             | 4  | २१ |
| ષ્ઠફ | अदुष्टकारणारब्धत्वं न विशेष          |    |    | ६० नापीरुषेयत्वं प्रसञ्यप्रतिवेध-                                  |    |    |
|      | इत्यभिधानम्                          | ६२ | ξo | रूपमिति समर्थनम् १                                                 | 4  | २७ |
| 82   | संवादित्वस्यापि न विशेषतेति          |    |    | ६१ न तद्भावप्रमाणप्राद्यमिति-                                      |    |    |
|      | जारपनम्                              | १२ | १९ | प्रकाशनम् १                                                        | 4  | २८ |

#### विववाशकाः

| विषय | π:                                                            | g. | ψ, | विषयाः प्र.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | पं.   |
|------|---------------------------------------------------------------|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| ६२   | श्वातस्याशासस्य वा प्रमाणपञ्च-<br>कामावस्य नाभावत्रमाणोत्थाप- |    |    | ७८ अन्तरालेऽदर्शनं वर्णसंस्कारल-<br>क्षणाभिज्यत्त्वभावनिवन्धनमि-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
|      |                                                               | 38 | 6  | त्यस्य खण्डनम् १८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | २८    |
| ६३   | प्रमाणवञ्चकरहितस्यात्मनोऽपि                                   |    |    | ७९ श्रोत्रसंस्कारस्रभणाभिव्यत्तयः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
|      | न तथात्वमित्यभिधानम्                                          | १६ | १२ | भावपक्षमञ्जनम् १९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | É     |
| ÉR   | प्रमेयाभाषस्य सहकारिको नाग                                    |    |    | ८० व्यक्षकनानात्वकस्पनाया निरा-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|      | मान्तरेऽभाव इत्यस्य निरसनम्                                   | १६ | १४ | करणम् १९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ११    |
| 84   | वेदस्यानादिसःवमिप नामावप्र-                                   |    |    | ८१ उमयसंस्कारस्वरूपामिब्यस्प्भा-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
|      | माणोत्थापकर्मिति वर्णनम्                                      | १६ | २१ | वपक्षनिगकरणं परार्थवाक्यो-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| 88   | अपीक्षेयत्वं न पर्युदासरूपमिति                                |    |    | श्चारणोपपत्तिप्रदर्शनश्च १९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | १७    |
|      | प्रतिपादनम्                                                   | १६ | २५ | ८२ कस्य नित्यत्विमितिचिकस्पविधानम् १९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| Ęg   | अमादिसस्यस्याप्यसिद्धताप्रद-                                  |    |    | ८३ वर्णाभिध्यकेर्नित्यतानिरासः. १९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | રક    |
|      | र्शक्षम्                                                      | १६ | २६ | ८४ वर्णाभिडयक्तिक्रमनित्यतानिराकः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ٩     |
| ६८   | कालत्वहेतोर्वेदकरणासमर्थपुरुप                                 |    |    | रणम् २०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | _     |
|      | युक्तकालसाधकस्य विकल्पविधाः                                   | •  |    | ८५ वर्णक्रमनित्यनाब्युदासः २०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
|      | नेन निरासः                                                    | १७ | 8  | ८६ वर्णनित्यतादृषणम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •     |
| ६९   | शब्दतोऽपीरुषेयत्वसाधनब्युदासः                                 | १७ | •  | ८७ वैदिकवजनस्य पीरुपेयत्वे प्रयोग-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | १०    |
| 90   | इतरप्रमाणानामपि निरासः                                        | १७ | 88 | ) अपुरागण्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ,,,   |
| ডে   | परार्थं वाक्योबारणमपौरुषेयता-                                 |    |    | ८८ स्वोक्तप्रयोगे आश्रवासिद्धगिर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 65    |
|      | साधकमिति पूर्वपश्लोपपादनम्                                    | १७ | १४ | The state of the s | 11    |
| ७२   | अनित्यशब्दाद्प्यर्थबोधसम्भवे-                                 |    |    | ८९ नित्यं नररचितरचनाऽविशिष्टत्व-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | १८    |
|      | नोक्तपूर्वपक्षों न युक्त इत्येवं                              |    |    | Stabl of Gantalythanny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
|      | तम्मतनिराकरणम्                                                | १७ | २७ | to include and server                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| ७३   | सामान्यविदिष्टिविशेषात्मकशब्द-                                |    |    | 26 Mariagement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | •     |
|      | स्य वाचकत्वसमर्थनम्                                           | १८ | 8  | ९२ अध्ययनदाब्दवाच्यताया हेतुत्व<br>विराह्मणम् २१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | t.    |
| 98   | शब्दे सामान्यं नास्तीति पूर्वपक्ष-                            |    |    | Internetaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
|      | विरचनम्                                                       | १८ | १० | ९३ कर्त्रसमरणविशिष्टस्यापि तस्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| 90   | गोत्वादीनामिव वर्णत्वादिसामा-                                 |    |    | * Same                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | , ,   |
|      | न्यानां सम्भव इति निरुक्तपूर्व-                               |    |    | ९५ कर्त्रस्मरणं नाभावादिश्रमाणरूप-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | १०    |
|      | पक्षनिराकरणम्                                                 |    |    | I INTIC MAINING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | , ,,, |
| 98   | वर्णी वर्ण इत्यनुगतमतेः श्रोत्र-                              |    |    | ९५ कर्तस्मरणयोग्यत। इपविशेषण-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 30    |
|      | प्राह्यत्वनिभित्तत्वभं अनम्                                   | १८ | २१ | स्युदासः २१<br>९६ उपसंहारः २१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| W    | गांचेकत्वप्रत्यभिका आन्ता गांदे-                              |    |    | 14 944.614.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ,     |
|      | रम्तराले ऽवर्शनाविति गाविना-                                  |    |    | सर्वज्ञसाधनम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
|      | नात्वसाधनम्                                                   | १८ | २२ | ९७ जिनस्य सर्वज्ञतासाधनारम्मः २                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १ १३  |

| देवनाः                                                     | g.         | 4.    | विषयाः                                               | g.        | ч.           |
|------------------------------------------------------------|------------|-------|------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| २८ सर्वते प्रमाणाभावाशङ्कुनम्                              | २२         | 16    | ११९ अतीतावेः पदार्थचर्मत्वेऽपि                       |           |              |
| ९९ तम्रोदितहेतोरसिद्धत्वाभाव-                              | ••         | .     | दोषाभावसमधनम्                                        | र्ध       | 8            |
| ९५ तम्।।दतहतारासद्यानामायः<br>वर्णमम्                      | २२         | 24    | १२० अतीतिदेस्तज्ज्ञानकाले सिषिद्धि-                  |           |              |
| १०० सर्वद्यपुरुषसत्तासाधकहेतोर-                            |            |       | तत्वेन सर्वश्रहाने न प्रतिभासः                       |           |              |
| प्रतिबद्धतासाधनम्                                          | २२         | २२    | प्रतिभासे वा वर्समानतापशि                            |           | 90           |
| १०१ शब्दाविष्रमाणावेद्यत्वोपपादनम्                         |            | १     | Letter de Mercal                                     | २६        | १२           |
| १०२ यसनविशेषत्यहेतुना सर्वविदः                             |            |       | १२१ अतीताविकालसम्बन्धितेन                            |           |              |
| साधनम्                                                     | २३         | 9     | तस्य प्रतिमास इति न प्रोक्तः                         | <b>२६</b> | १८           |
| १०३ प्रयोगस्फुटीकरणम्                                      | २३         | १०    | Sta file consult                                     | 44        | 10           |
| १०४ द्वेतुविशेषणस्याविसंवादित्व-                           |            |       | १२२ सर्वज्ञानस्य विपरीतस्याति-<br>शङ्कानिराकरणम्     | २६        | १९           |
| स्य सार्थकताप्रदर्शनम्                                     | २३         | १३    | १२३ सर्वम्रहानस्य चस्तुरादिजनि                       | • •       | _            |
| १०५ अलिङ्गपूर्वकत्वस्य सार्थकना                            | •          |       | तत्वाशंकोत्यापनहारेण पूर्व-                          |           |              |
| प्रदर्शनम्                                                 | २३         | १६    | पक्षतेत्थापनम्.                                      | २७        | Ę            |
| १०६ अनुपदेशपूर्वकरत्रस्य सप्रयो-                           |            |       | १२४ चश्चरादिजनितसर्वक्रवानस्य                        |           |              |
| जनत्ववर्णनम्                                               | २३         | १९    | धर्मादिप्राहकत्वेऽविरोधो-                            |           |              |
| १०७ अमृन्वयस्यतिरेकपूर्वकस्य                               |            |       | द्भावनम्                                             | २७        | २०           |
| प्रयोजनाभिधानम्                                            | २३         | २३    | १२' त्स्याभ्यासज्जितत्वपक्षेऽपि                      |           |              |
| १०८ हेतोरनैकान्तिकत्वादिनिगसः                              | 43         | २७    | दोषाभाषवणनम्                                         | 20        | २४           |
| १०९ संवादांदेव धर्मादिसाक्षारकार                           |            |       | १२६ तथाशब्दजनितस्वपक्षेऽपि अनु                       |           | 9            |
| क्रामपूर्वकत्वस्यापि वचनविशे                               |            |       | पपस्यभावसमर्थनम्                                     | २८        | ₹            |
| वस्य सिक्स्यतीति वर्णनम्                                   | २४         | ś     | १२७ अनुमानजनितत्वपक्षोऽप्यदुष्ट                      | २८        | 3            |
| ११० पर्व सकलपदार्थसाक्षात्कारि-                            |            |       | इति समर्थनम्                                         | 46        | •            |
| <b>ज्ञानपूर्वक</b> ताप्रतिपादनम्                           | ર્ધ        | 9     | १२८ भावनातः सर्वज्ञज्ञानस्य वैश-                     | २८        | Ę            |
| १११ सर्वज्ञक्षोनन न सक्तलवस्तुमहः<br>णसम्भव इति पूर्वपक्षः | -<br>૨૬    | १३    | चेऽतुपपत्तिनिरसनम्                                   |           | **           |
| श्वन्मव शत पूपपतः<br>११२ शक्तिथुक्तेनापि नेति निरूपणम्     |            |       | १२९ कुड्यादीनाप्याचारकत्वं ज्ञानर                    |           | 9.0          |
| ११३ प्रोक्तपूर्वपश्चनिगसः                                  | र<br>१     | -     | at Administra                                        | २८        | १०           |
| ११५ सर्वेद्यस्य वस्तिवयसानिध्यो                            |            | , ,,, | १३० शानाकारकरागादीनामात्यन्तिः<br>कक्षयसम्भवाषपादनम् | 36        | १४           |
| प्राद्धम्य पारत्वयसाम्बद्धाः<br>प्राद्धमम्                 | રક         | 26    |                                                      | 84        |              |
| ११५ अतीतानागतचस्तुप्रहणासम्                                | <b>4</b> · |       | १३२ सर्वक्रसिख्युपसहारः                              | २९        |              |
| वाशक्रुवम्                                                 | হ্         | , ,   |                                                      |           |              |
| ११६ पदार्थानामनीतानागतत्वासा                               |            |       | परलोकव्यवस्थापनम्                                    |           |              |
| वाशङ्कनम्                                                  | સ્લ        | 4 80  | १३३ परलोकसिख्येऽवतरणम्                               | ३९        |              |
| ११७ उकादाङ्काप्रतिविधानम्                                  | হ্         | . ২৬  | १३४ तत्र पूर्वपक्षारम्भः                             | ३९        | <b>, १</b> ५ |
| ११८ समयस्यातीतावितास्याः                                   |            |       | १३५ प्रत्यक्षस्य तत्र न प्रवृत्तिरिति                | 1         |              |
| वर्णनम्                                                    | \$1        | 4 80  |                                                      | २९        | , १७         |

| विषयाः |                                                            | g.  | ₫.         | विषया:                                                | Ţ.          | ď.           |
|--------|------------------------------------------------------------|-----|------------|-------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| 35\$   | अनुमानस्य न प्रवृत्तिः प्रतिबन्ध                           | -   |            | १'५१ नवा शारीरादेरस्थिरस्य स्थिरा                     | <b>i-</b>   |              |
|        | प्रहणासम्भवात् तद्विषया-                                   |     |            | लम्बनविषयतेति समर्थनम्                                |             | ξo           |
|        | सम्भवाचेति वर्णनम्                                         | २९, | १९         | १५२ सुरूयहमिति शानस्य नात्मस्य                        |             |              |
| १३७    | सिद्धान्तिना तत्रानुमान-                                   |     |            | तिरिकविषयतेति वर्णनम्                                 | <b>३</b> २  | १३           |
|        | समर्थनम्                                                   | ३०  | ९          | १५३ प्रत्यभित्रयाऽऽत्मन एकत्व-                        | ~ ~         | 14           |
|        | कार्यत्वहेतोरसिद्धतानिरासः                                 | Зo  | १२         | मिति वर्णनम्                                          | ३२          | १५           |
| १३९    | पदार्थानां कादाचित्कत्वं न                                 |     |            | १५४ प्रत्यभिक्षायां द्रष्ट्रशत्मनः स्प-               | ~ `         | •            |
|        | स्वभावेनेति घर्णनम्                                        | ३०  | १३         | ष्ट्रतानुप्रवंशेनाननुप्रवेशेन वा                      |             |              |
|        | कार्यत्वदेतोः वतिबन्धसाधनम्                                | 30  | <b>१</b> ६ | ण्डतानुमयरानाननुमयरान पा<br>प्रतिभास इत्याशंक्योभयत्र |             |              |
| १४१    | मातापितृसामग्रीमात्रेणह-                                   |     |            | श्रातमास इत्याराक्यामयत्र<br>दोषोद्भावनम्             | ३२          | 2.0          |
|        | जन्मनः कादाचित्कत्वमिति                                    |     |            |                                                       | 24          | 10           |
|        | मतस्य निरासः                                               | ३०  | २२         | १५५ व्रतिभासभेदेऽभदासम्भव                             | <b>5</b> e. | <b>.</b> . 5 |
| १४२    | श्वकारविशेषादपि इह जन्मनो                                  |     | Ì          | इति पूर्वपक्षः                                        | ३२          | २१           |
|        | जनमान्तरपूर्वकत्वमिति                                      |     |            | १५६ नीलादिप्रतिभासेऽपि तथेति                          | _           |              |
|        | समर्थनम्                                                   | ३०  | 24         | प्रतिवन्द्या सिद्धान्तरचन                             | ३२          | રફ           |
| १४३    | प्रतिबन्धप्राहकस्य प्रमाणस्य                               |     |            | १५७ दर्शनझानेन स्पर्शनावस्था-                         |             |              |
|        | मतभेदेन प्रदर्शनम्                                         | 38  | 3          | व्योर्तन ब्रह् इत्यार्शक्य प्रति-                     |             |              |
| १४४    | प्रतिनियतार्थदर्शनतः प्रतिनि-                              |     |            | विधानम्                                               | ₹₹          | 8            |
|        | यतस्येव।र्थस्य प्रतिपत्तरनुमानं                            |     |            | १५८ आत्मन एकत्वसमर्थनम्                               | ३३          | 9,           |
|        | प्रमाणमेवित समर्थनम्                                       | 38  | 9          | १५९ दारीरान्तरसञ्जारित्वं ज्ञानस्य                    |             |              |
| १४५    | परलोक्यातम।भावात् परलोका                                   |     |            | सम्भवतीति समर्थनम्                                    | 33          | 814          |
|        | भाव इति मतस्यापि निरासः                                    | 38  | 48         | १६० जन्मादिशरीरस्य स्वसन्तान-                         |             |              |
| १४६    | बाह्येद्रियब्यापार।भावकाल                                  |     |            | दारीरान्वयित्व <b>वर्णन</b> म्                        | ३३          | र्०          |
|        | जायमानेन अहमित्यवाधिन                                      |     |            | १६१ एकस्य कार्मणदारीरस्य                              |             |              |
|        | प्रत्यक्षेणात्मनस्सिद्धिरित्या-                            |     |            | साघनम्                                                | 33          | રુષ          |
| •      | व्हीनम्                                                    | 38  | १३         | १६२ पर्यनुयोगस्य प्रत्यक्षरूपत्वा-                    |             |              |
| 180    | नेदं शानमपद्गीतं शक्यं परोक्ष-                             |     |            | सम्भववर्णनम्                                          | 38          | tq.          |
| 902    | प्रमाणं चेति प्रतिपादनम्                                   | ₹₹  | १६         | १६३ अविनामावावगमस्यावस्यः                             |             |              |
| 196    | बहिरिन्द्रिय व्यापारकालेऽपि<br>विषयस्येवात्मनोऽपि प्रतिभा- |     |            | कत्वप्रदर्शनम्                                        | 38          | ٩            |
|        | सोऽस्तीति समर्थनम्                                         | 38  | १९         | १६४ वरलोकसाधनोपसंहार:                                 | 38          | २२           |
| १४९    | न च शरीरादीनामेककातु-                                      | ~ ` | •          |                                                       |             |              |
|        | त्वमिति वर्णनम्                                            | 38  | २१         | ईश्वरकर्चृत्वमङ्गः                                    |             |              |
| १५०    | कृशोऽइमिति प्रत्ययवस बानव                                  |     | •          | १६५ ईभ्वरसाधकानुमानस्य नैया-                          |             |              |
|        | नइमिति प्रत्ययो भ्रांग्त इति                               | -   |            | यिकेराचिष्करणं हेतोरदृष्टता                           |             |              |
| ,      | वर्णनम्                                                    | 32  | Ą          | प्रतिपादनञ्च                                          | 34          | 3            |

| विषय | Π:                                                              | ¥.         | Ý.          | विषयाः                                                            | g.   | 4.       |
|------|-----------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|------|----------|
| १६६  | सामान्यती रष्टानुमानं व तत्र<br>प्रवर्त्तते इति सिद्धान्तोद्धाः | r          |             | १८० तत्र तज्ज्ञानस्य समबायेन<br>ज्याप्त्या बृश्यभ्युपगमेकार्यत्व- |      |          |
|      | वनम्                                                            | 34         | २०          | हेतोव्यंभिचरितत्ववर्णमम्                                          | BE   | २७       |
| १६७  | तम्बादेग्वयाचेग्वासम्भव इति                                     |            |             | १८१ अब्याप्त्या वृत्ती सर्वगतात्म-                                |      |          |
|      | प्रतिपाद्नम्                                                    | 3'9        | <b>વ</b> ર  | साधकहेतुसूचनासङ्गति-                                              |      |          |
| 18/  | देशभेदेन प्रतिभासमानाना-                                        |            |             | प्रदर्शनम्                                                        | \$19 | 8        |
| 240  | मबयवानां भेदो न तद्यमि-                                         |            |             | १८२ समवायानुपपत्तिः सतोऽसतोः                                      |      |          |
|      | रिकः कथनावयवी वकास्तीति                                         |            |             | वेति प्रदर्शनम्                                                   | 30   | 6        |
|      | वर्णनम्                                                         | 34         | <b>૨</b> '4 | १८३ समवायः न प्रत्यक्षसिद्ध इति                                   |      |          |
| १६९  | अन्तेरणावयवप्रतिभासम-                                           | •          |             | ब्यवस्थापनम्                                                      | 29   | १७       |
|      | वयविप्रतिभासस्य बाधिनत्य-                                       |            |             | १८४ तंतुषु पट इति न प्रतीनिसपि                                    |      |          |
|      | वर्णनम्                                                         | ३६         |             | तु पटे तन्तव इत्येवेति कथनम्                                      | 30   | २१       |
| १७०  | कतिपयाबययप्रतिभासे ऽच-                                          |            |             | १८५ ज्ञानतदात्मनोरभेदेऽपि दोषा-                                   |      |          |
|      | 0 0                                                             | 38         | 8           | विष्करण्म्                                                        | Ø\$  | २४       |
| १७१  | सर्वावयवप्रतिभास तदभ्यु-                                        |            |             | १८६ बुद्धयभावन सर्वेषां मुक्तता-                                  | _    |          |
|      | पगमे दोपप्रदर्शनम्                                              | 38         | દ્          |                                                                   | र्   | રપ       |
| १७२  | भूयोऽवयवप्रतिभासे तद्रम्युः                                     |            |             | १८७ आत्मत्वे वैलक्षण्याङ्गीकारे<br>कार्यत्वमपि तथा भवत्वि-        |      |          |
|      | पगमेऽपि दोवदानम्                                                | <b>३</b> ६ | Ŋ           | •                                                                 | 310  |          |
| १७३  | प्रत्यभिक्षाप्रत्यक्षेण पूर्वापरा                               |            |             | •                                                                 | ३७   | २७       |
|      | बयबब्याप्तिरवयविनो गृह्यन                                       |            |             | १८८ द्रष्टान्तस्य साध्यविकलता-<br>वर्णनम्                         | •    |          |
|      | इत्याशंक्य दोषप्रदर्शनम्                                        | 38         | ٩           | १८९ प्रागलनः स्वकारणसम्बाय-                                       | 36   | *        |
| 8198 | पको घट इत्यादि बुद्धाविप                                        |            |             |                                                                   | રેડ  | 1.       |
|      | नावयविनो भानमिति कथनम्                                          | 38         | १४          | १९० प्रागसतः स्वकारणसमधाय-                                        | २८   | 14       |
| १७५  | अवयव्यभावे परमाणूनाम                                            |            | - 1         | •                                                                 | 36   | १५       |
|      | प्यभाष इति शंकायाः समा-                                         |            | l           | ६०१ सत्तायाः सद्रुपतयामाशक्य दो                                   | •    | *,       |
|      | धानम्                                                           | 38         | १६          | प्रदानम्                                                          | ३८   | १९       |
| १७६  | बुद्धिमत्कारणपूर्वकत्वसाध्य                                     |            |             | १९२ द्रव्यादेन स्वरूपसस्वमवान्तर                                  |      | * '      |
|      | मतुषर्थातुपपत्तिर्वणनम्                                         | 36         | २१          | सामान्यसङ्गावान् सत्तायास्त                                       |      |          |
| १७७  | तहुणत्वेऽपि तस्य तदिति भेद-                                     |            |             | नद्भावात् स्वरूपसस्वभित्यः                                        |      |          |
|      |                                                                 | ३६         | २३          |                                                                   | ३८   | २३       |
|      |                                                                 | 38         | २४          | १९३ अवान्तरसामाम्यत्यंद्वतोरसिः                                   |      | - •      |
| १७९  | तत्कार्यस्वादिष न तज्ज्ञानस्वः                                  |            |             | दत्यवेषम्यंनिवर्शनानी वित्य-                                      |      |          |
|      | खिदिरिति प्रदर्शनम्                                             | 75         | 24          | 6                                                                 | 36   | <u>u</u> |

| विषयाः |                                    | g.             | <b>d</b> . | विषयाः                                     | £.         | ď. |
|--------|------------------------------------|----------------|------------|--------------------------------------------|------------|----|
| २२८    | स्वोक्तहेताबदुष्टतामिधानम्         | <del>४</del> ६ | २१         | २४८ अस्पमहत्वाद्पि तस्य द्रव्यत्व-         |            |    |
|        | सिद्धान्तिना हेत्वसिद्धत्ववर्णनम्  | 80             | ર          | साधनम्                                     | <b>ક</b> ୧ | २६ |
| २३०    | बुद्धेरात्मभेवेऽन्वयब्यतिरेकामाव   | <b>r</b> -     |            | २४९ संयोगाभयस्याष्ट्रस्यस्यर्णमम्          | 40         | 9  |
|        |                                    | 80             | 3          | २५० संख्यावस्वाद्पि द्रस्यत्व-             |            |    |
| २३१    | स्वसंबिदितत्वानभ्युपगमने           |                | 1          | निरूपणम्                                   | 40         | १५ |
|        | स्वस्मिन् तत्प्रत्ययाभाववर्णनम्    | 80             | 9          | २५१ एकद्रव्यत्वद्देतोनिरासः                | 40         | १७ |
| २३२    | तस्या आत्ममेदे हेतुविशेषणा-        |                | İ          | २५२ सत्तासम्बन्धिरवादिति बिशे-             |            |    |
|        | सिद्धयमिधानम्                      | 80             | ११         | ष्यांशनिरासः                               | 40         | २३ |
| २३३    | भात्माप्रत्यक्षतायां हेतोविंद-     |                |            | २५३ विशेषगुणत्वे सति प्रदेशवृत्तिः         | •          |    |
|        | <b>ब्रत्ववर्णनम्</b>               | 80             | १३         | स्वादिति हेतोर्निरसन <b>म्</b>             | 40         | રક |
|        | देतुविशेषणासिद्धयभिषानम्           | 83             | १८         | २५४ विश्वत्वसाधकान्यहेत्नामपि              |            |    |
|        | व्यभिचारवर्णनम्                    | 80             | સં૭        | दूषण म्                                    | 48         | ų  |
| २३६    | भाकाशद्देशन्तस्य हेतुसा <b>ष्य</b> |                |            | २४५ शरीरमात्रव्यापकतासाधकातुः              |            |    |
|        | वैकस्याभिधानम्                     | 85             | ۷          | मानोद्धावनम्                               | ५१         | <  |
|        | शब्दस्य गुणस्यासिद्धिवर्णनम्       | 85             | ٩          | २५६ हेतोरसिद्धतानिरसनम्                    | ५१         | १२ |
|        | शब्दस्य द्रव्यत्वसाधनम्            | 85             | दश         | २५७ के तद्गुणा इति विकल्पनया               |            |    |
| २३९    | शब्दस्य निःक्रियत्वे दोषाभि-       |                |            | वोषप्रदर्शनम्                              | 48         | १४ |
|        | धानम्                              | 84             | १२         | २५८ धर्माधर्मयोरचेतनत्वे नात्मगु-          |            |    |
| २४०    | सक्रियत्वे च गुणत्वविरोध           |                |            | णत्वमिति निरूपणम्                          | 48         | १८ |
|        | इत्यभिषानम्                        | 80             | १८         | २५९ धर्माधर्मयोः साधनम्                    | 48         | २६ |
| २४१    | वीचीतरङ्गन्यायनोत्पत्तिस्वी-       |                |            | २६० कार्यत्वे सनि तदुपकारकत्वा-            | _          |    |
|        | कारे कियाया अभावप्रति-             |                |            | दिति हेतुनिरसनम्                           | 12         | Ą  |
|        | पादनम्                             | 85             | १९         | २६१ शरीरमात्रव्यापकत्वसाधक-                |            |    |
| २४३    | र प्रत्यभिक्षया दाव्यस्यैकत्वात्   |                |            | <b>डेतोरनैकान्तिकतानिराकरणम्</b>           | •          | <  |
|        | क्षणिकत्वानुमानं वाधितमिति         |                |            | २६२ शर्रारकदेशबृत्तित्वे दोषप्रदाना        | -          | १४ |
|        | निरूपणम्                           | 84             | २३         | २६३ शरीरमात्रव्यापकनोसंहारः                | ५२         | १८ |
| २४     | ३ विशेषणस्यरूपाभिधानम्             | ષ્ઠ6           | ર          | <b>परेष्टमोक्षविष्वंसनम्</b>               |            |    |
| २४     | <b>४ हेतोरनैकान्तिकताभिधानम्</b>   | 80             | ક          | २६४ आत्यन्तिकबुद्धयादिविद्योषगुण           |            |    |
| રક     | ५ धर्मादेरप्रत्यक्षत्वे तत्साधका-  |                |            | ध्वंसलक्षणमोक्षसाधनम्                      | ષર         | २६ |
| •      | नुमान दोषाविमीवनम्                 | ષ્ઠ            | ९          | २६५ तदेतो दुष्टताप्रकटनम्                  | 42         | 26 |
| 24     | ६ द्रष्टान्तस्य साध्यशुन्यताभि-    |                |            | २६६ सन्तानोच्छेदे तस्वझानं तच              | 17         | 11 |
| 70     | धानम्                              | ક્ષ            | २०         | प्रबलमिति साधनम्                           | ५३         | 3  |
| ą y    | अ शब्दस्य गुणवस्वाद् द्रव्यमिति    |                | 13         | २६७ सिद्धान्तिना सन्तानत्वहेताया           |            | ~  |
| ,,,    | साधनम्                             | ⊌९             | રહ         | श्रयासिद्धत्वादिदोषप्रदर्शनम्              | ५३         | १० |
|        |                                    | •              |            | · and an in the said of a said of the said | , ~        | ,- |

| विषया:                                | g.               | <b>4</b> . | <b>विवर्धः</b>                          | g.  | 4.         |
|---------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------|-----|------------|
| २६८ स्वद्यासिखयुद्धावतम्              | 48               | 25         | २८८ स्वोकसत्तादेतीः साधनम्              | 44  | 20         |
|                                       | ५३               | 24         | २८९ झणिके कमयोगपद्मान्यामर्थ-           | -   |            |
| २७० समवायस्य सदसङ्खावे दोषा-          |                  |            | कियाऽसम्भवनिक्रपणम्                     | 44  | 8          |
|                                       | 43               | १६         | २९० परिणामानभ्युपगमे इत-                |     |            |
| २३१ सम्बन्धिषु विशेषाहीकारेऽपि        |                  |            | कत्यादिवस्तुस्वभावानुपपित               |     |            |
|                                       | 43               | 26         | वर्णनम्                                 | 48  | 4          |
| २७२ समबायस्यानुगतेकस्वमावता-          |                  |            | २९१ एवं सत्प्रतिपक्षदोषाभि-             |     |            |
|                                       | 43               | २४         | धानम्                                   | 48  | 29         |
| २७३ हेपासुत्तस्वभाषतादूषणम्           | 48               | २६         | २९२ सुकादिसन्तानस्य निवृत्य             |     |            |
| २७४ प्रस्यश्रेणानेकानुगरीकस्वमात्रः   |                  |            |                                         | 48  | २०         |
| प्र <b>ह</b> णं न सम्भवतीत्यभिधानम् ' | 13               | ર૭         | २९३ आरब्घसञ्चितयोरुपभोगः                |     |            |
| २७५ संस्थन्य इति बुद्धया तस्य         | •                |            | तस्वज्ञान।भ्यां क्षय इति दूरणम्         | 48  | 53         |
| सम्बन्धत्वेनाध्ययसाये विकरूप-         |                  |            | २९४ स्वमतेन सम्यग्रातस्यक्य-            |     |            |
|                                       | 48               | 3          | वर्णनम्                                 | 48  | 28         |
| •                                     | 48               | eq         | २९५ चिवानम्बस्यक्यो मोक्ष इति           | _   | _          |
|                                       | 48               | Ę          | पूर्वपश्नः                              | 40  | K          |
|                                       | 48               | 6          | २९६ सिद्धान्ते तन्मतस्य दूषणम्          | 40  | 2          |
|                                       | 48               | ٩          | २९७ तदा सुस्रोत्पत्ती कारणप्रदर्शनम्    | 40  | ११         |
| २८० समयायबुद्धयभ्यवसेयत्वकस्यः        |                  |            | २९८ भारमान्तःकरणसंयोगस्य                |     |            |
|                                       | 48               | ξο         | निराकरणम्<br>२९९ तत्र शरीरादेरपि कारणता | 40  | ţţ         |
| २८१ इह बुद्धधापि न समबाय-             |                  |            |                                         | فرب | <b>૨</b> ૄ |
| मती <b>तिर्विकस्पातु</b> पपत्तेरिति   |                  |            | ३०० युक्तयन्तरेण मुकाधस्थायां           | 70  | **         |
|                                       | 48               | 84         |                                         | ५७  | 28         |
| २८२ उपादानोपादेयभूतबुद्धयागमक-        |                  | •          | ३०१ झानस्य झानाम्तरोत्पादनस्य-          | 10  |            |
| प्रवाहलक्षण संतानत्वपक्षनिरासः        | 18               | २२         | मावतयाऽम्यानपेक्षतासाधनम्               | 46  | ٠          |
| २८३ पूर्वापरसमानजातीयक्षणप्रवा        |                  |            | ३०२ साधविश्वस्ताननिरोधः                 | , , | •          |
|                                       |                  | २७         |                                         | 46  | 24         |
|                                       | 44               | ર          | ३०३ साम्वयनिसश्रववित्तसम्त              |     | •          |
| २८५ मत्यन्तातुङ्केद्वत्स्वेव संता-    |                  |            | त्युत्पचिलक्षणमुक्तेवित-                |     |            |
| नत्वस्य सत्वेन विरुद्धताः             |                  |            | त्वनिद्धपणम्                            | 40  | 18         |
|                                       | eqeq             | R          | ३०४ सान्वयतासाधनम्                      | 46  | १७         |
| २८६ शम्दबुखिपदीपादीनामस्यन्तानु-      |                  |            | ३०५ विद्यानसम्तस्य बुच्छेर पूर्वप-      |     |            |
|                                       | <sup>द्</sup> रद | Ę          | क्षिणोपवृद्धितदोषस्योद्धरणम्            | 46  | <b>२१</b>  |
| २८७ काळात्वयापिक्षतानिकपवम्           | 464              | १९         | ३०६ बानयोर्युगपकृत्तितावर्जनम्          | ५९  | 2          |
|                                       |                  |            |                                         |     |            |
|                                       |                  |            |                                         |     |            |

| THE REAL PROPERTY. | •                                | ₹.         | •     | विषयाः                                                       | <b>8</b> :    | 4          |
|--------------------|----------------------------------|------------|-------|--------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| Ç Ç Ç              | एकास्त्रभाषनातो विशिष्णमर्       |            | İ     | ३२६ शब्दस्य परमार्थतो वस्त्वभिः                              |               |            |
|                    | शेऽभवकुकाविकामो मुक्तिरिति       |            |       | धायकत्वाभावातुमानम्यर्गनेत् ५।<br>३२७ हेतोरस्स्मितानिराकरणम् |               | ę.<br>u    |
| 3.4                | साधाम्                           | 48         | 9     | ३२८ स्थलक्षणे शण्यस्य संकेता <b>नुप</b>                      | . 4           | •          |
| <b>\$0</b> 6       | मुस्वारिआतेः स्वाभयादर्था-       | 4.6        |       |                                                              |               | ,          |
| 3.4                | म्तरता <b>विरशनम्</b>            | 44         | 86    | ३२९ अद्याक्यकियत्वाचा स्वत्रक्षणे                            | *             | •          |
| 504                | मोसंबादोपसंदारः                  | 44         | रुष्ट |                                                              | 3             | 45         |
|                    | आदिवाषयसाफल्यप्रदर्भनसो          | पाने       |       |                                                              | 3             | १९         |
| 380                | द्वितीयकारिकावतरणम्              | <b>€</b> o | ર     | ३३१ बुद्धधाकारेऽपि व समयसम्भव                                | 4             | .,         |
|                    | द्विनीया कारिका                  | 8.         | eq    |                                                              | į             | <b>२</b> २ |
|                    | कारिकार्थस्याख्यानम्             | 80         | ٩     | ३३२ सिद्धन्तिनाभाग्ततासाधकहे-                                | 44            | **         |
|                    | मादिवाक्यस्य प्रामाण्याः         | •          |       |                                                              | ŧ¥            | ų          |
| ,,,,               | भाववर्णमम्                       | \$0        | 28    | ३३३ सामाध्यस्य सिक्त्योपवर्णनम्                              |               | 8          |
| 358                | बाह्यार्थे शब्दस्य प्रामाण्य-    |            |       | ३३४ भेदेनाप्रतिभासनारसामान्यं                                | ( 4           | ٩          |
| , ,                | वर्णनम्                          | 88         | 6     |                                                              | ġ¥            | ţĸ         |
| 384                | मेशापूर्वकारितामङ्गाभावस्या-     | •          |       | ३३५ व्यक्तिभिन्नतया जातेर्बहिर्नाः                           | 40            | 10         |
|                    | वर्णनम्                          | 88         | ţa    | विभास इति पश्चनिराकरणम्                                      | t u           | Ęo         |
| 344                | आसाः शब्दमन्तरेजीब प्रवर्शन      | , -        | •     | ३३६ न केवलं सामान्यवुद्धवर्यक्तयो                            | 15            | 10         |
| ••                 | यन्तीति पूर्वप्रशरकनं            | 88         | ţĸ    |                                                              | Ę¥            | સ્પ        |
| 380                | तकिराकरणम्                       | ६१         | 14    | ३३७ सामान्यमनपेश्वरत्वात्सद्दाऽञ्चनत                         | **            |            |
|                    | आविवाक्यसफलतावर्णनो-             |            |       | मानजनकं भवेदिति पूर्वपक्ष-                                   |               |            |
|                    | पसंहार:                          | 88         | १९    | विधानम्                                                      | إلم           | ٠,         |
|                    |                                  | _          |       |                                                              | •             |            |
|                    | भ्र <b>न्द्रसङ्केतलम्ब</b> नसोपा | 4          |       | ३३८ सामाम्यस्य सर्वसर्वनतत्वेऽतु-<br>पपतिमदर्शनम्            | Į ų           | to         |
| 319                | मपोद्यः शब्दार्थ इति बीजमः       | •          |       | ३३९ स्वम्यकिसर्वगतत्वेऽपि दोषो-                              |               |            |
|                    | तप्रदर्शनम्                      | ६२         | ર     |                                                              | <b>\\$</b> '4 | २१         |
| 320                | शैष्यार्थी विविदिति महारम्म      | ६२         | 6     | ३४० अन्यत्रोत्पश्चधदादी सामान्यस्य                           |               |            |
|                    | द्रश्यगुणादीमां शब्दप्रवृत्ति-   |            |       |                                                              | 44            | 24         |
|                    | निमित्ततासाधनम्                  | ६२         | ξo    | ३४१ अनेकान्तवादे नोकदोवसम्मव                                 |               |            |
| 344                | विधिव।दिसम्मतसम्यवि              |            | •     |                                                              | ĘĘ            | ş          |
|                    | करपनया बोद्धेन निरस्तमम्         | Ęą         | ţo    | ३४२ साधारणासाधारणस्वद्भपस्य-<br>कत्वविरोधनिरसनम्             | 33            | ફ          |
| 123                | धाष्ट्रप्रस्ययस्य सान्तत्वनिर्वि |            |       | ३४३ द्विविचियरोचस्याप्यश्रासस्भव                             | 4.4           | •          |
|                    | <b>पयत्वप्रका</b> म्             | ६२         | ₹₹    |                                                              | 98            | <b>{</b> 8 |
| 121                | अभित्तराखावनम्                   | 44         | २३    |                                                              | . •           | <b>*</b> - |
| 324                | नत्रोकहेत्रोगसिज्ञतानिगसः        | 63         | 48    |                                                              | 88            | १८         |
|                    |                                  |            |       |                                                              |               |            |

| नेपर        | T:                                               | 8.          | ₩,         | <b>विषयाः</b>                                        | Ţ.           | ₹.    |
|-------------|--------------------------------------------------|-------------|------------|------------------------------------------------------|--------------|-------|
| 384         | स्वभा <b>यमेरा केर्</b> साथमासुमान-<br>विराकरणम् | 44          | <b>૨</b> ૨ | १६२ कानयोर्युगपङ्गचितानिकः<br>करणम्                  | 99           | ξo    |
| 188         | मित्रयोग <b>क्षेत्रस्य</b> देशोतिराकरक           | <b>F49</b>  | 44         | ३६३ बागुक्तसामग्रीभेदसमर्थन-                         |              | •     |
| 180         | मेदामेदप्रतिभासादेव मेदामेंद्                    | •           |            | स्याविकस्मेऽवि सामानत्व-                             |              |       |
|             | व्यवस्थात्य निधानम्                              | ₹₩          | •          | प्रवृशीनम्                                           | 88           | \$ \$ |
| 386         | ध्यापकेकसर्वव्यक्त्यनुगत-                        |             |            | ३६४ पूर्वपक्षिसम्मताविकस्पक्षाता-                    |              |       |
|             | सामान्यानभ्युपनमत्रदर्शनम्                       | <b>8</b> 19 | <b>v</b>   | भावप्रतिपादनम्                                       | 86           | १८    |
| 186         | सजातीयविद्यासीयक्वावृत्त-                        |             |            | ३६५ अविकस्पकानभ्युपगमेऽर्थः                          |              |       |
|             | निरंशवस्तुस्वीकर्शमतवर्णमञ्                      | 10          | 22         | ब्रहणाभावप्रसङ्ग्रह्मथर्।पनि-                        | ••           |       |
| 340         | हेतोध्य प्रियसि दिवर्धनम्                        | \$19        | १६         | राकरणम्                                              | <b>\$</b> 4, | २२    |
| ३५१         | मत्यक्षण तस्सिद्धिरित्यस्य                       |             |            | ३६६ स्वमतेन विकल्पस्वकर्प प्रति-                     |              |       |
|             | <b>तिराकरणम्</b>                                 | 49          | १८         | पाच बायुक्तस्वस्वभावन्यवस्थि                         |              |       |
| ३५२         | सर्वेतो म्यावृत्तातमनि तद्वकेन                   | ,           |            | तिलक्षणदेतोरसिखतास्थापनम्                            | 44           | २९    |
|             | विकस्पोरपत्ती दोषप्रदानं                         | 8.9         | 28         | ३६७ परमार्थतः कृतसमयत्वामा                           |              |       |
| 343         | विकस्पस्य स्वलक्षणमपि                            |             |            | वादिति हेतोनिरासः                                    | 40           | र्०   |
|             | विषयः स्यादिति निरूपणम्                          | 6.3         | २५         | ३६८ व्यक्तविभन्नसामान्यस्य सङ्केत-                   | 4-           | 4.0   |
| इ५४         | तस्याविदादावमासित्वमित्यः                        |             |            | विषयत्वाभिधानम्                                      | 40           | १२    |
|             | स्य निराकरणम्                                    | 8.9         | ₹७         | ३६९ भाषानामेकान्तेनोद्यानन्तरा-<br>पवगित्वाभाषसमयनम् | 190          | १८    |
| इंदद        | दूरस्थवृक्षायध्यक्षस्य प्रमा-                    | _           |            | ३७० कृतकत्वमधि व साधक                                | ••           | 1.4   |
|             | णान्तरताप्रसङ्गप्रदानम्                          | \$19        | २९         | साध्यहेत्वोर्भेदाभावादिति वर्णनं                     | ile.         | 28    |
| ३५६         | तस्याप्रमाणत्वे अणिकत्वातु-                      |             |            | ३७१ व्यावृत्तिभेदासयोगैद इति                         |              | 14    |
|             | मानम्पि तथेतिवर्णनम्                             | ६८          | 3          | पक्षस्य विकरस्य वृषणम्                               | Ġo           | २४    |
| \$00        | समारोपव्यवच्छेदकत्वादनु-                         |             |            | ३७२ सरमधिकस्पे शब्दाबादैरपि                          | ••           | 10    |
|             | मानस्य प्रमाणतेति पश्चस्यापि                     |             |            | हेतुतामशहरानम्                                       | 90           | 4     |
| 31.4        | ह्रणम्                                           | 46          | 18         | ३७३ अमदेऽपि निश्चयवशात्कृतकः                         | •,           | •     |
| <b>१५</b> ८ | भनुमानस्य प्राप्ताण्ये व्याप्तिः                 |             |            | त्वस्य गमकतेति पश्चभेपः                              | 90           | 28    |
|             | प्राहकस्य विकश्पविद्येषस्य                       |             |            | ३७४ बुद्धपाढ्योस्तयोः कस्पन-                         | • •          | • •   |
|             | प्रामाण्याभ्युपगमो दुर्निवार<br>इति वर्षभम्      | 80          | १७         | या भिषयोरपि न प्रतिबन्ध                              |              |       |
| 349         | प्रतिबन्धप्राह्यस्य स्थार्थेन                    | 70          | ``         | सम्भव इत्यभिषानम्                                    | 90           | 14    |
| ~,,         | प्रतिकृषो योग्यतात प्रवेति                       |             |            | ३७५ साध्यसाधनयोअँदेऽपि न ध-                          |              |       |
|             | समर्थनम्                                         | 86          | २१         | तिबम्धसम्बद्ध इति वर्णमम्                            | 90           | २१    |
| 350         | तत्रानवस्थानिराकरणम्                             |             | २४         | ३७६ विनाशस्य निर्देतुकत्वसाधकः                       |              | ĺ     |
|             | स्विकस्पायिकस्पर्यार्थुगय-                       |             |            | <u> हेतुनिराकरणम्</u>                                | 90           | २२    |
|             | वृत्तरेकत्वमिति पक्षस्य विक-                     |             |            | ३७७ प्रतिक्षणं विनाशामावे विना                       |              |       |
|             | ध्यमया निरसनम्                                   | 19          | W          | श्रमतीत्यसंभव इति पूर्वपक्षः                         | 90           | 26    |

| ३९८ ताकराकरणम् ७२ १० ३९९ परमाणूनां परस्परं सम्बन्धः समर्थनम् ७२ १५ ३८० कृत्स्नेकदेशविकरपयोगस्य वायुक्तस्य निराकरण ७२ १६ ३८१ प्रकारान्तरसम्बन्धवर्णनम् ७२ १२ ३८१ प्रकारान्तरसम्बन्धवर्णनम् ७२ १२ ३८१ कम्पतीनप्रवाध्यामर्थिकयाः कारित्वस्य निराकरण ७२ ११ ३८३ कम्पतीनप्रवाध्यामर्थिकयाः कारित्वस्य निराकरणम् ७२ १४ ३८८ विषय्वस्यायम् ७३ १४ ३८५ विषय्वस्यायम् ७३ १४ ३८५ विषय्वस्यायम् ७३ १४ ३८५ व्याप्तात्मम् ७३ १४ ३८० क्षणिकस्याकमारित्वस्यायोग्तम् ७३ १४ ३८० क्षणिकस्याकमारित्वस्यायोग्तम् ७३ १४ ३८० क्षणिकस्याकमारित्वस्यायोग्तम् ७३ १४ ३८० क्षणिकस्य कमाक्रमार्थ्याम्यं क्ष्यास्य निराकरणम् ७४ १९ ३८८ कमकारित्वाक्तमम् ७४ १९ ३८८ कमकारित्वाक्तमम् ७४ १९ ३८८ कमकारित्वाक्तमम् ७४ १९ ३८० क्षणिकस्य कमाक्रमार्थ्याम्यं क्ष्याम्यः च्याप्तात्मम् ७५ १० ३८० क्षणिकस्य कमाक्रमार्थ्याम्यं क्ष्याम्यः च्याप्तात्मम् ७५ १९ ३८० क्षणिकस्य कमाक्रमार्थ्याम्यं क्ष्याम्यः च्याप्तात्मम् ७५ १९ ३८० क्ष्यामान्यवित्व सामान्यस्याः वस्त्रात्मम् ७५ १९ ३९० क्ष्यामान्यवित्व सामान्यस्याः वस्त्रात्मम् ७५ १९ ३९० क्षयाम्यवित्व सामान्यस्याः वस्त्रात्मम् ७५ १९ ३९० क्ष्याम्यवित्वस्य स्वयत्नेन निर्याक्तम् ७५ १९ ३९० क्ष्याप्तात्मिकरण्यायोः च्याप्तात्मम् ५५ १९ ३९० क्ष्याप्तात्मम् एव ११ ३९० क्ष्याप्तात्मम् एव ११ ३९० क्ष्याप्तात्मम् १०० १९ ३९० क्ष्याप्तात्मम् १०० १९ ३०० क्ष्याप्तात्मम्ययात्मम्ययात्मम्ययात्मम्ययात्मम्ययात्मम्ययात्मम्ययात्मम्ययात्मम्ययात्मम्ययात्मम्ययात्मम्ययात्मम्ययात्मम्ययात्मम्ययान्यस्ययाम्ययान्यस्ययाम्यस्ययान्यस्ययान्यस्ययान्यस्ययाम्यस्ययान्यस्ययान्यस्ययान्यस्ययान्यस्ययान्यस्ययान्यस्ययान्यस्ययान्यस्ययान्यस्ययान्यस्ययान्यस्ययान्यस्ययान्यस्ययान्यस्ययान्यस्ययान्यस्ययान्यस्ययान्यस्ययान्यस्ययान्यस्ययान्यस्यय | विषयाः |                               | T.            | ٩.   | विषया:                                   | g.             | 4         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------|---------------|------|------------------------------------------|----------------|-----------|
| स्वर्णम्य परमाण्नां परस्परं सम्बन्धः समर्थनम् ७२ १५ । ३८० कृत्स्नेकदेशविकरपयोगस्य वायुक्तस्य निराकरण ७२ १६ । ३८१ प्रकारान्तरसरम्बन्ध्यर्णनम् ७२ १२ । ३८२ प्रकारान्तरसरम्बन्ध्यर्णनम् ७२ १२ । ३८३ कमयौगपयाभ्यामर्थिकयाः कारित्वस्य निराकरणम् ७२ १३ । ३८४ विषक्षय्यान्तम् ७३ १४ । ३८४ विषक्षय्यान्तम् ७३ १४ । ३८४ विषक्षय्यान्तम् ७३ १४ । ३८४ विषक्षय्यान्तम् ७३ १४ । ३८५ अभिकास्यभिज्ञारित्वस्या- प्रवास्याम्यर्थनम् ७३ १४ । ३८५ अभिकास्यभिज्ञारित्वस्या- प्रवास्याम्यर्थनम् ७३ १४ । ३८० अणिकस्यक्षमर्थनम् ७४ ११ । ३८० अणिकस्यक्षमर्थनम् ७४ ११ । ३८० अणिकस्यक्षमर्थनम् ७४ ११ । ३८० अणिकस्यक्षमर्थनम् ७४ ११ । ३८० अणिकस्यक्षमर्थनम् ७४ ११ । ३८० अणिकस्यक्षमर्थनम् ७४ ११ । ३८० अणिकस्यक्षमर्थनम् ७४ ११ । ३८० अणिकस्यक्षमर्थनम् ७४ ११ । ३८० अणिकस्यक्षमर्थनम् ७४ ११ । ३८० अणिकस्यक्षमर्थनम् ७४ ११ । ३८० अणिकस्यक्षमर्थनम् ७४ ११ । ३८० अण्वत्वार्यक्षमर्थनम् ७४ ११ । ३०० अन्तारित्वार्यक्षमर्थनम् ७४ ११ । ३०० अन्तारित्वार्यक्षमर्थनम् ७४ ११ । ३०० अन्तारित्वार्यक्षमर्थनम् ७८ १६ । ३०० अन्तारित्वार्यक्षम् ७८ १६ । ३०० अन्तार्यक्षम् ७० १६ । ३०० अन्तार्यक्षम् ७० १६ । ३०० अन्तार्यक्षम् ७० १६ । ३०० अन्तार्यक्षम् ७८ १६ । ३०० अन्तार्यक्षम् ७० १६ । ३०० अन्तार्यक्षम् १५ अन्तार्यक्षम् ७८ १५ । ३०० अन्तार्यक्षम् १५ विकस्यभावित्वर्यक्षम् ।                                                                                                                                                                                                                                                                | 306    | तन्निराकरणम्                  | પ્રશ          | १०   |                                          |                |           |
| समर्थनम् ७२ १५ हानाभिक्षयोमासस्यापोद्यता-समर्थनम् १६ इत्स्वेकदेशविकस्ययोगस्य वायुक्तस्य निराकरण ७२ १६ ३८१ मकारान्यतस्यग्वम्यानम् ७२ ११ ३८१ मकारान्यतस्यग्वम्य ७२ ११ ३८१ मकारान्यतस्यग्वम्य ७२ ११ ३८१ कमयौगपद्याग्यपिक्तया-कत्तर्यव निराकरणम् ७२ १४ ३८८६ विपक्षस्याप्वम्यक्तिया-जत्तर्यव स्थानस्य हित वर्णनम् ७२ १४ ३८८६ विपक्षस्याप्वम्य ७३ १४ ३८८६ विपक्षस्याप्वम्य ७३ १४ ३८८६ विपक्षस्याप्वम्य ७३ १४ ३८८६ विपक्षस्याप्वम्य ७३ १४ ३८८६ विपक्षस्याप्वम्य ७३ १४ ३८८६ विपक्षस्याप्वम्य ७३ १४ ३८८६ विपक्षस्याप्वम्य ७३ १४ ३८८६ विपक्षस्याप्वम्य ७३ १४ ३८८६ विपक्षस्याप्वम्य ७३ १४ ३८८६ विपक्षस्याप्वम्यमम् ७३ १४ ३८८६ विपक्षस्याप्वम्यमम् ७३ १४ ३८८६ विपक्षस्याभ्यम् ७३ १४ ३८८६ विपक्षस्याभ्यमकारित्यभयायो पर्वस्य एव विष्य मार्थस्य विभवस्य विभ |        |                               |               |      |                                          | 98             | (o        |
| वावुक्तस्य निराक्षःण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                               | <del>७२</del> | १५   |                                          |                |           |
| वायुक्तस्य निराक्तःण ७२ १६ ३८१ प्रकारान्तरसम्बन्धवर्णनम् ७२ २२ ३८२ संबन्ध्यप्रतिनिविकत्परुपवे दोषम्रकटनम् ७३ १ ३८३ क्रमयौगपद्याभ्याभविक्तया- कारित्वस्य निराक्तिया- कारित्वस्य निराक्तिया- कारित्वस्य निराक्तिया- कारित्वस्य निराक्तिया- कारित्वस्य निराक्तियासम् ७३ १४ ३८७ व्यव्यावसम्य इति वर्णनम् ७३ १४ ३८५ शक्तिभवास्यभ्याभ्यास्य ७३ १४ ३८५ शक्तिभवास्यभ्याभ्य ७३ १४ ३८५ शक्तिभवास्यभ्याभ्य ७३ १४ ३८८ शक्तिभवास्यभ्याभ्य ७३ १४ ३८८ शक्तिभवास्यभ्याभ्य ७३ १४ ३८८ शक्तिभवास्यभ्याभ्य ७३ १४ ३८८ शक्तिभवास्यभ्याभ्य ७३ १४ ३८८ शक्तिभवास्यभ्याभ्य ७३ १४ ३८८ शक्तिभवास्यभ्याभ्य ७३ १४ ३८८ शक्तिभवास्यभ्याभ्य ७३ १४ ३८८ शक्तिभवास्यभ्याभ्य ७३ १४ ३८८ शक्तिभवास्यभ्याभ्य ७४ ११ ३८८ शक्तिभवास्यभ्याभ्य ७४ ११ ३८८ शक्तिभवास्यभ्य ७८ १६ ३८० शक्तिभवास्यभ्य ७८ १६ ३८० शक्तिभवास्यभ्य ७८ १६ ३८० शक्तिभवास्यभ्य ७८ १६ ३८० शक्तिभवास्यभ्य ७८ १६ ३८० शक्तिभवास्यभ्य ७८ १६ ३८० शक्तिभवास्यभ्य ७८ १६ ३८० शक्तिभवास्यभ्य ७८ १६ ३८० शक्तिभवास्यभ्य ७८ १६ ३८० शक्तिभवास्यभ्य १८० ३ ३८० शक्तिभवास्यभ्य १८० ३ ३८० शक्तिभवास्यभ्य १८० ३ ३८० शक्तिभवास्यभ्य १८० ३ ३८० शक्तिभवास्यभ्य १८० ३ ३८० शक्तिभवास्यभ्य १८० ३ ३८० शक्तिभवास्यभ्य १८० ३ ३८० शक्तिभवास्यभ्य १८० ३ ३८० शक्तिभवास्यभ्य १८० ३ ३८० शक्तिभवास्यभ्य १८० ३ ३८० शक्तिभवास्यभ्य १८० ३ ३८० शक्तिभवास्यभ्य १८० ३ ३८० शक्तिभवास्यभ्य १८० ३ ३८० शक्तिभवास्यभ्य १८० ३ ३८० शक्तिभवास्यभ्य १८० ३ ३८० शक्तिभवास्यभ्य १८० ३ ३८० शक्तिभवास्यभ्य १८० ३ ३८० शक्तिभवास्यभ्य १८० ३ ३८० शक्तिभवास्यभ्य १८० ३ ३८० शक्तिभवास्यभ्य १८० ३ ३८० शक्तिभवास्यभ्य १८० ३ ३८० शक्तिभवास्यभ्य १८० ३ ३८० शक्तिभवास्यभ्य १८० ३                                                                                            | 360    |                               |               |      |                                          | ७६             | १३        |
| ३८१ प्रकारान्तरसम्बन्धवर्णनम् ७२ २२ ३८२ संबन्ध्यतीनिर्वकल्फरपये रोषप्रकटनम् ७३ १ ३८३ क्रमयौगपद्याभ्यामयिकया- कारित्वस्य नित्यानित्यात्म- के वम्तुन्येय सम्भव इति वर्णनम् ७३ १ ३८४ विपक्षव्याञ्चलम्य हेतोरमीष्ट यव साध्याव्यमित्रया इत्यस्य निराकरणम् ७३ १४ ३८५ विपक्षव्याञ्चलम्य ७३ १४ ३८५ वाकिभेदात्कार्यभेवसुपपाध्य तस्या भेदाभेदसमर्थनम् ७३ १४ ३८८ कािभेदात्कार्यभेवसुपपाध्य तस्या भेदाभेदसमर्थनम् ७३ १४ ३८८ कािभेदात्कार्यभेवसुपपाध्य पसंहारः ७४ ११ ३८० कािकस्याक्षमकािरत्याभायो- पसंहारः ७४ ११ ३८० कािकस्याक्षमकािरत्याभायो- पसंहारः ७४ ११ ३८० कािकस्याक्षमकािरत्याभायो- विकद्धताधर्णनम् ७४ ११ ३८० कािकस्याक्षमकािरत्याभायो- विकद्धताधर्णनम् ७४ ११ ३९० कािकस्याक्षमका्यक्षम् ७४ ११ ३९० कािकस्याक्षमका्यक्षम् ७४ ११ ३०० कािकस्याक्षमका्यक्षम् ७४ ११ ३०० कािकस्याक्षमका्यक्षम् ७४ ११ ३०० कािकस्याक्षमका्यक्षम् ७४ ११ ३०० कािकस्याक्षमका्यक्षम् ७४ १२ ३०० काञ्चल्यवाङ्गत्यक्षकत्यः वाह्यक्ष्यस्याम्यक्षिकत्यः कारस्यापोहत्व देशोद्धावनम् ७७ १९ ४०० कािकस्याक्षमम् ७४ १२ ३०० काञ्चल्यवाङ्गत्वकत्यः कारस्यापोहत्व देशोद्धावनम् ७७ १९ ४०० काङ्गत्यस्याच्याक्षम् ७५ १२ ३०० काञ्चल्यस्यायानिकस्ययायो- गाविकस्यस्यामाविकस्ययायो- गाविकस्यः विक्रम इति व्यवस्य संकत्य इत्युपसंद्धाः ७५ २५ ३१३ सामान्यविवयानम् एव २१ ३१३ सामान्यविवयानम् एव २१ ३१३ सामान्यविवयानम् एव २१ ३१४ अपोहत्वाच्यत्विकस्यम् ७८ १५ ३१९ कार्यक्षत्रम् कारस्याचिक्रस्य। ३१० कार्यक्षत्रम् ६८० १६ ३१० कार्यक्षत्रम् ६८० १६ ३१० कार्यक्षत्रम् ७८ १६ ३१० कार्यक्षत्रम् ६८० १६ ३१० कार्यक्षत्रम् ६८० १६ ३१० कार्यक्षत्रम् ६८० १६ ३१० कार्यक्षत्रम् ५०० १६ ३१० कार्यक्षत्रम् ५०० १६ ३१० कार्यक्षत्रम् ५०० १६ ३१० कार्यक्षत्रम् ५०० १५ ३१० कार्यक्षत्रम् ५०० १६ ३१० कार्यक्षत्रम् ५०० १६ ३१० कार्यक्रम् ६८० १६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        | _                             | ७२            | १६   | _                                        | _              |           |
| ३०८ संबन्धप्रतीनिर्विकल्पकपत्थे  दोषप्रकटनम् ३१३ क्रमयौगपधाभ्यामर्थिकया- कारित्वस्य नित्यानित्यात्म- के बम्तुल्येव सम्भव इति वर्णनम् ७३ ९ ३८४ विपक्षस्यःष्ट्रचन्य हेतोरसीष्ट यव साध्याव्यभिचार इत्यस्य निराकरणम् ७३ १४ ३८५ शक्तिकाव्यभिचारित्वस्या- पुरापादनम् ७३ १४ ३८८ शक्तिभेवात्कार्यभेवसुपपाध तस्या भेवाभेदसमर्थनम् ७३ १४ ३८८ शक्तिभेवात्कार्यभेवसुपपाध यस्तार्यभेवसुपपाध पसंहारः ७४ १४ ३८८ काकारित्याक्षभम् ७३ २४ ३८८ काकारित्याक्षभम् ७३ १४ ३८० अणिकस्याक्षभक्षमम् ७३ २४ ३८० अणिकस्याक्षभक्षमम् ७४ ११ ३८० अणिकस्याक्षभक्षमम् ७४ ११ ३८० अनिकान्वित्यभवानम् ७४ ११ ३८० अभ्युपममयावत् सामान्यस्या- वस्तुत्वभुदस्य स्वमतेन नित्यः वस्तुत्वभुदस्य स्वमतेन नित्यः वस्तुत्वभुदस्य स्वमतेन नित्यः इस्य संकत इत्युपसंडारः ७५ २५ अपोह्नवाच्यता।नरसनसोपान ३१४ अपोह्नव पृथेपक्ष क्रैविध्यामि-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 368    | •                             | ७२            | २२   |                                          | 98             | १६        |
| दोषप्रकटनम् ७३ १  ३८३ क्रमयौगपयाभ्यामर्थिकिया- कारित्वस्य नित्यानित्यात्म- के वग्तुन्येव सम्मव इति वर्णनम् ७३ ०  ३८४ विषय्वाद्यानुवास्य इतिरमीष्ट यव साध्याव्यभिवार इत्यस्य निराकरणम् ७३ १४  ३८५ क्षम्रिकाव्यभिवारित्वस्या- च्युपपावनम् ७३ ११  ३८६ क्षाकिमेदात्कार्यभेवमुपपाद्य तस्या भेदामेदसमर्थनम् ७३ १४  ३८८ क्षम्रिकाव्यभवारित्वसमर्थनम् ७३ १४  ३८८ क्षमकारित्वाक्षमकारित्वाभायो- पसंहार: ७४ १९  ३८८ कमकारित्वाक्षमभाभ्यामर्थ- क्रियाविरोचन कत्रकृत्वदेतो- विरुद्धतावर्णनम् ७४ ११  ३८९ शिषकस्य कमाक्रमाभ्यामर्थ- क्रियाविरोचन कत्रकृत्वदेतो- विरुद्धतावर्णनम् ७४ १९  ३९० अनेकान्निकता प्रदर्शनम् ७४ १५  ३९१ सामान्यविरोणतम् ७४ १५  ३९१ सामान्यविरोणतम् ७५ १६  ३९० अनेकान्निकता प्रदर्शनम् ७५ १५  ३९१ सामान्यविरोणतम् ए५ १२  ३९१ सामान्यविरोणतम् ७८ १६  ३९० स्वाप्तित्वार्थन्यः सम्बद्धः त्रोणवाद्धः स्वद्धः सम्बद्धः स्वद्धः सम्बद्धः स्वद्धः सम्बद्धः सम्बद्धः सम्बद्धः सम्बद्धः स्वद्धः सम्बद्धः सम्बद्धः सम्बद्धः स्वद्धः सम्बद्धः स्वद्धः सम्बद्धः सम्वद्धः सम्बद्धः सम्बद्धः सम्बद्धः सम्बद्धः सम्बद्धः सम्बद्धः सम्बद |        | *                             |               |      | 7                                        |                |           |
| ३८४ कमयौगपयाभ्यामर्थिकिया- कारित्वस्य नित्यानित्यातम- के वम्तुन्येव सम्मव इति वर्णनम् ७३ ० ३८४ विपक्षस्याञ्चार इत्यस्य निराकरणम् ७३ १४ ३८५ क्षक्षिकाव्यभिवारित्वस्या- प्युपपावनम् ७३ १६ ३८६ क्षक्षिभेदात्कार्यभेवमुपपाध तस्या भेदाभेदसमर्थनम् ७३ २४ ३८० क्षणिकस्याक्षमकारित्वाभावो- पसंहार: ७४ १९ ३८८ कमकारित्वाक्षमयाभ्ये- क्षण्यावरोक्षम ७४ १९ ३८८ कमकारित्वाक्षमयाभ्ये- क्षण्यावरोक्षम ७४ १९ ३८० क्षणिकस्य कमाक्रमाभ्यामर्थ- क्षण्यावरोक्षम ७४ १९ ३८० क्षण्यावर्षम् ७४ १९ ३८० क्षण्यावरोक्षम ७४ १९ ३८० क्षण्यावरोक्षम ७४ १९ ३८० कमकारित्वाक्षमयाभ्यामर्थ- क्षण्यावरोक्षम ७४ १९ ३९० क्षण्यावरोक्षम ७४ १९ ३९० क्षण्यावरोक्षम ७४ १९ ३९० क्षण्यावरोक्षम ७४ १९ ३९० क्षण्यावरोक्षम ७४ १९ ३९० क्षण्यावरोक्षम ७४ १९ ३९० क्षण्यावरोक्षम ७४ १९ ३९० क्षण्यावरोक्षम ७४ १९ ३९० क्षण्यावरोक्षम ७४ १९ ३९० क्षण्यावरोक्षम ७४ १९ ३९० क्षण्यावरोक्षम ७४ १९ ३९० क्षण्यावरोक्षम ७४ १९ ३९० क्षण्यावरोक्षम ६ति वर्णमम् ७४ १९ ३९० क्षण्यावरोक्षम ६ति वर्णमम् ७८ १९ ४०० क्षण्यावरोक्षम ६ति वर्णमम् ७८ १९ ४१० क्षण्यावरोक्षम ६ति वर्णमम् ७८ १८ ४१० क्षण्यावरोक्षम ६ति वर्णमम् ७८ १९ ३९० क्षण्यावरोक्षम ६ति वर्णमम् ७८ १९ ३९० क्षण्यावरोक्षम ६ति वर्णमम् ७८ १९ ४१० क्षण्यावरोक्षम ६ति वर्णमम् ७८ १९ ४१० क्षण्यावर्वाक्षम् ७८ १९ ३९० क्षण्यावर्वाक्षम् ६ति वर्णमम् ७८ १९ ३९० क्षण्यावर्वाक्षम् ६ति वर्णमम् ७८ १९ ३९० क्षण्यावर्वाक्षम ६ति वर्णमम् ७८ १९ ३९० क्षण्यावर्वाक्षम् ६ति वर्णमम् ७८ १९ ३९० क्षण्यावर्वाक्षम् ६ति वर्णमम् ७८ १९ ३९० क्षण्यावर्वाक्षम् ६ति वर्णमम् ७८ १९ ३९० क्षण्यावर्वाक्षम् ६ति वर्णमम् ७८ १९ ३९० क्षण्यावर्वाक्षम् ६ति वर्णमम् ७८ १९ ३९० क्षण्यावर्वाक्षम् ६ति वर्णमम् ७८ १९ ३९० क्षण्यावर्वाक्षम् ६ति वर्णमम् ७८ १९ ३९० क्षण्यावर्वाक्षम् ६ति वर्णमम् ७८ १९ ३९० क्षण्यावर्वाक्षम् ६ति वर्णमम् ७८ १९ ३९० क्षण्यावर्वाक्षम् ६ति वर्णमम् ७८ १९ ३९० क्षण्यावर्वाक्षम्य वर्यक्षम्य वर्यक्यम्यक्षम्य वर्यक्षम्य वर्यक् |        |                               | ७३            |      |                                          | 9ફ             | २३        |
| कारित्वस्य नित्यानित्यातम- के वरनुत्येव सम्भव इति वर्णनम् ७३ ० ३८४ विपक्षव्याव्यभिवार इत्यस्य निराकरणम् ७३ १४ ३८६ वाकिभेदात्वायेभवमुपपाणः तस्या भेदाभेदसमर्थनम् ७३ २४ ३८६ वाकिभेदात्वायेभवमुपपाणः तस्या भेदाभेदसमर्थनम् ७३ २४ ३८८ काकिभेदात्वायेभवमुपपाणः तस्या भेदाभेदसमर्थनम् ७३ २४ ३८८ काकिभेदात्वायोभवम् ७३ २४ ३८८ काकिभेदात्वायोभवम् ७३ २४ ३८८ काकिभेदात्वायोभवम् ७३ २४ ३८८ काकिभेदात्वायोभवम् ७३ ११ ३८८ काकिभेदात्वायोभवम् ७३ ११ ३८८ काकिभेदात्वायोभवम् ७३ ११ ३८८ काकिभोदात्वायोभवम् ७४ ११ ३८८ काकिभोदात्वायोभवम् ७४ ११ ३८८ काकिभोदात्वायोभवम् ७४ ११ ३८८ काकिभोदात्वायोभवम् ७४ ११ ३८८ काकिभोदात्वायोभवम् ७४ ११ ३८८ काकिभोदात्वायोभवम् ७४ ११ ३८८ काकिभोदात्वायोभवम् ७४ ११ ३८८ काकिभोदात्वायोभवम् ७४ ११ ३८८ काकिभोदात्वायोभवम् ७४ ११ ३८८ काकिभोदात्वायोभवम् ७४ ११ ३८८ काकिभोदात्वायोभवम् ७४ ११ ३८८ काकिभोदात्वायोभवम् ७४ ११ ३८८ काकिभोदात्वायोभवम् ७४ ११ ३८८ काकिभोदात्वायोभवम् ७४ ११ ३८८ काकिभोदात्वायोभवम् ७४ ११ ३८८ काकिभोदात्वायोभवम् ७४ ११ ३८८ काकिभोदात्वायोभवम् ७४ ११ ३८८ काकिभोदात्वायोभवम् ७४ ११ ३८८ काकिभोदात्वायोभवम् ७४ ११ ३८८ काकिभोदात्वायोभवम् ७४ ११ ३८८ काकिभोदात्वायोभवम् ७४ ११ ३८८ काकिभोदात्वायोभवम् ७४ ११ ३८८ काकिभोदात्वायोभवम् ७४ ११ ३८८ काकिभोदात्वायोभवम् ७४ ११ ३८८ काकिभोदात्वायोभवम् ७४ ११ ३८८ काकिभोदात्वायोभवम् ७४ ११ ३८८ काकिभावम् ७४ ११ ३८८ काकिभोदात्वायोभवम् ७४ ११ ३८८ काकिभोदात्वायोभवम् ७४ ११ ३८८ काकिभावम् ७४ ११ ४८८ काम्भवभ्यायोभवम् ७४ ११ ४८८ काकिभावम् ७४ ११ ४८८ काकिभावम् ७४ ११ ४८८ काकिभावम् ७४ ११ ४८८ काकिभावम् ७४ १८ ४८८ वाकिभावम् ७४ १८ ४८० वाकिभावम् ७४ १८ ४८० वाकिभावम् ७४ १८ ४८० वाकिभावम् ७४ १८ ४८० वाकिभावम् ७४ १८ ४८० वाकिभावम् ७४ १८ ४८० वाकिभावम् ७४ १८ ४८० वाकिभावम्ययोभवम् भावम् १८० १८                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                               |               |      |                                          |                |           |
| के वरनुत्येव सम्भव इति वर्णनम् ७३ ० १४ विपक्षान्याः वृत्येव हेतोरमीष्ठ यव साध्याव्यभिचार इत्यस्य निराकरणम् ७३ १४ ३२ अक्षणिकाव्यभिचारित्वस्याः ७३ १४ ४० अक्षणिकाव्यभिचारित्वस्याः ७३ १४ ४० अक्षणिकाव्यभिचारित्वस्याः ७३ १४ ४० अक्षणिकाव्यभिचारित्वस्याः ७३ १४ ४० अक्षणिकाव्यभिचारित्वस्याः ७३ १४ ४० अक्षणिकस्याक्षमकारित्वाभायोः पसंहारः ७४ १४ ११ ४० अक्षणिकस्याक्षमकारित्वाभायोः पसंहारः ७४ १४ ११ ४० अक्षणिकस्याक्षमकारित्वाभायोः पसंहारः ७४ १४ ११ ४० अनेकानिकता प्रवृत्येवम् ७४ १५ ४० अनेकानिकता प्रवृत्येवम् ७४ १५ ४० अनेकानिकता प्रवृत्येवम् ७४ १५ ४० अनेकानिकता प्रवृत्येवम् ७४ १५ ४० अनेकानिकता प्रवृत्येवम् ७४ १५ ४० अनेकानिकता प्रवृत्येवम् ७४ १५ ४० अनेकानिकता प्रवृत्येवम् ७४ १५ ४० अनेकानिकता प्रवृत्येवम् ७४ १५ ४० अनेकानिकता प्रवृत्येवम् ७४ १५ ४० अनेकानिकता प्रवृत्येवम् ७४ १५ ४० अनेकानिकता प्रवृत्येवम् ७४ १५ ४० अनेकानिकता प्रवृत्येवम् ७४ १५ ४० अनेकानिकरण्यम् ७४ १५ ४० अनेकानिकरण्यम् ७४ १५ ४० अन्तर्येवम् ७४ १६ अपोह्रस्य स्वमनेव नित्यः वस्तुत्येवम् ७४ १६ अपोह्रस्य स्वमनेव नित्यः वस्तुत्येवम् ७४ १५ ४१ अपोह्रस्य स्वमनेविकरण्यम् ७८ १५ ४१ अपोह्रस्य प्रवित्येवम् वैविष्याभिकरण्यम् ७८ १५ अपोह्रस्य प्रवित्येवम् ३४० १५ अपोह्रस्य प्रवित्येवम् ३४० १६ ४१ अपोह्रस्य प्रवित्येवम् ७८ १५ ४१ अपोह्रस्य प्रवृत्येवम् ७८ १५ ४१ अपोह्रस्य प्रवित्येवम् ७८ १५ अपोह्रस्य प्रवृत्येवम् ७८ १५ अपोह्रस्य प्रवृत्येवम् वित्येवम् ७८ १५ अपोह्रस्य प्रवृत्येवम् अवित्येवम् वित्येवम् विकर्ययोनीकाम् ७८ १५ अपोह्रस्य प्रवृत्येवम् ७८ १५ अपोह्रस्य प्रवृत्येवम् ३४० १४ भरेष्ट्रप्रवृत्येवम् विकर्यंविकर्येवम् ७८ १५ अपोह्रस्य प्रवृत्येवम् विकर्योक्षाः ७२ १५ अपोह्रस्य प्रवृत्येवम् ३४० १४ भरेष्ट्रप्रवृत्येवम् ७८ १५ भरेष्ट्रप्रवृत्येवम् विकर्योक्षाः ७२ १४ भरेष्ट्रप्रवृत्येवम्येवम् १४० १४ भरेष्ट्रप्रवृत्येवम् विकर्यंवेवम् १४० १४० भरेष्ट्रप्रवृत्येवम् १४० भरेष्ट्रप्रवृत्येवम् १४० १४० भरेष्ट्रप्रवृत्येवम् १४० १४० भरेष्ट्रप्रवृत्येवम् १४० भरेष्ट्रप्रवृत्येवम् १४० १४० भरेष्ट्रप्रवृ |        |                               |               |      |                                          | ३६             | २७        |
| इत्थ विपक्षव्यान्त्रस्य हतोरसीष्ट यव साध्याव्यभिवार इत्यस्य तिराकरणम् ७३ १४ । १४ अभ्रणिकाव्यभिवारित्वस्या- एयुपपादनम् ७३ १६ शक्तिमेदात्कार्यभेदसुपपाछ तस्या भेदाभेदसमर्थनम् ७३ २४ । १६ शिक्तिवाहानस्य वास्तिविकाणियातित्वाभयात्र एसंहार: ७४ ११ । १८० भ्रणिकस्याक्रमकारित्वाभयात्र ७४ ११ । १८० भ्रणिकस्याक्रमकारित्वाभयात्र ७४ ११ । १८० भ्रणिकस्य क्रमाक्रमाभ्यास्य क्रियाविरोधन कृतकत्वदेतो विकद्धतावर्णनम् ७४ ११ । १८० भ्रणिकस्य क्रमाक्रमाभ्यास्य क्रियाविरोधन कृतकत्वदेतो विकद्धतावर्णनम् ७४ १५ १६ । १८० भ्रणिकस्य क्रमाक्रमाभ्यास्य क्रमान्त्रस्य एउद्याविक व्याव्यक्ति विश्वस्य ह्याविरोधन कृतकत्वदेतो विकद्धतावर्णनम् ७४ १५ १६ । १८० भ्रणिकस्य क्रमान्त्रस्य एउद्याविक व्याव्यक्ति विभाग्न ह्याविराक्ष्य विभाग्न ह्याविराक्ष क्रमान्त्रस्य एउद्याविक व्याव्यक्ति विभाग्न ह्याविष्ठ विभाग्न ह्याविष्ठ विभाग्न ह्याविष्ठ विभाग्न ह्याविष्ठ विभाग्न ह्याविष्ठ विभाग्न ह्याविष्ठ विभाग्न ह्याविष्ठ विभाग्न ह्याविष्ठ विभाग्न ह्याविष्ठ विभाग्न ह्याविष्ठ विभाग्न ह्याविष्ठ विभाग्न ह्याविष्ठ विभाग्न ह्याविष्ठ विभाग्न ह्याविष्ठ विभाग्न ह्याविष्ठ विभाग्न ह्याविष्ठ विभाग्न ह्याविष्ठ विभाग्न ह्याविष्ठ विभाग्न ह्याविष्ठ विभाग्न ह्याविष्ठ विभाग्न ह्याविष्ठ विभाग्न ह्याविष्ठ विभाग्न ह्याविष्ठ विभाग्न ह्याविष्ठ विभाग्न ह्याविष्ठ विभाग्न ह्याविष्ठ विभाग्न ह्याविष्ठ विभाग्न ह्याविष्ठ विभाग्न ह्याविष्ठ विभाग्न ह्याविष्ठ विभाग्न ह्याविष्ठ विभाग्न ह्याविष्ठ विभाग्न ह्याविष्ठ विभाग्न ह्याविष्ठ विभाग्न ह्याविष्ठ विभाग्न ह्याविष्ठ विभाग्न ह्याविष्ठ विभाग्न ह्याविष्ठ विभाग्न ह्याविष्ठ विभाग्न ह्याविष्ठ विभाग्न ह्याविष्ठ विभाग्न ह्याविष्ठ विभाग्न ह्याविष्ठ विभाग्न ह्याविष्ठ विभाग्न ह्याविष्ठ विभाग्न ह्याविष्ठ विभाग्न ह्याविष्ठ विभाग्न ह्याविष्ठ विभाग्न ह्याविष्ठ विभाग्न ह्याविष्ठ विभाग्न ह्याविष्ठ विभाग्न ह्याविष्ठ विभाग्न ह्याविष्ठ विभाग्न ह्याविष्ठ विभाग्न ह्याविष्ठ विभाग्न ह्याविष्ठ विभाग्न ह्याविष्ठ विभाग्न ह्याविष्ठ विभाग्न ह्याविष्ठ विभाग्न ह्याविष्ठ विभाग्न ह्याविष्ठ विभाग्न ह्याविष्ठ विभाग्न ह्याविष्ठ विभाग्न ह्याविष्ठ विभाग्न ह्याविष्ठ विभाग्न ह्याविष्ठ विभाग्न ह्याविष्ठ विभाग्न ह्याविष्ठ विभाग्न ह्याविष्ठ विभाग्न ह्याविष्ठ विभाग्न ह्याविष्ठ विभाग्न ह्याविष्ठ विभाग् |        |                               | ED            | ९    | _                                        |                |           |
| पष साध्याव्यभिचार इत्यस्य निराकरणम् ७३ १४ अभ्रेणिकाव्यभिचारित्वस्या- प्युपपादनम् ७३ १६ शिक्तिभेदात्वार्थभेदसुपपाद्य तस्या भेदाभेदसमर्थनम् ७३ २४ शिक्तिभेदात्कार्थभेदसुपपाद्य तस्या भेदाभेदसमर्थनम् ७३ २४ शिक्तिभ्याक्रमकारित्वाभायो- पसंहार: ७४ ११ २४ शिक्तिस्याक्रमकारित्वाभायो- पसंहार: ७४ ११ २४ शिक्तिस्य क्रमाक्रमाभ्यामयं- क्रियाचिरोभन कृतकत्वदेतो- विवद्धतार्यणनम् ७४ ११ ३२ श्रम्भ क्रमाक्रमाभ्यामयं- क्रियाचिरोभन कृतकत्वदेतो- विवद्धतार्यणनम् ७४ २४ १४ १४ श्रम्भ क्रमान्यस्या- वस्तुत्वभुदस्य स्वमतेन नित्या- नित्यस्यनिकपणम् ७५ २३ १४ श्रम्भ स्वामान्यविद्यात्यात्म ७५ १४ १४ श्रम्भ स्वामान्यविद्यात्म वस्तुत्वभुदस्य स्वमतेन नित्या- नित्यस्यनिकपणम् ७५ २३ १४ अपोह्नबन्यव्यानिकरणम् ७८ १६ अपोह्नबन्यव्यानिकरणम् ७८ १६ अपोह्नबन्यव्यानिकरणम् ७८ १६ अपोह्नबन्यव्यानिकरणम् ७८ १६ अपोह्नवन्यतानिकरणम् ७८ १६ अपोह्नबन्यव्यानिकरणम् ७८ १६ अपोह्नबन्ययानिकरणम् ७८ १६ अपोह्नबन्यव्यानिकरणम् ७८ १६ अपोह्नवन्यव्यानिकरणम् ७८ १६ अपोह्नवन्यव्यानिकर्यव्यानिकर्यानिकर्यानिकर्यानिकर्यानिकर्यानिकर्यानिकर्यानिकर्यानिकर्यानिकर्यानिकर्यानिकर्यानिकर्यानिकर्यानिकर्यानिकर्यानिकर्यानिकर्यानिकर्यानिकर्यानिकर्यानिकर्यानिकर्यानिकर्यानिकर्यानिकर्यानिकर्यानिकर्यानिकर |        |                               |               | Ì    |                                          | 99             | 8         |
| निराकरणम् ७३ १४ ४०२ स्वलक्ष्रणस्य गाणशान्त्राधता- त्युपपावनम् ७३ १६ ३८६ शक्तिमेदात्कार्यभेत्रमुपपाद्य तस्या भदाभेदसमर्थनम् ७३ २४ ३८० श्लिकस्याक्रमकारित्वामायो- पसंहार: ७४ ९ ३८८ कमकारित्वाक्षभयम् ७४ ११ ३८८ कमकारित्वाक्षभयम् ७४ ११ ३८८ कमकारित्वाक्षभयम् ७४ ११ ३८८ कमकारित्वाक्षभयम् ७४ ११ ३८८ कमकारित्वाक्षभयम् ७४ ११ ३८९ श्लिकस्य कमाक्रमाभ्यामयं- क्रियाचिरोधन कृतकत्वेतो- विकद्धतार्यणम् ७४ २५ ३९१ सामान्यस्यान्यभिक्रयाकारित्व- चर्तनस्य द्रश्णम् ७४ १५ ३९१ सामान्यस्यान्यभिक्रयाकारित्व- चर्तनस्य द्रश्णम् ७४ १५ ३९१ सामान्यस्यान्यभिक्रयाकारित्व- चर्तनस्य द्रश्णम् ७४ १५ ३९१ सामान्यविशेषात्मक एव श व्यत्वाक्षम्य ७८ ३ ३९३ सामान्यविशेषात्मक एव श व्यत्वाक्षम्य प्रविशेषम्य स्वर्णम् ७८ १६ ३९३ सामान्यविशेषात्मक एव श व्यत्वाक्षम्य भावनिकरणम् ७८ ३ ३९३ सामान्यविशेषात्मक एव श व्यत्वाक्षम्य भावनिकरणम् ७८ १५ ३९३ सामान्यविशेषात्मक एव श व्यत्वाक्षम्य भावनिकरणम् ७८ १५ ३९३ सामान्यविशेषात्मक एव श व्यत्वाक्षम्य भावनिकरणम् ७८ १५ ३९३ सामान्यविशेषात्मक एव श व्यत्वाक्षम्य भावनिकरणम् ७८ १५ ३९३ सामान्यविशेषात्मक एव श व्यत्वाक्षम्य भावनिकरणम् ७८ १५ ३९३ सामान्यविशेषात्मक एव श व्यत्वाक्षम्य भावनिकरणम् ७८ १५ ३९० स्वर्यभावनिकरणम् ७८ १५ ३१० अपोह्वत्वे भ्रान्तिनिकरः वस्तुप्वस्वाक्षम्य ग्राव्यविक्षम्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •••    |                               |               |      |                                          | 99             | Eq.       |
| प्युपपावनम् ७३ १६  ३८६ शक्तिभेदात्कार्यभेदमुपपाद्य तस्या भेदाभेदसमर्थनम् ७३ २४  ३८७ श्रिणिकस्याक्रमकारित्वाभायो- पसंहारः ७४ ९  ३८८ क्षाण्वकस्य क्षमाक्ष्माभ्यामर्थ- क्षमाविरोधन कृतकत्वदेतो- विरुद्धतावणनम् ७४ २३  ३९० अनेकान्निकता प्रदर्शनम् ७४ २५  ३९१ आमान्यस्या- वस्तुत्वभुदस्य स्वमनेन नित्या तित्यस्वित्वपणम् ७५ २३  ३९३ सामान्यदिशेषात्मक एव श  ३२६ सामान्यदिशेषात्मक एव श  ३६६ सामान्यदिशेषात्मक एव श                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                               | Se            | १४   |                                          |                |           |
| व्युपायनम् १८० १० विकल्पप्रतिबिस्वक्रमात्रस्य १८० १० विकल्पप्रतिबिस्वक्रमात्रस्य १८० १८ शिकल्पप्रतिबिस्वक्रमात्रस्य १८० १८ १८ शिकल्पप्रतिबिस्वक्रमात्रस्य १८० १८ १८ शिकल्पप्रतिबिस्वक्रमात्रस्य १८० १८ १८ १८ क्रमकारित्वासंभयवर्णनम् १८८ १८ स्वलक्ष्यण्याचेत्रत्य क्रमाक्रमाभ्यामयं १८० स्वलक्ष्यण्याचेत्रत्य क्रमाक्रमाभ्यामयं १८० स्वलक्ष्यण्याचेत्रत्य क्ष्याचेत्रक्ष्याचेत्र १८० अनेकान्त्रिक्षाकारित्व व्यामान्यस्याच्याचेत्रत्य क्ष्याम्यविशेषात्र १८० स्वलक्ष्यायं विभ्रम इति पूर्वपक्षम १८० १८ स्वलक्ष्यायं विभ्रम इति पूर्वपक्षम १८० १८ स्वलक्ष्यायं विभ्रम इति पूर्वपक्षम १८० १८ स्वलक्ष्यायं विभ्रम इति पूर्वपक्षम १८० १८ स्वलक्ष्यायं विभ्रम इति पूर्वपक्षम इति पूर्वपक्षम १८० १८ स्वलक्ष्यायं विभ्रम इति पूर्वपक्षम १८० १८ स्वलक्ष्यायं विभ्रम इति पूर्वपक्षम इति पूर्वपक्षम इति पूर्वपक्षम १८० १८ स्वलक्ष्यायं विभ्रम इति पूर्वपक्षम १८० १८० स्वलक्ष्यायं विभ्रम इति पूर्वपक्षम १८० १८० स्वलक्ष्यायं विभ्रम इति पूर्वपक्षम १८० १८० स्वलक्ष्यायं विभ्रम इति पूर्वपक्षम १८० १८० स्वलक्ष्यायं विभ्रम इति पूर्वपक्षम १८० १८० स्वलक्ष्यायं विभ्रम इति पूर्वपक्षम १८० १८० स्वलक्ष्यायं विभ्रम इति पूर्वपक्षम १८० १८० स्वलक्षम १८० स्वलक्षम १८० स्वलक्षम १८० स्वलक्षम १८० स्वलक्षम १८० स्वलक्षम १८० स्वलक्षम १८० स्वलक्षम १८० स्वलक्षम १८० स्वलक्षम १८० स्वलक्षम १८० स्वलक्षम १८० स्वलक्षम १८० स्वलक्षम १८० स्वलक्षम १८० स्वलक्षम १८० स्वलक्षम १८० स्वलक्षम १८० स्वलक्षम १८० स्वलक्षम १८० स्वलक्षम १८० स्वलक्षम १८० स्वलक्षम १८० स्वलक्षम १८० स्वलक्षम १८० स्वलक्षम १८० स्वलक्षम १८० स्वलक्षम १८० स्वलक्षम १८० स्वलक्षम १८० स्वलक्षम १८० स्वलक्षम १८० स्वलक्षम १८० स्वलक्षम १८० स्वलक्षम १८० स्वलक्षम १८० स्वलक्षम १८० स्वलक्षम १८० स्वलक्षम १८० स्वलक्षम १८० स्वलक्षम १८० स्वलक्षम १८० स्वलक्षम १८० स्वलक्षम १८० स्वलक्षम १८० स्वलक्षम १८०  | 364    | अक्षणिकाव्यभिचारित्वस्या-     |               |      |                                          | 99             | 3         |
| वास्तावकाध्रप्राहित्वाभिषानम् ७० १० १० शिकस्याक्रमकारित्वाभायो एसंहारः ७४ १ ११ ११ शिकस्याक्रमकारित्वाभायो एसंहारः ७४ ११ ११ १८८ क्रमकारित्वासभयानम् ७४ ११ १८८ क्रमकारित्वासभयानम् ७४ ११ १८८ क्रमकारित्वासभयानम् ७४ ११ १८८ क्रमकारित्वासभयानम् ७४ ११ १८८ क्रमकारित्वासभयानम् ७४ ११ १८८ क्रमकारित्वाक्रमकाभ्यामयं क्रियाविरोधन कृतकत्वद्वदेतो विरुद्धतावणनम् ७४ १५ १८० स्रामान्यस्याविरोधनकता प्रदर्शनम् ७४ १५ १८० स्रामान्यस्याविरोधनकता प्रदर्शनम् ७४ १५ १८० स्रामान्यस्याविरोधनकता प्रदर्शनम् ७४ १५ स्रामान्यस्याविरोधनकपणम् ७५ १५ १८० स्रामान्यस्याविर्मेनम् ७८ १६ स्रामान्यदिरोपतमकपणम् ७५ ६३ १८० स्रामान्यदिरोपतमकपणम् ७५ ६३ १८० स्रामान्यदिरोपतमकपणम् ७५ ६३ १८० स्रामान्यदिरोपतमकपणम् ७८ १६ १८० स्रामान्यदिरोपतमकपणम् ७८ १६ १८० स्रामान्यदिरोपतमकपणम् ७८ १६ १८० स्रामान्यदिरोपतमकपणम् ७८ १६ १८० स्रामान्यदिरोपतमकपणम् ७८ १६ १८० स्रामान्यदिरोपतमकपणम् ७८ १६ १८० स्रामान्यदिरोपतमकपणम् ७८ १६ १८० स्रामान्यदिरोपतमकपणम् ७८ १६ १८० स्रामान्यदिरोपतमकपणम् ७८ १६ १८० स्रामान्यदिरोपतमकपणम् ७८ १६ १८० स्रामान्यद्वानिर्मेन वस्तुभूतसाद्याभावनिक्रणम् ७८ १५ १८० स्रामान्यद्वानिर्मेन वस्तुभूतसाद्याभावनिक्रणम् ७८ १५ अपोह्नवाच्यतानिरसनसोपाने ११२ भ्रेत्यप्रोनिताफलस्योक्तिः ७९ ३ १८० स्रामान्यद्वानिरसन्यभावनिक्रणम् ७८ १५ अपोह्नवाच्यतानिरसनसोपाने ११२ भ्रेत्वप्रेऽपि एकार्थन्वप्रान्तिः ७९ ३ भ्रेत्यप्रेऽपि एकार्थन्वप्रान्तिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                               | ७३            | १६   |                                          |                |           |
| तस्या भेदाभेदसमर्थंतम् ७३ २४  ३८७ क्षणिकस्याक्रमकारित्वाभावोः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                               |               |      |                                          | હહ             | 40        |
| ३८० श्रणिकस्याक्रमकारित्वाभायोः  पसंहार: ७४ ९ ३८८ कमकारित्वासंभयवर्णनम् ७४ ११ ३८२ श्रणिकस्य कमाक्रमाभ्यामर्थः कियाविरोधन कतकत्वहेतोः विरुद्धतायणनम् ७४ २३ ३९० अनेकान्तिकता प्रदर्शनम् ७४ २५ ३९१ सामान्यस्यान्यस्यान्यस्यान्यस्यान्वस्यान्तिस्य स्वमतेन नित्यः नित्यस्यनिकपणम् ७५ २३ ३९२ अभ्युपगमयादेन सामान्यस्यान्वस्यान्वस्यान्वस्य स्वमतेन नित्यः नित्यस्यनिकपणम् ७५ २३ ३९३ सामान्यिविरोधारमक एव श स्त्रस्य संकत इत्युपसंहारः ७५ २५ अपोह्नाच्यता।निरसनसोपाने ३९१ अपोह्नस्य पूर्वपक्षे ह्रीवध्यामिः ३९१ अपोह्नस्य पूर्वपक्षे ह्रीवध्यामिः ३९१ अपोह्नस्य पूर्वपक्षे ह्रीवध्यामिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                               | ७३            | રક   |                                          | .00            |           |
| पसंहार:  उ४ १ ३८८ कमकारित्वासंभयवर्णनम् ७४ ११ ३८२ श्रणिकस्य कमाक्रमाभ्यामर्थ- कियाविरोधन कतकत्वहेतो- विरुद्धतावर्णनम् ७४ २३ ३९० अनेकान्निकता प्रदर्शनम् ७४ २५ ३९१ सामान्यस्यान्यस्यान्यस्यान्यस्यान्यस्यान्यस्यान्यस्यान्तस्यस्त्रस्य स्वमनेन नित्यः नित्यःविन्यस्य स्वमनेन नित्यः नित्यःविन्यस्य स्वमनेन नित्यः नित्यःविन्यस्य संकन इत्युपसंहारः ७५ २५ ४१ अपोह्नवाच्यतानिरसनसोपाने ३९१ सामान्यविशेषात्मक एव श स्वस्य संकन इत्युपसंहारः ७५ २५ ४१ अपोह्नवाच्यतानिरसनसोपाने ३९१ आमान्यविशेषात्मक एव श स्वस्य संकन इत्युपसंहारः ७५ २५ ४१ अपोह्नवाच्यतानिरसनसोपाने ३९१ अपोह्नवाच्यतानिरसनसोपाने ३९४ अपोह्नवाच्यतानिरसनसोपाने ३९४ अपोह्नवाच्यतानिरसनसोपाने ३९४ अपोह्नवाच्यतानिरसनसोपाने ३९४ अपोह्नवाच्यतानिरसनसोपाने ३९४ अपोह्नवाच्यतानिरसनसोपाने                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ३८७    |                               |               |      |                                          | 90             | <b>(8</b> |
| ३८८ कमकारित्वासंभववर्णनम् ७४ ११ ३८९ स्रणिकस्य कमाक्रमाभ्यामधं- कियाविरोधन इतकत्वदेतो- विरुद्धतावर्णनम् ७४ २३ ३९० स्रनेकान्तिकता प्रदर्शनम् ७४ २५ ३९१ सामान्यस्यानधंकिय।कारित्व- वर्णनस्य दूर्णम् ७५ ७ ३९२ अभ्युष्णम् ७५ ०५ ३ ४०९ सिद्धान्तिनाऽभेदस्य सङ्क्रहः णलक्ष्मणस्विरोकरणम् ७८ १६ ४१० अपोह्वदे स्रान्तिनिभित्त- वस्तुम्बस्यस्यानिकरणम् ७८ १६ ४१० अपोह्वदे स्रान्तिनिभित्त- वस्तुभूतसाद्द्रयाभावनिकरणम् ७८ १५ ४१९ अपोह्वदे स्रान्तिनिभित्त- वस्तुभूतसाद्द्रयाभावनिकरणम् ७८ ६५ ४१९ अपोह्वदे स्रान्तिनिभित्त-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                               | ૭૪            | ٩    |                                          | 1010           | 28        |
| कर्षाकरण क्रमाक्रमाभ्यामर्थ- क्रियाविरोधन क्रतकत्वडेतो- विरुद्धतावर्णनम् ७४ २३ ३९० अनेकान्तिकता प्रदर्शनम् ७४ २५ ३९१ सामान्यस्यानर्थिक्याकारित्व- धर्णनस्य दूरणम् ७५ ७ ३९२ अभ्युपगमवादेन सामान्यस्या- वस्तुत्वसुद्धय स्वमतेन नित्यः नित्यत्वनिक्पणम् ७५ २३ ३९३ सामान्यविद्योषात्मक एव श ब्द्ध्य संकेत इत्युपसंडारः ७५ २५ अपोहवाच्यतानिरसनसोपाने ३९४ अपोहस्य पूर्वपक्षे क्रैविध्यामि- ३९४ अपोहस्य पूर्वपक्षे क्रैविध्यामि- ३९४ अपोहस्य पूर्वपक्षे क्रैविध्यामि-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 366    | कमकारित्वासंभववर्णनम्         | 93            | ११   |                                          |                | **        |
| कियाविरोधन क्रतकत्वडेतो-<br>विरुद्धतावर्णनम् ७४ २५<br>३९१ आनेकान्निकता प्रदर्शनम् ७४ २५<br>३९१ सामान्यस्यानर्थिकयाकारित्व-<br>वर्षणनस्य दूपणम् ७५ ७<br>३९२ अभ्युपगमवादेन सामान्यस्या-<br>वस्तुत्वमुद्दय स्वमतेन नित्यः<br>नित्यस्वनिरुपणम् ७५ २३<br>४९० सिम्हानित्वाऽभेदस्य विश्वम इति<br>पूर्वपक्षमदर्शनम् ७८ ३<br>४०९ सिम्हान्तिनाऽभेदस्य सक्षम् ७८ ३<br>४९० सिम्हान्तिनाऽभेदस्य सक्षम् ७८ ३<br>४९० अपोह्यादे आन्तिनिभित्त-<br>वस्तुभूतसाद्दश्याभावनिरुपणम् ७८ ६५<br>४१० अपोह्यादे आन्तिनिभित्त-<br>वस्तुभूतसाद्दश्याभावनिरुपणम् ७८ ६५<br>४११ उपाधितद्वतोरभेरेऽपि दाष्ट्र-<br>अपोह्नाच्यतानिरसनसोपाने विकत्ययोनीनाफलस्योक्तिः ७९ ३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                               |               | •    |                                          | ( <b>6</b> .6) | 18        |
| विरुद्धतावणनम् ७४ २६ ३९० अनेकान्तिकता प्रदर्शनम् ७४ २५ ३९१ सामान्यस्यानर्थिक्याकारित्व- धर्णनस्य दूरणम् ७५ ७ ३९२ अभ्युपगमवादन सामान्यस्या- बस्तुत्वमुद्दय स्वमतेन नित्यः नित्यत्वनिरुपणम् ७५ २३ ४०९ सिद्धान्तिनाऽभेदस्य सम्ब्रहः णलक्षणत्विनराकरणम् ७८ १६ ४१० अपोह्वादे आन्तिनिभित्त- बस्तुभूतसादृश्याभावनिद्धरणम् ७८ १६ ४१० अपोह्वादे आन्तिनिभित्त- बस्तुभूतसादृश्याभावनिद्धरणम् ७८ ६५ ४११ अपोह्वाद्याभावनिद्धरणम् ७८ ६५ ४११ अपोह्वादे साम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                               |               |      |                                          | ••             | ,,        |
| ३९० अनेकान्निकता प्रदर्शनम् ७४ २५ ३९१ सामान्यस्यानर्थिकयाकारित्व- वर्णनस्य दूर्णम् ७५ ७ ३९२ अभ्युपगमवादेन सामान्यस्या- वस्तुत्वसुदस्य स्वमतेन नित्यः नित्यस्यनिकपणम् ७५ २३ ३९३ सामान्यविशेषात्मक एव श स्त्रस्य संकृत इत्युपसंडारः ७५ २५ अपोह्नाच्यतानिरसनसोपाने ३९४ अपोह्स्य पूर्वपक्षे क्रैविध्यामि- ३९४ अपोह्स्य पूर्वपक्षे क्रैविध्यामि- ३९४ अपोह्स्य पूर्वपक्षे क्रैविध्यामि-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | विरुद्धतावर्णनम्              | ୯୫            | २३   |                                          | 1010           | 23        |
| गाहिकस्पस्यायं विश्वम इति धर्णनस्य दूरणम् ७१ ७ ३९२ अभ्युपगमवादन सामान्यस्या- धर्मत्यसुद्धय स्वमतेन नित्यः नित्यस्यनिरुपणम् ७५ २३ ४९९ सिद्धान्तिनाऽभेदस्य सक्षद्भद्दः णलक्षणत्वनिराकरणम् ७८ १६ ४१० अपोह्यादे आन्तिनिभित्त- वस्तुभूतसादृश्याभावनिद्धरणम् ७८ ६५ ४११ अपोह्याद्याभावनिद्धरणम् ७८ ६५ ४११ अपोह्याद्याभावनिद्धरणम् ७८ ६५ ४११ अपोह्याद्याभावनिद्धरणम् ७८ ६५ ४११ अपोह्याद्याभावनिद्धरणम् ७८ ६५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | \$ 90  | अनेकान्तिकता प्रदर्शनम्       | as            | સ્ષ  |                                          | •              | 7,        |
| वजनस्य दूर्णम् ७२ ७  ३९२ अभ्युपगमवादेन सामान्यस्या- बस्तुत्वसुदस्य स्वमतेन नित्यः नित्यस्यनिरुपणम् ७५ २३  ३९३ सामान्यविशेषात्मक एव श स्त्रस्य संकृत इत्युपसंडारः ७५ २५ अपोह्नाच्यतानिरसनसोपाने  ३९४ अपोह्स्य पूर्वपक्षे क्वैविध्यामि-  ३९४ अपोह्स्य पूर्वपक्षे क्वैविध्यामि-  ३९४ अपोह्स्य पूर्वपक्षे क्वैविध्यामि-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 39E    | सामान्यस्यानर्थक्रियाकारित्व- |               |      |                                          |                |           |
| वस्तुत्वभुदस्य स्वमतेन नित्यः वस्तुत्वभुदस्य स्वमतेन नित्यः वस्तुत्वभुदस्य स्वमतेन नित्यः वस्तुत्वभुदस्य स्वमतेन नित्यः वस्तुत्वभुदस्य स्वमतेन नित्यः वस्तुत्वभुदस्य स्वमतेन नित्यः वस्तुत्वभुदस्य स्वमतेन नित्यः वस्तुत्रम्यः विद्याम्यविद्रोषात्मक एव रा वस्तुभूतसाद्यः आन्तिनिभित्तः वस्तुभूतसाद्यः आन्तिनिभित्तः वस्तुभूतसाद्यः आन्तिनिभित्तः वस्तुभूतसाद्यः आन्तिनिभित्तः वस्तुभूतसाद्यः आन्तिनिभित्तः वस्तुभूतसाद्यः आन्तिनिभित्तः वस्तुभूतसाद्यः आन्तिनिभित्तः वस्तुभूतसाद्यः अर्थः अर्थोहवाच्यताः विद्यः वस्तुभूतसाद्यः स्वयः स्वयः वस्तुभूतसाद्यः स्वयः स्वयः वस्तुभूतसाद्यः स्वयः स्वयः वस्तुभूतसाद्यः स्वयः स्वयः स्वयः वस्तुभूतसाद्यः स्वयः स्व |        | वर्णनस्य दूरणम्               | 91            | 9    |                                          | .0/            | 3         |
| वस्तुत्वमृदस्य स्वमतन नित्याः<br>तित्यस्वितिषणम् ७५ २३<br>३९३ सामान्यविद्योषात्मक एव श<br>ब्दस्य संकेत इत्युपसंडारः ७५ २५<br>अपोहवाच्यता।निरसनसोपाने विकल्पयोनीनाफलस्वोक्तिः ७९ ३<br>३९४ अपोहस्य पूर्वपक्षे क्वैविध्यामि-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 393    | अभ्युपगमवाद्त सामान्यस्याः    |               |      |                                          | 00             |           |
| ३९३ सामान्यविशेषात्मक एव श<br>इत्य संकृत इत्युपसंडारः ७५ २५<br>अपोहवाच्यतानिरसनसोपाने ३९४ अपोहस्य पूर्वपश्चे द्वैविध्यामि- ३९४ अपोहस्य पूर्वपश्चे द्वैविध्यामि- ३९४ अपोहस्य पूर्वपश्चे द्वैविध्यामि- ३९४ अपोहस्य पूर्वपश्चे द्वैविध्यामि-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                               |               |      |                                          |                | 3 8       |
| बस्तुभृतसाद्दश्याभावनिक्रवणम् ७८ २५<br>बस्तुभृतसाद्दश्याभावनिक्रवणम् ७८ २५<br>४११ उपाधितद्वतोरभेरेऽपि दाष्ट्र-<br>अपोहनाच्यता।नरसनसोपाने विकल्पयोर्नानाफलस्वोक्तिः ७९ ३<br>३९४ अपोहस्य पूर्वपक्षे द्वैविध्याभि-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        | नित्यस्वनिरुपणम्              | ७५            | २३   |                                          | 50             | 14        |
| अपोहनाच्यता।नरसनसोपाने थिश उपाधितहतोरभेरेऽपि शब्द-<br>अपोहनाच्यता।नरसनसोपाने विकल्पयोर्नानाफलस्वोक्तिः ७९ ३<br>३९४ अपोहल्य पूर्वपश्चे हैविध्याभि- ४१२ भेदपक्षेऽपि पकार्थवृत्तिता-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 363    |                               |               |      |                                          | 100            | 26        |
| अपाहनाच्यता (नरसनसापान विकल्पयोर्नानाफलस्वोक्तिः ७९ ३<br>३९४ अपोहल्य पूर्वपक्षे द्वैविध्यामि- ४१२ मेदपक्षेऽपि पकार्थवृत्तिता-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | व्यस्य संकत इत्युपसंहारः      | <b>9'4</b>    | . રષ | ७११ जास्त्रिककोः को ति का <del>र्य</del> |                | 77        |
| ३९४ अपोहस्य पूर्वपक्षे द्वैविध्यामि- ४१२ मेदपक्षेऽपि पकार्थवृत्तिता-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •      | ं अपोहवाच्यता निरसनसीपा       | ने            |      |                                          | .40            |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 367    |                               |               |      |                                          | <b>~</b> \     | •         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7 70   | भागम्                         |               | 9    | संघटनम्                                  | 92             | 8         |

| विषया      |                                   | g.          | ₫.         | विषया:                                                | Ţ.           | 4.         |
|------------|-----------------------------------|-------------|------------|-------------------------------------------------------|--------------|------------|
| ४१३        | सिदाल्युकसर्वदर्शिताप्रस-         |             |            | ४३२ शब्देभ्यः कल्पनाः प्रसूयन्त                       |              |            |
|            | इस्य पूर्वपक्षिणा सम्बन्धवादि     | -           |            |                                                       | 65           | ક          |
|            | मामेवायं प्रसङ्ग इत्युपपादनम्     | Se          | 9,         | ४३३ अन्यापोहदशम्यार्थ इति                             |              |            |
| <b>४१४</b> | तदुपपादनस्य दूषणम्                | <b>9</b> 9. | <b>ह</b> ५ |                                                       | <b>ं</b> २   | S          |
| <b>४१५</b> | असम्बन्धवादिनापि सर्ववि-          |             |            | ४३४ विजातीयव्यावृत्तक्षेण स्व-                        |              |            |
|            | रबापादनम्                         | ७९          | १६         |                                                       | ८२           | ţo         |
| 398        | अन्योन्याश्रयाञ्च धर्मधर्मिप्रति- |             |            | ४३५ तस्य विकल्पवेद्यत्वेऽपि अधि-                      |              |            |
|            | पत्तिरिति महम्मतिक्षेपः           | 99          | १९         | • •                                                   | ८२           | १३         |
|            | धर्मधर्मिणोः परस्परापेक्षित्व-    |             |            |                                                       | <b>.</b> २   | 20         |
|            | दोषः सविकस्पप्रत्यक्षवादिनाः      |             |            | ४३७ सिद्धान्ते सामान्यविशेषातम-                       |              |            |
|            | मिति पूर्वपक्षकरणम्               | <b>ક</b> ર  | ચ્હ        | कवस्तुन्ः शब्दलिङ्गविषयः                              |              |            |
|            | त्रियासः उपसंद्वारम               | હલ          | <b>२८</b>  |                                                       | ८५           | २०         |
|            | बिशेष्यविशेषणभावसमर्थनम्          | 60          | ۶          | ४३८ परस्याप्यतिरिक्तसम्बन्धाः                         |              | •          |
|            | लिक्संख्यादियोगवर्णनम्            | 60          | 8          | म्युपगमस्यावश्यकता समर्थनम्                           | ८२           | <b>ર</b> ગ |
|            | प्रशाकरमतदर्शनम्                  | 60          | ११         | ४३९ कविद्यभिचारदर्शनात्सर्वशः                         |              |            |
|            | संविद्वपुरम्यापोद्दः शब्दार्थ इति |             |            | नाश्वासे विवक्षास्यकस्वमपि                            |              |            |
|            | तन्मतप्रतिपादनम्                  | 60          | १३         |                                                       | ८२           | ર્વ        |
| 823        | शध्दलिक्सयोजीतिनं विषय इति        |             | 1          | ४४० तुत्राप्यप्रामाण्ये सर्वव्यवहारो-                 | . 5          |            |
|            | वर्णनम्                           | 60          | १४         | and the state of                                      | 43           | g          |
|            | कस्पनाबुद्धरिय जानिर्न विषय       |             |            | ४४१ तादातम्यनदुन्यति लक्षणहे-                         | <b>#</b> 1.4 | દ          |
|            | इति प्रतिपादनम्                   | 60          | 2,6        |                                                       | 22           | 4          |
|            | शब्दलिङ्गजङ्गाने जातः प्रति-      |             |            | ४४२ तस्य प्रामाण्योपपादन तुस्ययु                      |              |            |
|            | भासमाशंक्य निरसनम्                | 60          | २२         | क्तया दाब्दस्यापि बहिरर्थे<br>प्रामाण्यप्रसङ्गापादनम् | <b>د</b> غ   | १३         |
|            | जाश्यांदरेव विषयतेवऽनुवप-         |             | 1          |                                                       | <b>८३</b>    | 23         |
|            | <b>चि</b> श्रवृश्चेनम्            | 60          | २७         | ४४४ प्रतिबंध निश्चयस्येय संकेतनि                      | * *          | •          |
|            | आहतिविशिष्टव्यक्तः शब्दा-         |             | **         |                                                       | ८३           | २६         |
|            | र्थत्विनरासः                      | <b>د</b> ز  |            | ४४५ तदपि प्रस्यक्षं विकल्पक्रपमे                      | • •          | **         |
| 85%        | द् कर्यकाव्यकस्य रूपताः           | •           | `          |                                                       | 4            | ર્         |
|            | निरासः                            | ૮૬          | ą          | ४४६ शब्दस्याप्युभयात्मकवस्तु                          |              |            |
|            | ध्यकः शब्दलिङ्गयोरर्थत्वे         |             | · I        |                                                       | ૮૪           | Ę          |
|            | दोषान्तरप्रदानम्                  | ct          | 24         | ४४७ वाच्यवाचकभावस्य स्रयोपरा-                         |              |            |
|            | इन्द्रियहानाक्षडे सम्बन्धव्यु-    | - •         |            | माराविर्भृतशानविरोषे प्रति-                           |              |            |
|            | स्पत्तिनराकरणम्                   | ८१          | १९         | A A                                                   | CB           | ११         |
|            | अस्वेदं वासक्तित्यस्य विक-        | •           | , ,        | ४४८ इष्टश्रुतादिकपकस्पनया दोषो-                       |              |            |
| 1          | स्व द्वणम्                        | ૮૧          | २०         | 24                                                    | <b>C</b> 8   | १७         |

| विषयाः                                              | g          | પં.        | विषया:                                     | 1          | 4         |
|-----------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------------|------------|-----------|
| ४४९ शब्दार्थसम्बन्धस्य कास्पनि-                     |            |            | ४६७ बोधनीलध्यापाराणां समान-                |            |           |
| कत्याभावसमर्थनम्                                    | <b>८</b> ४ | રદ         | कालं प्रतिभासाच प्राग्नमा-                 |            |           |
| ४५० उपसंहारः                                        | er.        | ÷.         | हकभाव इति वर्णनम्                          | 4          | લ્        |
|                                                     |            |            | ४६८ भिन्नकालयोर्बोम्ननीलयोरपि              |            |           |
| नयद्वयघटकद्रव्यार्थिकम्बरू                          | पम्        |            | न तन्सम्भव इति वर्णमम्                     | 22         | \$\$      |
| ४ १ तृतीयकारिकावनग्णम                               | 64         | 28         | ४६९ भेदस्य नास्तित।निक्रपणम्               | 66         | १३        |
| ४५२ कारिका                                          | 6.         | १४         | ४७० अमेदस्यापि न प्रसिद्धिरित्य-           |            |           |
| ४५३ कारिकार्थव्यावर्णनम्                            | 150        | 16         | स्य निराकरणम्                              | 66         | १६        |
| ४-४ द्रव्यपयायाधिकनयद्वयाति-                        |            |            | ४७१ सर्वत्र सन्मात्रस्योपलम्भ इति          |            |           |
| रिक्तनयाभावसमर्थनम्                                 | 18         | 3          | निगमनम्                                    | 66         | 20        |
| ४५५ सङ्गहनयाभिप्रायवर्णनारम्भः                      | 35         | १३         | ४७२ सन्मात्रस्य विद्यास्वभावत्वे           |            |           |
| ४-६ अभेद्प्रतिपादकागमस्याबा                         |            |            | शैषाशङ्कनम्                                | 66         | २६        |
| धिनत्वर्णनम्                                        | <b>رج</b>  | २६         | ४७३ अविद्यास्यमावन्वे दोषशङ्कमम्           | 66         | २३        |
| ४५७ प्रत्यक्षेण मेदप्रतिभासाभाष                     |            |            | ४७४ तह्वणम्                                | 66         | २३        |
| कथनम्                                               | 35         | २७         | ४७५ अविद्यायाः सङ्गाववणर्गम्               | 66         | २४        |
| ४५८ देशभेदाजेदी न संभवतीत्यः                        |            |            | ४७६ अविद्याया ब्रह्मणः स्वभावत्व-          |            |           |
| भिधानम्                                             | 28         | 20         | ऽतिरिक्तत्वे वा दोषाशङ्कनम्                | 22         | २७        |
| ५५९ कालभेदाक्रेदो न संभवतीति                        |            |            | ४७७ नित्वया विद्ययाऽविद्यानिवृत्ते-        |            |           |
| कथनम्                                               | ૮૭         | ષ          | विज्ञतन ब्रह्मानिरिक्ततस्वाभा-             |            |           |
| ४६० स्मृतिर्न भेदमबगमयतीति                          |            |            | वतस्तस्याप्रहणलक्षणाविद्याया               | -          |           |
| प्रतिपादनम्                                         | હહ         | ₹0         |                                            | ८९         | ۲,        |
| ४६१ भेदस्य भावस्वक्रपत्वाद्भाषा-                    |            |            |                                            | ८९         | 9,        |
| बगमे तस्याध्यवगम इति द्वणं                          | ८७         | १६         | ४७९. अविद्याया भनिर्वचनीयता-               |            |           |
| ४६२ आकारभेदाद्भद इति पक्ष                           |            |            | स्थापनम्                                   | 69,        | 48        |
| निरासः                                              | <9         | १९         | ४८० अविद्याजीवानां, काल्पनिको              |            |           |
| ४६३ भाकारस्य स्वत प्रतिभामे                         |            |            |                                            | ८९         | १२        |
| वोषप्रदानम्                                         | 43         | 38         | ४८१ करपनाया असम्भवशंकनम्                   | <b>د</b> ۹ | <b>{8</b> |
| ४६४ भिन्नप्रतिभासगम्यत्वे दोनो                      |            | ```        | ४८२ मतविशेषेण तिज्ञराकरणम्                 | ८९         | \$\$      |
| द्वावनम्                                            | ૮૭         | 48         | ४८३ मतान्तरप्रदर्शनम्                      | ८९         | २०        |
| ४६५ नीलसुसादिभिष्ठस्य बोध                           |            | ```        | ४८४ उपसंहार:                               | ८९         | २६        |
| स्याह्यप्रत्ययगभ्यत्वपक्षनि                         |            |            | ४८५ अशुद्धव्याधिकनयस्यक्रपम्               | ८९         | २८        |
| स्याहरूप्रथमगरुपान<br>राकरणम्                       | ૮૭         | <b>ર</b> ્ | ४८६ प्रधानादितो महद्।दि परिणाम-<br>वर्णनम् | _          | •         |
| राकरणम्<br>४६६ व्यतिरिक्तगोघसङ्गावेऽपि न-           | C. (3      | 33         |                                            | 40         | *         |
| ४६६ व्यातारकवाधसङ्गावडाप नः<br>भेदाधिगम इति वर्णनम् | 40         |            | ४८७ प्रधानस्य त्रिगुणत्याविवेकि            |            | _         |
| अद्रायणम दात प्रणम्                                 | 66         | 3          | त्वाविकपणम्                                | 90         | S         |

| विषया:                                | g.   | ٩.          | विषयाः दु                                        | ů,          |
|---------------------------------------|------|-------------|--------------------------------------------------|-------------|
| ४८८ महदादीमां व्यक्ततासाधनम्          | 90   | <b>₹</b> ३  | ५०७ मेदो न प्रत्यक्षविषय इति                     | *,          |
| ४८९ सत्कार्यवादारमः                   | 9,0  | १३          | पक्षप्रतिक्षेप ९३                                | १६          |
| ४९० असद्करणादिनिहेतुवर्णनम्           | 9,0  | રેલ         | ५०८ सर्वेषां सदूपताप्रतिभासोऽवाः                 | (4          |
| ४९१ उपादानग्रहणलक्षणहेतु-             |      |             | धितो न भेद्यतिभास इति पश्च-                      |             |
| निकपणम्                               | 9,0  | २२          | स्वण्डनम् १३                                     | ન્ ર        |
| ४९२ सर्वसम्भवाभावादिति हतु-           |      |             | ५०२ अन्यदेशस्थभेदातुगतस्वरूप-                    | • • •       |
| ब्यावर्णनम्                           | 6,0  | २५          | प्रतिभासामायसमर्थनम् ५३                          | રક          |
| ४९३ शकस्य शक्यकरणादिति हेतु           |      |             | ५१० भेदान्तरोपलम्भादनंतरमभेद-                    | ,,,         |
| निरूपणम्                              | 9,0  | <b>च्</b> ष | प्रतिपत्तिरित्यस्य दृषणम् १४                     | રૂ          |
| ४९४ कारणभावादिति हेतुन्यावर्णनः       | म ९१ | 5.3         | ५११ प्रत्यभिक्षातो न तस्य प्रतिपन्ति-            | ì           |
| ४९५ प्रधानसाधकस्य अहानां परि-         | -    |             | रितिवर्णनम् ९.५                                  | ş           |
| माकादिति हेतोनिरूपणम्                 | 0,8  | وبر         | '१२ प्रत्यभिशायाः प्रत्यक्षतंत्र दोषी            |             |
| ४९६ भेदानां समन्वयादिति हेतुः         |      |             | त्कीर्त्तनम् ९४                                  | •           |
| वर्णनम्                               | 0 8  | २२          | '५१३ तदा स्मृत्यमावाच सङ्ग्रानाव                 |             |
| ४९७ शकितः प्रवृत्तेगितं इतुस्या       |      |             | गम् इत्यस्य दूषणम् ९४                            | १२          |
| वर्णनम्                               | 9,8  | २४          | ५१४ पूर्वापरकालसम्बन्धित्वलक्षणाः                |             |
| ४९८ कारणकार्यविभागादिति हेतु-         |      |             | भेदोऽपि न प्रत्यक्षविषय इति<br>वर्णनम् ९४        | 6.0         |
| प्रदर्शनम् <u> </u>                   | 9.8  | ২৩          | वर्णनम् ९४<br>५१५ वर्षमानमात्रं सद्वाध्यक्षभूमिः | १७          |
| ४९९ वैश्वरूपस्याविभागादिति इतु        | -    |             | रिति वर्णनम् ९४                                  | १९          |
| समर्थनम्                              | ۶۶   | Ŗ           | ५१६ अभेदो नाध्यक्षगम्य इति                       | •           |
| ५०० अद्युद्धद्रव्यार्थिकस्योपसंहारः   | ٩٤   | و           | समर्थनम् ९४                                      | રક          |
| ५०१ नैगमाभित्रायाप्रदर्शने कारणा      |      |             | ५१७ अणभदस्याध्यक्षगम्यनाः                        | ,           |
| भिचानम्                               | ९,२  | ۹,          | ध्यावर्णनम् ९/५                                  | દ           |
| पर्यायाधिकस्वरूपसोपाने                |      |             | ५१८ अनुमानमभे द्याहकमिनि                         |             |
|                                       |      |             | ध्यवस्थापनम् ९५                                  | 4           |
| ५०२ पर्यायाधिकत द्रव्याधिकनयाः        |      |             | ५१९ तन्मतप्रतिक्षेपः ९५                          | १२          |
| भिधेयवस्तुनिरसनम्                     | 6,5  | १०          | ५२० ध्वंसहेत्वसिक्षधाने स्थिरो भाव               |             |
| ५०३ भेदस्य प्रमाणबाधितत्वपक्ष-        |      |             | इति पूर्वपक्षरचनम् ९५                            | 804         |
| व्रीकरणम्                             | 9,5  | ગ્ર         | ५०१ अस्थिगतयाऽध्यक्षे प्रतिभास-                  |             |
| ५०४ भेदस्य कल्पनाविषयत्वनिरासः        |      | २६          | नान् तन्मतप्रतिक्षेपः १५                         | 86          |
| ५०५ प्रस्यक्षं भेदेन प्रतिपाद्यनीत्य- |      |             | ५२२ नाशहेत्वसम्भववर्णनम् ९५                      | २१          |
| स्य निराकरणम्                         | 6,3  | 3,          | ५२३ अद्दीनमेष बस्तुनोऽभाव इति                    | <b>#.1.</b> |
| ५०६ अभ्याप्रतिभासनम्ब घटारः प्र       |      |             | सिद्धान्तस्य प्रतिक्षेपः ९५                      | રક          |
| तिनियतकपरिच्छेद १ति                   | 6.5  |             | ५२४ अन्यविधस्याभावस्यासम्म-                      | <b>*</b>    |
| समर्थनम्                              | ९ इ  | 3           | वाद्दर्शनमेवाभाव इति साधनं ९५                    | ₹'•         |

| विषया       | •                                     | g.        | ₫.          | विषयाः                                        | g.  |          |
|-------------|---------------------------------------|-----------|-------------|-----------------------------------------------|-----|----------|
| <del></del> | अभावविकस्पघरकद्वितीय-<br>विकस्पनिरासः | ९५        | <b>ર</b> ૬  | Attracts.                                     | ९८  | १०       |
| ५२६         | अनवरतमिष्ठछेदेन प्रहण-                |           |             | ५४४ अशुद्धदृष्यास्तिकमतप्रतिक्षे-<br>पारम्भः  | ९८  | १८       |
|             | स्याभेदप्रहणकपतायां दोष-<br>दानम्     | ९६        | 8           | ५४५ महद्र <sup>1</sup> दिकार्याणां प्रधानस्य- |     |          |
|             | अविच्छिन्नदर्शनस्य भेदेऽप्य-          |           |             | भावतायां दोषोद्गावनम्                         | 9,6 | 80       |
|             | र्थस्याभेद इति पक्षद्रपणम्            | ९६        | १०          |                                               | 46  | २५       |
| 422         | संविद्धिक्षेकात्मामावन न क्रम         |           | .           | ५४७ प्रधानं महदादिरूपेण परिण-                 |     |          |
|             | सम्भव इति शंकाब्युदासः                | ९६        | १९          |                                               | ९९  | ¥        |
|             | कालाभावात् कथं पृषीपर-                | • •       | ``          | ५४८ एकदेशेन सर्वात्मना वा परि-                |     |          |
|             | भाव इति शंकाप्रतिविधानम्              | ९६        | રર          | णामो न सम्भवतीति वर्णनम्                      | ९९  | **       |
|             | स्वभावविशेष एव कम इति                 | • •       | •           | ५४९ चर्मान्तरप्रादुर्भावस्थण-                 |     |          |
| , -, -      | वर्णनम्                               | ९६        | <b>=</b> (4 | परिजामनिगसः                                   | ९९  | \$3      |
| 989         | स्वभावाभेद इत्यस्य दूषणम्             | 9,9       | १           | ५५० धर्मधर्मिणोस्सम्बन्धाद्यमप-               |     |          |
|             | अनेकक्षणिस्थितिलक्षणिनस्य-            |           |             | रिणामे धर्म्यपि परिणन पर्वति                  |     |          |
|             | ताप्रतिभास।भावसमर्थनम्                | 9,0       | ą           |                                               | ९९  | १८       |
| ५३३         | दर्शनस्यैव न अणिकतेति                 |           |             | ५५१ सम्बन्धित्वायोगोपपादनम्                   | ९९  | २०       |
|             | पश्चनिरसनम्                           | 6.9       | Ę           | ५५२ स्वमतविरोधोद्धावनम्                       | ९९  | २२       |
| ५३४         | अनेककालतां दर्शनं युगवन्नाव           | ī         |             | ५५३ धर्मयोर्ध्यतिरेकाव्यतिरेक                 |     |          |
|             | भासयनीति वर्णनम्                      | 8'0       | 6           | पक्षयोदींषप्रदानम्                            | ९९  | २४       |
| ५३५         | कमेणापि नावभासयतीन्यभि                |           |             | ५५४ कार्यं न सन् सदकरणादिति                   |     | _        |
|             | भानम्                                 | 9.0       | १४          |                                               | 00  | ર        |
| 436         | पूर्वरूपनया रूप्यमानस्य प्रति         | -         |             | ५५५ उपादानप्रहणादिलक्षणसा-                    |     |          |
|             | भासे दोष.                             | ९७        | १७          |                                               | too | 4        |
| 430         | हर्यमानतया पूर्वकपस्य प्रति           | <b>r-</b> |             | ५५६ संशयविषर्थयनिवर्तकत्वं                    |     |          |
|             | भासं दोषः                             | ९७        | ३,२,        | सर्वसाधनानां न सम्भवती                        |     |          |
| 454         | उभयस्पनायाः प्रतिभासेऽपि              |           |             | 1                                             | (00 | *        |
|             | दोष:                                  | 4.9       | રક          | ५५७ निश्चयोत्पादकत्वमपि न संभ                 |     | <b>A</b> |
| 430         | मद्प्रतिभासस्य निध्यात्वः             |           |             | 1                                             | १०० | १४       |
|             | पक्षनिराकरणम्                         | €,19      | २७          |                                               | (00 | १६       |
| 480         | भविद्याय। अवस्तुसद्रृपत्वे            |           |             | ५५९ स्वभावातिशयोत्पत्तिलक्षणाः                |     |          |
|             | दीषप्रदानम्                           | ९८        | 3           |                                               | 00  | २२       |
| 485         | अविद्यायाः सद्भूपन्बंऽपि निवृ         | -         |             | ५६० तद्विषयद्वानोत्पत्तिस्रभणा-               |     |          |
|             | सिसम्भवप्रदर्शनम्                     | 96        | 18          |                                               | १०१ | ٩        |
| ५४६         | संवृत्या ध्यवद्दाराङ्गतेति            |           |             | ५६१ तदुपछम्माबारकापगमछझ-                      |     |          |
|             | वक्षवृष्यवम्                          | 9,2       | 6           | णाभिन्यकिद्वणम्                               | १०१ | 9        |

| <b>बिषया:</b>                      | Ę.         | पं        | विषया: पृ                               | . <b>4</b> , |
|------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------|
| ५६२ भेदानामन्वयदर्शनादिति हेत्     | ₫-         |           | ५८६ संग्रहस्य गुद्धत्वोक्तिः १०७        | १८           |
| निराकरणम्                          | १०१        | १३        | ५८७ व्यवहारस्य शुद्धताकीत्तंबम् १०७     | રષ્ઠ         |
| ५६३ सुलादिकपताया शानमयत्वे         |            |           | ५८८ पञ्चमकारिकावतरणिका १०८              | Ę            |
| न व्याप्तताप्रकाशनम्               | १०१        | १६        | ५८९ पञ्चमकारिका १०८                     | ٤            |
| ५६४ ज्ञानकपविकलत्वहेतोरदुष्ट-      |            |           | ५९० तद्वाख्यानम् १०८                    | १२           |
| त्वोपपादमम्                        | १०१        | ર્ષ       | ५९१ ऋजुसूत्रस्य शब्दादयः                |              |
| ५६५ पुरुषस्य त्रिगुणातमत्वप्रदर्श- |            |           | मुक्ष्मभदा इति वर्णनम् १०८              | २०           |
| नेनानैकान्तिकृत्वाभिधानम्          | १०२        | ११        |                                         |              |
| ५६६ समन्वयादितिहेतोरनैकान्ति       |            |           | ग्रुद्ध जेस् <b>त्रस्वरूपसोपाने</b>     |              |
| कत्ववर्णनम्                        | १०२        | १४        | ५९२ न प्रत्यक्षेण भ्राणिकतानिभाय        |              |
| ५६७ परिमाणादित्यादिहेतुनिरा-       |            |           | इति पूर्वपक्षविधानम् १०९                | ર            |
| कुरणम्                             | १०२        | १८        | ५९३ तदनुभावकहेतोः सामान्यल-             |              |
| ५६८ संघातरूपताहेतुमुपपाद्य         |            |           | क्षणविरद्दताप्रकटनम् १०९                | · Lq         |
| निरसनम्                            | १०र        | २०        | ५९५ विशेषलक्षणाभावाभिधानम् १०९          | ફ            |
| ५६९ प्रकृतेः पुरुषाभिल्पितार्थापः  | ना-        |           | ५९५ प्रत्यक्षेण स्थैर्यताया प्रवात्रगम- |              |
| यकत्वनिराकरणम्                     | १०३        | ą         | इत्यभिधानम् १०९                         | ११           |
| ५७० परार्थाश्चश्चरादय इति साध      | <b>i</b> - |           | ५९६ अनुमानतोऽप्यवगम इति                 |              |
| नस्य दृषणम्                        | १०३        | ११        | वर्णनम् १०९                             | १३           |
| ५७१ पर्यायास्तिकमतोपसहारः          | १०३        | १७        | ५९.७ चिनाशस्यावस्तुत्वमुदस्योप          |              |
| ५७२ सक्षेपेण नयस्वरूपाभिधानम्      | £03        | ३०,       | संहरणम् १०९                             | १६           |
| ५७३ नगमस्वरूपाभिधानम्              | 803        | २१        | ५९८ सिद्धान्तेन क्षणिकत्वानुमा-         |              |
| ५७४ व्यवहारनयस्वरूपम्              | १०४        | 4         | पकहेतोः सामान्यविदापलक्षण-              |              |
| ५७५ ऋजुसूत्रनयस्वरूपम्             | १०४        | 5.3       | सद्भावप्रदर्शनम् १०९                    | २०           |
| ५७६ अर्थनयस्वरूपम्                 | १०५        | १         | ५९९ तादात्म्यतदुत्पत्तिलक्षणप्र-        |              |
| ५७७ शब्दनयस्त्ररूपम्               | 204        | १६        | तिबन्धामिधानम् १०९.                     | ₹'4          |
| ५९८ शब्दनयस्वरूपम्                 | १०१        | २३        | ६०० सस्वलक्षणस्वभावहेतोः                |              |
| ५७९ समभिरुदस्वरूपम्                | १०६        | १२        | क्षणिकतादात्म्यासिद्धिशङ्गनम् ११०       | G            |
| ५८० एवम्भूतन्वरूपम्                | १०६        | <b>२१</b> | ६०१ क्रमयीगपद्ययोः प्रत्यक्षसिद्धः      |              |
| ५८१ उपसंहरणम्                      | १०ऽ        | ٤         | त्वप्रतिपादनम् ११०                      | १६           |
| शुद्धाशुद्धनयद्वयवर्णनसो           | गाने       |           | ६०२ नित्येऽपि कमाकमाभ्यामर्थ-           |              |
| ५८२ चतुर्थकारिकावतरणम्             | १०७        | Q         | क्रियाविरोधाविष्करणम् ११०               | રક           |
| ५८३ चतुर्धकारिका                   | १०७        | १०        | ६०३ सहकारिकमात् कार्यक्रम इति           |              |
| ५८४ तद्वाख्यानम्                   | 800        | १४        | पश्चनिरासः १११                          | 3            |
| ५८५ ज्ञानप्रकरणे विषयाभिधान-       |            |           | ६०४ नित्यं युगपदिष न करोतीति            |              |
| · स्य निमित्तकथनम्                 | १०७        | १६        | साधनम् ११२                              | Ę            |

| विषया:                              | g.         | <b>q</b> . | विषया:                                  | g.      | ٩,  |
|-------------------------------------|------------|------------|-----------------------------------------|---------|-----|
| ६०५ क्षणिकस्यापि क्रमाक्रमकर्तः     |            |            | ६२० ज्ञानार्थयोग्रीह्यत्राहकभाव-        |         |     |
| त्वाभावमाशंक्य निराकरणम्            | ११२        | ११         | 4.4.44                                  | ११७     | ţo  |
| ६०६ परस्परसद्दकारित्वेऽपि           |            |            | ६२१ आह्यश्राहकव्यतिरिक्तप्रहण-          |         |     |
| क्षणानां विद्याप्रक्षणान्तरा-       |            |            | कियाया अनुपपत्त्या तयोः                 |         |     |
| नारम्भकत्वमाशंक्य तत्रोक्त-         |            | - 1        | रनुपपत्तिवर्णनम्                        | ११७     | 84  |
| हेतुविकल्पनद्वांग्ण निरसनम्         | १११        | २२         | ६२२ नीलविज्ञानयोः स्वातंत्र्येण         |         |     |
| ६०७ क्षणिकस्य किञ्चित्कार्यं न      |            | - 1        | वोधानन्तरं कर्मकर्त्रमिनिवे-            |         |     |
| संभवतीतिपक्षखण्डनम्                 | ११३        | १०         | शिनी धीरिति पक्षस्य दृषणम्              | ११८     | १८  |
| ६०८ क्षणध्यंसो न कार्यहेतुप्रति     |            |            | ६२३ सर्वस्य विश्वतिमात्रत्ये मय-        |         |     |
| पाद्य इति मतनिरासः                  | ११३        | 86         | मासमानादिब्यश्वहारानुपप-                |         |     |
| ६०९ प्रत्यभिज्ञागम्य भाषानामञ्जाण   | <b>i</b> - |            | त्त्रिमाशं <del>ष</del> य तत्समर्थनम् । | ११९     | २१  |
| कत्विमिति मतस्य प्रत्यभि-           |            |            | ६२४ शुद्धर्जुस्त्रनिरूपणोपसंहारः        | १२०     | 10  |
| श्रायाः प्रमाणत्वासम्भवान्त्रिर-    |            |            | शुद्धतमर्जुद्धत्रनिरूपणम्               |         |     |
| सूनम्                               | ११३        | १४         | शुक्ष तम शुक्ष नामका अन्                |         |     |
| ६६० विनाशस्य कारणाधीनत्व            | 6.6        |            | ६२५ शुङ्जमर्जुसूत्रनिरूपणारम्भः         | १२०     | 814 |
| पक्षब्युदासः                        | ११४        | १७         | ६२६ शून्यवादिनो व्यानिप्रदर्शनम्        | १२०     | १७  |
| ६११ विनाशकारणमञ्ज्यादि              |            |            | ६२७ तद्धतावसिद्धिप्रदर्शनम्             | १२०     | 36  |
| इंधनं विकारं तुच्छस्वभावं वा        |            |            | ६२८ तन्निरासाय बाध्यत्वानुप-            |         |     |
| न जनयतीति वर्णनम्                   | ११४        | સ્ય        |                                         | १२०     | २१  |
| ६१२ ध्वंसोऽपि न विनाशकारण-          |            |            | ६२९ वाधाभावस्य वतथ्याभाव-               |         |     |
| कार्यमिति समर्थन्म                  | ११५        | દ્         | प्रसाधकत्व न सम्भवतीति                  |         |     |
| ६१३ अभावस्य हेतुमस्व भावन्वाप       |            |            | समर्थनम् ।                              | १२१     | IJ  |
| चिरिति समर्थनम्                     | ११५        | ક્સ        | ६३० सवादित्वर्माप न स्तम्भादः           |         |     |
| ६१४ ध्वंस जानेऽपि काष्टाद्रवल       |            |            |                                         | १२१     | १३  |
| म्भो दुर्वार प्रवित वर्णनम्         |            | ર્સ        | ६३६ कालभेदाद्भदयहानुवपत्ति-             | • • • • | • • |
| ६१५ ऋजुसुत्रमतनिगमनम्               | ११६        | 8          | निरूपणम्                                | १२१     | १८  |
| शुद्धतरर्जुस्त्र निरूपणम्           |            |            | · ·                                     |         | 10  |
| ६१६ शुद्धर्जुस्त्रनिरूपणारम्भः      | ११६        | १५         | ६३२ दशभंदाद्भदग्रहानुपपत्ति             | 6 m. B  | 51. |
| ६१७ अर्थस्पर्शशृन्यं विवृत्तिमात्र- |            | , ,        | निरूपणम्                                | १२१     | २'५ |
| मेव तस्वमित्यत्र प्रमाणाभाव         |            |            | ६३३ स्वरूपंगदादपि भेदग्रहो              |         |     |
| ऽऽशङ्कनम्                           | ११६        | १६         | नेति समर्थनम्                           | १२२     | १   |
| ६१८ अर्थसद्भाव बाधकप्रमाणा          |            | - •        | ६३४ स्वसंबदनत एव स्तम्मादि-             |         |     |
| भावशङ्का                            | ११६        | २७         | भदो नित निरूपणम्                        | १२२     | G   |
| ६१९ प्रत्यक्षेणार्धपरिच्छदासम्भव    |            |            | ६३५ एवमभेदस्याप्यब्रहाच्छून्य-          |         |     |
| इति विश्वप्तिवादिन उत्तरम्          | ११७        | Ę          | तेति स्थापनम्                           | १२२     | १३  |
|                                     |            |            |                                         |         |     |

| विषया:                                               | ą.          | <b>Ϋ.</b> | विषया:                                | g.   | ₹.  |
|------------------------------------------------------|-------------|-----------|---------------------------------------|------|-----|
| ६३६ वासनायलेन पदार्थानां नियतः                       |             |           | ६५४ नीलादिभदस्याविद्याविरिच-          |      |     |
| देशकालादितया प्रतिभास                                |             |           | तत्वमिति पूर्वपक्षः                   | १२६  | १५  |
| • •                                                  | <b>१</b> २२ | २०        | ६५५ प्रमाणाभावात्तन्मतदृषणम्          |      | १८  |
| ६३७ ज्ञानस्यापि जुन्यत्वमिति                         |             |           | ६५६ तत्र प्रत्यक्षं न सम्भवतीति-      |      |     |
| समर्थनम्                                             | १२२         | २६        | प्रदृश्यां नुमानस्याप्यसम्भव-         |      |     |
| ६३८ शून्यवादोपसंहारः                                 | १२३         | ઇ         | प्रदर्शनम्                            | १२६  | २०  |
| ६३९ बौद्धमतचातुर्विध्यस्य विषय-                      |             |           | ३५७ अभेदे शब्दार्थयोः संकेतकर-        |      |     |
| विभागप्रदर्शनम्                                      | १२३         | १३        | णमपि न तदूपतासाधकमिति                 | •    |     |
| निक्षेपचतुष्टयवर्णनम्                                |             |           | वर्णनम्                               | १२७  | 3   |
| •                                                    |             |           | ६५८ शब्दार्थसम्बन्धविषये मीमां-       |      |     |
|                                                      | १२३         | २३        | सकमतप्रदर्शनम्                        | १२७  | १३  |
|                                                      | १२३         | २७        | ६५९ भावनिक्षेपवादिमतेन तन्नि-         |      |     |
|                                                      | १२४         | 3         | रसनम्                                 | १२७  | १८  |
| ६४३ नामनिश्चपस्वस्त्यम्                              | १२४         | ta,       | ६६० स्थापनालक्षणमास्र ष्टे            | १२७  | २९  |
| ६४४ शब्दब्रह्मचाद्मितोत्यापनम्                       | १२४         | १२        | ६६१ मा द्रव्यार्थिकस्य निक्षेप इति    |      |     |
| ६४५ वस्तृनां शब्द्मयत्वसाधना                         |             |           | प्रदर्शनम्                            | १२८  | 8   |
| यानुमानप्रदर्शनम्                                    | १२४         | २०        | ६६२ द्रव्यलक्षणं द्रव्याधिकमतप्रद     | 95.4 | Q.  |
| ६४६ शब्दाकारानुस्यतत्वहेतोरिम-                       |             |           | शनश्च                                 | १२८  | •   |
| द्धतानिगसः                                           | १२४         | २२        | ६६३ द्रव्याधिकमतेन द्रव्यनित्य-       | 954  | 9.5 |
| ६४७ पर्यायास्तिकमतेन प्रतिश्चा-                      |             |           | ताव्यवस्थापनम्                        | १२८  | १२  |
| दिदाषो द्वावनम्                                      | १२५         | રૂ        | ६६४ श्रणिकत्वब्यवस्था न विकल्पे       | १२८  | २७  |
| ६४८ शब्द्परिणामत्व।च्छब्द्मयत्व-                     |             |           | नेति प्रकाशनम्                        | 446  | 40  |
| मिति पक्षतिरस्कारः                                   | १२५         | ب         | ६६५ नानुमानादपि ब्यवस्थति<br>निरूपणम् | १२९  | E   |
| ६४९ तत्राऽनुमाने विपर्यये बाधक-                      |             |           | ६६६ उत्पत्त्यन्तरमेव ध्वंस इति प      |      |     |
| प्रमाणप्रकाशन <b>म्</b>                              | १२५         | ٥,        | निराकरणम्                             | १२९  | ۹,  |
| ६५० क्षणिकत्ववद्वधिरादेनीलादि-                       |             |           | ६६७ भिन्नाभिन्नविक स्पाम्यां ध्वं-    |      |     |
| संवदनऽपि शब्दादेन संवे-                              |             |           | सम्यासंभवादुत्पस्यनंतरं ध्वंर         | त    |     |
| दनमित्याशक्य तद्वयुदास-                              | •           |           | इत्यस्य पक्षस्य निराकरणम्             | १२९  | २०  |
| करणम्                                                | १२५         | १८        | ६६८ ध्वसस्य मुद्रगदिहेतुकत्व-         |      |     |
| ६५६ शब्दात्मनः प्रतिपदार्थपरि-                       | D. D. D.    | 5         | साधनम्                                | १३०  | ઇ   |
| णामं भेदेऽभेदे च दोषदानम्                            | र्यप        | २७        | ६६९ भावानामभावः कास्पनिक              |      |     |
| ६५२ शव्दादुत्पत्तेः शब्दमयत्व-<br>मिति पक्षनिराकरणम् | 925         |           | इति पक्षस्य दूषणम्                    | १३०  | ११  |
|                                                      | १२६         | ૪         | ६७० मुद्ररादः क्षणान्तरोत्पादक-       |      |     |
| ६५३ शब्दाकागनुस्यूनत्वहेतोरिन-                       | 000         |           | त्वमव न विनाशस्येत्यस्य               | १३०  | १९  |
| द्धताप्रकटनम् .                                      | १२६         | 50        | दृषणम्                                | 4 40 | 60  |

### सम्मतितासकोपाणम्

| वि <b>च</b> याः                                                   | g.         | <b>4.</b> | विषयाः                                                       | S.                   | . 4        |
|-------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------------------------------------------------|----------------------|------------|
| ६७१ घट एव प्रच्युतिरित्यस्य                                       |            |           | ६८५ कमेणार्थक्रियामेदेऽपि तखेती                              |                      |            |
| <b>म</b> तिविधानम्                                                | १३१        | Ą         | र्न भेद इति वर्णनम्                                          | १३५                  |            |
| ६७२ कपालस्थाणं घटप्रच्युतिरि-                                     |            |           | ६८६ सत्त्वेन न क्षणस्थायितासिवि                              | Ęŧ                   |            |
| त्यस्यापि निरासः                                                  | १३१        | 3         | नित्ये सिद्धसाधनादिति                                        |                      |            |
| ६७३ स्थायित्वदर्शनमबाधितमिनि                                      |            |           | दूषणम्                                                       | १३५                  | १८         |
| प्रदर्शनम्                                                        | १३१        | २३        | ६८७ वर्धक्रियायाः समानकाले                                   |                      |            |
| ६७४ प्रत्यभिषायाः प्रमाणत्व-                                      |            |           | भिन्नकाले वा न साध्यसाधः                                     |                      |            |
| साधनम्                                                            | १३१        | 30        | कत्वं सम्भवतीति प्रकटनम्                                     |                      | २२         |
| ६७५ क्षणिकत्वानुमानं न सम्भव-                                     |            |           | ६८८ नित्यद्रव्यसिद्धिपक्षोपसंहारः                            |                      | 4          |
| तीति वर्णनम्                                                      | १३१        | २३        | ६८९ द्रस्यनिक्षेपलक्षणम्                                     |                      | 9          |
| ६७६ वस्तुनो नित्यःवद्यवस्थाप-                                     |            |           | ६९० भावलक्षणम्                                               | १३६                  | १५         |
| कत्व न प्रत्यक्षस्यति न                                           |            |           | नयद्वयस्य सदसदर्थतानिरू                                      | पणम्                 |            |
| श्रणिकत्वानुमानं बाधितमि-                                         | 0.5.       |           | ६९१ सोपानोपसंहारः                                            | १३६                  | २२         |
| ति विस्तरण पूर्वपक्षविधानम्<br>६७७ प्रत्यक्षस्याप्रमाणत्वासम्भवेः | रश्य       | १३        | ६९.२ द्रव्यपर्यायाधिकनयौ शास्त्रस्य                          |                      | 77         |
| नानुमानं दुष्टमेवेति निरूपणम्                                     | 235        | १८        | इदयमित्यवतरणिका                                              | १३७                  | ૨          |
| ६७८ प्रत्यक्षस्य वर्तमानसम्बन्धि-                                 | 144        | 1,0       |                                                              | १३७                  | ૪          |
| तामात्रप्राहकत्वेन नित्यत्वया                                     |            |           | ६९५ कारिकार्थ:                                               | १३७                  | ¢          |
| हकत्वे प्रत्यभिज्ञाप्रत्यश्चस्याः                                 |            |           | ६९५ परस्परापेक्ष नयद्वयं सदस्य-                              |                      |            |
| 226 6                                                             | १३३        | 3         | थाऽसदिति वर्णनम्                                             | १३७                  | રક્ષ       |
| ६७९ पूर्वापरकालसम्बन्धित्वादेनी                                   |            | Ì         | ६९६ अनेकान्तभावनया नयानां                                    |                      |            |
| वर्नमा <b>नका</b> लसम्बन्धित्वेन                                  |            |           | सस्यार्थतेत्यवतर णिका                                        | १३७                  | <b>२</b> ६ |
| विरोध इति तक्काहकं प्रमाण-                                        |            | - 1       | ६९७ कारिका                                                   | १३८                  | ٤          |
| मेवेति समाधानम्                                                   | <b>{33</b> | १२        | ६९.८ कारिकार्धः                                              | १३८                  | ц          |
| ६८० श्रणिकतया भावस्य प्रत्यक्षे                                   |            |           |                                                              | •                    | १२         |
| ण प्रहे कुतो न निश्चय इत्या-                                      |            |           | •                                                            | -                    | १८         |
| क्षेपणम्                                                          | १३३        | २३        | . 6                                                          | -                    | १९         |
| ६८१ सत्त्वस्य नित्यत्वेन विगोधमा-                                 |            |           | ७०२ विशेषविनिर्मुको द्रव्यार्थिकः                            | ९२८                  | 6.0        |
| शंक्य निरसनम्                                                     | १३४        | १२        |                                                              |                      |            |
| ६८२ विरोधस्य विकल्पेन निरासः                                      | 838        | १४        | सामान्यविनिर्मुक्तः पर्यायार्धि-<br>को वा नास्नीतिकारिकार्थ- |                      |            |
| ६८३ अर्थकियालक्षणसत्ताया                                          |            |           | •                                                            |                      | 2 2        |
| क्षणिकत्वेन व्याप्तिगिति कल्प-<br>स्य दुषणम्                      |            | २०        | ७०३ भजनाकृतभेदप्रकाशिका                                      | १३८                  | २३         |
| ६८४ नित्येऽर्थक्रिया स्वक्रपसत्ताया                               | 1 70       | 73        |                                                              | १३०,                 | 6          |
| असम्भव इति पूर्वपक्षः                                             | १३५        | ٩         |                                                              | ६ व.<br>१ <b>३</b> ९ | e<br>e     |
| . 4                                                               |            | * 1       | - a mart and adda and all                                    | 4.2                  | •          |

|                                       |             |            |                                                      | -,,            |
|---------------------------------------|-------------|------------|------------------------------------------------------|----------------|
| वि ।याः                               | g.          | <b>Ů</b> . | विषयाः                                               | <b>पृ.</b> पं. |
| ७०५ द्र <b>ड्याधिकपर्यायाधिकविष</b> - |             |            | ७१९. शब्दविद्युत्प्रदीपादीनामपि                      |                |
| यादर्शिका कारिका                      | १३९         | २२         | उत्तरपरिणामोऽस्तीतिवर्णनम् १४३                       | ę              |
| ७०६ तदर्थवर्णनम्                      | १३०         | २७         | ७२० अन्ते श्रयदर्शनावाद्येऽपि तत्प्र-                | •              |
| ७०७ सोपानोपसंहारः                     | १४०         | 3          | सकिरित्यस्य दूषणम् १४३                               | ೪              |
| द्रव्यस्वरूपनिरूपणम्                  |             |            | ७२१ निग्न्ययं सन्ततिविष्केत्रो ने-<br>त्यभिघानम् १४३ | દ્             |
| ७०८ द्रव्यसम्बज्जन्दिका कारिका        | १४०         | १०         | ७२२ उत्पादव्ययस्थितीनां परस्प-                       |                |
| ७०९ कारिकार्थः                        | १४०         | १४         | रान्मकनाप्रवर्शनम् १५३                               | १४             |
| ७१० उत्पादव्ययभ्रीव्यांणां परस्प-     |             |            | ७२३ असतामुत्पादव्ययधीव्ययोः                          |                |
| रानुविद्धत्वसमर्थनम्                  | १४०         | <b>२</b> १ | गात्सस्वमित्यस्य दृषणम् १४३                          | २१             |
| ७११ अनुगतरूपे प्रतिपन्ने विशेष-       |             |            | ७२४ अक्षणिके इच क्षणिकऽपि क्र-                       |                |
| व्रतिभासोवाधक इति पश्च                |             |            | मयौगपद्याभ्यामर्थक्रियाऽसः                           |                |
| दुव <b>ाँ</b> भ्                      | १४०         | २४         | म्भवसमर्थनम् १५४                                     | 9              |
| ७१२ अनुगतरूपेऽप्रतिपन्ने विद्योष-     |             |            | ७२५ हेतुफलयोः कथञ्चिद्भेदाः                          |                |
| प्रतिभासो वाधक इति पक्ष-              | •           |            | भेद्ब्यवस्थापनं सम्भवति न                            |                |
| <del>दृषणम्</del>                     | १४१         | Pag.       | क्षणिकपश्च इति प्रदर्शनम् १४४                        | १३             |
| ७१३ एकत्वप्रतिभासम्य मिथ्या-          |             |            | ७२६ कारणे निवृत्त एव कार्यो                          |                |
| स्व <b>निराकरण</b> म्                 | १४१         | 6          | त्पत्तिः स्यादिति पक्षवि-<br>ध्वंसनम् १४४            | २०             |
| ७१४ स्तम्भाविष्रत्ययम्य मिथ्या-       |             |            | ७२७ हेतुफलयोरभदबुद्धरभ्रान्तः                        | •              |
| त्वेऽन्यथाभूतपदार्थसङ्गावा-           |             |            | त्वमिति वर्णनम् १४५                                  | 8              |
| वश्यकतया तथाभूतपदार्थ-                |             | ı          | ७२८ सहज्ञापरापरोत्पस्य। क्षणिक-                      |                |
| सङ्कावसाधकप्रमाणं नास्ती-             |             |            | त्वं न निश्चीयत इत्यस्य दृषणम् १४५                   | ११             |
| त्यभिषानम्                            | ६८१         | १७         | <b>ऽ२९ भाव∓य विनाशे प्रत्यनपेक्ष-</b>                | • •            |
| ७१५ नद्धर्मतया स्थूलस्य वस्तुन्वा     |             |            | त्वं प्रसाध्य निराकरणम् १४५                          | १७             |
| भ्युपगमः सम्भवतीत्यस्य                |             |            | ७३० अनुस्यूनिव्यतिरकेण ज्ञानानां                     |                |
| दृषणम्                                | १४१         | २४         | कार्यकारणभावादिविभागो नो-                            |                |
| ७१६ कार्यकारणयो कथञ्चित्तादा-         |             |            | पपद्यत इत्येवं विस्तरतोऽनेका-                        |                |
| त्रम्यस्य निशायात् अनेकान्त-          |             | - 1        | न्तात्मकत्वप्रदर्शनम् १४६                            | 8              |
| रूपतेत्यभिषानम्                       | <b>१</b> ४२ | ?          | ७३१ उत्पादादीनां परस्परानपेक्षत-                     |                |
| ७१७ पूर्वीत्तरयोः कथञ्चित्तादातम्या   | -           |            | या द्रव्यस्थानं मवतीत्यर्धकः                         |                |
| नुभवः पारमाधिक इत्यभि-                |             | ı          | कारिकावर्णनम् १४७                                    | হ'ব            |
| धानम                                  | १४२         | ११         | ७३२ सोपानोपसंद्वागः १४८                              | E              |
| ७१८ अन्यथा दोषस्याभ्युपगमेऽपि         |             | l          | नयसम्य <del>त</del> ्वनिरूपणम्                       |                |
| क्षणिकवादिनो दोषस्य प्रद-             |             | 1          | ७३३ द्रव्यपर्यायाधिकनयापेक्षयाऽ                      |                |
| र्शनम्                                | १४२         | २०         | न्यनयाभाववर्णनम् १५८                                 | १४             |
|                                       |             |            |                                                      |                |

| विषया:                                        | Ą.            | ġ   | विषयाः                                                     | ā.         | đ,       |
|-----------------------------------------------|---------------|-----|------------------------------------------------------------|------------|----------|
| ७३४ निरपेक्षग्राहिणां मिथ्यान-<br>यत्ववर्णनम् | १४९           | ę   | ७५३ कारणनि वृत्तः कारणहेतुक-<br>त्वाहेतुकत्वनिहेतुकत्यादि- |            |          |
| ७३५ उभयवाद्प्रज्ञापकनयाभावप्र-                |               |     | पश्चतुषणम्<br>७५४ कारणं स्वयमेव न भवतीति-                  | १५६        | १४       |
| काशनम्<br>७३६ द्रव्यार्थिकपक्षे पर्यायार्थिक- | १४९           | १६  | पक्षस्य विकल्पतो दृषणम्                                    | १५६        | १९       |
| पक्ष वा संसारासम्भवप्रका                      |               |     | ७५५ भावस्याभावात्मकत्वाजन्माः                              |            |          |
| शनम्                                          | १५०           | 8   | नन्तरमभवनमितिपक्षप्रतिक्षेप                                |            | २६       |
| ७३७ उभयमने सुखदुःखादेरनुप-                    |               |     | ७५६ स्दसद्शत्मकताब्यवस्थापनम्                              |            | ۹,       |
| पश्चियणंनम्                                   | १५०           | २१  | ७५७ तदव विति पक्षनिराकरणम्                                 | १५८        | ક        |
| ७३८ बन्धस्थितिकारणस्याप्यसः                   |               |     | ७५८ इतरनयविषयनिरपेक्षस्य विष                               | -          |          |
| <b>स्भवर्णनम्</b>                             | १५१           | બ્  | यपरिच्छेद्कनयानां मिथ्या-                                  |            |          |
| ७३९ मोक्षार्थप्रवृत्तिगि न भव-                |               |     | <b>क्रपताप्रदर्शककारिका</b>                                | १५८        | १८       |
| तीत्याह                                       | १५१           | 90  | ७५९. तद्भावार्थव्यावर्णनम्                                 | 806        | ঽঽ       |
| ७४० स्वस्वपक्षव्यवस्थितानां नया-              |               |     | ७६० द्रव्यार्थिकपर्यायार्थिकनय-                            |            |          |
| नां मिध्यात्वं मिलितानाञ्च                    |               |     | वक्तव्यतास्चककारिक।                                        | १५९        | 3        |
| सम्यक्तविमिति वर्णनम्                         | १५२           | સ   | ७६१ तदर्थवर्णनम्                                           | ۽ ٻوي      | 9        |
| ७४१ तत्र दशन्तप्रतिपादनम्                     | १५२           | २०  | ७६२ मेदद्वैविध्यादर्शककारिक।                               | \$140.     | 83       |
| ७४२ तस्येव विवरणम्                            | १५३           | 0   | ७६३ तद्वघाख्याकरणम्                                        | \$1.0      | 919      |
| ७४३ द्रप्टान्तोपन्यासफलप्रकाशिका-             |               |     | ७६४ मर्वे सर्वात्मकमित्येवस्भावप्र-                        |            |          |
| कारिका                                        | १५३           | २०  | काशिका कारिका                                              | ξ140,      | २७       |
| ७४५ तदर्थव्यावर्णनम्                          | १५३           | રક  | <b>७६५ तदर्थस्फुटीकरणम्</b>                                | 039        | 3        |
| ७४ : इष्टान्तस्य साध्यसमनाच्या                | • •           | ,-  | ७६६ वस्तुनः सविकस्पनिर्विकस्प-                             |            |          |
| पक्रमताविभीवककारिका                           | १५४           | ષ્ઠ | रूपनाख्यापिका कारिका                                       | १६०        | 84       |
| ७४६ तद्र्थप्रकाशनम्                           | १५४           | 4   | ७६७ तद्भावार्धवर्णनम्                                      | 980        | १९       |
| ७४७ सत्कार्यवादविध्वंसनम्                     | १५४           | 80  | ७६८ चम्तुनि व्यञ्जनार्थपर्यायसंघ-                          |            |          |
| ७४८ कारणात्मकपरिणामवाद-                       | , ,,          | •   | टनम्                                                       | १६०        | २४       |
| प्रतिक्षेपः                                   | <b>E</b> rect | و   | ७६९ राज्यार्थविषये वैयाकरणमत-                              |            |          |
| ७४९ असदुत्पत्तिनिगमः                          | 800           | ११  | वर्णनम्                                                    | १६०        | २७       |
| ७५० कारणनिवृत्त्याऽसदेव कार्य-                | ,             | ``` | ७५० तन्मनिन्रासकतया वेदोपि-                                |            |          |
| मुत्पद्यन इति पक्ष दृरीकरणम्                  | State         | 5,9 | कम्तवर्णनम्                                                | १६१        | १८       |
| ७५१ कारणनिवृत्तः कार्यनदुत्पत्तिः             |               |     | ७ १ तत्रैव मीमांसकमतप्रदर्शनम्                             |            | ફ        |
| तदुभयानुभवतद्भावादिरूप-                       |               |     | ७७२ तदेनन्मतानां निरासारम्भः                               | १६३        | 6        |
| नानिरसनम्                                     | કૃલ્લ         | ૨૦  | ७७३ वैशेषिकाभ्युपगमनिरासः                                  | १६३        | १६       |
| ७५२ कारणनिवृत्तेः कारणाद्भेदंऽ-               | 7.77          | τ"  | ७७४ राष्ट्रार्थयोनित्यसम्बन्धासम्भ                         |            | 5-       |
| भदे च दोषप्रदर्शनम्                           | ६५६           | હ   | ववर्णनम्<br>७५५ स्वाभाविकसम्बन्धनिरासः                     | १६३<br>१६३ | २०<br>२३ |
| and in do not feel and                        | A 2.4         | 9 1 | ००३ स्वामा।विकासम्बन्धासरहाः                               | 244        | 74       |

| विषय        | <b>i:</b>                                          | ā.   | <b>.</b> | विषय:                                              | g.          | ď.         |
|-------------|----------------------------------------------------|------|----------|----------------------------------------------------|-------------|------------|
| 900         | योग्यतासमर्थनम्                                    | १६४  | 3        | ७९९ भङ्गसप्तकं सुनयदुर्नयतास्य-                    |             |            |
|             | वाच्यवाच्यकसम्बन्धस्यानि                           |      | •        | वस्थाशकटनम्                                        | १७०         | ११         |
|             | त्यवर्णनम्                                         | १६४  | १०       | ८०० चतुर्थभङ्गस्य प्रतिपादिका                      | ,••         | • •        |
| <b>७७८</b>  | वर्णानां शब्दरूपतास्थापनम्                         | १६४  | २६       | सामित्राया कारिका                                  | १७०         | १९         |
|             | शब्दस्य व्यञ्जनपर्यायत्वः                          |      |          | ८०१ पञ्चममङ्गस्य प्रतिपादिका                       | •-          | • •        |
|             | वर्णनम्                                            | १६५  | ٥,       | साभित्राया कारिका                                  | १७१         | દ્         |
| 920         | सतात्पर्यं वस्तृनामेकानेकत्व                       |      |          | ८०२ प्रथमतृतीयभङ्गसंयोगातमः                        |             |            |
|             | वर्णनपरा कारिका                                    | \$64 | १९       | कताब्युदासः                                        | १७१         | 18         |
|             | उपसंहारकारिका <sup>र</sup>                         | १६६  | 8        | ८०३ पष्ठभङ्गस्य प्रतिपादिका                        | , • ,       | 10         |
| ७८२         | निर्विकल्पस् <b>विकल्पवस्तु</b> ः                  |      |          | साभिप्राया कारिका                                  | १७१         | २०         |
|             | व्यवस्थाकारिकारिका                                 | १६६  | १४       | ८०४ सप्तमभक्तस्य प्रतिपादिका                       | 101         | 1,5        |
| ७८३         | सोपानोपसंहार                                       | १९६  | રષ્ઠ     | साभिष्राया कारिका                                  | १७२         | ą          |
|             | 🤏 मप्तभङ्गनिरूपणम्                                 |      |          | ८०५ सप्तविधवचसामर्थव्यक्ष-                         | 101         |            |
| <b>G</b> 58 | सप्तभङ्गनिरूपणायावनरणम्                            | ११८  | ક        | नपर्याययोग्यव्यवस्थाप्रका-                         |             |            |
| ७८५         | सुप्तविकुल्पोन्थानवीजप्रद                          |      |          | शिका कारिका एकविध                                  |             |            |
|             | र्शककारिका                                         | १६७  | १०       |                                                    | <b>३</b> ७२ | १६         |
| ७८६         | भागभङ्गत्रयवस्था                                   | १६ ९ | १४       | ब्याख्यायुता<br>८०६ राष्ट्रादिषु प्रथमद्वितीयांवव  | 634         | 14         |
| ওংও         | उक्तधर्भद्वयस्य मुख्यतो गी-                        |      |          | भक्नावित्यशयन व्याख्यान्तरम्                       | E 0. 9      | ٤          |
|             | णतो वा श्रीतपादकम्य वचन                            |      |          | ८०७ सप्तवाक्यमुळद्रव्यपर्यायः                      | 104         | ,          |
|             | स्याभाववर्णनम्                                     | १६७  | १०       | नययोर्विषयमभिधानुं पर्या-                          |             |            |
| 922         | बहुर्बाह्याद् समस्तपद्गानामध्य                     | 95.0 | -, c     |                                                    | €0}         | ŧυ         |
| 10.75       | सामर्थप्रदर्शनम्<br>भक्तत्रयं प्रकारान्तरणावेक्षाः | १६७  | ২্       | ८०८ द्रव्यनयनिरपेक्षत्वऽस्य                        | (04         | (3         |
| UC1,        | विश्वप्रदर्शनम्<br>विश्वप्रदर्शनम्                 | १६८  | te       | समयत्रभापनाऽसामध्ये -                              |             |            |
| 40          | तंत्रव तृतीयः प्रकारः                              | 286  | १०       |                                                    | EA. 9       | 50         |
|             | तंत्रव चतुर्थः                                     | 886  | ي        | प्रदर्शनम्                                         | १७३         | રક         |
|             | तंत्रव पञ्चमः                                      | १६८  | 80,      | ८०९ द्रव्यनयविषयस्य युक्तया<br>वर्णनम्             | १७४         | ۶          |
| ७९३         | तत्रैव पष्टः प्रकारः                               | १६८  | २४       |                                                    | 700         | •          |
| ७९४         | तत्रेव सप्तमः प्रकारः                              | १६८  | २८       | ८१० तत्रापि समयप्रज्ञापनाया                        | 9.64        | 5.0        |
|             | त्रेवाष्ट्रमः अकारः                                | १६२  | 4        | अपूर्णतावर्णनम्                                    | १७४         | १०         |
|             | तत्रेव नवमः प्रकारः                                | १६२  | ₽,       | ८११ पुरुषद्दष्टान्ते भेदाभदात्मकत्व                |             |            |
|             | तत्रैव दशमः प्रकारः                                | १६९  | १४       | एवानीतानागतपर्यायसम्ब-                             | ماھ، و      | 59         |
|             | भङ्गत्रयाणां सक्तलादेशत्वः                         |      |          | न्ध इति प्रदर्शनम्<br>८१२ दाष्टान्तिकं जीव निगमन   | રંગ્રહ      | २ <b>१</b> |
|             | मन्येषां विकलादशत्वं तत्रा-                        |      |          | •                                                  | १७५         | tą.        |
|             | चत्रयं निरवयवविषयमपरं                              |      |          | त्रदशनम्<br>८१३ उत्पादन्ययभ्रीन्यात्म <b>कस्</b> य | 107         | ٦          |
|             | सावयवविषयमिति निरूप-                               | 960  | 55       |                                                    | 9,06        | १२         |
|             | णम्                                                | १६०  | २२       | जीवस्यानाद्यनन्ततास्थापनम्                         | 707         | 17         |

| विषय | 10                                 | g.    | ď,  | विषया:                         | ₹.          | <b>4.</b> |
|------|------------------------------------|-------|-----|--------------------------------|-------------|-----------|
| ८१४  | विपर्यये दोषप्रदर्शनम्             | १७५   | १५  | ८३१ वेभाषिकमतखण्डनाय झा        | नं          |           |
|      | कपालादेर्भावाभावकपना-              |       |     | विकल्यबोधमात्रपसदूषण           |             | १८        |
|      | समर्थनम्                           | १७५   | 26  | ८३२ बोधविशेषपक्षनिरासः         | १८२         |           |
| 395  | पूर्वोत्तराकारपरित्यागोपा-         |       |     | ८३३ बोधस्य साकारत्वे प्रमेया   | का-         |           |
|      | दानतयैकं मृदादिवस्त्वनुभूयतं       | 1     |     | रत्वासम्भवव्यावर्णनम्          | १८३         | १         |
|      | इति तद्वुरोधादनकान्तता-            |       | - 1 | ८३४ ज्ञानस्यार्थाकारतया भावा-  | -           |           |
|      | व्यवस्थापनम्                       | 308   | 13  | त्साकारतेत्यस्य निरसनम्        | १८३         | 6         |
|      | विरोधसंदायब्यधिकरणना-              |       |     | ८३५ बोधस्य निराकारत्वेऽनिष्ट   | r-          |           |
|      | दिदोषनिराकरणम्                     | ३७१   | १५  | सङ्गोपपादनम्                   | १८३         | £ 3       |
| ८१८  | जीवकर्मणोः कथञ्जिद्धेदा-           |       |     | ८३६ तन्निराकरणम्               | १८३         | १७        |
|      | भेदसमर्थनम्                        | १७७   | १७  | ८३७ विशानस्य साकारताप्रती-     |             |           |
| ८१९  | तथा जीवपुद्रलगुणयोरपि              |       |     | तौ विकल्पदोषप्रदर्शनम्         | १८४         | ર         |
|      | भद्राभेदसमर्थ <b>न</b> म्          | १७८   | १   | ८३८ अनुमान।दिभिविशान           |             |           |
|      | अतएव एक आस्मेत्यादि शास्त्र        |       |     | वाह्योऽर्थः प्रतीयत इत्यस्य    | र .         |           |
|      | <b>ष्यवहार सिद्धिरिति समर्थनम्</b> | १७८   | १३  | दूपणम्                         | १८४         | ९         |
|      | वाह्याभ्यन्तरविभागसमधनम्           | १७८   | २६  | ८३९ बाह्यार्थसाधनपूर्वपक्षः    | १८४         | १२        |
|      | शरीगत्मनोरमद परप्रत्यक्ष-          |       |     | ८४० तन्मतप्रतिक्षेपः           | १८४         | १४        |
|      | नापत्तिशकानिगसः                    | १७९   | દ્  | ८४१ निराकारशानस्यार्थे सन्या   |             |           |
|      | मन आत्मनोभेंदे दोषोद्धाटनम्        | \$100 | ۹,  | निर्व्यापारं वा न प्रवृत्ति    |             |           |
|      | शर्रारच्छेद आत्मनः कथश्चि          |       |     | पूर्वपक्षाऽऽरचनम्              | १८४         | १८        |
|      | च्छदाभ्युपगम.                      | १७९   | २१  | ८४२ उक्तपक्षमण्डनम्            |             | २६        |
| ८२७  | द्रव्यपर्यायनययोः प्रत्येक-        |       |     | ८४३ साकारवादिमतन निराका        |             |           |
|      | हण्या बन्धादिसंभवासम्भव-           |       |     | वादप्रतिक्षपः                  | १८५         | ą         |
| _    | मदर्शनम्                           | १८०   | ? १ | ८४४ निराकारतायां प्रमाणाभाव    |             |           |
|      | वदनाविषये न्यद्वधव्यवस्था          | १८०   | २०  | वर्णनम्                        | १८५         | ક         |
| ८२७  | परस्परापेश्चयोरेवानयोः स्व         |       |     | ८४५ पुनर्निराकाग्वादिनः पूर्वप |             |           |
|      | समयप्रशापनाकुशक्तेति               |       |     | त्वन वर्णनम्                   |             | १३        |
|      | वर्णनम्                            | १८१   | 8   | ८४६ निम्नराकरणं साकारवादिरी    |             | १९        |
| ८२८  | निग्पेश्वयोस्तु न तथिति            |       |     | ८४७ सिद्धान्तोपवर्णनारम्भः स   |             |           |
| _    | वर्णनम्                            |       | रेव | रवादप्रतिक्षेपरूपः             | १८५         | २७        |
| ८२९  | मोपानसंवरणम्                       | १८१   | २२  | ८४८ बाह्यवस्तुब्यतिरेकेण ज्ञान |             |           |
|      | प्रमाण[वचारः                       |       |     | प्रत्यक्षतः प्रतीयमानत्वोपः    |             |           |
|      |                                    |       |     | र्शनम्                         | १८६         | ર         |
| ८३०  | प्रमाणस्य दर्शनशानात्मकतय          |       |     | ८४९ ज्ञानस्य सुखब्यतिरिक्तता   |             |           |
|      | तयोर्विषयमाद                       | १८२   | 18  | निरूपणम्                       | <b>१</b> ८६ | Ę         |

| विषया |                                        | ã'    | <b>ġ.</b> ] | विषया:                                                           | ā       | . <b>4.</b> |
|-------|----------------------------------------|-------|-------------|------------------------------------------------------------------|---------|-------------|
| 640   | नीलादिकमेव प्रकाशक्षं न तु             |       |             | ८६५ सन्तनापेक्षयापि तन्न सम्भ                                    |         |             |
|       | तक्रिकं शानमस्तीति विशान-              |       |             |                                                                  | १९०     | ११          |
|       | वाद्यकस्य निरासः                       |       | १८          | ८६६ नैयायिकभितस्य सामग्री-                                       | • • • • | •           |
| 648   | क्रानस्य निराकारत्वे प्रतिकर्म         | -     | ,           | _                                                                | १९०     | ૨ષ          |
|       | ब्यवस्थाप्रदर्शनम्                     | १८७   | 3           | ८६७ साधकतमत्वानुपपत्तिवर्णनम्                                    | •       | २६          |
| ८५२   | प्रकाशताया नीलाद्याकारत्वे             | •     |             | ८६८ विवक्षया साधकत्वमित्यस्य                                     |         | •           |
|       | दोषोद्धावनम्                           | १८७   | وم          |                                                                  | १९१     | ર           |
| ८५३   | माह्याकारत्वेऽचि दोषाऽऽदर्शन           | म्१८७ | 9           | ८६९ सम्निपत्यजनकत्वपश्चस्यापि                                    |         |             |
|       | नीलाद्याकारत्वे ज्ञानस्य               |       |             |                                                                  | १९१     | Ę           |
|       | दोषोद्भावनं                            | १८७   | १७          | ८७० कारकसाकस्यस्य प्रमाणस्य-                                     |         |             |
| 644   | मीमांसकामिमतानधिगता-                   |       |             | सम्भवप्रदर्शनम्                                                  | १९१     | 13          |
|       | धेशुन्तृत्वांशस्य प्रमाणलक्षण-         |       |             | ८७१ तिश्वरासाय विकस्पारचनम्                                      | १९१     | २७          |
|       | घटकस्य निराकरणारम्भः                   | १८७   | २३          | ८७२ सकलकारणानि साकस्यमिति                                        |         |             |
| 648   | एकान्ततोऽनधिगतार्थाधिगं-               |       |             | पक्षसण्डनम्                                                      | १९१     | २८          |
|       | त्त्वे प्रामाण्यनिर्णयासम्भवः          |       |             | ८७३ तद्धमः साकस्यमिति पक्ष-                                      |         |             |
|       | वर्णनम्                                | १८८   | 3           | दूरीकारणम्                                                       | १९२     | ٩           |
| <4.0  | अधिगतेऽर्थे प्रमाणाप्रेक्षिणो-         |       |             | ८७४ तत्कार्यं साकस्यमिति पक्ष-                                   |         |             |
|       | <b>ऽप्रेक्षापूर्वकारित्वश्रसङ्गस्य</b> |       |             |                                                                  | १९२     | १२          |
|       | <b>निरासः</b>                          | १८८   | १०          | ८७५ नित्यानां कारणत्वे सकलत-                                     | • • •   |             |
| 646   | सीगतसंमतप्रमाणलक्षणम्                  | १८८   | २९          | त्कार्योत्पत्त्य।दिदोषोद्भावनम्                                  | १५२     | १४          |
| ८49   | अविसंवादकत्वलक्षणस्य                   |       |             | ८७६ पदार्थान्तरं साकस्यमिति पक्ष-                                | १९३     | ٩           |
|       | प्रत्यक्षेऽनुमाने च समन्वयासे          |       |             | स्यापि निराकरणम्                                                 |         |             |
|       | एव प्रमाणिमिति वर्णनम्                 | १८०.  | 8           | ८७७ सोपानोपसंहार.                                                |         | 84          |
| ८६०   | प्रापकत्वं प्रदर्शकत्वमिति व्य-        |       |             | स्वपरिनर्णयस्वभावस्थापन                                          | म्      |             |
|       | बस्थाप्य प्रत्यक्षानुमानयोः            |       |             | ८७८ क्षानस्य क्षानान्तरप्राह्यस्वचा-                             |         |             |
|       | प्रापकत्वसमर्थनम्                      | १८९   | ន           | दिनैयायिकमतप्रतिक्षपारभः                                         | १९३     | २१          |
| 68    | प्रामाण्यनिश्चयप्रकारस्तन्मते          | १८९   | १२          | ८७१ तदुक्तक्षेयत्वहेताविनद्धघादि-                                |         |             |
| ८६२   | अथ प्रदर्शकत्वमेव प्रापकत्व-           | -     |             |                                                                  | १९३     | २३          |
|       | मिति सौगतोक्तस्य निरसनम्               |       | १६          | ८८० धर्मणो ज्ञानस्य मानस्वि-                                     |         |             |
| ८६३   | उपेक्षणीयवस्तुसङ्गावसमर्थ-             | •     |             | षयत्वशङ्का                                                       | १५३     | २५          |
| • •   | नम्                                    | १८९   | १९          | ८८१ मनसोऽसिद्धत्यवर्णनम्                                         | १९४     | 8           |
| 683   | सीगतमतेन प्रदर्शितार्थप्राप-           | -     |             | ८८२ मनसः सस्वेऽपि युगपज्या-                                      | 90.7    | e           |
|       | कत्वमेव न कस्यापि ज्ञानस्य             |       |             | नोदयावित्तदानम्<br>८८३ युगपञ्झानानुस् <del>यत्तेरविद्य</del> त्व | १९४     | દ્          |
|       | सम्भवतीति समर्थनम्                     | १९०   | ક           | वर्णनम्                                                          | १९४     | १४          |

#### सम्मतित**रवजीवानम्**

| म्बद | क्षः                             |      | <b>g</b> . 4 | विषयाः                             | g   | į. <b>4</b> |
|------|----------------------------------|------|--------------|------------------------------------|-----|-------------|
| CCA  | मानसविकल्पद्वयस्यैवामावो         |      |              | ९०० तत्रीकहेतोर्घाधकामावः          |     |             |
|      | न तु इन्द्रियमनोविज्ञानद्वयः     |      |              | समर्थनम्                           | १९८ | १४          |
|      | स्येति स्वपक्षवणनम्              | १९४  | १९           | ९०१ अनैकान्तिकत्वाभावप्रदर्शनम्    | १९८ | १६          |
| ८८५  | प्रत्यक्षन्वे सति शानत्यहंतो     |      |              | ९०२ बाध्यत्वामावभाशंक्य तन्निरा-   |     |             |
|      | र्मन:साधकतयोपन्यस्तस्य           |      |              | करणम्                              | १९८ | १७          |
|      | निराकरणम्                        | १९४  | રક           | ९०३ विरुद्धत्वादिनिराकरणम्         | १९९ | સ           |
| ८८६  | सुसादेः स्वप्रकाशरूपतासम         |      | 1            | ९०४ सोपानोपसंहार.                  |     | દ્          |
|      | र्थनम्                           | १९५  | 8            | प्रत्यक्षलक्षणपरीक्षणम्-           |     |             |
| 663  | सुखादीनां श्वानात्मनोर्भेदे      |      |              |                                    |     |             |
|      | मुकेऽपि तत्प्रसङ्गापादनम्        | १९५  | ९            | ९०५ प्रत्यक्षं निर्विकस्पकरूपत्वाम |     |             |
| 666  | भारममनःसंयोगस्याप्य-             |      | 1            | निर्णयस्वभावमिति सीगत-             |     |             |
|      | सम्भवप्रतिपाद्नम्                | १९७  | ११           |                                    | १९९ | १२          |
| ८८९  | मनसः प्रतिनियमं इद्योदे हें तुता | -    | - 1          | ९०६ तत्प्रतिक्षेपिनो वेयाकरणस्य    |     |             |
|      | निरासः                           | १९५  | १६           | शब्दानुविद्यत्ववादिनः मतस्य        |     |             |
| ८९०  | स्वसंविदितशानानश्लीकारे          |      | - 1          |                                    | १९९ | १७          |
|      |                                  | १९५  | <b>સ્</b> પ્ | ९०७ शब्दस्यासिकहित्वास प्रत्यक्षे- |     |             |
| ८९१  | स्वनिणीतिस्वभावत्वं ज्ञान-       |      | - 1          | ऽवभास इति दृषणम्                   | १९९ | २०          |
|      | स्येति निगमनम्                   | १९६  | ક            | ९०८ नयनाद्यविषयत्व। हाचो न तः      |     |             |
|      | अर्थप्रहणस्वभावता ज्ञानस्येति    |      | - 1          | ज्जन्यमत्रो तस्याः प्रतिभास        |     |             |
|      | <b>सौगतमतप्रदर्शनम्</b>          | १९६  | ۷.           |                                    | २०० | ક           |
| ८९३  | सर्वत्र शानत्वसाधकस्या-          |      | - 1          | ९०९ रूपमिदमित्यकसंबद्गाच्छ-        |     |             |
|      | वभासत्वहेनोर्विकस्प्य निरा       |      | 1            | ब्द्परिष्यक्तरूपयेदनस्यंकत्व-      |     |             |
|      | करणम्.                           | १०,६ | १०           | मित्यस्य दुषणम्                    | २०० | १२          |
| ८५,४ | स्वतोऽवभासलक्षणहेतोः पर-         |      |              | ९१० विशेषणस्य शब्दादर्नयनमनाव      | •   |             |
|      | स्यासिबिरिति वर्णनम्             | १९६  | ११           | प्रतिभासेऽपि स्मृतिबस्नेन तस्य     |     |             |
| 56'6 | नीलादिभिन्नन ब्रानेन प्रहणं      |      | i            | प्रतिभास इति शहानिराकर-            |     |             |
|      | न भवतीत्यस्य निगकरणम्            | १९६  | १८           | णम्                                | २०० | 24          |
| ८९६  | परतोऽवभासलक्षण-                  |      | ]            | ९११ तन्मतेऽध्यक्षाभावप्रसंगमापाद्य |     |             |
|      | हेतोर्वाद्यसिद्धत्ववर्णनम्       | १९७  | १८           | प्रत्यक्षस्य निर्विकल्पकत्वेनो-    |     |             |
| ८९७  | दृष्टान्तस्य सुलाद्नैयायिका      |      | - 1          |                                    | २०० | રષ          |
|      | चपेक्षया साध्यविकलत्ववर्णनं      | १९७  | રહ           | ९१२ नेयायिकमतेन नियतदेशादि-        |     |             |
| ८९८  | स्वमतेनापि ब्याप्यसिक्धि-        |      |              | तया वस्तुनोऽबमासात्सवि-            |     |             |
|      | रिति प्रदर्शनम्                  | १९८  | ٤            | कल्पकं प्रत्यक्षमिति पूर्वपक्षः    | २०१ | Ę           |
| ८९९  | नीलादीनां परमार्थसस्वसा          |      | į            | ९१३ निर्विकल्पप्रत्यक्षवादिना तन्म |     |             |
|      | घनम्                             | १९८  | ११           | तस्य निरासकरणम्                    | २०१ | १२          |

| विषयः       |                               | g.  | 4.        | विषया:                                     | હ.          | 4.         |
|-------------|-------------------------------|-----|-----------|--------------------------------------------|-------------|------------|
| ९१४         | अध्यक्षं भिष्मकालभावयोर्न     |     |           | ९२९ बौद्धसम्महस्य परमार्थतो                |             |            |
|             | विशेषणविशेष्यभावमवभास-        |     |           | विकल्पस्य निर्विषयत्वस्य                   |             |            |
|             | यतीति निक्षणम्                | २०१ | १९        | विकल्पतो निराकरणम्                         | २०५         | 8          |
| 984         | नापि तुस्यकालयोस्तद्ध-        |     |           | ९३० अविद्यमानाकारप्राहकत्वा-               |             |            |
|             | भासयतीति निद्भवणम्            | २०१ | २५        | क्षिर्विषयत्वमित्यस्य निरासः               | २०५         | 8          |
| ९१६         | विशेषणविशेष्यभावस्य कास्य     | -   |           | ९३१ तादात्म्येन तदुत्पस्या वा सम्ब         | <b>!</b> -  |            |
|             | निकत्ववर्णनम्                 | २०२ | ų         | न्धेन प्रहणमित्यस्य निरासः                 |             | १२         |
| ९१७         | इन्द्रियस्य प्राणवगतेऽपि स्या | -   |           | ९३२ अविकल्पकस्य विकल्पे एकः                | ,           |            |
|             | पारे सर्वाध्यक्षमतीनां स्मृ-  |     |           | त्वेनाध्यारोप इत्यस्य दूषणम्               | 204         | 20         |
|             | तित्वप्रसङ्ग इत्यभिधानम्      | २०२ | १०        | ९३३ यद्रश्रंसामध्येप्रभवं तदेव             |             |            |
| 9.86        | विकल्पस्यार्थसाक्षात्करण-     |     |           | विदादमिति व्यातेर्निरासः                   | 50,         | 28         |
|             | स्ब्रभावाभावसमर्थनम्          | २०२ | २५        | ९३४ विकरण एवं विश्वती नाविक                |             |            |
| ९१९         | विकल्पस्य प्रवर्त्तकत्वाभाव-  |     |           | स्पोऽनुपलम्धेरिति प्रतिपाद                 |             |            |
|             | समर्थनम्                      | २०३ | ર         | नम्                                        | २०६         | 8          |
| ९,२०        | सौगतमतनिराकरणाय प्रत्य        |     |           | ९३५ अविकल्पः स्वसंवेदनसिद्ध                |             |            |
|             | क्षस्य स्वाधीनर्णयस्वभावत्वे  |     |           | इत्यस्य प्रत्याक्यानम्                     | २०६         | ٩          |
|             | तद्भाहकप्रमाणाभावशंकाया       |     |           | ९३६ सविकल्पस्यावैशद्यमाशं <del>क्य</del> - |             |            |
|             | सिद्धान्तम प्रतिक्षेपविधानम्  | २०३ | ११        | निराकरणम्                                  | <b>२</b> ०६ | १२         |
| ९२१         | विकल्पे वैशद्यमध्यागीपत-      |     |           | ९३७ अध्यक्षं शब्दयोजनामन्तरे               |             |            |
|             |                               | २०३ | १६        | णापि निर्णयात्मकमिति स्था                  |             | <b>5</b> - |
| ९२२         | विकल्पाविकल्पयोरे क्याध्यव    |     |           | पनम्                                       | २०६         | २०         |
|             | सायस्य निरसनम्                | २०३ | २०        | ९३८ बौद्धोक्तनिरंशवस्तुप्रभवत्व-           |             |            |
| ९२३         | विकल्पस्य निर्विकल्पतया       |     |           | स्य निर्विकरपकत्वसाधक-                     |             |            |
|             | विज्ञाने दोषोक्रावनम्         | २०३ | २४        | हेनोः निराकरणम्                            | २०६         | ર્ષ        |
| ९२४         | वैपरीत्येऽपि दोषोद्भावनम्     | २०४ | १         | ९३९ अनुभवस्यैव यथावस्थित व                 | -           |            |
| <b>९३</b> ५ | विकल्पेनाविकल्पस्य निर-       |     |           | स्तु-ग्राहकत्व स्वभावो न वि                | <b>新-</b>   |            |
|             | स्काराचा निक्षणीय इत्यस्य     |     |           | स्पस्येत्यस्य प्रत्यास्यानम्               | २०७         | 4          |
|             | दूषणम्                        | २०४ | 9         | ९४० तस्त्रभयत्वात्त्रहाहकत्व-              |             |            |
| ९२१         | विकल्पस्य बलीयस्वितरा         |     |           | मित्यस्य निरासः                            | २०७         | १५         |
|             | करणम्                         | २०४ | १०        | ९५१ कारणं विषय एवं कारणमेर                 | 1           |            |
| 62'6        | विकल्पस्य निर्णयानिर्णयात्मः  |     |           | विषय इति विकल्प्योभयत्र                    |             |            |
| 2.10        | कताप्रकटनम्                   | २०४ | وبر       | दोषदानम्                                   | २०७         | २९         |
| 05/         | विकल्पस्य परतो महेऽनव         |     |           | ९४२ कारणं स्वाकाराधायकं विक्रा             | ने          |            |
| 776         | म्भाष्ट्रस्य                  | २०४ | <b>२१</b> | विषय एवेति पश्चनिराकरणा                    | र् २०८      | Ę          |

| विषया:                              | g.          | <b>4.</b>  | विषया:                              | å            | , đ, |
|-------------------------------------|-------------|------------|-------------------------------------|--------------|------|
| ९४३ विकल्पो न स्वाकारानुका          | रीत्य-      |            | ९६४ अनुमानासद्रदिमसिद्धिरि-         |              |      |
| स्य वृषणम्                          | २०८         | १७         | त्यस्य निराकरणम्                    | २१३          | १४   |
| ९४४ अनुमानवत्तस्य प्रमाणते।         |             | 1          | ९६५ चक्षुषः प्राप्तार्थ प्रकाशकत्वस | r <b>T-</b>  |      |
| वर्णनम्                             | २०८         | २१         | धकतेजसत्बद्देनोः प्रतिक्षेपः        | २१३          | 44   |
| ९४५ प्रमाणत्वेऽपि विकल्पस्या        | नुमाने      |            | ९६६ चक्षुषः तैजसत्वसाधननिराक        | ; <b>-</b>   |      |
| <b>ऽन्तर्भाव इत्यस्य निरासः</b>     | २०९         | ર          | रणम्                                | २१४          | 4    |
| ९४६ अनुमानाद्यि सविकल्पर            |             | 1          | ९६७ इपादिमध्ये इपस्यैव प्रका-       |              |      |
| ध्यक्षतासाधनम्                      | २०६         | १०         | शकत्वादिति हेतोनिराकरणम्            | २१४          | १०   |
| ९४७ तद्धेतावसिद्ध वाद्यभाव-         |             | - 1        | ९६८ तत्रोक्तडष्टान्तस्यापि निरासः   | २१४          | १८   |
| वर्णनम्                             | २०९         | १४         | ९६९ तमसोऽभावस्वरूपत्वनिरा-          |              |      |
| ९४८ बाधकप्रमाणाभाववर्णनम्           | २० <b>९</b> | २३         | क्रणम्                              | २१५          | 8    |
| ९४९ स्वार्थनिर्णीतिस्वभावं अ        | <b>ा</b> ने | 1          | ९७० चक्षुषः प्राप्तार्थप्रकाशकत्वे  |              |      |
| प्रमाणमित्युपसंहारः                 | २१०         | ٩          | दोषान्तरदानम्                       | २१५          | २२   |
| ९५० इन्द्रियार्थसम्बिक्षवेत्यादिन   | ाया         |            | ९७१ सिन्निकर्षस्य समवायस्यामा       |              |      |
| यिकप्रत्यक्ष <b>लक्षणपूर्वपक्षो</b> | <b>u</b> -  |            | वचर्णनम्.                           | २१६          | 8    |
| <b>न्यासः</b>                       | २१०         | ११         | ९७२ कथञ्चित्तादान्म्यस्यावदयक-      |              |      |
| ९५१ तद्धवर्णनम्                     | २१०         | १३         | त्वप्रदर्शनम्                       | २१६          | 3    |
| ९५२ तत्रत्यपदप्रयोजनवर्णनम्         | २१०         | २४         | ५७३ विशेष्यविशेषणभावसम्ब            |              |      |
| ९५३ पूर्वपक्षे ज्ञानसुखयोर्भेदेन    | t           |            | न्धनिराकरणम्                        | ર <b>(</b> દ | 9    |
| प्रतिपादनम्                         | <b>२१</b> १ | ર          | ९७४ चश्चुषोऽप्राप्तार्थप्रकाशकत्व-  |              |      |
| ९५४ व्यपदेष्यपदसार्थक्य प्रद        | र्शनम् ५११  | S          | साधनम्                              | २१६          | १२   |
| ९५५ अध्यमिचारिपद्कलिक               | <b>`</b>    |            | ९७५ अर्थग्रहणसार्थक्यनिरा-          |              |      |
| पणम्                                | २११         | १८         | करणम्                               | २१६          | १८   |
| ९५६ तत्र मतान्तरेण व्यावृत्तिः      | प्रकट       |            | ९७६ ज्ञानग्रहणफलनिरासः              | २१६          | २१   |
| नम्                                 | <b>२११</b>  | २५         | ९७७ भव्यपदेश्यपद्प्रयोज्ञन-         |              |      |
| ९५७ ज्ञानपदस्य सार्धक्यवर्ण         |             | 9          | खण्डनम्                             | २१६          | २६   |
| ९५८ तदेतन्नैयायिकमतप्रतिश्रे        |             |            | ९७८ अञ्चभिचारादिपदसार्धक्यः         |              |      |
| रम्भः                               | २१२         | १४         | प्रत्याख्यानम्                      | २१७          | ધ્ય  |
| ९५९ इन्द्रियस्य विकल्पतो द्         | •           | १५         | ५७९ प्रवृत्तिसामर्थेन पूर्वकानस्या  |              |      |
| ९६० चक्षुषो रइमेरसिद्धत्ववर्ष       |             | ર <b>ર</b> | क्यभिचारित्वमित्यस्य दूपणम          | [ २१७        | २१   |
| ९६१ चक्षुषः प्राप्तार्थप्रकाशकत     |             |            | ९८० अध्यमिचारिपद्फलस्येन्द्रि-      |              |      |
| द्रश्मिसिडिरिति पूर्वपक्            | तः २१३      | 4          | यार्थसंनिकर्षपदेनैव ब्यावृत्ति      | r-           |      |
| ९६२ तन्निराकरणम्                    | २१३         | G          | सम्भव इति वर्णनम्                   | २१८          | દ્   |
| ९६३ चक्षुर्दमीनामनुद्भृतक्रप        | स्पर्श-     |            | ९८१ व्यवसायपदनिरर्घकताऽऽ-           |              |      |
| <b>पर्या</b> निरासः ँ               | २१३         | 88         | विष्करणम्                           | २१८          | २०   |

| निषयाः                                       | ¥.          | <b>ч</b> . | विषया:                                   | g.          | ₹.    |
|----------------------------------------------|-------------|------------|------------------------------------------|-------------|-------|
| ९८२ सिद्धान्तेन प्रसक्षक्षणाभि-              |             |            | २००१ द्वितीयसक्षणविचारः                  | २२३         | وبر   |
| धानम्                                        | <b>२१</b> ९ | ધ્ય        | १००२ त्रिविधशस्व्याख्या                  | <b>२</b> २३ | રક    |
| ९८३ तस्य भेदद्वयस्य रूपम्                    | २१९         | ફ          | १००३ कारणात्कार्ये साध्ये धर्म्य         |             |       |
| ९८४ अवप्रहादिस्वरूपम्                        | २१९         | १५         | पपस्तिमाशंषय समाधानम्                    | <b>२२३</b>  | 44    |
| ९८५ तस्य कथञ्चित्प्रमाणफल्लव-                |             |            | १००४ रोषवदनुमानविचारः                    | २२४         | १०    |
| समर्थनम्                                     | २१९         | २०         | १००५ सामान्यतो द्रष्टानुमानविच           | ार:२२४      | १४    |
| ९८६ मतिज्ञानश्रुतज्ञानयोः केचि-              |             |            | १००६ तृतीयलक्षणविचारः                    | २२४         | ર્હ   |
| न्मतेन भेदप्रदर्शनम्                         | २१९         | २७         | १००७ कारणात् कार्यानुमाननि-              |             |       |
| ९८७ सिद्धान्तेन तदाख्यानम्                   | २१९         | २८         | राकरणम्                                  | २२४         | इष    |
| ९८८ सोपोनोपसंहारः                            | २२०         | 6          | १००८ सस्वभास्याकार्यकारणभूत              | r-          |       |
| अनुमानविचारः                                 |             |            | स्य चागमकत्वमित्याख्याः                  | म् २-५      | ø,    |
| ९८९ चार्चाकमतेनानुमानस्य प्रमा-              |             |            | १००९ तादात्म्यतदुत्पत्तिक्यतिरः          |             |       |
| णत्वाभावनिक्रपणम्                            | २२०         | १४         | केणहेतोः पक्षधर्मत्वमपि                  | नेति        |       |
| ९९० सामान्यविषयत्वं विशेषवि-                 | 4.4         | 70         | वर्णनम्                                  | २२५         | 814   |
| षयत्व वानानुमानस्येत्यभि                     |             |            | १०१० बौद्धमतेनोपसंहारः                   | ૨૨ <b>૫</b> | २५    |
| धानम्                                        | २२०         | 35         | १०११ सोपानसमाप्तिः                       | 224         | २६    |
| ९९१ व्यासिष्ठहणमपि न संभव-                   |             |            | प्रमाणसंख्यानि र्णय                      | :           |       |
| तीत्यभिधानम्                                 | २२०         | २०         | १०१२ सीगतमतेन प्रमाणसंख्य                |             |       |
| ९९२ सीगतमतेनानुमानस्य                        |             |            | १०१२ सागतमतम् अमाणसस्य<br>तत्समर्थनं च   | २३६         | ૨     |
| प्रमाणत्वसाधनम्                              | २२०         | २३         |                                          |             | _     |
| ९९३ अनुमानस्योपचिनतविषयः                     |             |            | १०१३ शाब्दादीनां निराकरणारः<br>स्तन्मतेन | म्भ-<br>२२६ | 6.3   |
| त्वम।शंक्य निराकरणम्                         | २२१         | æ          |                                          |             | १३    |
| ९९४ अनिघगतार्थपरिच्छित्तः                    |             |            | १०१४ उपमानस्य प्रामाण्यनिराः             |             | • .   |
| प्रमाणमित्येतस्य निरासः                      | २२१         | ₹ ₹        | करणम्                                    | २२६         | ₹0    |
| ९९५ हेती त्रैरूप्यप्रसिद्ध्यसम्भव-           |             |            | १०१५ नेयायिकसम्मतोपमानस्य                |             | _     |
| माशंक्य तस्त्रतिबेधनम्                       | २२१         | 86         | पि दूषणम्                                | २२७         | 3     |
| ९९६ तादातम्यहेतुकानुमानवयर्थः                |             |            | १०१६ अर्थापत्तर्निरासः                   | <b>२२</b> ७ | १५    |
| माशंक्य तद्वयुद्सनम्                         | <b>ર</b> ૨૨ | 8          | १०१७ अभावप्रमाणनिराकरणम्                 |             | २६    |
| ९९७ अनुमानस्य सामान्यविषय-                   | २२२         | ફ          | १०१८ सि द्वान्तिना त्रैलक्षण्यस          | र           |       |
| त्वप्रदर्शनम्<br>९९८ हेतुहेत्वाभासप्रदर्शनम् | <b>२२२</b>  | १०         | प्रतिक्षेपकरणम्                          | २२८         | કૃષ્ય |
| ९९९ नैयायिकोक्तानुम्।नलक्षणनिर               |             | 10         | १०१९ त्रेलक्षण्याभावेऽप्यविनाभ           | ाब-         |       |
| करणाय तल्लक्षणोपन्यासः                       | २२२         | ६५         | सद्भावप्रदर्शनम्                         | २६८         | કે છ  |
| १००० तद्ब्याख्यामेदाः प्रथमलक्ष-             |             |            | १०२० व्याप्तिनिश्चयाय दृष्टान्तव         | <b>;-</b>   |       |
| <b>णविचारश्च</b>                             | २२२         | २६         | स्पनेऽनबस्थोद्भावनम्                     | २२८         | ર્ષ   |

| <b>विवयाः</b>                                          | §.    | <b>. 4</b> . | विषयाः                           | æ          | . ď.     |
|--------------------------------------------------------|-------|--------------|----------------------------------|------------|----------|
| १०२१ व्यतिरेकस्यान्वयेन विनाऽ                          | -     |              | १०३७ तद्वाख्यारमाः               | २३५        | Ę        |
| भाषादगमकतेनि मतनिरा                                    | सः२२९ | १२           | १०३८ तत्रागमप्रदर्शनपूर्वकं तः   |            |          |
| १०२२ पक्षधर्मतानिराकरणम्                               | २२९   | ঽ০           | द्व्याख्यानं केषाञ्चित्          | ६३५        | 9        |
| १०२३ पक्षलक्षणस्य परोक्तस्य                            |       |              | १०३९ तत्र पक्षे सर्वस्याकिञ्चिज् | <b>r</b> - |          |
| निराकरणम्                                              | ≎ ३०  | ફ            | त्वादिदोष निराकरणम्              | २३५        | २२       |
| १०२४ त्रैलक्षण्यसम्भवेऽपि नतस्                         | या-   |              | १०४० तन्मतिनराकरणात्मरम्भः       | २३५        | २७       |
| प्यपेक्षेत्याच्या <b>नम्</b>                           | २३०   | १२           | १०४१ किञ्चिज्ञस्त्वादिदोषप्रदानं | २३६        | १        |
| १०२५ धर्ममात्र वचनेऽपिसाधा-                            |       |              | १०४२ अनुमानेनापि त्यीगपद्य-      |            |          |
| रस्यैवाविनाभावित्वमिति                                 |       |              | समर्थनपरा कारिका                 | २३६        | १७       |
| वचनम्                                                  | २३०   | રક           | १०४३ तद्व्याख्यानम्              | २३६        | २१       |
| १०२६ अविनाभावित्वमेव हतो-                              |       |              | १०४४ इप्टान्तपूर्वक तत्समर्थन-   |            |          |
| रेक रूपं न सपक्षसत्वा-                                 |       |              | °परा क।रिका                      | २३७        | 9        |
| दिकमिति ब्यवस्थापनम्                                   | २३१   | 6            | १०४५ तदर्थाभिधानम्               | २३७        | ११       |
| १०२७ स्वभावकार्यानुपलम्भव्याः                          |       |              | १०४६ क्रमवादिन आगमविरोधः         |            |          |
| सोऽविनाभाव इत्यस्य                                     |       |              | प्रदर्शनम्                       | २३७        | १५       |
| निरा <b>सः</b>                                         | २३१   | २२           | १०४७ तद्रथप्रकाशनम्              | २३७        | १०,      |
| १०२८ प्रतिबन्धोऽविन।भाचग-                              |       | - 1          | १०४८ ज्ञानदर्शप्रधान।क्रमोपयोग-  |            | _        |
| मक इत्यस्य निराकरणम्                                   | २३२   | 6            | वादोपसंहारः कारिकायाम्           | २३८        | १५       |
| १०२९ तर्क एवाविनामावग्राहक                             |       |              | १०४९ अन्थकृतमनप्रदर्शिका         | T. D. 4    |          |
| इति स्मर्थनम्                                          | રફર   | ?            | कारिका                           | २३८        | २२       |
| १०३० सोपानोपसंहारः                                     | २३३   | १७           | १०५० एकोपयोगवादस्य समर्थनम्      | 434        | 8        |
| मर्बज्ञोपयोगविचारः                                     |       |              | १०५१ स्वमंत सर्वज्ञत्वसम्भव इति  |            |          |
| १०३१ सर्वज्ञोपयोगविचारारमाः                            | 222   | ]            | प्रदर्शिका कारिका                | २३०,       | 9        |
| १०३२ सामान्यविद्यापरूपतापरस्यः                         | २३३   | २६           | १०५२ तद्भिपायवर्णनम्             | २३९        | ११       |
| रह्मपापरिस्थागेनातमन इति                               |       |              | १०५३ साकारानाकारोपयोगयोर-        |            |          |
| प्रदर्शिका कारिका                                      | 55.1  | . 1          | कान्तभेदाभावप्रकाशिका-<br>कारिका |            |          |
| १०३३ तद्भावार्थप्रकाशनम्                               | २३४   | 8            | १०५४ तत्तात्पर्यार्थः            | २३९        | २०       |
| १०३४ प्रत्यादिचतुष्टयस्य झानद                          | २३४   | - "          | १०५५ कमाकमोपयोगद्वधवांद          | २३९        | ર્ક      |
| र्शनोपयोगीक्रमिकी. केव-                                |       |              | आपस्यन्तरक्षापिका कारिका         | *11.a      |          |
|                                                        |       |              | १०५६ तदीयभावार्थापवर्णनम्        |            | 9        |
| ल्यस्य तु समकाल <sup>ा</sup> वित्यभि-<br>प्राया कारिका | २३४   | १६           | १०५७ तथा सर्वद्यत्याभावस्याः     | २४०        | ११       |
| १०३५ तद्विस्तृतार्थः                                   |       | 20           | पिका कारिका                      | २४०        | १८       |
| १०३६ मोक्तसिद्धान्त आगमविरो-                           | - ( - | 1            | १०५८ तदर्थामिधानम्               |            | ६८<br>२२ |
| धीति केचिन्मतवर्णनपरा                                  |       | - 1          | १०५९ ज्ञानदर्शनयोरेकत्वसमर्थ-    | 10-        | 17       |
| कारिका                                                 | २३५   | ٦            |                                  | २४०        | રક       |

| <b>विषयाः</b>                    | g.    | Ÿ.         | विषयाः                               | ā"    | ď,  |
|----------------------------------|-------|------------|--------------------------------------|-------|-----|
| १०६० तत्फिलितार्थवर्णनम्         | રક₹   | 3          | १०७६ तत्तात्पर्यवर्णनम्              | २४५   | tq. |
| १०६१ भेदनो ज्ञानवस्वदर्शनवस्वे   | •     |            | १०७७ स्वपंस आगमविरोधपरि-             |       |     |
| न सम्भवत इत्यभिधानप              | रा    |            | हारपरा कारिका                        | २४५   | २२  |
| कारिका                           | રક્ષ  | ٩          | १०७८ तद्वधाख्यानम्                   | २४५   | २६  |
| १०६२ तदर्थप्रकटनम्               | રકશ   | <b>१३</b>  | १०७९ तथाविधकेवलस्य ज्ञानत्व-         |       |     |
| १०६३ केवलिनः कवलाहाराभाव         | -     |            | नैवातिईंशे कारणाभिधान-               |       |     |
| वादिनः पूर्वपक्षारम्भः           | २४१   | १८         | परा कारिका                           | २४६   | 6   |
| १०६४ छग्रस्थविजासीयत्वहेतुना     |       |            | १०८० तद्वधाख्या                      | २४६   | १२  |
| स्वमतसाधनम्                      | સ્ક્ષ | २३         | १०८१ तस्यैकरूपानुविद्धानेकरूप-       |       |     |
| १०६५ उक्तमतप्रतिक्षेपारम्भः      | રક્ષર | १०         | तामकाशिका कारिका                     | २४६   | १९  |
| १०६६ क्रमोपयोगे क्षयोपशमस्य      |       |            | १०८२ तद्र्धव्याच्यानम्               | २४६   | २३  |
| हेत्रुतया तद्भावाम केव           |       |            | १०८३ तत्रेव रुप्टान्तप्रदर्शिका      |       |     |
| लिनः क्रमोपयोग इत्य-             |       |            | कारिका                               | इ.८७  | ę   |
| भिधानम्                          | રક્ષર | ११         | १०८४ तत्स्फोटनम्                     | ২৪৩   | 4   |
| १०६७ अविकलकारणस्वात् क्रमो       | -     |            | १०८५ तत्रैय भेदाभेदाविर्भावन         |       |     |
| पयोगोपपादनम्                     | २४२   | 814        | परा कारिका                           | २४७   | ११  |
| १०६८ केबलिनि भुक्तिकारणाभा       |       |            | १०८६ तदर्थाभिधानम्                   | २४७   | 84  |
| वासिद्धत्ववर्णनम्                | રક્ષર | २२         | १०८७ अवब्रहमात्रं दर्शनमिति नि       |       |     |
| १०६९ पूर्वपक्युक्तविज्ञातीयत्वह- |       |            | यमनिराकरणपरा कारिका                  | २४७   | १९  |
| नोर्विकरूपनिगकरणम्               | २४२   | २६         | १०८८ तत्तात्वर्यार्थः                | २४८   | १   |
| १०७० तस्य भुक्तिप्रतिपादकाग      |       |            | १०८९ शेषेन्द्रियदर्शनेष्यवप्रह एर    | ī     |     |
| मोपच्यासः                        | ६४३   | 6          | द्रीनमित्यभ्युपगमान्मनि-             |       |     |
| १०७१ निरन्तराहारोपंदशो विशि      |       |            | ज्ञानं <b>प्राप्त</b> मित्यादि दोषा- |       |     |
| ष्ट्रपुद्रलब्रहणविषय इत्यस्य     | य     |            | ऽऽद्शिका कारिका                      | २४८   | 4   |
| दुषणम्                           | २४३   | १२         | १०९० तद्भिप्रायप्रकाशनम्             | २४८   | 9   |
| १०७२ औदारिकदारीरस्थितर्वि        |       |            | १०९१ दर्शनाभावशंकानिरासपरा           |       |     |
| शिष्टाहारनिमित्ततानियम-          |       |            | कारिका                               | २४८   | १७  |
| निराकरण दोषप्रदर्शनम्            | २४३   | ६४         | १०९२ तद्भावार्थः                     | २४८   | २१  |
| २०७३ कमेण युगपद्वा नोपयो         |       |            | १०९३ अस्पृष्टाविषयार्थक्षानस्य       |       |     |
| द्वयमित्यत्र रष्टान्तप्रदर्शिः   |       |            | द्र्शनत्वे दोषप्रद्शिका              |       |     |
| कारिका                           | રક્ષક | १८         | कारिका                               | २४८   | २६  |
| १०७४ तदभिप्रायम्चनम्             | રષ્ઠક | <b>२</b> २ | १०९४ तद्भाषार्थविषरणम्               | २४९   | 3   |
| १०७५ अक्रमोपयोगद्वयात्मकमेक      |       |            | १०९५ मनःपर्यवस्य ज्ञानरूपते-         |       |     |
| केवलमिति उपसंहरणपरा-             |       |            | वत्यभिषानम्                          | २४९   | લ   |
| कारिका                           | રકપ   | 8          | १०९६ तत्रीय कारिकाऽपरा               | રક્ષ્ | १३  |

| विषयाः |                                           | g.      | ₫,         | विषयाः |                                                         | £.     | ₫,         |
|--------|-------------------------------------------|---------|------------|--------|---------------------------------------------------------|--------|------------|
| १०९७   | तदर्थः                                    | २४९     | १७         | १११८   | तत्र हच्टान्तप्रदर्शनपरा                                |        |            |
| १०९८   | श्रुतदर्शनं न भवतीति प्रद-                |         |            |        |                                                         | २५४    | २२         |
|        | र्शनपरा कारिका                            | રુષ્    | २१         | ६११९   | दार्घान्तिके योजनादर्शिका                               |        |            |
| १०९९   | तद्वयाख्यानम्                             | २४९     | २५         |        | कारिका                                                  | २५५    | દ્         |
| ११००   | अष्धेर्दर्शनस्पत।ऽपीति                    |         |            | ११२०   | द्रव्यपर्याययोर्भेदवर्णनपरा                             |        |            |
|        | वर्णनपरा कारिका                           | २५०     | 8          |        | सब्याख्या कारिका                                        | २५५    | १९         |
| ११०१   | तदर्थव्याख्यानम्                          | २५०     | 6          | ११२१   | केवलकानात्मनोः कथञ्चि-                                  |        |            |
| ११०२   | केषलस्य ज्ञानदर्शनात्मक-                  |         |            |        | देकत्ववर्णनपरा सटीका                                    |        |            |
|        | नावर्णनपरा कारिका                         | २५०     | ११         |        | कारिका                                                  | २५६    | 8          |
| ११०३   | तद्भावस्फुटीकरणम्                         | २५०     | हप         | ११२१   | सोपानोपसंहार                                            | २५६    | \$8        |
| ११०४   | खग्रस्थावस्थायां वैलक्षण्यः               |         |            |        | सामान्यविशेषात्म <b>क</b> त्वस्थाप                      | तम     |            |
|        | प्रकाशनम्                                 | 340     | २०         |        |                                                         | .18    |            |
| ११०५   | आभिनिषोधो दर्शनं मति                      |         |            | ११२३   | सामान्यविद्यापयोभेदाभद्                                 |        |            |
|        | क्षानञ्जेति मतनिराकरणम्                   | २५१     | १३         |        | प्रविश्वा टीकायुता कारिका                               | २५६    | २२         |
| ११०६   | इयात्मक एक एव कवला-                       |         |            | ११२४   | तयोरेकान्तेन भेदाभाववर्णः                               |        |            |
|        | वयोध इतिदर्शनपर। कारिका                   | २५१     | २८         |        |                                                         | २५७    | 9          |
|        | तदर्थवर्णनम्                              | २५२     | 3          | ११२५   | अनेकान्तवस्तुप्रतिपादकं                                 |        |            |
| ११०८   | पवं श्रद्धधानः सम्यग्हिष्ट-               |         |            |        | वचनमाप्तस्येति निरूपणप-<br>रा कारिका                    | 2'49   | १९         |
|        | रिति वर्णनरूपा कारिका                     | २५२     | G          | 2526   | तद्भावाधवर्णनम्                                         | 246    | -          |
|        | तदर्थः                                    | २५२     | <b>१</b> १ |        | _                                                       | 476    | १          |
| १११०   | सम्यन्त्राने सम्यन्दर्शनं नि-             |         | į          | 1110   | प्रत्युत्पन्नमावस्य विगतभ<br>विष्यद्भयां समन्वये दोषामि |        |            |
|        | यमेनेति वर्णनक्षपा कारिका                 |         | <b>१</b> ६ |        |                                                         |        | 2          |
|        | तद्व्याख्यानम्                            | २५२     | २०         | 885.2  | धानपूर्वकं निराकरणम्                                    | २५८    | ą          |
| १११२   | साद्यपर्ववसितत्वश्रवणाञ्च                 |         |            |        | आत्मनः परिणामित्ववर्णनम्                                | 446    | १०         |
|        | पर्याय इति केचिन्मतिनराः                  |         | •          | ११५५   | श्चानात्मनोडर्थनिरकाब्यति-                              | Tito d |            |
| 2002   | करणपरा सध्यास्या कारिका                   |         | 3          |        | रेकसमर्थनम्                                             | २५८    | १८         |
| ****   | तत्र कारणप्रदर्शनपरा सच्या<br>ख्या कारिका | २५३     | 6          | 1650   | प्रत्युत्पन्नपर्यायस्यातीता                             | r_     |            |
| १११४   | सिद्धयत्समय तदुत्पादवर्ण-                 | * 12    | •          |        | नागतकालासस्य वाधायुद्धाय<br>नापरिहारपरा सव्याख्या       |        |            |
|        | नपरा सटीका कारिका                         | २५३     | १७         |        | कारिका                                                  | २५९    | १६         |
| १११५   | जीवकेबलयोर्भेदवर्णनपरा                    | * 1 *   | ,,         | 8838   | घटादेरस्तित्वनास्तित्व-                                 |        | • •        |
| .,,    | सटीका शङ्का कारिका                        | २ 1३    | २७         | •      | व्यवस्था परा कारिका                                     | २५९    | રપ         |
| १११६   | तदेव कारिकान्तरेणाभिधा-                   | 7 17    |            | ११३२   | तद्वधास्थानम्                                           | २६०    | 8          |
|        | नम्                                       | રૂષ્ષ્ઠ | Ę          | 1      | वर्त्तमानपर्यायेण भाषस्या-                              |        |            |
| १११७   | तदुत्तराभिधानपरा सटीका                    |         |            |        | स्तित्वे एकाम्तवादपरिहा-                                |        |            |
|        | कारिका                                    | २५४     | <b>{8</b>  |        | रपरा सटीका कारिका                                       | २६०    | <b>१</b> १ |
|        |                                           |         |            |        |                                                         |        |            |

| विषया:                                              | g.          | ψ̈́. | विषया:                                        | g.        | ď.    |
|-----------------------------------------------------|-------------|------|-----------------------------------------------|-----------|-------|
| ११३४ आत्मनो ऽनेकाम्तात्मकताप्रद                     | -           |      | ११५४ अनेकान्ते उप्यनेकान्त इतिव-              |           |       |
| र्शनपरा टीकोपेता कारिका                             | २६०         | २५   |                                               | ĘO        | २५    |
| ११३५ द्रव्यगुणयोर्भेदेकान्तवादपू-                   | • •         | ` '  | १६५५ अनकान्तस्य व्यापकत्व-                    | •         | ` '   |
| र्वपक्षपरा कारिका                                   | २६१         | y    |                                               | ६८        | १४    |
| ११३६ तद्ग्युदासपरा अभेदवा-                          |             |      |                                               | ६९        | 8     |
| दिनः कारिका                                         | २६१         | १७   | ११५७ दहनादेरप्युभयात्मकता प्रद-               | ,         |       |
| ११३७ गुणास्तिकनयशङ्कापरा                            |             |      |                                               | ६९        | १३    |
| कारिका                                              | २६२         | Ŗ    |                                               | ६९        | २६    |
| ११३८ तद्बुपदेशासस्याभाव-                            |             |      |                                               | 90        | 9     |
| वर्णनपरा कारिका                                     | २६२         | 6'   | उत्पादादिविशेषनिरूपणम्                        |           |       |
| ११३९ पर्यायनयद्वारेणेव गुणस्य व                     | <b>হা</b> - |      |                                               |           |       |
| द्धित वर्णनपरा कारिका                               | २६२         | १८   |                                               | 190       | 10    |
| ११४० गुणार्थिकोऽप्यस्तीति सम-                       |             |      | ११६१ वेस्नसिकोत्पादस्य द्वैविध्य              |           |       |
| र्थनपरा कारिका                                      | २६३         | ર    |                                               | १७१       | 8     |
| ११४१ तन्निराकरणपरा कारिका                           | २६३         | १०   | ११६२ गगनस्य सावयवताव्यव                       |           |       |
| ११४२ तत्र द्यान्तप्रदर्शनपरा                        |             |      |                                               | ७१        | 9     |
| कारिका                                              | २६३         | १९   |                                               | ७१        | १३    |
| ११४३ अभेदेकान्तवादिनिरूपणपरा                        |             |      | ११६४ समवायिकारणत्वात्सावय-                    |           | 9     |
| कारिका                                              | २६४         | ક    |                                               | १७२       | 3     |
| ११४४ तत्रोदाहरणप्रदर्शिका                           |             |      | ११६५ तद्धिनाशान्यधानुवपत्त्यापि               | 165       |       |
| कारिका                                              | २६४         | १३   |                                               | ।<br>। ७२ | 9 2 8 |
| ११४५ तन्मतोपसंहारपरा कारिका                         | ३६४         | २०   |                                               |           | १६    |
| ११४६ सिद्धान्तप्रदर्शिका कारिका                     | २६५         | ર    | ११६७ विगमस्यापि द्वविध्यप्रद-<br>र्शककारिका २ | હિર       | રક    |
| ११४७ अभेदैकान्तवादिनः शंका                          | इह्द        | १२   |                                               | ७२        | 26    |
| ११४८ तत्समाधानकारिका                                | २६५         | १९   | ११६९ उत्पादादित्रयाणां भिन्ना                 | .53       | 40    |
| ११४९ विषमपरिणंतरेकत्रासम्म-                         |             |      | भिन्नकालत्वद्रव्यभिन्नाः                      |           |       |
| वनिराकरणकारिका                                      | २६६         | ર    | भिन्नत्वयोः वर्णनपराः                         |           |       |
| ११५० एकान्तयादं दोषोद्भावन-                         |             |      |                                               | रं७३      | 63    |
| कारिका                                              | २६६         | १३   | ११७० संयुक्तिकं समर्थनं भिन्ना-               |           |       |
| ११५१ तत्रैव विकल्पमुखेन निरा•<br>करणकारिका          | 286         | २३   |                                               | ६७३       | 20    |
| करणकारका<br><b>११</b> ५२ शिष्यबुद्धिवैशद्यार्थेवायं | २६६         | 79   | ११७१ द्रव्याद्भिषानिष्गत्वयोः सम-             |           | •     |
| प्रबन्ध इति वर्णनकारिका                             | २६७         | ی    |                                               | હિંદ      | Ę     |
| ११५३ एकान्तवादिनो मिथ्यावा-                         | 770         | ٦    | ११७२ अत्रैव प्रात्यक्षिकोदाहरण-               | •         |       |
| दिन इति प्रतिपादनम्                                 | <b>२६७</b>  | १५   | 0 0                                           | १७४       | १६    |
|                                                     |             | 1    |                                               |           | - •   |

| विषया:                           | g.                   | ġ        | विषयाः                                                 | g.          | ₫.          |
|----------------------------------|----------------------|----------|--------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| ११७३ तद्वधाख्यानम्               | ২৩৪                  | २०       | ११९४ सोपानोपसंहारः                                     | (260        | द५          |
| ११७४ उत्पादादीनामपि              | प्रत्येकं            |          | हेत्वहेतुवादस्वरूपम्                                   |             |             |
| त्रैविध्यप्रदर्शिका व            | तारिका २७५           | १        |                                                        |             |             |
| ११७५ सोपपत्तिकं तन्निर           | ह्रपणम् २ ५५         | 4        | ११९५ धर्मवादमेदादिशका                                  | 5.45        | • >         |
| ११७६ समवाय्यादिकारण              | भ्यो भिन्न           |          | कारिका                                                 | २८१         | 8           |
| कार्यमुत्पद्यत इति ।             | पतादर्शिका           |          | ११९६ उपयोगभेदवर्णनं व्याख्या                           | 5.48        |             |
| कारिका                           | २७६                  | १        | याम्                                                   | २८ <b>१</b> | <           |
| १११९७ तद्दीका                    | २७६                  | ષ        | ११९७ भन्याभन्यत्वादावागम एव                            | 5.46        | 61.         |
| ११७८ तत्र दोषाविर्मावन           | परा                  |          | प्रमाणिमिति वर्णनम्                                    | २८१         | 44          |
| कारिका                           | २७६                  | ٥,       | ६६९८ अनुमानग∓यमपीत्यवतर-<br>णिका                       | P1 4B       | 207         |
| ११७९ तत्र न्यायमतेन पूर्व        |                      |          |                                                        | <b>२८१</b>  |             |
| चच्य तिक्रगकरणम्                 | *                    | १३       | १२९९ इतुवादलक्षणं कारिकायाम्<br>१२०० तह्याख्यानम्      | •           |             |
| ११८० पूर्वस्वभावव्यवस्थि         |                      |          |                                                        | २८२         | ۵           |
| कार्यजनकत्वमिति                  |                      | 3        | १२०१ तत्र व्यवस्थाप्रदर्शनं कारि                       | २८२         | t n         |
| ११८१ तत्र सिद्धान्तरचन           |                      | १०       | कायाम्                                                 | २८२<br>२८२  | -           |
| ११८२ द्व <b>णु</b> कनिर्वर्तकसंय | ोग <del>स्</del> या- |          | १२०२ प्रतिपादनकुदालतावर्णनम्                           | ५८५         | 43          |
| श्रये विकल्परचना                 | २૯७                  | १५       | १२०३ तस्यैव नयबादः परिशुद्ध<br>इत्यक्षिधानं क।रिकायाम् | २८३         | ~ ~         |
| ११८३ प्रथमपक्षे दोपः             | २:५७                 | १६       |                                                        | २८३<br>२८३  |             |
| ११८४ द्वितीयसर्तायपक्षय          | दिषिः २७७            | २०       | १२०४ नस्फुर्टाकरणम्<br>१२०५ अपग्डियुद्धनयबादभदः का     | 462         | 4.6         |
| ११८५ संयोगस्य तित्यत्व           |                      | २१       | १२०२ जनारगुद्धनयबादसदः कार<br>रिकायाम्                 | ૨૮૪         |             |
| ११८६ सयोगस्य कार्यं प            | -                    |          | ` ·                                                    | <b>२८</b> ४ |             |
| नाश्चय इत्यमिधानः                | •                    | २५       | १२०६ तद्वधास्याग्चनम्<br>१२०७ कपिलवाद्धदर्शनविषयकथः    | 460         | **          |
| ११८७ अयुतसिद्धवाऽऽश्र            |                      |          | र १९०७ कापलबाद्धदशनावयवयाः<br>न कारिकायाम्             | २८४         | 28          |
| भावविरोधवर्णनम्                  | •                    | ૪        | १२०८ सोपानोपसंहारः                                     | 264         |             |
| ११८८ परमाणोः स्वरूपा             | -                    |          |                                                        |             | •           |
| कार्यानारम्भकत्वस                | -                    | દ્       | कणादोक्तज्ञेयनिरसनम्                                   |             |             |
| ११८९ परमाणोः प्रादुर्भाः         |                      |          | १२०९ ऑल्क्यदर्शनविषयवर्णनम्                            |             |             |
| र्थनम्                           | २७८                  | १२       | कारिकायाम्                                             | २८५         |             |
| ११९० अनन्तपर्यायात्मक            |                      |          | १२१० विशेषतस्तन्मतासिधानम्                             | २८५         | १५          |
| हारपरकारिका                      | ૨ઙર                  | 9        | १२१६ तिश्वराकरणार्थे पृथिब्यादि-                       |             |             |
| ११९१ एकसमयेऽप्यनन्त              |                      | • •      | परमाणुचनुष्टयनिरासः                                    | २८५         | 30          |
| रमकताब्यवस्थापन                  |                      | १९       | १२१२ परमाण्वाग्डधावयविद्रव्य-                          | F. 48       | <b>6</b> 2- |
| ११९२ ह्यास्तद्वाग तस्य           |                      | _        | निरासः                                                 | २८६         | 44          |
| कारिका                           | २८०                  | <b>ર</b> | १२१३ पूर्वपक्षे गुणस्यतिरिक्तगुणि-                     |             | 9-          |
| ११९३ सोपपत्ति तद्भाव             | ार्थः ६८०            | Ę        | <b>साधनम्</b>                                          | २८६         | २०          |

| वि याः                                           | g.           | Ÿ.  | विषया:                              | g.          | Ť.  |
|--------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------------|-------------|-----|
| १२१४ तन्निराकरणम्                                | २८७          | Ę   | १२३३ संख्याया निराकरणम्             | २९४         | B   |
| १२१५ षण्णामस्तित्वमित्यादौ पष्टी-                |              |     |                                     | २९४         | २५  |
| विभक्ति विचारः                                   | २८७          | १४  | १२३५ पृथक्त्वनिरासः                 | २९५         | १८  |
| १२१६ अवयविनिरासः                                 | २८८          | ۶   | १२३६ संयोगविभागनिरासः               | २९६         | १   |
| १२१७ पटादिशब्दप्रयोगनिमित्ताः                    |              |     | १२३७ सयोगविभागबुद्धिनिमित्तः        |             |     |
| भिघानम्                                          | २८८          | ९   | प्रदर्शनम्                          | २९६         | १३  |
| १२१८ एकवचनाविसार्थकताप्रद-                       |              |     | १२३८ कार्यजनकतयापि सयोगः            |             |     |
| र्शनम् 🗸                                         | २८८          | १५  | स्य न सिद्धिरिति वर्णनम्            | २९७         | ર   |
| १२१५ परमाण्वात्मकत्वेऽपि प्रत्यः                 |              |     | १२३९ परत्वापरत्वयोर्निरासः          | <b>२९</b> ७ | १७  |
| <b>क्षतावर्णनम्</b>                              | २८८          | २१  | १२४० बुद्धचादिनिषेघो नैयायिका-      |             |     |
| १२२० नीलादिशाने स्थूलप्रतिभासो                   |              |     | <b>मित्रायेण</b>                    | २९८         | 9,  |
| न्यूस्तीति प्रत्यक्षविरोधोद्धा-                  |              |     | १२४१ गुरुत्वनिवेघः                  | २९८         | २९  |
| वनम्                                             | २८९          | 8   | १२४२ संस्कारनिषधः                   | २९९         | ३   |
| १२२१ अनुमानविरोधप्रदर्शनम्                       |              |     | १२४३ अहप्रगुणनिगसः                  | <b>३००</b>  | 4   |
| <b>स्थू</b> लतायाम्                              | २८९          | 6   | १२४४ दाब्दनिषेधः                    | ३००         | 6   |
| १२२२ स्थ्ल पकस्मिन सर्वशब्द                      |              |     | १२४५ कर्मनिषेघः                     | ३००         | १०  |
| प्रयोगसमर्थनम्                                   | २८९          | १०  | १२४६ क्षणिकानामक्षणिकानां वा        |             |     |
| १२२३ स्थूळ सर्वशब्दप्रयोगस्या-                   |              |     | न कर्म सम्भवतीत्वभिधानम्            | 300         | १९  |
|                                                  | २८९          | १६  | १२४७ सामान्यस्य प्रतिक्षेपः         | 308         | १३  |
| ६२२४ सर्वे वस्त्रं रक्तमित्यादी रागः             |              |     | १२४८ प्रत्यक्षे तद्रप्रतिभासवर्णनम् | ३०१         | २६  |
| संयोगविशेषत्वादव्या-                             |              |     | १२४९ अनुमानतोऽपि न तक्षिश्चय        |             |     |
| प्यवृत्तिरित्य।शङ्कय निगकः                       | 2 40         | *   | इति वर्णनम्                         | 302         | ર   |
| रणम्<br>१२२६ अस्यास्य स्टिक्स्यस्थ               | २८९          |     | १२५० सामान्यबुद्धेर्व्यक्तिभिन्न-   |             |     |
| १२२५ अब्याप्यवृत्तिशब्दार्थः                     | २०,०         | G   | निमित्तत्वे दोषप्रदर्शनम्           | ३०२         | 214 |
| १२२६ स्थृलमेकं द्रव्यं नास्तीत्यु-<br>पसंदारः    | 200          | 01. | १२५१ यत्रानुगतं ज्ञानं तत्र सा-     |             |     |
| ५सहारः<br>१२२७ व्यापकविरुद्धोपलव्धिवृत्त्य-      | २९०          | 44  | भाग्यसम्भव इति नियम-                |             |     |
| रूररण ज्यापनायग्रहापलाज्यपुरव<br>नुपपत्तिवर्णनम् | २९०          | مرو | दुपणम्                              | ३०२         | २३  |
| १२२८ कारस्न्यैकदेशाभ्यां वृत्तिवि-               | 4.60         | 10  | १२५२ यत्र सामान्यसम्भवस्तत्राः      | -           |     |
| कल्पानुपपत्तेः प्रसङ्गसाधनसः                     |              |     | नुगतं ज्ञानिमिति नियम-              |             |     |
| पताभिधानम्                                       | २०,१         | 8   | दृषणम्                              | ३०२         | २६  |
| १२२९ आकाशसाधनानुमानमङ्गः                         | <b>२९१</b>   |     | १२५३ विण्डेन सह सामान्यस्य स        |             | •   |
| १२३० कालदिशोनिराकरणम्                            | <b>२</b> ९.२ |     | न्धानुपपत्तिवर्णनम्                 | र<br>३०३    | Ę   |
| १२३१ मनसो निरासः                                 | <b>२९३</b>   |     | १२५४ सामान्यस्याक्षणिकक-            | -           | `   |
| १२३२ रूपादेनिरासः                                | २९३          |     | व्यापकस्वभावत्वे दोषः               | ३०३         | २३  |
| १८५८ क्रमालीचटाळा                                | 4.54         | 70  | च्याच सर्वासायः सः वृश्यः           | 4           | • ~ |

| विषयाः                                          | g.  | 4          | विषयाः                             | å           | , प,       |  |
|-------------------------------------------------|-----|------------|------------------------------------|-------------|------------|--|
| १२५५ सामान्यसाघकानुमानस्था-                     |     |            | १२७३ कारिकाव्याख्यानम्             | 310         | १४         |  |
| प्रतिभासतः प्रतिक्षेपः                          | ३०४ | ધ્ય        | १२७४ असत्कार्यपक्षप्रतिश्रेपारम्भः | 380         | ₹0         |  |
| १२५६ क्षणिकत्बवत् प्रतिभासन-                    |     |            | १२७५ असत्कारणं कार्यमिति पक्षो     |             |            |  |
| स्यापि नोपलक्ष्यतेत्यस्य                        |     |            | <b>•मूलनम्</b>                     | 388         | १२         |  |
| खण्डनम्                                         | 308 | ę          | १२७६ सत्कार्यवादविश्वंसनम्         | <b>३</b> १२ | <          |  |
| १२५७ अनुगतिधयः क्रमवत्कारण                      |     |            | १२७७ विद्यमानात्कारणात्कार्य-      |             |            |  |
| प्रभवत्वेऽक्रमकारणप्रभवत्वे                     |     |            | मिति पक्षनिराकरणम्                 | ३१२         | २१         |  |
| च दोषाविभीवनम्                                  | ३०४ | १५         | १२७८ सर्वशून्यनाऽऽशंकानिरा-        |             |            |  |
| १२५८ व्यक्तीनामिवं सामान्यमिति                  |     |            | करणम्                              | ३१३         | 8          |  |
| सम्बन्धनिमित्ताभावकथनम्                         | 308 | રક         | १२७९ चित्रक्षरद्यान्तेन स्याहाद-   |             |            |  |
| १२५९ व्यक्तिषु स्थितिलक्षणवृत्य-                |     |            | चर्णनम्                            | 383         | 4          |  |
| सम्भववर्णनम्                                    | 304 | 6          | १२८० एकत्र नानाह्याभ्युपगमे        |             |            |  |
| १२६० अभिव्यक्तिलक्षणवृत्त्यतुप-                 |     |            | तस्य ब्याप्यवृत्तित्वमक्याप्यः     | -           |            |  |
|                                                 | ३०५ | १०,        | वृत्तित्वं वेत्याशक्य समा-         |             |            |  |
|                                                 | 304 | -          | धानम्                              | 383         | १७         |  |
| १२६२ अण्यादेः स्वरूपमसंकीणं                     |     |            | १२८१ समानजानीयगुणारम्भकत्व         |             |            |  |
| संकीर्णं वेति विकल्प्य-                         |     |            | कारणगुणानामिति नियम-               |             |            |  |
| निराकरणम्                                       | ३०६ | १०         | निराकरणम्                          | ३१४         | 3          |  |
| १२६३ विशेषेषु विलक्षणबुद्धिन-                   |     |            | १२८२ एकानेकस्वभाव चित्रपट-         |             |            |  |
| मिसाङ्गीकारानङ्गीकारपक्षयो                      | r   |            | रूपवद्यस्न्वित प्रतिपाद्नम्        | ३१४         | १५         |  |
| दीषः                                            | ३०६ | १४         | १५८३ प्रतिभासस्य तथात्ववर्णनम्     | ३१४         | રહ         |  |
| १२६४ विशेषाश्युपगमोऽतुमानवा-<br>भित इति वर्णनम् | _   |            | १२८४ अन्वयव्यतिरेकाभ्यां तदर्थः    |             |            |  |
|                                                 |     | ર          | स्यैव दढीकर्जृकारिका               | 384         | 9          |  |
| १२६५ समवायस्वरूपवर्णनम्                         |     | 4          | १२८५ तद्भिप्रायनिरूपणम्            | 384         | १३         |  |
| १२६६ तन्निराकरणम्                               | 500 | <i>š £</i> | १२८६ उक्तार्थोपसंहारकारिका         | 380         | २१         |  |
| १२६७ तन्तुषु पट इत्यादि बुद्धरे                 |     |            | १२८७ तदर्थस्फुटीकरणम्              | 384         | २५         |  |
| वासिद्धत्यवर्णनम्                               | ३०७ | २२         | १२८८ सोपानोपसंहारः                 | ३१६         | e,         |  |
| १२६८ समवायस्यैकत्वानेकत्व-<br>वर्चा             | ३०८ | ११         | कालाद्येकान्तवादमञ्जनम्            |             |            |  |
| १२६९ समवायस्य नित्यत्वे दोप-                    |     |            | १२८९ तत्र कारिका                   | 388         | १६         |  |
| प्रदर्शनम्                                      | ३०९ | 9          |                                    | 388         | २०         |  |
| १२७० समवायनानात्वे दोष:                         | 306 | રક         |                                    | ३१६         | <b>२</b> २ |  |
| १२७१ सोपानोपसंहारः                              | 360 | ğ          |                                    | ३१६         | ર૭         |  |
| सदाद्येकान्तवादभञ्जन                            | Ą   |            | १२९३ स्वमाचकारणवादः                | 380         | ø          |  |
| १२७२ तम कारिका                                  | ३१० | ξo         | १२९४ तत्प्रतिक्षेपविधानम्          | ३१७         | १८         |  |
|                                                 |     |            | -                                  |             |            |  |

|                                         | 14          | ৰবায়ুৰ   | M6                                                 | Ø\$                |
|-----------------------------------------|-------------|-----------|----------------------------------------------------|--------------------|
| वि <b>वयाः</b>                          | g.          | 4         | विषयाः                                             | _                  |
| १२९५ द्रव्यक्षेत्राद्यपेक्षत्वसमर्थनम्  | 2819        | રક        |                                                    | ą, <b>4</b>        |
| १२९६ कादाचित्कत्वहेतुनिरासः             | ३१८         | १२        | १३१९ पूर्वपक्षिणा पश्चकत्वतावा-                    |                    |
| १२९७ अनुपलम्भस्य हेतुनानिरा-            | ~ •         | 7.        | दिना प्रकरणसमस्योकदो-<br>वेभ्यो भिन्नतया व्यवस्था- |                    |
| करणम्                                   | 3१८         | २३        | पनम्                                               |                    |
| १२९८ नियतिकारणवादः                      | 380         | 8         | १३२० तन्मतप्रतिश्चेषारस्मः                         | ३२४ १७             |
| १३९९ तत्र्यतिक्षेपारम्यः                | 350         |           | १३२१ अनुपलम्यमाननित्यधर्मत्वः                      | इद्ध है:           |
| १३०० कर्सकारणवादः                       | 316         |           | हेतोः विकल्पात् प्रकरणस                            |                    |
| १३०१ तत्स्वण्डनम्                       | 388         | ર<br>રાષ  | मत्ववैयर्थप्रदर्शनम्                               |                    |
| १३०२ पुरुषकारणयादः                      | ३२०         | ધ         | १३२२ विरुद्धलक्षणमभिधायोक्तंहे-                    | ३२५ १९             |
| १३०३ तद्वयुदासारंभः                     | 320         | १०        | तोर्विरुद्धत्यादि ब्युदस्य प्रव                    |                    |
| १३०४ परानुब्रहाद्यर्थ न तस्य            |             | , ,       | रणसमताया एव पूर्वपक्षिण                            |                    |
| प्रकृत्तिरिति वर्णनम्                   | ३२०         | १४        | स्थापनम्                                           |                    |
| १२०५ सोपानोपसंहारः                      | <b>३</b> २१ | 8         | १३२३ सिद्धान्तिना साध्यधर्मिण्य-                   | ३२५ २५             |
|                                         |             |           | पि प्रतियधम्रहस्याबद्यकःव                          |                    |
| आत्मनो मिथ्यात्वस्थानः                  | ाणनम्       |           | समर्थनम्                                           | ३२६ ९              |
| १३०६ तत्र कारिका                        | ३२१         | १८        | १३२४ प्रकरणसमत्वनिराकरणम्                          | ३२६ १९             |
| १३०७ तहवास्यानम्                        | ३२१         | રર        | १३२५ नित्यधर्मापलिंध विकल्य-                       |                    |
| १३०८ मिथ्यात्वस्थानानां पण्णां          |             |           | प्रकरणसमत्वासम्भववर्णनम्                           |                    |
| वर्णनम्                                 | ३२१         | <b>३२</b> | १३२६ तुस्यबलयोहेत्वोरेकत्रपरस्य                    |                    |
| १३०९ तेषां प्रतिविधानाभिधानम्           | ३२२         | ş         | प्रतिबन्धात्साध्यासाधकत्व-                         | •                  |
| १३१० उक्तविपर्ययरूपेणापि मिथ्या         |             |           | मित्याशंकानिराकरणम्                                | ३२७ १६             |
| त्वस्थानपट्कवर्णन कारिका                | •           |           | १३२७ कालात्ययापदिष्टलक्षणदूषणा                     |                    |
| याम्                                    | ३२२         | २०        | १३२८ अनुमानस्यानुमानाभासत्वं                       | <b>(</b> ( ) - ( ) |
| १३११ तट्टीकाविरचनम्                     | <b>३</b> २२ | રક        | विकल्पतो न सम्भवती-                                |                    |
| १३१२ त्रेष पाठान्तरप्रदर्शनम्           | ३२३         | ર         | त्युपर्चणनम्                                       | ३२८ ३              |
| १३१३ सोपानोपसंहारः                      | ३२३         | ર્શ       | १३२९ हेतोरबाधितविषयत्व न लक्ष                      |                    |
| हेत्दाभासविमर्श्वनम्                    |             |           | मिति वर्णनम्                                       | ३२८ ८              |
| •                                       |             |           | १३३० हेतोर्गमकत्वप्रदर्शनम्                        | ३२८ २३             |
| १३१४ तत्र कारिका                        | ३२४         |           | १३३१ हतोस्रेरूप्याङ्गीकारे परवादा                  |                    |
| १३१५ तद्भिष्रायवर्णनारम                 | ३२४         | ٩         | श्रयणवर्णनम्                                       | ३२९ ३              |
| १३१६ सामान्यस्य साध्यत्वास-             |             |           | १३३२ हेतुरपि सामान्यरूपो विशे-                     |                    |
| म्भववर्णनम्                             | ३२४         | १०        | षरूपो वेति विकरप्यदूषणम्                           | ३२९ १४             |
| १३१७ विशेषव्यापितदसम्भव-                |             | - 1       | १३३३ सामान्यनिराकरणद्वारा                          |                    |
| वर्णनम्<br>१३१८ हेतोः त्रं रूप्यनिरसनम् | ३२४         |           | आद्यप्रस्यणम्                                      | ३२९ १७             |
|                                         |             |           | १३३४ द्वितीयपक्षेऽपि दूषणम्                        | -                  |

### चम्मति**तत्त्वचो**पानम्

| ाव <b>च्याः</b>                    | g           | , पै       | विषयाः                            | g,    | ď.  |
|------------------------------------|-------------|------------|-----------------------------------|-------|-----|
| १३३५ सोपानोपसंहरणम्                | ३३०         | • २३       | १३५२ अक्षणिकेऽप्यर्थक्रिया न      |       |     |
| सन्मार्गप्रदर्शनम्                 |             |            |                                   | ३३५   | २३  |
| १३३६ तत्र कारिका                   | <b>३</b> ३१ | 3          | १३५३ क्रमयीगपद्याभ्यां तदसिद्धि-  |       |     |
| १३३७ तह्यास्याने द्रव्यपर्यायन     |             | _          | समधनम्                            | ३३५   | २४  |
| <b>द्वयवि</b> षयवर्णनम्            | र<br>३३१    | v          | १३५४ स्वमते तत्सम्भववर्णनम्       | ३३६   | २   |
| १३३८ कथंभूतं साध्यमभ्युपगंत        |             |            | १३५५ भेदमन्तरेण नाभेदोपलम्भ       |       |     |
| व्यमिति स्चिकाकारिका               | 338         | २३         | इति वर्णनम्                       | ३३६   | 8   |
| १३३९ तद्वयाख्यानम्                 | 338         |            | १३' ६ महासामान्यादेनिराकरणम्      |       | 9   |
| १३४० एकान्तभूतसाध्योपन्यासं        | ***         |            | १३५७ अवयावना निरासः               | ३३६   | 13  |
| दोषादर्शिका कारिका                 | ३३२         | <b>-</b> 2 |                                   | ३३६   | १६  |
| १३४१ अनेकान्तपक्ष सपक्षविप-        | 447         | •          | १३५९ सु।मान्यविशेषात्मकता         |       |     |
| क्षसदसस्वयोनियक्षेति वर्ण          | r-          |            | समर्थनम्                          | ३३६   | २५  |
| नम्                                | ३३२         | v          | १३६० सामान्यस्य व्यक्तिभिन्नस्याः |       |     |
| १६४२ एकान्तवादिनां प्रतिबन्ध-      | ~~ \        |            | <b>नु</b> पल्रस्थिनिरूपणम्        | ३३७   | ی   |
| प्रहणं न संभवतीति                  |             |            | १३६१ व्यतिरेकाव्यतिरेकपक्षेऽन-    |       |     |
| वर्णनम्                            | <b>३३</b> २ | হ্ঃ        | बस्थादिदोपामाववर्णनम्             | ३३७   | 36  |
| १२४३ प्रकापनामार्गप्रदर्शनपरा      | 441         | ~~         | १३६२ पराञ्युपगमानामसत्यत्यः       |       |     |
| कारिका                             | 333         | १०         | वर्णनम्                           | ३३७   | २५  |
| १३४४ इब्याद्यसभावप्रदर्शनम्        | 333         | 18         | १३६३ हिंसाविचारः                  | 336   | १०  |
| १३४५ द्रव्यादिभेदरहितवस्तुनोऽ-     | 442         | 10         | १३६४ सोपानोपसंहारः                | 330   | 219 |
| प्रमाणताकथनम्                      | ३३३         | <b>२</b> १ |                                   |       |     |
| १३४६ द्रव्यादेवेस्तुन एकानेकात्म-  |             | ` •        | आत्तीदिध्यानवणनम्                 |       |     |
| कताब्यवस्थापनम्                    | ३३४         | S          | १३६५ तत्र कारिका                  | ३३९   | १८  |
| १३४७ प्राह्मग्राहकसंवित्तिलक्षण-   | , -         |            | १३६६ तद्वधाख्याकरणम्              | •     | २६  |
| रूपत्रयात्मकेक विद्यानलक्षण        |             |            | १३६७ एकनयप्रदर्शनप्रवृत्तानां     |       |     |
| द्यान्तस्य वौद्धं प्रति सि-        |             |            |                                   | ३४०   | 6   |
| द्भतासमर्थनम्                      | 338         | ę o        |                                   |       | १२  |
| १३४८ नहि तथाविधविज्ञानस्य          |             | **         | १३६९ आगमविनादाकास्ते कथ-          |       | •   |
| भ्रान्तनेति वर्णनम्                | ३३४         | <b>१</b> ६ |                                   | ३४०   | १८  |
| १३४९ क्षणिकैकान्तसाधकहेतु-         |             |            |                                   |       | २२  |
| मात्रस्य विरुद्धतावर्णनम्          | ३३४         | २०         |                                   |       | ર   |
| १३५० क्षणिके कार्यकारणभाषा-        |             | `-         | १३७२ राशिह्यम जगतो ब्याम          |       | -   |
| सम्भवप्रकटनम्                      | ३३४         | २३         |                                   | ३४१   | १२  |
| १३५१ तत्रान्ययव्यतिरेक्षप्रतिपस्य- |             | ``         | १३७३ आस्त्रवबन्घादि पृथग्वर्णन    |       | •   |
| संभवनिरूपणम्                       | 334         | 8          | ~ ~ ~                             | ३४१ : | १७  |
|                                    |             | •          |                                   | 4     |     |

| विषया:                                               | g.             | ď.        | विषयाः पृ. पं.                                               |
|------------------------------------------------------|----------------|-----------|--------------------------------------------------------------|
| १३७४ अप्रशस्तात्मपरिणामद्वय-                         |                |           | १३९८ पटार्था वाक्यार्थं कयं बो-                              |
| वर्णनम् आर्त्तवर्णनञ्ज                               | રૂષ્ઠર         | ર         | धयर्नाति विकल्प प्रत्य-                                      |
| १३७५ रीद्रध्यानवर्णनम्                               | ३४२            | ११        | क्षानुमानपक्षयोर्दूषणप्रद-                                   |
| १३७६ प्रशस्तपरिणामद्वयमभिघाय                         |                |           | र्शनम् ३५१ १०                                                |
| धर्मध्यानवर्णनम्                                     | ३४२            | २०        | १४९९ अर्थापत्तित इति पश्चस्य                                 |
| १३७७ शुक्रुध्यानवर्णनम्                              | ३४३            | 4         | निराकरणम् ३५१ १६                                             |
| १३७८ तस्याद्यभेदवर्णनम्                              | ३४३            | १४        | १४०० वाक्यार्थेन सह सम्बन्धप्र-                              |
| १३७९ द्वितीयभेदवर्णनम्                               | ಕಿಕಕ           | १         | तिपत्त्यसम्भवप्रह्मपणम् ३५१ २१                               |
| १३८० तृतीयभेदाभिधानम्                                | इ४४            | છ         | १४८१ क्रियाद्यविद्यन्नः सामान्यः                             |
| १३८१ चतुर्थभदनिरूपणम्                                | ३७४            | <b>११</b> | विदेशपात्मको वाक्यार्थ इति                                   |
| १३८२ मोक्षवर्णनम्                                    | 388            | १७        | स्वपक्षस्य संक्षेपण वर्णनम् ३६२ १                            |
| १३८३ आस्त्रवादि साधनम्                               | ३४४            | २०        | १४०२ अन्विताभिधानमतनिरासः ३५२ १२                             |
| १३८४ निर्जगसिद्धिः                                   | <b>३४</b> ५    | १४        | १४०३ विशेषा अपि न पदवाच्या                                   |
| १३८५ बन्धवणंनम्                                      | ३४६            | Ø         | इति वर्णनम् ३५२ १९                                           |
| १३८६ ञागमश्रामाण्यवर्णनम्                            | ३४६            | १५        | र्४७४ समानासमानपरिणामात्म-                                   |
| १३८७ सोपानोपसंहारः                                   | इप्तर          | 3         | ककवस्तुप्रतिपादकत्यं शब्द-                                   |
| वचनविचारः                                            |                |           | स्येति स्वपक्षपदर्शनम् ३५३ ५                                 |
|                                                      | _              |           | १४०५ सोपानोपसंहारः ३५३ १५                                    |
| १३८८ सामान्यं वाच्यमिति पूर्वपक्षः                   | 380            | 5.5       | ग्रुनियस्त्रादिसमर्थनम्                                      |
| १३८९ वाक्यमव प्रवृत्तिनिमित्तव्य-                    | <b>.</b>       |           |                                                              |
| वहारक्षमिमित वर्णनम                                  | ই৪৩            |           | १४०६ अर्थवशात् सूत्रनिष्पत्तिरित्य<br>भिधानपरा कारिका ३५३ २३ |
|                                                      | ३४७            | 34        |                                                              |
| १३९१ पूर्वपदानुरक्षित पदमव वा-                       | 244.4          | 0.        | १४०७ तद्र्थट्यावर्णनम् ३५४ १<br>१४०८ अनकान्तार्थप्रतिपादकत-  |
| क्यमिति मतान्तरनिद्धपणम्<br>१३९२ तत्प्रतिविधानारम्भः | ्रुष्ठट<br>३४८ |           | रेडण्ड जनकान्यायमात्याद्यतः<br>यैव मृत्रस्य व्याख्या कार्यति |
| १३९३ लिङ्गादिभिर्मावोऽभिर्धायत                       | 436            | ٧٥        | चर्ष सूत्रस्य ज्याच्या कायात<br>चर्णनपरा कारिका ४५४ (३       |
| इति मर्तानरामः                                       | ३४८            | 22        | १८०९ तद्व्याख्यानारस्थाम् ३५४ १७                             |
| १३९४ प्रेषणाध्याणादिभिन्नः प्रवर्त्त-                | 430            | (3        | १४१० दिग्वाससः पूर्वपक्षः ३५४ २४                             |
| केकस्वभावो विधिलिङ्थं इति                            | *              |           | १४११ तदुक्तस्य रागाधपचयनि-                                   |
| मतदृषणम्                                             | ३४९            | इप्र      | मिन्नग्रेध्यस्य विकरूप-                                      |
| १३९५ न हिंस्यादिति प्रतिषेधवि-                       |                |           | प्रतिक्षेपः ३५४ २६                                           |
| <b>धरयुक्ततापतिपा</b> दनम्                           | 340            | ११        | १४१२ देशनेग्रंथ्यपक्षऽपि विक-                                |
| १३९६ वाष्यार्था भावनेतिमत-                           |                |           | रानम् दूषणञ्च ३५५ २                                          |
| प्रदर्शनम्                                           | ३५०            | २'4       | र४ ३ वस्त्राचेभावहतोः पारापतादी                              |
| १३९७ तन्मतदूपणारमभः                                  | ३५१            | 4         | व्यमिचारदानम् ३५५ ५                                          |

| विषयाः       |                                 | g.            | Ý.  | विषया:   |                                                               | g.         | <b>ਪੰ.</b> |
|--------------|---------------------------------|---------------|-----|----------|---------------------------------------------------------------|------------|------------|
| १४१४         | पुरुषत्वे सतीति विशेषणे         |               |     | १४३०     | चनुर्दशपूर्वसंवित्संबन्धित्वा-                                |            |            |
|              | दोषप्रदर्शनम्                   | <b>કુ</b> લ્લ | Ę   |          | भावसिद्धिर्यथा तथैव मुक्ति-                                   |            |            |
| १४१५         | आर्यदेशोत्पस्यादि विशेषणे-      |               |     |          | भाक्तवसिद्धिरपीति वर्णनम्                                     | ३५९        | २१         |
|              | ऽपि दोषोद्भावनम्                | ج'4'۹         | ૭   | १४३१     | अविद्यमानार्थःसप्तमनरक-                                       |            |            |
| १४१६         | वस्त्रपरिष्रहस्य तृष्णापूर्व-   |               |     |          | प्राप्यविकलकारणकर्मबीज-                                       |            |            |
|              | कत्वमाशक्याऽऽहारादीनामपि        |               | Ì   |          | भूताध्यवसानत्वहेतोर्विक-                                      |            | _          |
|              | तथात्वप्रसङ्गमुद्राव्य निरस-    |               |     | 81435    |                                                               | ३६०        | ર          |
|              | नम्                             | ३५५           | १५  | रठ३५     | स्त्रीणां तथाविधकर्मण्या-                                     |            |            |
| १४१७         | आहारादेः क्रिष्टाध्यवसायाहेतुः  |               |     |          | गमस्य प्रमाणत्वे मुक्ति-                                      |            |            |
|              | तामाशंक्य निरस्नम्              | ३५६           | ર   |          | योग्यत।पि तत एव प्रति-                                        | 36.        | 843        |
| १४१८         | बस्मादिशहणे प्राणिच्याप-        | 5.4.5         |     | 9033     | पन्नेत्यभिधानम्                                               | 360        | 49         |
|              | त्तिमाशंक्य प्रतिविधानम्        | ३५६           | 6   | १०५२     | स्त्रीणामाध्यशुक्कध्यानद्वयामाः<br>वाम्न निवाणमित्यस्य दुपणम् | 268        | 2          |
| १४१५         | वस्रादिशहणस्य नैर्श्नन्थ्यवि-   |               |     | १५३५     | क्राध्यवसायत्वं तासामि-                                       | 445        | 4          |
|              | पक्षभूतत्वासिद्धिवर्णनम्        | ३५६           | २२  | 1040     | त्याशंकानिराकश्णम्                                            | ३६१        | 38         |
| १४२०         | बस्रादेर्धर्मापकरणनासाध-<br>नम् | ३५६           | ا ۾ | १४३५     | भगवत्प्रतिमाया आभरणाः                                         | • • •      | • `        |
| 3453         | पात्रस्यापि धर्मावकरणत्व-       | 454           | 7.0 |          | दिनं विधेयति देगम्बरमत-                                       |            |            |
| 1011         | समर्थनम्                        | ३५७           | و   |          | प्रतिक्षेपः                                                   | ३६१        | २३         |
| 1400         | करपात्रित्व दोषप्रदानम्         | 340           |     | १४३६     | सिद्धान्तप्रत्यनीकः सम्य-                                     |            |            |
|              | स्वीकृतग्रन्थन्यादिहतो          | 4,100         | , - |          | गर्थावधारणविधुरो भव-                                          |            |            |
| 1014         | निराकरणम्                       | 346           | ٤   |          | तीति पदिशिका कारिका                                           | ३६२        | ६          |
| 9 (15)       | सोपानोसंहार.                    | 346           |     |          | तदर्थप्रतिपाद्रमम्                                            | ३६२        | १०         |
| 1010         |                                 | 470           | 62  | १४३८     | स्वपरसमयविद्यानाभाव                                           |            | _          |
|              | स्रीमुक्तिसाधनम्                |               |     |          | दोपप्रदर्शनप्रा कारिका                                        | ३६२        |            |
| १४२५         | मुक्तिभाक्तवाभावसाधकस्त्री-     |               |     |          | तङ्गावार्थवणनम्                                               | ३६२        | २१         |
|              | त्वहतोर्विकल्पविधानेन निर-      |               |     | र्उप्रव  | बानिकययोग्न्यतरस्र मोक्ष-                                     | 262        | •          |
|              | सनम्                            | 346           | २२  | 90003    | साधनीमिति बोधककारिका                                          | ३६३<br>३६३ |            |
| १४२६         | अविकलचारित्रप्राप्तिन स्त्री-   |               |     |          | तद्भावार्थप्रकाशनम्<br>जिनवचनस्य मङ्गलं भवत्विति              |            | •          |
|              | णामित्यस्य दूषणम्               | ३५८           | २७  | 1001     | प्रतिपादनपरा कारिका                                           | ३६३        | १९         |
| <b>१</b> ४२७ | विशिष्टचारित्रवृत्वंऽपि न       |               |     | १४४३     | तद्वधाख्यानम                                                  | ३६३        |            |
|              | तासां परिणामविशेषप्राप्ति-      |               |     | १४४४     | प्रत्यक नयानां दुर्नयत्वऽपि                                   |            |            |
|              | रित्यांशकाया निराकरणम्          | 349           | ų   |          | सापेक्षाणां सुनयत्वमित्यभि-                                   |            |            |
| १४२८         | स्त्रीणां तद्वद्वरिश्चयमाम-     |               |     |          | धानम्                                                         | 368        |            |
|              | र्थ्यकथनम्                      | ३५९           | ११  |          | प्रकरणोपसंहारः                                                | ३६४        |            |
| १४२९         | . उदितस्त्रींवदस्व।दिति हेतो-   |               |     | १४४६     | सङ्ब्रियतुर्वृत्तानि ्                                        | ३६४        |            |
|              | र्निराकरण <b>म्</b>             |               | १७  |          | सोपानस्य ग्रन्थस्य च पूर्णता                                  | ३६४        | २८         |
|              | many.                           | इति           | विष | यानुक्रम |                                                               |            |            |

## ।। अर्हम् ॥ जैनाचार्य-श्रीमद्विजयलन्धिस्तीश्वरेण सङ्गलितम्

# सम्मतितत्त्वसोपानम्

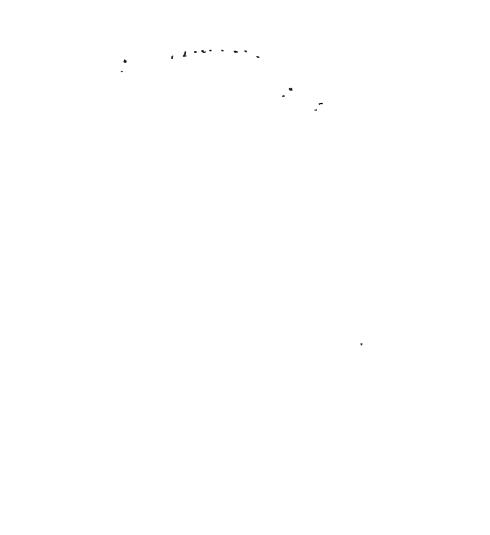



5

श्री आत्मकमळळिबस्रीश्वरेभ्यो नमः

वैनाचार्यभीमद्विवयलन्धिम्रीयरेण सङ्गलितम्

## सम्मतितत्त्वसोपानम्॥

### ~>>016<<-

भीज्ञानादिगुणैककान्तनिलयं स्याद्वादिवद्यागुरुम्
दुर्नादिद्विपगर्नभक्कनचणं देवेन्द्रमुख्यैर्नुतम् ।
श्रीमद्वीरजिनेश्वरं भविद्वितं नत्वाऽल्पचीसुग्रहम्
कुर्वे सम्मतितस्वयोनिलययोः सोपानमत्युक्जवलम् ॥

अथ करात्रकालकविल्तमतीनां मोक्षानन्यसाधारणकारणरत्नत्रयावाप्तिकामनया मुहुर्ग- 10 न्याईह्रचनमहाणेवमवितिर्धिणां भन्यानां तद्वतरणकारणतया सम्मतितर्कनामानं प्रम्थ- मारिरिप्सुराचार्यः श्रीसिद्धसेनविवाकरः शिष्टाः कविद्भीष्टे वस्तुनि प्रवर्तमाना अभीष्टदेष- ताविशेषस्तवविधानपूर्वकं प्रवर्तन्त इति शिष्टाचारपरिपालनपरः शासनमतिशयतः स्तवाईं तीर्थकरैरपि शासनाभिन्यक्तिकरणसमये विद्दितस्तवस्वादिति मत्वा तदसाधारणगुणोत्कीर्यन- मुस्तेन तत्त्तवमारचयति—

सिद्धं सिद्धत्थाणं ठाणमणीवमसुहं उवगयाणं। कुर्सुमयविसासणं सासणं जिणाणं भवजिणाणं॥१॥

सिदं सिदार्थानां स्थानमनुपमसुसमुपगतानाम् । कुसमयविद्यासनं शासनं जिनानां भवजिनानाम् ॥ छाया ॥

'सिद्धं ' इति, जीवादवः पदार्था यथायस्थितत्वेन शास्यन्तेऽनुशिष्यन्तेऽनेनेति झासनं 20 हार्यमङ्ग्य । तथ कीटसमित्यवाह सिद्ध्यिति, स्वतो निश्चितप्रामाण्यकं नतु तत्र प्रकरणात् प्रामाण्यं प्रतिष्ठाप्यमित्यर्थः । केवां तच्छासनमित्यत्राह जिनानामिति, तीर्थकृतामित्यर्थः, तथा च जिनानां शासनमेव स्वतो निश्चितप्रामाण्यकमित्वर्थः । नतु जिनानां शासनमिति

शासनस्य जिनप्रणीतत्वं तत्प्रणीतत्वाच प्रामाण्यमुक्तं भवति तथा च कथं तस्य तत्प्रणीतत्वसि-द्धिरित्यत्र हेतुगर्भविशेषणमाह-कुसम्यविश्वासनमिति, सम्यक्-प्रमाणान्तराविसंवादित्वेन, ईयन्ते-परिच्छिचन्त इति समया नष्टमुष्टिचिन्तालाभालाभमुखासुखजीवितमरणप्रहोपरागमंत्रौ-षधशक्तयादयः पदार्थाः, तेषां विविधमन्यपदार्थकारणन्वेन कार्यत्वेन चानेकप्रकारं शासनं प्रति-5 पादकं समयविशामनम् , कु:-पृथिवी तस्या इव समयविशासने कुसमयविशासनमिति। एवं च यो यद्विषयाविसंवाद्यिङ्कानुपदेशानन्वयव्यतिरेकपूर्वको वचनविशेषः स तत्साक्षात्कारि ज्ञानविशेषप्रभवः, यथाऽस्मदाविप्रवर्तितः पृथिवीकाठिन्यादिविषयस्तथामूतो वचनविशेषः, नष्टमुष्टिविश्लेषादिविषयाविसंवाशिक्कानुपदेशानन्यध्यतिरेकपूर्वेकवचनविशेषश्चायं शामनल-क्षणोऽर्थः, तस्मात्तरसाक्षात्कारिज्ञानविशेषप्रभव इति प्रयोगः । तत्साक्षात्कारिज्ञानवान् 10 बुदादिः कुतो नेलत्राह-सिद्धार्थानामिति, निश्चितानामर्थानां शासनमिति भावः, बुदादी-नामागमे हि येऽथीः प्रतिपादिता न ते प्रमाणविषयीत्वेन निश्चिताः, अर्हच्छामनन्तु न तथा, अत्र प्रमाणविषयत्वेन प्रतिपादिवानामधीनां तथैव निश्चितत्वादिति भावः । ननु मा भूत्त-त्साक्षात्कारिज्ञानवान बुद्धादिः परं स्वभावसंसिद्धज्ञानादिसम्पन्न ईश्वरः म्यादित्यत्राह-भव-जिनानामिति, नारकादिचतुःपर्यायत्वेन भवन्त्युत्पचन्ते प्राणिनोऽस्मिनिति भवः संसारः, 15 तत्कारणत्वेन रागादिरत्रोपचाराद्विवश्चितः, तं जितवन्त इति भवजिनास्तेषाम् । अनेन कारणरागाविजयद्वारेण तत्कार्यभूतस्य भवस्य जयो यैः कृतस्तेषामेवेश्वरत्वं न तु कस्यिचन-क्रुवतिरिक्तस्येति स्चितम् । अथवा यतः सिद्धानामधीनां शासनं-प्रतिपादकं द्वादशाङ्गं भव-त्यतस्तच्छासनं भवजिनानां कार्यत्वेन सम्बन्धि, अत्र च प्रयोगः, शासनं जिनप्रणीतम्, प्रमा-णान्तराविसंवादियथोक्तनष्टमुख्यादिमुक्ष्मान्तरितद्रार्थप्रतिपादकस्वान्यथानुपपत्तेरिति, 20 च पक्षे साधनस्य स्वसाध्येन ज्याप्तिः साध्यधर्मिण्येव निश्चिताइतो न दृष्टान्तोपन्यासः कृतः, बहिञ्चीप्रेर्विद्यमानरवेऽपि साध्यधर्मिणि साध्यव्याप्त्यप्रतिपत्तौ तत्र साध्यासिद्धेः साद्यमात्रस्याकिञ्चित्करत्वात्, दृष्टान्तव्यतिरेकेणापि साध्यस्य सिद्धेश्च । क्रसमयविशा-सनमिति पदन्तु बुद्धादिशासनानामसर्वक्रप्रणीनत्वप्रतिपादनपरम्, तथा च कुत्सिता ये समयाः बुद्धकपिलादिप्रणीतसिद्धान्तास्तेषां दृष्टादृष्ट्विषये विरोधाद्युद्भावकत्वेन विज्ञासनं--25 विध्वंसकं यतो द्वादशाङ्गमतस्तदेव भवजिनानां जिनानां शासनं भवति, अत एव च तत्सिद्धं निश्चितप्रामाण्यकमिति भावः । नतु यदि संसारहेतुरागादिजेहत्वं तीर्थकृतां न तर्हि तेषां शासप्रणेतृत्वं त्यात्, तज्जयानन्तरमेवापवर्गप्राप्त्या अरीराभावेन वक्तत्वासम्भवात्, यदि तु तत्क्षयेऽपि नानन्तरमपवर्गेप्राप्तिर्न तर्हि तज्जयोऽपवर्गहेतुर्भवेत्, न हि यस्मिनं सत्यपि यम भवति तत्तद्विकस्कारणमिति व्यवस्थापयितुं शक्यम् , शाल्यक्करस्य यवनीजमिव । अथ

तेषां निरवशेषं रागादिजयामावेनापवर्गप्राप्तेः पूर्वमेव झासनप्रणेतृत्वाम दोष इत्युच्यते तदा-पि तच्छासनं रागलेशसंप्रकपुरुषप्रणीतत्वेन नैकान्ततः प्रमाणं स्यात्, कपिलादिपुरुषप्रणी-तशासनमिवेत्याश्रङ्कायामाह-स्थानमनुषमसुखग्रुपगतानामिति, यद्यपि जिनाः सर्वेद्वताप्र-तिबन्धकषातिकमैत्रतुष्टयक्षयाविर्भृतकेवलक्षानवन्तस्तथापि भवोपप्राहिशरीरनिमित्तानामस्प स्थितिकानां कर्मणां सद्भावेन न शरीगभावनिवन्धनशासनप्रणेतृत्वानुपपत्तिः, न वा रागादि- 5 हेक्स्सद्भावेन तत्प्रणीतागमस्यापामाण्यम् , विपर्यामनिमित्तस्य घातिकर्मणोऽत्यन्तं श्वयात् । नापि तदानीमपवर्गप्राप्तिः भवोपमाहिकर्मणोऽद्यापि सामस्येनाक्षयात् . तत्क्षय एव चापवर्ग-स्यानन्तरभावित्वात्सकलकर्मक्षयस्यैवापवर्गप्राप्तावविकलकारणत्वादिति । शब्दार्शस्य तिष्ठन्ति सकलकमेश्रयायामानन्तज्ञानसुखाद्यायासितादश्रद्धात्मानोऽस्मिन्नित स्थानं लोकाप्रलक्षणं बि शिष्टक्षेत्रम् . न विद्यते उपमा स्वाभाविकात्यन्तिकत्वेन सक्छव्याबाधारहितत्वेन च सर्व- 10 मुक्कातिशायित्वाचस्य तत्मुखमानन्दरूपं यहिंमस्तदनुपमभुखम् , उपगतानां-काछसामीप्येन त्रशाप्तानां, यद्वा अनुपमसुखं स्थानं उप-प्रकर्षेण गतानां प्राप्तानामित्यर्थः, यद्यपि ते लोकाप्र-लक्षणं स्थानं न प्राप्तास्तथापि 'पदार्थे प्रयुज्यमानाः शब्दा बतिमन्तरेणापि तमर्थं गमयन्ती ' ति न्यायादत्रभ्यमानतीर्थकरनामकर्मादिलेशसद्भावेऽपि तहना इव गता इत्युकास्तेन तम्या-मबस्थायां ज्ञासनप्रणेतृत्वं तेषां नानुपपन्नमेव । अथवा ' मुकाः सर्वत्र तिष्ठन्ति व्योमवत्ताप- 15 वर्जिता 'इति द्रनैयनिरामायोक्तं' स्थानमनुषमसुखमुषगताना 'मिति, अनुषमसुखं स्थानं प्रकर्षेणापुनरावृत्त्या गतानासुपगतानासित्यर्थः । यद्वा ' बुद्धादीनां नवानां विशेषगुणानामा-व्यन्तिकः क्षय आत्मनो मुक्ति 'रिति मतन्यवच्छेदार्थमुक्तं स्थानमनुषमसुखमुपगतानामिति, स्थिति:-स्थानं स्वरूपप्राप्तिः, तद्नुपमसुखं उप सकलकर्मक्षयानन्तरमञ्बनधानेन गतानां-प्राप्तानां शैलेक्यवस्थाचरमसमयोपादेयभूनमनन्तसुखस्बभावमात्मनः कथिक्वदनन्यभूतं स्वरूपं 20 प्राप्तानासिति यावत् । अत्रापि प्राप्तव्यपदार्थसामीप्याद्विश्लेषणं सङ्गमनीयसिति कारिकार्थः ॥

अत्र सिद्धं शासनमिति पदाभ्यां शामनं स्वतस्सिद्धं नातःप्रकरणात् प्रामाण्येन प्रतिष्ठाप्यमिति युक्तमुक्तम्, इदन्त्वयुक्तं जिनानामिति, जिनानामसस्वेन शामनस्य तत्कृतत्वानुप
पत्तेः, उपपत्तौ च परतः प्रामाण्यं स्यान् तच न सम्भवति, तथाहि अर्थतथाभावप्रकाशकझातृच्यापारः प्रमाणम्, अर्थतथाभावप्रकाशकत्वं प्रमाणनिष्ठं प्रामाण्यम्, तस्रोत्पत्ती स्वतः, 25
स्वोत्पादकसामध्यतिरिक्तगुणादिसामध्यन्तरानपेक्षत्वात्, अर्थपरिच्छेद्रस्थाणे स्वकार्येऽपि
स्वतः, प्रमाणान्तरानपेक्षत्वात्, तथा स्वझप्ताविष स्वत एव, स्वसंवेदनप्रहणानपेक्षत्वात्,
तथा च स्वोत्पत्तिप्रभृतिषु इतरापेक्षारहितत्वेन प्रामाण्यं स्वत उच्यते, प्रयोगश्च प्रामाण्यं
स्वक्षपनियतं अनपेक्षत्वात्, यथाऽङ्करोत्पादनेऽविकत्वा कारणसामगीति। नन्वसिद्धोऽयं हेतु-

रनपेश्वत्वादिति , अत्रामाण्यस्येवोत्वत्तौ प्रामाण्यस्य चक्षुराद्यतिरिक्तगुणाद्यन्यस्यतिरेकानु-विश्वायित्वेन गुणादिकारणान्तरसापेभृत्वात्, अन्यवाऽपामाण्यस्याप्युत्क्ती स्वतस्त्वापत्तेरिति, मैत्रम्, शुणानां प्रमाणठोऽनुपल्रम्भेनासस्वात्, न हि प्रत्यक्षेण चक्कुरादिगुणा प्रहीतुं सक्याः, इन्द्रियाणायतीन्द्रियरघेन तद्वाजप्रहणासम्भवात् । नाप्यनुमानेन, उपादीयमानहेती साध्या-5 बिनामावनिर्णयासम्भवात्, न हि प्रत्यक्षेण तक्तिश्वयः, इन्द्रिवगुणानामप्रत्यक्षत्वेन तक्क्षा-प्रेरप्यप्रसाक्तात् । ज्याप्तेः साध्यहेत्वोः सम्बन्धरूपत्वेन सम्बन्धप्रसाक्षे यावदाश्रयप्रसाक्षस्य हेतुत्वात् । नवाऽनुमानेन तन्निश्चयः, अनवस्थाप्रसङ्गात्, गृहीतसम्बन्धस्यैव तस्य व्याप्ति-निश्चायकत्वेन तत्र सम्बन्धप्रहणेऽनुमानान्तरापेक्षणेऽनवस्थानात् । तस्माश्चासिद्धो हेतुरिति, अन्नोच्यते ज्ञातृव्यापारस्य भवदभ्युपगमेनैव प्रमाणस्वरूपस्वासम्भवात्, तद्वाहकप्रमाणाभा-10 वात् । न हि स्वसंवेदनलक्षणं प्रत्यक्षं तद्वाहकम्, तस्य भवता तद्वाहास्वानङ्गीकारात् । आपि बाक्सम्, इन्द्रियाणां सम्बद्धवर्त्तमानप्रतिनियतरूपादिप्राहेकतया ज्ञातृच्यापारेण तेषां सम्बन्धाः सन्भवातः। न वा मानसम् , तथाप्रतीत्यभावादनभ्युपगमाव । अवानुमानं तद्वाहकमिति चेन्न, ति ज्ञातसम्बन्धस्येकदेशदर्शनादसिक्षकृष्टेऽर्थे बुद्धिरूपम् , तत्र सम्बन्धोऽपि नियमस्थाण ए-वेति त्वयाऽभ्युपगम्यते, अपरेषां तादात्म्यादिसम्बन्धानां न्युदामात्, स च सम्बन्धः कर्व 15 प्रतीयते, किमन्वयेन व्यतिरेकेण वा निश्चयेन, तत्र न तावस्प्रत्यक्षेणान्वयनिश्चयः सन्भवति, **क्षातृ**ञ्चापारस्य प्रस्यक्षविषयत्वासम्भवेन तद्भाव एव तद्भाव इत्येवसम्बयनिश्चयस्यासम्भवात्। नाप्यनुमानेन तन्त्रिश्चयदशक्यः कर्तुम् , तस्यापि निश्चितान्वयहेतुजन्यत्वेन तत्र प्रत्यक्षतातन्त्रि-अवासन्भवात् , अनवस्थाप्रसङ्गेन वानुमानतस्तद्सन्भवात् । नापि व्यतिरेकनिश्चयेन सम्ब-न्धन्रतीतिः, व्यतिरेको हि साध्याभावे हेतोरभाव इत्वेवंक्रपः, तत्र न साध्यस्याभावः प्रत्यक्षे-णानुमानेन वा समधिराम्यः, तयोरभावविषयत्वानङ्गीकारात् , अन्यथाऽभावप्रमाणवैषध्येप्र-सङ्गः स्थात् । न च साध्यस्यादर्शनात्तद्यायो निश्चीयत इति वाच्यम्, यतः किमदर्शनमनुपल-म्भूकपमुताभावप्रमाणक्षं वा स्यान , अनुपलम्भोऽपि दृश्यानुपलम्भक्षपोऽहृश्यानुपलम्भक्षपो वा स्यात्, तत्र न तावत्स्वस्याष्ट्रयानुपलम्भः साध्याभावतिश्चायकः, परचेतोषृत्तिविशेषाणां स्वकीय।तुपलम्भविषयत्वेऽपि तद्भावासम्भवात् । नापि सर्वसम्बन्ध्यष्टद्रयानुपलम्भस्तथा, 25 तदसिद्धेः । दृत्रयानुपलम्भोऽपि न, स हि चतुर्विधः, स्वभावानुपलम्भः, कारणानुपलम्भः, व्यापकानुपलम्भो विरुद्धोपलन्धिश्रेति । तत्र न स्वभावानुपलम्भः साध्याभावनिश्चायकः, त-

१ उपलब्धिलक्षणप्राप्तस्यानुपलम्भक्ष इत्यर्थः, एकज्ञानसंस्रीगिणि एकस्मिन् दृश्यमाने तदितरद् यदि समस्त-वर्षानसामग्रीकं मवेत् तिक्षं दृश्यमेव मवेत्, तस्यानुपलम्भो दृश्यानुपलम्भ इति भावः, एकेन्द्रियज्ञानश्राद्यमन्योन स्थापेक वस्तुद्वयमेकज्ञानसंसर्गीत्युच्यते ॥

स्मैनंत्रियविषये व्यापारासम्बदात्, तथादि एकक्षानैसंसर्गि तुस्ययोग्यतास्यक्रपं भावान्तरम-भाषन्यवहारहेतुः, स च पर्युदासपृत्रवा तदन्यक्वानस्वभावोऽभ्युपगम्यते न च प्रकृतस्य साध्य-स्य केनिकारहेकक्कानसंसर्गित्वं सम्भवतीति । प्रकृतस्य साध्यस्याष्ट्रश्रस्यात्केनिकत्सह कार्य-त्वस्यानिश्चयेन न कारणातुपत्रम्थोऽपि तिम्रश्चायकः प्रत्यक्षावीनामप्रवृत्या कार्यकारणभाव-स्वासिद्धेः । साध्यस्याद्यस्यादेव च कस्यापि पदार्थस्य प्रकृतसाध्यव्यापकत्वेन निश्चेतुम- 5 शक्यत्वाम व्यावकानुपछम्भोऽपि तन्निश्चयसमर्थः । नापि विरुद्धोपछव्धिरत्र प्रवर्तते, विरो-भी हि सहानवैश्थानरूपो वा परश्परपैरिहारिश्यतिलक्षणो वा स्थात . तत्र न प्रथम:. सकल-कारणसमयधाने सति हि यत्मद्भावे यस्याभावस्तयोः सहानवस्थानलक्षणो विरोधो भवेत. शीतोष्णयोरिय, साध्यस्य चात्राहद्वयत्वेन नाविकलकारणं तत्कस्यचिद्धावे निवर्तमानसूपलः भ्यते । नापि द्वितीयो विरोध:, तस्य दृद्यत्वाभ्युपगमनिष्ठस्य दृद्यत्वाभ्युपगमनिमित्त- 10 प्रमाणिनिबन्धनस्य प्रकृतसाध्यविषयेऽसम्भवात् । अर्थप्राकृष्ट्यलक्षणसाधनाभावनिश्चयोऽपि नाह्ययानुपलम्भेन सम्भवति. स्वपरसम्बन्धिनस्तस्यानैकान्तिकासिद्धत्वादिदोषदृष्टत्वात् । दृश्यानुपलम्भेऽपि न स्वभावानुपलम्भो निमित्तम् , तस्योहिष्टविषयाभावन्यवहारसाधकत्वात् । नापि कारणानुपलम्भो नियामकः, भवताऽर्थप्राकट्यलक्षणफलहेतुत्वेन कातृज्यापारस्याभ्यप-गतत्वात् ज्ञातृच्यापारस्याप्रत्यक्षतया कारणत्वानिश्चयेन कारणानुपरुम्भासम्भवात् । अत 15 एव न व्यापकानुपलम्भोऽपि तथा, अर्थप्राकट्यं प्रति हि ज्ञातृव्यापारस्य व्यापकत्वमभ्यु-पेयम , नान्यं प्रति, अन्यथा विपक्षाद्व्यापकनिवृत्त्या निवत्तमानस्य साधनस्य साध्वनैयस्यं न भवेत् तथा च न पूर्वेदितरीत्या तस्य व्यापकत्वनिश्चयः सम्भवति । न वा विरुद्धोपलञ्च्या साधनाभावनिश्चयः, अत्यन्तपरोक्षत्वेन साध्येऽकाते तद्विपक्षस्याप्यक्रानात्तेन सहार्यप्रकाशन-

१ घटभूतस्त्रवीरेकज्ञानेन विषयीकरणारं एकज्ञानसंगिणी, तयोः प्रस्थक्षे सामश्री दुन्याऽतस्ते दुल्ययोग्यतास्यक्षे, तत्रेकस्य भूतलादेहपलम्भे घटादेरनुपलम्भे केवलं भूतलमेव घटाआवव्यवहारहेतुः, पर्युदासबृत्या व भावान्तरविनिर्मुक्तभाव एव घटाआवो नातिरिक्त कांश्चत्, तथास्वस्पोपलम्भभिक्तज्ञानन्तरमेव स्वभावानुपलम्भभवित्ति मावः ॥ २ यो हि उष्णस्पर्यस्याविकस्वकारणस्य कनको भूत्वा ज्ञीतस्पर्यज्ञनकशक्ति प्रतिवन्तन् शीतस्पर्शस्य निवन्तिकः स विरुद्धः, स च हेतुवैकत्यकारी जनक एवं, अकिश्वित्वरस्य विरुद्धत्वासम्भवात् । दूरस्थयोविरोधान्याविक्वद्यस्योरेय निवन्त्रपीवन्तिकः । निवक्तिक्ष्यायं तृतीये क्षणे निवक्तिम्भवत्, प्रथमक्षणे निपत्तवसमर्यावस्थानयोग्यो भवति, द्वितीयेऽसमर्थ विरुद्धं करोतिः, तृतीये त्वसमर्थे निवृत्ते तद्देशमाकामितः, असमर्थावस्थानयोग्यो भवति, द्वितीयेऽसमर्थ विरुद्धं करोतिः, तृतीये त्वसमर्थे निवृत्ते तद्देशमाकामितः, असमर्थावस्थानयान्यस्थानविक्तिकः विद्वावस्थानयः । ३ यस्मिन् परिच्छियमाने यद्भवविद्यते तत्परिच्छियमानभविद्धयानन्यविद्यमान-परिद्वारेण स्थितं भवति, एवम्भूतो विरोधः । अःचन विरोधेन शीतीध्यस्पर्शयोरेकत्वे वार्यते, द्वितीये न तु सहावस्थानम् । अ।चः कतिपये वस्तुन्येव प्रवर्तते, द्वितीयक्ष सक्छे वस्तुन्यवस्तुनि चेति बौद्धसिद्धान्तः ॥

इयस्य हेतोः सहानवस्थानस्थानस्थाविरोधस्यासिद्धेः, अर्धप्रकाशनाक्षातृव्यापारयोरर्थप्रकाशना-प्रकाञ्चनयोरिव परस्परव्यवच्छेद्रूपत्वाभावेन परस्परपरिहारस्थितिलक्षणविरोधस्यासिदेश्व। न चार्थप्रकाशनस्य ज्ञातुव्यापारनियतत्वात्साध्यविपश्चेण तस्य विरोध इति वाच्यम्, निय-तत्वसिद्धौ विपक्षविरोधसिद्धा तत्सिद्धौ च नियतत्वसिद्धवाडन्योडन्याश्रयात् । ननु मा 5 भूदनुपछम्भेन व्यतिरेकनिश्चयः, अभावास्यप्रमाणेन तु स्यादिति चेन्न, यदि हि तन्निषिध्य-मानवस्तुविषये प्रमाणपञ्चकस्वरूपतयाऽऽत्मनोऽपरिणामलक्षणं तर्हि समुद्रोदकस्य पलादि परिमाणनिर्णये प्रमाणपञ्चकस्याप्रवृत्त्या तद्र्येणात्मनोऽपरिणामेऽपि पळादिपरिमाणाभावानि-अयेन व्यभिचारः । यदि तु अन्यवस्तुविषयकज्ञानरूपं तत्तवापि कि तच्यानं साध्य-नियतसाधनाद्विष्ठं बत्पदार्थान्तरं तद्विषयकमुत साध्यनियतसाधनाद्विष्ठो यः साध्याभावस्त-10 द्विषयकम् । तत्राधे पदार्थोन्तरस्य साधनेन सहैकज्ञानसंसर्गित्वेऽपि न तद्विषयकज्ञानात् यत्र वत्र साध्याभावस्तत्र तत्रावदयन्तया साधनस्याध्यभाव इति सर्वोपसंहारेण साधनाभाव-नियतसाध्याभावनिश्चयात्मकस्य व्यतिरेकनिश्चयस्य माध्यनियतत्वलक्षणनियमनिश्चायकस्य सिद्धिः, तथाविधज्ञानात् प्रतिनियतविषयस्यैव यथोक्तमाधनाभावस्य सिद्धेः । पदार्थोन्तर-स्य साधनेनैकज्ञानासंसर्गित्वे चातिप्रमङ्गः, न ह्यन्यपदार्थौपरुम्भमात्रात्तद्वस्ययोग्यताव-15 तोऽन्यस्य तेन सहैकज्ञानासंसर्गिणोऽभावनिश्चयः, अन्यथा सद्योपलम्भाद्विनध्याभावनिश्चयः स्यात् । द्वितीयपक्षे च कि तज्ज्ञानं यत्र साध्याभावस्तत्र तत्र साधनाभाव इत्येवं प्रवर्त्तते कि वा कविदेव साध्याभावे साधनाभाव इत्येवम्, तत्र प्रथमस्तु पक्षो निम्बिलदेशकाला-प्रत्यक्षत्या न सम्भवति, निखिलदेशकालप्रत्यक्षाङ्गीकारे च मर्वज्ञाभाषप्रसाधनं अनुपपन्नं स्यान । द्वितीयपक्षोऽपि सर्वोपसंहारेण साधनाभावनियतसाध्याभावानिश्चयेन व्यतिरेक-20 स्यानिश्चयात्र सम्भवति । तस्माद्रस्यवस्तुविषयकविज्ञानस्वरूपाभावाक्यप्रमाणादपि व्यतिरे-कस्यानिश्चयेन न ज्ञात्व्यापाररूपप्रमाणस्य प्रामाण्यधर्मिणः सिबिरिति ।।

किश्वाभावाक्यं प्रमाणमपि न सम्भवति, अभावप्रमाणोत्पत्तौ हि वस्तुसद्भावप्रदः प्रति-योगिस्मरणञ्च निमित्ततया भवद्भिरभ्युपगतम्, तत्र वस्तुसद्भावप्रदणं कि प्रतियोगिसंसृष्ट-वस्त्वन्तरप्रदणक्षपं तदसंसृष्टवस्त्वन्तरप्रदणक्षपं वा, आधे प्रत्यक्षेण तत्संसृष्टतया वस्त्वन्त-25 रस्य प्रदणे प्रतियोगिमत एव प्रदणाभ तदभावप्राहकत्वेनाभावप्रमाणप्रवृत्तिः, प्रवृत्तौ वा प्रतियोगिसद्भावेऽपि तदभावप्राहकत्वेन विपर्यस्ततयाऽप्रामाण्यापत्तिः स्यात् । द्वितीये च प्रत्यक्षेणेव प्रतियोग्यभावस्य गृद्दीतत्वेन अभावप्रमाणं तत्र प्रवर्त्तमानं निर्थकं स्थात् । एवं प्रतियोगिस्मरणमपि कि वस्त्वन्तरसंसृष्टस्य प्रतियोगिनः स्मरणं कि वाऽसंसृष्टस्य, नावः पूर्ववद्यभावप्रमाणस्याप्रवृत्त्यापत्तेः । न द्वितीयः, तथाऽनुमवमन्तरेण वस्त्वन्तरासंसृष्टप्रति-

योगिस्मरणासम्भवेन तथाऽनुभवेनैवामावप्रहणात्पुनरभावप्रमाणप्रवृत्तेस्तत्र व्यर्थतापत्तेः। असंसृष्टतामहस्याभावप्रमाणेनाभ्युपगमे तु चककापत्तिः, तथाविधप्रतियोगिश्रहणे हि त-त्स्मरणं ततोऽभावत्रमाणप्रवृत्तिः, तत्प्रवृत्तौ चासंसृष्टतामहस्तद्वहे च स्मरणभिति । किश्वाभा-कप्रमाणस्थाभावमाहकत्वेनाभ्यपगमे तेनाभावस्यैव प्रतीतिः स्यात् , प्रतियोगिनो निवृत्तिः कथं तेन प्रतिपादिता स्थात् । न चाभावप्रतिपत्तौ प्रतियोगिनिवृत्तिरपि प्रतिप्रकेवेति बाच्यम् . 5 निवृत्तेरपि स्वप्रतियोग्यसंस्पर्शित्वेन तत्प्रतिपत्तावपि प्रतियोगिनिवृत्त्यसिद्धेः । अपि चा-भावप्रतिपत्तौ तत्र प्रतियोगिस्वरूपं यद्यनुवर्त्तते तर्हि तत्र प्रतियोगिनोऽभावस्यासस्वप्रसङ्गः, अथ व्यावर्त्तते तर्हि कथं तत्प्रतिषेषः प्रतिपादयितुं शक्यः, न च प्रतियोगित्रिविक्तस्य प्रतिपस्या तत्प्रतिपेध इति वाच्यम् . प्रतियोग्यप्रतिभासे तद्विवक्तताया एवाप्रतिपत्तः । न च प्रत्यक्षे प्रतियोगिनः प्रतिभासनाञ्चायं दोष इति वाच्यम् . तथा सति तश्चिष्ट्रस्यसिद्धेः 10 प्रतिकेशिमद्भावस्थैव सिद्धत्वात् । न च स्मरणे तत्प्रतिभासत इति बाच्यम् . प्रतियोग-स्वरूपादभावस्थान्यत्वे प्रतियोगिप्रतिपत्तावपि तन्निवत्यसिक्षेः । अनन्यत्वे प्रतियोगिनः प्रतिपन्नत्वादेव निषेधासम्भवाध । किञ्चाभावारूयं प्रमाणं निश्चितं सत् प्रकृतामावनिश्चायकं किंवाऽनिश्चितं सत् , नाद्यः, नन्निश्चयस्याभाव।स्यप्रमाणान्तरमूलकत्वेऽनवस्थाप्रसङ्गात् । प्रमे-याभावात्त्रिश्चये चान्योऽन्याश्चयः, प्रमेयाभावनिश्चयादभावप्रमाणनिश्चयः, सोऽपि प्रमेयाभा- 15 क्मिश्चयोऽभावास्यप्रमाणतिश्चयादिति । नान्त्यः स्वयमनिश्चितस्यान्यनिश्चायकत्वासम्भवात् । खर्यविषाणादेरिव । अभावस्य प्रमाणाभावात्मकत्वेनावस्तुतयाऽन्यज्ञानं प्रति कारणत्वासम्भ-वांक्रन्दियादिवदनिश्चितस्यापि निश्चायकत्विमिति नाभावास्थे प्रमाणं सम्भवतीति ॥

> इति तपोगच्छनभोमणिश्चीमद्विजयानन्दस्रीश्वरपट्टालङ्कारश्चीमद्विजय-कमलस्रीश्वरचरणनलिनविन्यस्तभक्तिभरेण तत्पट्टघरेण विजय-लब्बिस्रिणा सङ्कलितस्य सम्मतितस्वसंगितस्य अत्रव्यापार-निरसनं नाम प्रथमं सोपानम् ॥



### अथ स्वतःप्रामाण्यभङ्गः ।

एवं प्रामाण्यं स्वोत्पत्तौ स्वतः, अनपेक्षत्वादिति यदुक्तं तदसङ्गतम्, अविद्यमानस्या- 25 त्मलाभरूपाया उत्पत्तेनिर्हेतुकत्वे देशकालस्वभावनियमाभावप्रसङ्गात्, अतो गुणवश्रद्धरादि-कारणसङ्गावे यथावस्थितार्थप्रतिपत्त्या तदभावे तदभावेन चान्वयव्यतिरेकाभ्यां तद्भेतुकत्वं निर्णीयते, अन्यथा दोषस्यान्वयव्यतिरेकसत्त्वेऽप्यप्रामाण्यं स्वत एव स्यात्। अक्षाणाम-

20

तीन्द्रियत्वेन तद्गतगुणनिर्णयो न सम्भवतीत्यभिधानं अप्रामाण्यजनकदोषनिर्णयेऽपि समान-मेव, इन्द्रिशाश्रितदोषसद्भावे प्रमाणस्याप्रवृत्तेः । अतीन्द्रियत्वेन प्रत्यक्षस्याप्रवृत्तौ तन्मूलका-नुमानादीनामध्यप्रवृत्ते: प्रतिबन्धादिनिश्चयासम्भवात । यदि लोको मिध्याझानं दोषवस्त्रु-रादिप्रभवमभिद्धातीति न स्वतोऽप्रामाण्यमित्युच्यते तर्हि प्राक् छोचने सदीषे अभूतामि-5 दानी समासादितगुणे संजाते इति छोकाभिप्रायात् प्रामाण्यमप्युत्पत्तौ परतः कथं न स्यात् । न च मैर्मस्यादिकं दोषाभाव एव, तिमिरादेरपि गुणाभावस्पत्वप्राप्तेः । ननु प्रीमा-ण्यस्य स्वसामत्रीतो विज्ञानीत्पत्ताबप्यनुत्पत्तौ तस्य किस्वरूपमभ्युपगन्यते, प्रामाण्याप्रामा-ण्यातिरिक्तस्य तत्स्वरूपस्याभावात् । प्रामाण्यस्य पश्चादुत्पत्तौ च विरुद्धधर्माध्यासात्का-रणभेदाब तस्य भेद एव स्यात्तयोरेव भेदकत्वात , अन्यथा सर्वमेकं जगतस्यादतः स्वत 10 एव प्रामाण्यभिति चेन्न, अनवगतपराभिष्रायोपलम्भमात्रत्वात्, न हि चक्षुरादिसामप्रीतो ज्ञानस्योत्पत्तावपि प्रामाण्यं पश्चान्नैर्मस्यादिभ्य उत्पद्मत इत्यभ्युपगम्यते किन्तु गुणवन्नश्च-रादिसामत्रीत उत्पद्यमानं विज्ञान प्रामाण्यविशिष्टश्यस्पमेवीपजायत इति, अती ज्ञानव-त्तद्व्यतिरिक्तस्वभावं प्रामाण्यमपि परत उच्यते । न चार्थतथाभावपरिच्छेदरूपा शक्तिः प्रामाण्यं घटस्योदकाहरणशक्तिवत्स्वत एव अवति सा नीत्पादककारणकलापाधीना, तस्याः 15 कारणेष्यविद्यमानत्वात्, ये हि कार्थधर्माः कारणेष्वविद्यमाना न ते कारणेभ्य उद्यमासाद-यति कार्ये तत एव प्रादुर्भवन्ति किन्तु स्वत एवेति वाच्यम् , विपरीतार्थपरिच्छेदशक्तिरूपस्या-प्रामाण्यस्यापि तुरुयन्यायेन स्वतस्त्वापनाः, इन्द्रियादिकारणेभ्य आत्मनि ज्ञानमेवीत्पद्यते न पुनक्शक्तय इत्यत्र नियामकाभावात् । शक्तीनामेव स्वत उत्पत्तिनै पुनस्तदाधारकानविशेषाणा-मिलात्रापि नियामकाभावास, न हि शक्तयो ज्ञानविशेषेभ्यो भिन्नाः, येन स्वकारणेभ्यो ज्ञान-20 म्योत्पत्तावपि तेभ्य उत्पत्ति नामादयेयुः। न वा तस्यास्ततो भिन्नत्वम्, ततोऽभवन्त्यास्त-स्यास्तेन सम्बन्धासम्भवात . भिन्नानां कार्यकारणभावातिरिक्तस्य सम्बन्धस्यासम्भवात . तद्भावे आश्रयाश्रयिभावस्याप्यसम्भवात् । न च धर्मत्वाच्छक्तेर्ज्ञानमाश्रय इति वाच्यम् . पारतंत्र्याभावे वस्तुतो धर्मत्वासम्भवात् । न च शक्तिरूपं प्रामाण्यं स्वीत्तरकालभाविसंवान दप्रत्ययाञ्च जन्यत इत्येतावता स्वतस्त्वमुच्यते न तु ज्ञानकारणाश्चोत्पद्यत इतीति वाच्यम्, 25 सिद्धसाधनात, एवमप्रामाण्यस्यापि स्वतस्त्वापत्तेश्च, न ह्यत्पन्ने ज्ञाने तद्व्युत्तरकालभावि-विसंवादप्रत्ययात्तत्रोत्पद्यत इति कस्यचिद्भ्युपगमः । तस्मात्प्रामाण्यस्य शक्तिक्तपस्य गुणव-

१ अयं भाव प्रामाण्याप्रामाण्ये नैकव्यत्त्याधारे खतो भवतः, परस्परपरिद्वारस्थितिकत्वेनैकत्र विरोधात्, नापि व्यक्तिमेदेन नियते, नियामकाभावात् । नवोभये परतः, उभयस्वभावात् पूर्वं ज्ञानस्य निःस्वभावतापत्तेः, अप्रामाण्यस्य स्वतस्त्वं प्रामाण्यस्य परतः स्वोकृतौ प्रामाण्याशङ्केव न स्यात्, स्वयमेवाप्रमाणत्वात्, तस्माद्रस्य-नतराभावात् सर्वप्रमाणाना प्रामाण्यं स्वतः परतस्त्वप्रामाण्यमिति ॥ त्कारणजन्यत्वेन नौत्सर्गिकत्वम्, दुष्टकारणजन्येषु मिथ्याञ्चालेषु तद्भावात् । न च प्रामाण्यस्योत्पत्तौ गुणानां नापेक्षा किन्तु तेथ्यो दोषाभावस्तद्भावाच संशयविपयेयळक्षणाप्रामाण्यस्यासम्भवादौत्सर्गिकं प्रामाण्यमनपोदितमेवास्त इति वाच्यम्, अप्रामाण्येऽपि तथा
बक्तं शक्यत्वात्, प्रामाण्यस्य गुणवत्कारणजन्यतयाऽन्वयव्यतिरेकसिद्धत्वात्, दोषाभावस्य तुच्छस्य गुणनिष्पाद्यत्वासम्भवाच । तुच्छाभावाभ्युपगमे च भावान्तरिवनिर्मुक्तः 5
भावस्याभावत्वाभ्युपगमविरोधः, तस्मात्पर्युदासष्ट्रत्या दोषाभावो गुणात्मक एव स्यात्,
एवन्न सित गुणेश्यो गुणा इति स्यात्, न च गुणेभ्यः कारणस्वरूपा गुणा जायन्ते, स्वात्मिन
कियाविरोधात्, अन्येभ्य एव गुणोत्पत्तिसद्भावाच, तथा च जन्मापेक्षया गुणवचक्षुरादिकारणप्रभवं प्रामाण्यं परत इति सिद्धम् ॥

अथार्थपरिच्छेदलक्षणे स्वकार्ये प्रवर्तमानं प्रमाणं स्वीत्पादककारणातिरिक्तिमित्तान- 10 पेक्षमैव प्रवर्त्तते न तु निमित्तान्तरापेक्षम् , यदि हि तत्रपेक्ष्येत तदा कि संवादज्ञानमुत स्वी-त्पाद्ककारणगतगुणाः, नाद्यः, स्वकार्ये प्रमाणस्य प्रवृत्ती सत्यां हि भवेदर्थक्रियार्शिनां प्रवृत्तिः, सत्यास्त्र प्रवृत्तावर्थिकियाज्ञानरूपः संवादस्तस्त्र संवादमपेक्ष्य प्रमाणं स्वकार्थे प्रवर्त्तते नान्यथेति चक्रको दोषः, न च भाविसंवादापेक्षया प्रवर्त्तत इति वक्तुं शक्यम्, भाविनः महकारित्वासम्भवात्, असत्त्वात्। न द्वितीयः, अगृहीतानां गुणानां सत्त्वासिद्धाः महका- 15 रित्वासन्भवातः । गुणानां ज्ञानन्त्वनवस्थाप्रसङ्गेन न सहकारि, गृहीतस्वकारणगुणापेक्षं हि प्रमाणं स्वकार्ये प्रवर्तेत, स्वकारणगुणझानमपि निजकारणगुणझानापेक्षं सत्प्रमाणकारणगुण-ज्ञानकरे स्वकार्ये प्रवर्तेत तदिप तथेति । न च प्रमाणकारणगुणज्ञानं निजकारणगुणज्ञानान-पेक्समेब प्रवर्त्तत इति शक्यं बक्तुम् , प्रमाणस्यापि तथा प्रसङ्गात् । तस्मात्स्वकारणेभ्यः अर्थवा-थात्म्यपरिच्छेदशक्तियुक्तमेव प्रमाणमुपजायत इति स्वकार्ये प्रवृत्तिः स्वत एवेति चेन्प्रेवम् , 🕬 निमित्तान्तरानपेक्षमित्यनेन हि कि कार्योत्पादकसामग्रीव्यतिरिक्तनिमित्तसामान्यानपेक्षमित्य-भिन्नेतं यत्कि जिनिमत्तानपेक्षमिति वा, न प्रथमः मिद्धसाधनात् । न द्वितीयः, सामग्र्येकदेः शस्याकारणस्वान, क्षामञ्या एव जनकत्वात् । प्रमाणस्य कार्यमपि न केवलमर्थपरिच्छेदः, तस्याप्रमाणेऽपि भावात्, किन्तु याथात्म्यपरिच्छेदः, स च न ज्ञानस्वरूपकार्यः, भ्रान्त-श्रानेऽपि स्वरूपस्य सत्त्वेन यथार्थपरिच्छेदापतेः । न च ज्ञानस्वरूपविद्येषकार्यः स इति 25 बक्तव्यम्, स हि स्वरूपविशेषो यद्यपूर्वार्यविशानत्वं सिह तैमिरिकश्चानस्यापि तादृशत्वेन यथार्थपरिच्छेदः स्यात्, यदि बाघारहितत्वम्, तदा तत्कालभाविनो बाघाविरहस्य मिण्याज्ञानेऽपि भावात्तथात्वं स्यातः, उत्तरकालभाविनोऽज्ञातस्य तस्य विशेषत्वन्तु असत्त्वे न न सम्भवति, यदि झातम्ब विशेषत्वं तर्हि पूर्वझानेन बाधाविरहस्य झानं न सम्भवति,

तेन स्वसमानकासीनसिन्नहितनीसादेरेवावभासात्, पूर्वेमनुत्पन्नवाधकानामप्युत्तरकासं वाध्य-स्वर्धनाच । उत्तरहानेन तस्य झातत्वेऽप्युत्तरकालभाविवाधाविरहस्य विनष्टपूर्वविझानं प्रति भिज्ञकालतया विश्वेषत्वासम्भवात् । अपि च बाधकेन विज्ञानस्य स्वरूपं कि बाध्यते, श्रमेयं बा. अर्थक्रिया वा. नाव: स्वसत्ताकाले विक्रानस्य स्पष्टतया प्रतिभासमानत्वेन 5 तदानी बाधायोगात् . उत्तरकाले च विज्ञानस्य स्वत एव नाशाभ्युपगमेन तत्र बाधकस्या-किश्चित्करत्वात् । न द्वितीयः, येन रूपेण प्रमेयं मासते तेन रूपेण तस्य सरवादेव बाधाऽसम्भवात्, अन्यथा सम्यक्तानावर्भासनोऽप्यसस्वप्रसङ्गः । येन च रूपेण न भासते तेन रूपेणापि बाधाऽसम्भवात् , अप्रतिभासमानरूपस्य प्रतिभासमानरूपाद्नयत्वात् , न **ग्रन्यस्याभावेऽन्यस्याभावः** सम्भवत्यतिप्रमङ्गात् । नाप्यन्त्यः, उत्पन्नाया अर्थक्रियायाः 10 सत्त्वादेव वाधाऽसम्भवात् , अनुत्पन्नायास्त्वनुत्पन्नत्वादेव वाधाऽसम्भवाव । एवमदृष्टकार-णारब्धत्वमपि न विशेषसास्याञ्चातस्य विशेषत्वासम्भवात् । न च ज्ञातस्य विशेषत्वं स-नभवति तष्क्रानोपायाभावात् । अन्यस्माददृष्टकारणारच्याद्विज्ञानात्तज्ज्ञार्नामति चेदनवस्था, वस्थापि तादशाक्तानं तस्थाप्यपरस्मात्तादशादिति । न च संवादप्रत्ययात्त्रज्ञानमिति वा-च्यम्, तथाप्यनवस्थातादवरभ्यात्, तस्याप्यदुष्टकारणारब्धःवं विशेषः, स चान्यस्माद-15 दुष्टकारणारब्धात्संबादप्रत्ययाद्विज्ञायते सोऽपि च तथेति । किञ्च ज्ञातमदुष्टकारणारब्ध-त्वलक्षणं विशेषमपेक्ष्य प्रमाणं स्वकार्ये प्रवर्तत इति स्वीकारे परत इति स्वीकृतं स्या-दिति स्वसिद्धान्तभङ्गप्रमङ्गः । अदुष्टकारणाग्रह्भत्वतिश्चयमन्तरेण स्वकार्ये प्रमाणस्य प्र-वृत्तिस्वीकारोऽपि न चारु, संशयादिविषयीकृतस्य प्रमाणस्य स्वार्थनिश्चायकत्वासभवात्, अन्यथाऽप्रमाणस्यापि स्वार्थनिश्चायकृत्वं स्यादिति । अथ संवादित्वं विशेष इति चेत्तर्हि 20 तिमायमन्तरेण म न झातुं शक्यते तर्पेक्षका प्रमाणं स्वकार्ये प्रवर्त्तत इत्यभ्यूपगमे तत्र तत् परत एव स्यात् । न चात्र चक्रको दोषः, तस्याघे निराकरिष्यमाणत्वात् । तस्याद-विसंवादित्वरूपार्थतथात्वपरिच्छेदशक्तेः प्रतो ज्ञायमानत्वात्तदपेक्षं प्रमाणं स्वकार्ये प्रवर्त्तत इति निमित्तान्तरानपेक्षत्वमसिद्धमिति दिक् ॥

अश्व प्रामाण्यं स्वनिश्चये नान्यापेक्षम्, अपेक्ष्यमाणानां काग्णगुणानां निश्चयांसम्भवात्, 25 न च संवादमपेक्षते, अपेक्ष्यमाणं हि संवादकज्ञानं यदि भिन्नमन्तानविषयं समानजातीयं ज्ञानान्तरं तदा देवदत्तघटज्ञानं प्रति यज्ञदत्तघटज्ञानस्यापि संवादकत्वप्रसङ्गः, यदि च एक सन्तानप्रभवस्य समानजातीयस्य ज्ञानान्तरम्य तथात्वे तज्ज्ञानान्तरं यदि पूर्वं प्रमाणतया-भिमतविज्ञानगृहीतवस्तुविषयं तदा संवाद्यसंवादकयोरविद्येषप्रसङ्गः, पूर्वज्ञानस्योत्तरज्ञानं प्रवसंवादकत्ववदुत्तरम्याप्यसंवादकत्वात्, एकविषयत्वात् । भिन्नार्थविषयत्वे च शुक्तिकायां

रजतज्ञानस्य तथाभूतं शुक्तिकाज्ञानं प्रामाण्यनिश्चायकं स्यात् । अधैकसन्तानप्रभवं भिन्न-जातीयं झानं संवादकं तर्हि तद्धेकियाझानं वा स्यादन्यद्वा भवेत्, तत्र वाधेकिया-ज्ञानस्य प्रामाण्यनिश्चये प्रवृत्तेरेवासम्भवः, तत्र प्रामाण्यनिश्चये क्रियमाणे चक्रकप्रसङ्गः अम्बद्धानम्तु नोपयोगि, अन्यथा घटमानमपि पटमानप्रामाण्यनिश्वायकं भवेत् । न च प्रामाण्यनिऋयाभावेऽपि संशयादपि प्रवृत्तिसम्भवानार्थकियाज्ञानमनुपयोगीति वाच्यम् , 5 षामाण्यनिश्चयस्य वैयध्यीपत्तेः । विना हि प्रामाण्यनिश्चयं प्रवृत्तो विसंवादभाङ् मा भूविम-त्वर्थिकवार्थी प्रामाण्यनिश्चयमन्वेषते सा च प्रष्टृत्तिनिश्चयमन्तरेणापि सञ्जातेति प्रामाण्य-निश्चयप्रयासी निष्फल एवेति चेत्, अत्रीच्यते, न वयं कारणगुणकानात् प्रामाण्यनिश्चय इत्य-भ्युपगच्छामः, कारणगुणानां संवादज्ञानमन्तरेण ज्ञातुमशक्यत्वात्, तस्मात्तनिज्ञयाभ्युप-गमे तु तत एव प्रामाण्यनिश्वस्यापि सिद्धत्वेन कारणगुणनिश्चयपरिकल्पनाया वैयध्येप्रसङ्गः, 10 प्रामाण्यनिश्चयानन्तरस्त्र गुणकानस्य भावान तन्निश्चयः प्रामाण्यनिश्चयेऽनुपयोगी भवेत् । न चैकदा मनादात्कारणगुणाकिश्चित्यान्यदा तदन्तरेणापि गुणनिर्णयादेव प्रामाण्यनिश्चय इति वाच्यम्, अन्यदापि संवादमन्तरेण प्रामाण्यनिश्चयासम्भवात्, अतीन्द्रियेषु चक्षरादिषु तदा गुणानुवृत्तिनश्चयाभावान , अपि तु अर्थिक्रयाज्ञानरूपाःसंवादप्रत्ययाःप्रामाण्यनिक्रयोऽः भ्युपगम्यते, अविसंवादिश्चानस्य प्रमाणत्वाभ्युपमात् । न च संवादित्वलक्षणं प्रामाण्यं 15 म्वतो ज्ञायते, संवादज्ञानजननशक्तिकपस्य प्रमाणनिष्ठस्य तस्य संवादज्ञानलक्षणकार्यदर्भनम-न्तरेण निश्चेतुमशक्यन्वात । संवादप्रत्ययम्य च स्वयं संवादक्रपत्वेन संवादान्तरानपेक्षणा-भानवस्थाप्रसङ्गः, प्राथमिकञ्च झानं संवाद्मपेक्षत एव, तस्य संवादजनकत्वलक्षणप्रामाण्याः स्मकत्वादतः पूर्वस्य प्रामाण्यमुत्तरसंवादज्ञानाद्व्यवस्थाप्यते । अर्थक्रियाज्ञानन्तु माश्चाद-बिसंबादि, अर्थिकियाविषयकत्वात तस्य च प्रामाण्यं स्वविषयसंवेदनरूपमेव, तब स्वतः 20 मिद्धमिति न तत्रान्यापेक्षा । न चार्थकियाज्ञानस्याप्यवस्तुवृत्तिशंकायामन्यप्रमाणापेक्षःवादन-बस्येति वाच्यम्, अर्थेकियाज्ञानस्यार्थेकियानुभवस्वभावत्वेनार्थेकियामात्रार्थिनां किमेतज्ज्ञानं

१ अविसंवारिज्ञानं हि प्रमाण, अविसवादोऽर्थकियालक्षण एव, प्रमाणचिन्तायास्तदर्थन्वान्, सा चार्थिकिया दाहपाकादिनिर्भासिज्ञानोदण्यण तदृत्पादादेवार्थिकयार्थिनः प्रवत्तस्याकाकाविष्टेतः । तचार्थिकयाज्ञान-मास्मसंवदनप्रत्यक्षत्या स्वयमेवाविभेवति, स्पष्टानुभवत्वाचानन्तरं यथानुभवं परामर्शज्ञानोत्परया निश्चितमिति स्वत एव सिद्धम्, न च तत्साध्यं फलान्तरमाकाक्षितं पुरुषेण । लोके हि यृद्धिच्छेदादिकं फलमितािक्तित्तम्, तचाह्यादपरितापादिकपञ्चानािवर्भावादेवाभिनिर्युत्तमित्येतावताऽऽहितसन्तोषा निथ्तन्ते जना इति स्वत एव तस्य सिद्धिरुच्यते, यत्त पूर्व तत्कारणभूनं ज्ञानं तस्य च तत्प्रापणशक्तिः थामाण्यमुच्यते, मा च शिक्षत्वस्यासादविदितकार्थेरवधारयितुं न शक्यत इत्युत्तरकार्यज्ञानप्रवत्त्या निथीयत इति प्रथमस्य परत प्रामाण्यमुच्यत इति भावः ॥

भिन्नार्थकियात उत्पन्नमुत तदन्तरेणेत्येवंभूतायाश्चिन्ताया निरर्थकत्वात् । न च स्वप्नेऽ-र्थक्रियाज्ञानमन्तरेणाप्यर्थिकयां स्ट्रमिति जामदर्थिक्रियाक्रानमपि तथाश्रक्काविषयः स्यादिति बाच्यम् , तस्य तद्विपरीतत्वात् , स्वप्नार्थिकियाज्ञानं द्यापृष्टितपूर्वे व्याकुछमस्थिरस्न तद्वि-परीत्ञ जांप्रज्ञानम् , यदि जामद्शायामर्थेकियाञ्चानमपि विनार्थे स्यात् तहिं किमन्यज्ञान-5 मधीव्यभिचारि भवेत्, यतोऽर्थव्यवस्था स्थात् । तस्माद्यत् प्रमाणस्यात्मभूतं अर्थक्रियाळक्ष-णपुरुषार्थाभिधानं फलं यद्योंऽयं प्रेक्षावतां प्रयासः तेन स्वतःसिद्धेन फलान्तरं प्रत्यन्द्रीकृत-साधनान्तरात्मतया भवितव्यमिति तत्रानवस्था प्रेथैमाणा परस्यासङ्कतैव । तदेतत्संबादज्ञानं न साधनज्ञानग्राहकत्वेन साधनज्ञानस्य प्रामाण्यं व्यवस्थापयति, किन्तु धूम इवाप्ति तत्कार्यविशेष-रवेन, एतेन संवादक्षानं कि साधननिर्भासिक्षानप्राहि, कि वा तद्पाहि, नादः, चक्षरादिक्षानेषु 10 ज्ञानान्तरस्याप्रतिभासनात्, प्रतिनियतरूपादीनामेवावभासनात् । न द्वितीयः, तज्ज्ञानप्रामा-ण्यानिश्चायकत्वप्रसङ्गात्, न हि धर्मिणोऽमहणे नद्भता धर्मा गृह्यन्त इत्यपास्तम्, संवाद-ज्ञानाच प्रामाण्यनिश्चये न वा चक्रको दोषः, यदि हि प्रथममेव संवादज्ञानात्साधनस्य प्रामाण्यं निश्चित्य प्रवर्त्तेत स्यात्तदा तद्दृषणम्, यदैकदा शीतपीडितः कश्चिदन्यार्थं केन-चिद्वदेशनयने तं ह्या तत्स्पर्शमनुभवन् विद्वदर्शनस्पर्शनकानयोः सम्बन्धमेवंस्तक्ष्पो भाव 15 एवम्भूतप्रयोजननिर्वर्त्तक इत्येवंत्रक्षणमवगच्छति, अवगतप्रतिबन्धोऽसावन्यदाऽनभ्यासद-शायां ममायं रूपप्रतिभासोऽमिमतार्थिकियानिर्वर्त्तकः एवंरूपप्रतिभासत्वात्, पूर्वोत्पन्नैवं रूपप्रतिभासवदित्यनुमानाद्वद्विज्ञानस्य प्रामाण्यं निश्चित्य प्रवर्त्ततेऽतो न चक्रकावकागः। अत्राभ्यामदशायामपि माधनज्ञानस्यानुमानात् प्रामाण्यं निश्चित्य प्रवर्तते तदान्वयव्यतिरेक-व्यापाराज्ञानेऽपि अकस्माख्रमदर्शेनाद्गिप्रतिपत्ताविवानुपरुक्ष्यमाणस्यापि तद्व्यापारस्याभ्यु-20 पगमनीयत्वादित्येके । अपरे तु तदाऽनुमानमन्तरेणापि प्रवृत्तिः सम्भवति, विकल्पस्वरू-पानुमानमन्तरेणापि अभ्यामदशायां प्रत्यक्षाद्पि प्रवृत्तिदर्शनेन प्रवृत्तेरनुमानकार्यत्वे निया-मकाभावात् । न चादावनुमानमन्तरेण प्रवृत्तेरदर्शनात्पश्चाद्पि न तद्विना प्रवृत्तिसम्भव इति वाच्यम्, आदौ पर्यालोचनाद्व्यवहारदर्शनेऽपि पश्चात्तद्वतरेण पुरास्थितवस्तुदर्शन-मात्रात्तद्भावात् । अनुमानं विना प्रवृत्तेरभावे तु व्याप्तिनिश्चयेऽपि प्रत्यक्षस्याप्रवृत्त्या तत्रा-25 प्यनुमानस्यैव हेतुत्वेऽनवस्था दुर्वारा भवेदिति न कचित् प्रवृत्तिलक्षणो व्यवहार: स्या-दिति प्रत्यक्षं स्वत एव अभ्यासदशायां व्यवहारकृत्स्वीकार्यम् । अनुमानन्तु व्याप्तिनिश्चय-बलेन स्वसाध्यादुपजायमानत्वादेव तत्प्रापणशक्तियुक्तमतः संवादमत्ययात्पूर्वमेव प्रमाणामा-सविवेकेन निश्चीयत इति स्वत एव न तु परतः प्रामाण्यनिश्चय इति न चक्रकचोद्यावतारः । प्रवासे त्वनभ्यासद्शायामर्थोदुत्पत्तिः संवादात्प्रागशक्यनिश्चयेति संवादापेक्षयेव तस्य प्रामा-

15

20

ण्याध्यवसितिरन्यथा संदेहविपर्ययो न स्यातामिति उत्पत्तौ स्वकार्ये क्रप्तौ च सापेक्षत्वादनपेक्षत्वमसिद्धमिति स्थितम् । अत एव मर्वेवां प्रामाण्यं प्रति न संदेहविपर्ययौ स्यातामिति
निराक्ततम्, प्रेक्षापूर्वकारिणामेव प्रमाणाप्रमाणिवन्तायामिकारात्त, ते च कासािक्षज्वानस्यकीनां विसंवाददर्शनाज्ञातशङ्का न कानमात्रादेवमेवायमर्थ इति निश्चिन्वन्ति, न वा तज्ञानस्य प्रामाण्यमध्यवस्यन्ति, अन्यथा तेषां प्रेक्षावस्त्वमेय न स्यात्, अतो न कथं सन्दे- त्
हविषये संदेहः । तथा कामलादिदोषप्रभवे काने विपर्ययक्ष्यताप्यस्तिति तद्धकाद्विपर्ययकल्पनाऽपरकानेऽपि मङ्गतेव । न नाप्रमाणे तदुत्तरकालं वाधककारणदोषक्वाने अवश्यकमाविनी, अतस्तत्र ततोऽप्रामाण्यनिश्चयः, प्रमाणे च तयोरभावेन नाप्रामाण्यशङ्किति बाच्यम्, एतादश्विशेषप्राहकाभावान्, म हि विशेषः किं वाधकाक्वाने वा तदभावनिश्चये,
वा गृद्धते, नाद्यः, भ्रान्तानां वाधकसद्भावेऽपि किष्ठित्कालं तद्भहणात्सर्वन्नामहणप्रसङ्गात् । 10
न च त्रीयां कालान्तरे वाधकप्रत्यय उदेति. सम्यग्क्वाने तु न कदापि तद्भह् इति वाच्यम्,
एतादशनिर्णयस्य सर्वविदामेव भावात् । न द्वितीयः, प्रवृत्तिप्राक्षालस्य वाधकाभावनिश्वयस्य भ्रान्तक्वानेऽपि सम्भवेन प्रमाणताप्रमङ्गात्, प्रवृत्त्युत्तरकालस्य च तमन्तरेणैव प्रवृत्तेकरपन्नतया वैयर्थप्रसङ्गादिति दिक् ॥

इति तपोगच्छनभोमणिश्रीमहिजयानन्दस्रीश्वरपट्टालङ्काग्श्रीमहिजय-कमलस्रीश्वरचरणनलिनविन्यस्त्रभक्तिभरेण तत्पट्टघरेण विजय-लिधस्रिणा सङ्कलितस्य सम्मतितस्वसोपानस्य स्वतःप्रामाण्य-निरसनं नाम हितीयं सोपानम् ॥



### अथ वेदापीरुषेयताभङ्गः।

एवं प्रेरणाजनित्बुद्धेरप्रामाण्यं सूचियतुं जिनानामिति पदम्, न हि प्रेरणाबुद्धेः प्रामाण्ये प्रत्यक्षस्येव संवादोऽस्ति न वाऽन्यभिचारिलिङ्गनिश्चयो वर्त्तते किन्तु तव न्यायेनाप्रामाण्यनिश्चय एव स्यात्, दुष्टकारणप्रभवज्ञानस्याप्रामाण्यनियत्त्वात् । अग्निहोत्रं जुहुयादित्यादिवाक्यजं ज्ञानश्च दोषवत्प्रेरणावाक्यजन्यम् । त्वद्भिप्रायेण प्रेरणायां गुणवहक्षभावे
तहुणानिराक्तत्वोषजन्यत्वस्य प्रेरणाजन्यक्काने दुर्वोरत्वात् । न च प्रामाण्यापवादका दोषा ४०
वक्तृगुणैरेव निराक्रियन्त इति न नियमः किन्तु वक्षभावेन तत्र निराश्रयाणां दोषाणामसद्वाव इति वाच्यम्, तद्पौरुषेयत्वे प्रमाणाभावात् । तथाहि किमपौरुषेयत्वे प्रसज्यप्रतिषेघरूपं पर्युदासरूपं वा, न प्रथमः, तस्य सदुपलम्भकप्रमाणामाद्यत्वात्, यद्यमावप्रमाणमाइत्वमुच्यते तर्हि तद्भावप्रमाणं निषेध्यविषयप्रमाणपञ्चकस्वरूपत्वाऽऽत्मनोऽपरिणामलक्षणं

वैसदा तस्थागमान्तरेऽपि सद्भावेन व्यभिचारः । तदन्यवस्तुविषयज्ञानस्वरूपं तिवृति चेत् तर्हि तद्रयसद्विषयत्वेन न तद्भावास्यं प्रमाणं स्यात् , तस्य सद्विषयत्वविरोधात् । न च वौरुषेयत्वाद्न्यो यस्स एव पौरुषेयत्वाभावः, तद्विषयं ज्ञानमेव तद्न्यज्ञानमुच्यते तथा-भावप्रमाणभिति वाच्यम् , सर्वसम्बन्धिप्रमाणपञ्चकाभावस्यासिद्धःवेनाभावप्रमाणोत्थापक-5 स्वासम्भवातः, स्वसम्बन्धिप्रमाणपञ्चकाभावस्याऽऽगमान्तरेऽपि सम्भवेन व्यभिचारात्। न वागमान्तरे परेण पुरुषसङ्कावस्वीकाराम स प्रमाणपञ्चकाभावोऽभावप्रमाणोत्थापक इति बाच्यम् अवतः पराभ्यपगमस्याप्रमाणत्वात् । वेदेऽपि परेण पुरूषसद्भावाभ्यपगमेन प्रमा-णताप्रसङ्गात्र । कि.श्र प्रमाणपञ्चकाभावो ज्ञातः सन् यद्यभावप्रमाणस्योत्यापकसार्हि अनवस्या तज्ज्ञानस्याप्यपरप्रमाणपञ्चकाभावेन ज्ञातेन भावात् । यदाज्ञातस्तदा समयानभिज्ञस्यापि अ-10 भावप्रमाणीत्थापको भवेन्, न चेष्टापत्तिः, कृतयृत्नस्यैव प्रमाणपञ्चकाभावोऽभावज्ञापक इत्य-भिधानातः, अभावस्य सर्वेज्ञक्तिवैधुर्यतयेन्द्रियादेरिवाज्ञातस्यापि अभावप्रमाणोत्थापकत्विम-स्वभ्युपगन्तुमज्ञक्यत्वाच, अभ्युपगमे वा भावस्यैवाभाव इत्यभिधानान्तरं स्यात्। न वा प्रमा-णपञ्चकरहित आत्माऽभावज्ञानजनकरतस्यागमान्तरेऽपि भावात्, न च तस्य प्रमेयाभावः सहकारी, आगमान्तरे च तद्भावान्नाभावज्ञानमिति वाच्यम् , प्रमयाभावाभावस्य प्रमेयात्म-15 कतय। तस्य प्रत्यक्षादिनाऽनिश्चये प्रमेयाभावाभावज्ञानासम्भवात्। यदि त्वभावज्ञानाभावात प्रमेयाभावाभावप्रतिपत्तिर्ने पुनः सदुपलम्भकप्रमाणादिति चेत्तिहै कस्याभावज्ञानाभावात प्रमे-याभावाभावज्ञानं कि वादिनः प्रतिवादिनः सर्वस्य वा, नाद्यः, वादिनरैतनाऽऽगमान्तरे प्रमे-याभावाभावज्ञानवत्त्रसिवादिनो वेदेऽपि तन तज्ज्ञानं म्यात्। न च वेदे वादिनोऽभावज्ञानम-स्तीति न प्रमेयाभावाभावावगम इति वाच्यम् , वादिनस्तज्ज्ञानस्य साङ्केतिकत्वात् , न हि साङ्के-20 तिकादभावज्ञानादभाविमद्धिः। न द्वितीयः, वेदेऽपि तत्त्रमङ्गात्। अत एव न तृतीयः, सर्वस्या-भावज्ञानाभावासिद्धेश्च, तस्मानात्मा प्रमाणपञ्चकविनिर्मुक्तोऽभावज्ञामजनकः। न च वेदस्या-नादिसक्वमभावप्रमाणोत्थापकमिति वाच्यम्, प्रत्यक्षादेरप्रवृत्त्या वेदानादिसत्त्वज्ञानाभावात् , तत्त्रवृत्त्यभ्युपगमे वा तत एव पुरुषाभावसिद्ध्याऽभावत्रमाणवैयर्थ्यत्रसङ्गात् , अनादिसत्त्वसिद्धेः पुरुषाभावज्ञाननान्तरीयकत्वात्। अगृहीतममयस्यापि तत्र तदुत्पत्तिप्रसङ्गेन नानादिसत्त्वमज्ञात-25 मुत्थापकमिति नाभावप्रमाणात्पुरुषाभावसिद्धिः। नाष्यपौरुषेयत्वं पर्श्वदासरूपम् , तस्य पौरुषे-यत्वादन्यसत्त्वलक्षणत्वे इष्टापत्तेः, तम्यास्माभिरायभ्युपगमात्। अनादिसत्त्वस्वस्यस्तु न सिद्धं तद्भाहकप्रमाणाभावात् । अनादिकालस्येन्द्रियात्रिषयतया तत्सम्बद्धसत्त्वस्यापि प्रत्यक्षेणाः महणात् । अथातीतानागतौ कालौ वेदकर्तृपुरुषरहितौ कालत्वात्, वर्त्तमानकालवदित्यनुमानं

९ प्रमेयाभावज्ञामाभावेन ॥

तद्भाहकमिति चेत्राई किमिदानी यादशो वेदकरणासमर्थपुरुषयुक्तस्तत्कर्तृपुरुषयहितः काछ उपलब्धस्तादृशावेवातीतानागतौ कालौ साध्येते उतान्यवासूनौ वा, न प्रथमः, सिद्ध-साधनात् कचित्कालविशेषे वर्तमानसदृशे तत्कर्तृरहितत्वस्यास्माकमपीष्टत्वात्। न द्वितीयः, अप्रयोजकत्वात्काळत्वहेतोः सन्निवेज्ञादिहेतोरिव, यथाभूतानामधिनवकूपश्रासादादीनां हि सिन्नवेशादिकं बुद्धिमत्कारणपूर्वकत्वेन व्याममुपळब्ध तथाभूतानामेव जीर्णकूपप्रासादादीनां b सिन्निवेशादिकं बुद्धिमत्कारणत्वप्रयोजकं भवति न त्वन्यथाभृतानां तत् । यदि त्वन्यथा-भूतस्य कालस्य कालत्वं तद्रहिततां साधयेत्तर्हि अन्यथाभूतभूभूधगदीनां सन्निवंशादिकमपि बुद्धिमत्कारणपूर्वेकत्वं माधयेदिति जगत्कर्तुरीश्वरस्य मर्वज्ञस्य मिद्ध्यापस्या वेदानामपौरुषे-यश्वं न सिद्ध्येत । नापि शब्दादपीमधेयत्वसिद्धिः, अन्योऽन्याश्रयान्, शब्दस्यापीमधेयत्व-सिद्धी तस्य प्रमाणतयाऽपौक्षेयत्वं मिद्धोत्, मिद्धे च तस्मिन् प्रमाणं शब्दः स्यादिति, 10 नाष्युद्धमानात्तत्त्वद्धः, विधिवाक्यमदृशस्यापौरुषेयस्य कस्याप्यभावात् । नाष्यर्थापत्तेः, अपौरुषेयत्वाभावेऽनुषपद्यमानस्य कम्यचिद्धर्मस्य वेदेऽभावान् । नह्यश्रामाण्याभावस्तादशो वर्मः, आगमान्तरेऽपि तादशधर्मसद्भावेनापौकषेयत्वप्रसङ्गान् । नाप्यतीन्द्रयार्थप्रतिपादनं तादृशे धर्मः, तस्याप्यागमान्तरे समानत्वात् । ततु परार्थवाक्योश्वारणान्यथानुपपस्याऽ-पौरुषेयनाप्रतिपत्तिः, तथाहि अगृहीतमंकेतस्य पुरुषस्य बाक्याद्रथेप्रतिपत्तेरभावेन स्वार्थे- 15 नावगतसम्बन्ध एव अञ्होऽर्थं गमयति, सोऽयं सम्बन्धावगमः प्रत्यक्षानुमानार्थापत्तिभ्यः सम्पन्नते, यथा देवदत्तः गामभ्याज एनां शुक्रेन दण्डेनेत्यादौ वाक्वे प्रतिपन्नसंकेताय वृद्धेन प्रयुक्त मति पार्श्वस्थोऽटयुत्पन्नसंकेतः शब्दार्थो प्रत्यक्षेण प्रतिपद्यते, श्रीतृचेष्टालक्षणिक्केन तस्य गवादिबोधमवगच्छति, तत्प्रतीत्यन्यथानुपपत्त्या च शब्दम्य तत्र शक्ति निर्धारयित तदेवं सङ्गत्यवगमी न सकृद्वाक्यप्रयोगात्सम्भवति, वाक्यात्मं मुग्धार्थप्रतिपत्ताववयवशक्त- 20 रावापोद्वापाभ्यां निश्चयान् । पुनः पुनक्षारणञ्चास्थिरत्वे शब्दस्य न सम्भवति, तद्भावे च कथं वाचकशक्तरन्वयव्यतिरेकतोऽवगमः, अतःपरप्रबोधाय वाक्यमनुकारणीयं भवेन उद्यार्थते च प्रेक्षावद्भिः, तस्मात्परार्थवाक्योद्यारणान्यथानुपपत्त्या गृहीतशक्तिकोऽर्थप्रतिपादकः शब्दो नित्योऽभ्युपेय:। न च साद्दयादेकत्वेन निश्चीयमानो भूयो भूय उचार्यमाणइशब्दोऽर्थ गमयतीति वाच्यम्, साहद्येन शब्दाद्धाप्रतिपत्तेः, य एव हि सम्बन्धप्रहणसमये मया प्रति- 25 पश्चद्दशब्दः स एवायमित्येकत्वेन प्रतीयमानो वाचकतयाऽध्यवसीयते न पुनः सदृशतया, अन्यथा शब्दाद्धप्रतीतिर्श्वमरूपा भवेत , अन्यत्र सङ्केतप्रहादन्यती बोधाश्रेति चेझ, अनि-त्यस्यापि शब्दस्य धूमादेरिवावगतसम्बन्धस्यार्थप्रत्यायकत्वसम्भवान् नहि धूमत्वादिकं सा-मान्यं बह्नवादिसामान्यस्य गमकम् , घूमत्वानमया बह्निः प्रतिपन्न इत्यप्रतिपत्तेः, घूमाद्वहिः

प्रतिपन्नः इत्येव प्रतिपत्तेः, सा च मामान्यविशिष्टयोर्विशेषयोः सम्बन्धप्रहणे सति युक्ता न तु धूमसामान्यविद्वसामान्ययोः, तथा च सामान्यविशिष्टविशेषयोरेव गन्यगमकभावो बाच्यवाचकभावश्चाभ्यपगन्तव्यः, अन्यथा सामान्यस्यैव अनुमेयत्वे बाच्यत्वे वा दाहाश-र्थक्रियायास्तद्साध्यत्वान् तस्साध्यज्ञानाद्यर्थक्रियायाश्च तदैव समुद्भतेरनुमेयस्य वाच्यस्य वा 5 सामान्यात्मकस्य प्रतिभासेऽपि दाहाद्यर्थिनां प्रवृत्त्यनुद्यापत्त्याऽनुमेथवाच्यप्रतिभासयोर-प्रामाण्यं भवेत , तस्मात्सामान्यविशिष्टस्यानुमेयत्ववाच्यत्वयोरिव तथाविधस्यैव लिक्नत्वं बाचकत्वद्धाभ्यपगन्तव्यमेव । न च व्यक्ति विना सामान्यस्यानुपपद्यमानतया व्यक्ती लक्षणातः प्रवृत्तिभीवष्यतीति वाच्यम् , आदौ सामान्यप्रतिभासस्ततो व्यक्तिप्रतिभास इति कमानुपलक्षणात , तस्माद्भूमादेः सामान्यविशिष्टस्य विशेषस्य गमकत्ववच्छन्दादेवीच-10 कत्वे सम्भवति कि नित्यत्वेन, विनापि तेनार्थप्रतिपत्तेः । नृतु धूमादेर्गमकत्वं तत्र सामा-न्यस्य सम्भवाद्भवतु नाम, शब्दे तु नास्ति तथाविधं मामान्यं किञ्चित्, येन तस्य बाच-करवं भवेन् । न च शब्दस्वं सामान्यमन्तीति वक्तं शक्यम् , गोशब्दस्वेन गोः सम्बन्धा महान्, शब्दत्वस्येवाभावाश्व न तद्व्याप्यानां गोशब्दत्वगत्वादीनां सत्त्वम्, वर्णान्तरस्य ष्रहणे वर्णोन्तरस्यानुसन्धानाभावाच्छव्दत्वादीनामभावः सिद्धः, दृष्टं हि यत्र सामान्य-15 मस्ति तत्रैकस्य प्रहणेऽपरस्यानुमन्धानम्, यथा ज्ञाबलेयग्रहणे बाहुलेयस्य । गादौ च गृह्य-माणे न कादीनामनुसन्धानमस्ति, तम्र शब्द्द्वादीनां सम्भव इति चेन्मैवम्, कादिवर्णेषु अयमपि वर्णांऽयमपि वर्ण इत्यनुसन्धानस्यानुभूयमानत्वात् , कादौ गृह्यमाणे न गादीना-मनुसन्धानमिति तु शाबलेयादावपि समानमिति गोन्वादीनामप्यभावप्रसङ्गन न वक्तुं शक्यम् , न हि शाबलेयादौ गृह्यमाणेऽयमपि बाहुलेय इत्यनुमन्धानमस्ति, तथा च यथा <sup>20</sup> तत्र गौगोरित्यनुगताकारा प्रतीतिरस्ति तथात्रापि वर्णी वर्ण इत्यनुगताकारप्रतीतेः सद्भावेन कथं न वर्णत्वादीनां सद्भावः, निमित्तस्योभयत्र तुल्यत्वात्। न चात्र श्रोत्रमाह्यत्वमेव निमि-त्तम् , तस्यातीन्द्रयत्वेन निमित्तामहणे तद्वहणनिबन्धनानुगतप्रतीतेरसम्भवात् । न च गा-विवर्णानां प्रत्यभिक्षयैकत्वाम तत्र गत्वादिसामान्यसम्भव, इति वाच्यम्, दलितपुनरुदि-तनस्वशिखगदाविव प्रत्यभिज्ञाया भ्रान्तत्वात्, अन्तरालेऽद्शैनरूपबाधकस्योभयत्र समा-20 नत्वात । न च नखशिखरादेरन्तरालेऽदर्शनं तदभावनिमित्तं गादीनामदर्शनन्तु अभिव्य-त्त्यभावनिमित्तमेव, न तु तद्भावनिमित्तमिति बाच्यम्, यतो बायुविशेषेण वर्णस्य श्रीत्र-स्योभयस्य चावारकाणां वायूनामपनयनमनुक्रमेण वर्णसंस्कारः श्रोत्रसंस्कार उभयसंस्कार-आभिन्यक्तिरिति वक्तन्यम् , तत्र वर्णसंस्कार्ग्याभिन्यक्तित्वाभ्यपगमे वायुनाऽऽवारकेण मानानुकुछशक्तिप्रतिधाताद्वणों ऽपान्तराले मानं न जनयतीत्यभ्यपेयम्, एवख्र तच्छक्तवेणी-

देकान्तभेषे ततस्तस्यानुपकारे तस्यैवासाविति सम्बन्धानुपपत्तिः, उपकारे वापरापरीप-कारस्वीकारप्रसङ्गतोऽनवस्था भवेत्. अभेदे च तच्छिकिप्रतिघाते वर्णस्वरूपमपि प्रतिहत-मिति वर्णस्यानित्यत्वमेवायातम् , ज्यञ्जकेनापि वायुना शक्तिप्रतिबन्धापनथनद्वारेण विश्वान-जननशक्तिमुद्धासयता वर्णस्वरूपमेवाविभीवितं भवतीति वर्णस्य व्यञ्जकजन्यत्वमपि दुष्प-रिहरमेव, स्वभावभेदेन तत्स्वरूपभेदादन्यथा व्यञ्जकवलोक्नतविज्ञानजननस्वरूपस्याव- 5 स्थानेऽतवरतं तब्झानोदयो भवेत्। श्रोत्रसंस्कारस्याभिव्यक्तित्वे तु सकुत्संस्कृतं श्रोत्रं सर्व-बर्णानेकदेव मृणुग्रात्, अञ्चनादिसंस्कृतं नेत्रं यथाऽविशेषेण सर्वान् गृह्वाति स्वविषयान । न च प्रतिनियतवर्णेश्रवणान्यथानुपपत्या कर्णमुलादिविभिन्नावयवसम्बद्धानां व्यञ्जकानाः सभ्यपरामाञ्च यौरापद्येन सर्वेषां वर्णानां अवणप्रसङ्घः, यथा ताल्वादिसंयोगविभागस्रक्षणनि-मित्ताविशेषेऽपि प्रतिनियतानामेव वर्णानामुत्पत्तिरनित्यपक्षे, न हि गकारजनकैः संयोग- 10 विभाग: ककारादिरन्यो वर्णो जन्यत इति वाच्यम् . इन्द्रियसंस्कारकाणां व्यक्तकानां समी-नदेशसमाने न्द्रियमाह्येष्वेषु प्रतिनियतविषयमाह्कतया संस्कारकत्वस्यादशैनात्, न हाञ्जना-दिसंस्कृतं चक्षः पुरस्थं कञ्चन स्वविषयं गृह्णानि न कञ्चन, तथा बाधिर्यैनिराकरणदारेण बलातैलादिना सम्कृतं श्रोत्रं स्वत्राह्यान् गकागदीन् वर्णानविशेषेणैवोपलभमानमुपलभ्यते । किञ्ज व्यञ्जकमिन्द्रियं संस्कुर्वेद्यथावस्थितवस्तुप्राहकत्वेन यदीन्द्रियसंस्कारं विद्ध्यात्तदा 15 सकलनभस्तलब्यापिनो गादेः प्रतिपत्तिः स्यात्र चामौ हृष्टा, अथान्यथा न तर्हि वर्ण-म्बरूपप्रतिभास इति न तत्स्वरूपिसद्धिगिति न श्रीत्रसंग्कारोऽभिव्यक्तिः । एवसुभय-संस्कारोऽभिन्यक्किरिति पक्षोऽपि प्रत्येकपक्षोक्तदोषानुपङ्गादुपेक्ष्य एव । तस्माद्रादिप्रत्यभिज्ञा खूनपुनर्जातनखादिष्विवाप्रमाणैवातोऽन्तरालेऽनुपलम्भो गादीनां नानभिव्य**क्ति**निमित्तः, एवस्त्र पूर्वीपस्टब्धगादेग्यमस्पो महान् कर्कशो मधुगो वा गादिग्न्यवाधितमहत्वादिभेद्रीम- 20 न्नगकारादेः प्रतिभासनाद्वादिनानात्वसिद्धौ सामान्यसद्भग्वेन संकेतावगमस्य धूमादीनां व्या-ध्यवगमस्येव सम्भवात्परार्थशब्दोबारणोपपत्तौ तद्द्यथानुपपत्त्या शब्दम्य नित्यत्वकरूपत-मयुक्तमेव । किन्न कि वर्णानां नित्यत्वमुत तत्क्रमस्य, आहोस्विद्वर्णाभिव्यक्तेकत वा तद्भि-व्यक्तिक्रमस्येष्टम, तत्र न ताबद्वर्णाभिव्यक्तिर्नित्यता, पुरुपप्रयत्नप्रेरितवायुजन्यत्वेनापीरुषे-

<sup>9</sup> तथा च प्रयोगद्वयम्, श्रोत्रं समानेन्द्रियग्राश्यमानधर्मापन्नानामथांना प्रहणाय प्रतिनियतसंस्कारक-संस्कार्यं न भवति, इन्द्रियत्वात्, नयनवत् । तथा शब्दाः प्रतिनियतनस्कारसंस्कार्येन्द्रियमान्याः न भवन्ति, समानेन्द्रियमाश्यत्वे मति युगपदिन्दियमम्बद्धत्वात् , कुम्मादिवदिनि, एकेन्द्रियाभिमम्बद्धरूपरसादिभिरामफ-स्वरीत्वयेभिचारवारणाय सत्यन्तम् । व्यवदिनाव्यवद्विनचटान्यां व्यभिचारवारणाय विशेष्यम् ॥

यस्वासन्भवात् । नापि तद्भिव्यक्तिकमस्य, अमिव्यक्तेरभावे तत्कमस्याप्यभावात् , तद्भि-व्यक्तयभावम पूर्व प्रमाधित एव । तस्याः पौरुषेयत्वे तत्क्रमस्यापि पौरुषेयत्वाम । न वा वर्णक्रमस्य, वर्णानां नित्यन्वेन तम्बुपटवत्कालकुतस्य व्यापकत्वेन मुक्तावलीवद्देशकुतस्य वा क्रमस्यासम्भवात् । नापि वर्णानामपौरुषेयत्वम्, लौकिकशुब्दवैदिकशब्दयोस्त्वयाऽभेदाभ्यु-5 पगमेन लोकायतादिशासाणां प्रमाणतापत्तः, लीकिकवास्येषूपलभ्यमानविवादामस्भवापत्तेः, छीकिकवैदिकशब्दयोः स्वरूपाविद्येषेण सङ्कतमहणसापेश्चार्थप्रतिपादकत्वेनानुवार्यमाणयोर-श्रयमाणतया च समानत्वादपरविद्यावाभावाच तयोः पौहवेयत्वापौहपेयत्वविभागानुपपत्तेश्च । न च नित्यत्वे पुरुषेच्छावझादर्थप्रतिपादकत्वं युक्तम् , उपलक्ष्यन्ते च यत्र पुरुषेः सङ्केति-तास्तमभैमविगानेन प्रतिपादयन्तः, अन्यथा नियोगाद्यभैभेदपरिकल्पनमसारं स्यात्। 10 एवज्र ये नररचितरचनाऽविजिष्टाः ते पौरुपेयाः, यथाऽभिनवकृपप्रासादादिरचनाऽविजिष्टा जीर्णकृषप्रासादादयः, नररचितरचनाऽविशिष्टक्क वेरिकं वचनमिति पौरुपेयत्वे प्रयोगः । न वाश्रयासिद्धो हेतुः वैदिकीनां तथाविधरचनानां प्रत्यक्षत उपलब्धेः। नाष्यमिद्धविशेषणः पक्षः. अभिनवकूपप्रासादादिषु पुरुषपूर्वकत्वस्य साध्यधर्मलक्षणस्य विशेषणस्य सिद्धत्वात् । न वा हेतः स्वरूपासिद्धः. वैदिकीषु वचनरचनासु विशेषप्राहकप्रमाणाभावेन तदभावात । अप्रा-15 माण्याभावलक्षणविद्योषस्य च पौक्रपेयत्विनराकरणासामध्यति । यादशस्य च विद्योषस्य तिमराकरणसामध्यं तादशविशेषम्याभावेनाविशिष्टता दुरुद्धरैव । नाप्यनेकान्तिकता, पौरुषेयेषु प्रामादादिषु नररचितरचनाऽविशिष्टताया दर्शनादपौरुषेयेषु चाकाशादिष्वदशैनातः न चापौरुषेयेप्वपि नररचितरचनाऽविज्ञिष्टत्वमार्शक्यते तत्र तत्मद्भावे विरोधाभावात्. अतः सन्दिग्धविपक्षपृत्तित्वादनैकान्तिक इति वक्तव्यम् , तत्रापि नत्मद्भावे निश्चितपौरु-20 षेयेषु प्रासावादिषु सकुद्पि तथ्य सद्भावासम्भवातः, अन्यहेतुकस्य ततःकदाचिद्ययभावात्। भावे वा तदेतुक एवासाविति नापौरुषेये तम्य सद्भावः शक्कनीयः । अत एव न विरुद्धः, पक्षवृत्तित्वे सति विपक्ष एव वृत्तिर्थस्य सविकद्धः, न चास्य विपक्षे वृत्तित्वम्। प्रत्यक्षानुमाना-गमबाधितकर्मनिर्देशानन्तरप्रयुक्तत्वलक्षणं कालात्ययापदिष्ठत्वन्तु नात्र सम्भवति, यत्र हि स्वसाध्याविनाभूतो हेतुर्धीर्मिण प्रवर्त्तमानः स्वसाध्यं व्यवस्थापयति तत्रैव न प्रमाणान्तरं

<sup>25</sup> १ वेदा हि व्याख्यात. स्वाघे प्रतीति जनयेत् नान्यथा, व्याख्यानच न स्वतः, व्याख्यामेदानुषपत्तः, पुरुषाचेत् तीहं व्याख्यानचीरुषेयादर्वप्रतिपत्ती दोषाशंकाऽनिवृत्तिभैवेत, पुरुषा हि रामादिमन्तो विपरोत्त-सप्यर्थ व्याचक्षाणाः समुपलभ्यन्ते संगदेन प्रामाण्याङ्गोकारेऽपौरुषेयत्वकत्पनवैयः र्थम्, न च व्याग्यानामा संवादो दश्यते परस्परविरुद्धत्या विभे नियोगभावनाऽऽप्तानिप्रायवलवदनिष्ठाननुबन्धीष्टगाधनताटिक्षार्थं व्याख्यानादन्थीन्यं विसंवादोपलम्भादिनि भाव ॥ २ कारणतयेति भावः ॥

प्रवृत्तिमासादयत् तदेव साध्यं व्यावत्तीयतुं शक्कोति, एकस्यैकदैवः त्र विधिप्रतिषेधयोविरो-घात्, अत एव न प्रकरणसमत्वयपि, स्वसाच्याविनाभूतहेतुमद्धर्मिणो विवरीतधर्भवस्वासम्भन वात । न चास्त्रिलं वेदाध्ययनं गुर्वध्ययनपूर्वकं वेदाध्ययनवाच्यत्वादाधुनिकाध्ययनविति प्रत्यनुमानसङ्गावान् प्रकृतहेतोः प्रकरणसमत्वं पक्षस्य बाऽनुमानबाधितत्वं स्यादिति बाच्यम् , यतः किमत्र हेतुः अध्ययनशब्दवाच्यत्वं कि वा कर्त्तुरस्मरणरूपो विवक्षितः तत्रं प्राथमि- 5 कस्य हेतोर्निश्चितकर्तृकेषु भारतादिष्वपि सद्भावेनानैकान्तिकत्वं भवेत , किन्न यथाभूतानां पुरुषाणामध्ययनपूर्वकं वेदाध्ययनं दृष्टं तथाभूतानामेवाध्ययनपूर्वेकत्वं यद्यध्ययनवाच्यत्वं साध-यति तदा सिद्धसाधनम्, यदान्यथाभूतानामित्युच्यते तदाऽप्रयोजको हेतुः। न च कर्त्रस्मरण-विशिष्टमध्ययनशब्दवाच्यत्वं हेतृकियत इति वाच्यम् , विशेष्यांशस्य वैयर्ध्यात्, केवलस्य विशेषणस्यैव गमकत्वसम्भवात् । इष्टत्वेऽपि न विशेषणमभावप्रमाणऋषम्, अभावप्रमाणस्य 10 प्रामाण्याभावात्, सदुपलम्भकप्रमाणपञ्चकतिवृत्यभावात्र, पौरुषेयत्वानुमापकस्य नर्राचित-रचनाऽविशिष्टत्वलक्षणानुमानस्य दर्शितत्वात् । नापि कर्त्रम्मरणमनुमानरूपम् , व्यधिकैरण-त्वात, अस्मर्यमाणकर्तृकत्वस्य हेत्वर्थत्वे तु भारतादी निश्चितकर्तृकेऽनैकान्तिकत्वम् , न च तत्र परै: कर्त्ती स्मर्थत इति वाच्यम् , परकीयकर्तृस्मरणस्य तव प्रमाणत्वे वेदेऽपि परै: कर्त्तु: स्मर-णाद्भवतोऽपि हेतोरमिद्धत्वापत्तेः। न च वेदे कर्त्तुविशेषे विप्रतिपत्तिसद्भावेन नासिद्धतेति 15 वाच्यम् , तथा सति कर्त्वविशेषस्मरणस्यवासत्यत्वेन मामान्यतः कर्तृस्मरणस्याबाधितत्वात् अन्यथा कादम्बर्यादीनामपि कर्तृतिशेष विप्रतिपत्तेः कर्तृमात्रस्मरणस्यासत्यत्वेन तत्राप्यस्मर्थे-माणकर्तृकत्वस्य मद्भावादनैकान्तिकत्वं स्यात् । न च कादम्बर्यादौ कर्तृविशेष एव विप्रतिप-त्तिने तु कर्तृसामान्ये, वेदे तु कर्तृसामान्येऽपीति वाच्यम, विप्रतिपत्त्या कर्तृस्मरणस्या-सत्यतेवारमयेमाणकर्तुकत्वस्याप्यमत्यत्वापत्तेः विप्रतिपत्तेरविशेषात् । न वा कर्तः स्मरण- 20 योग्यत्वे सति अस्मर्थमाणकर्नुकत्वं हेत्वर्थः म च न सिद्धकर्तुकेषु वर्तत इति नानैकान्तिक इति वाच्यम्, आगमान्तरेऽप्यस्य हेतोः सद्भावे बाधकामावात् सन्दिग्धविपक्षठया-वृत्तिकत्वेनानैकान्तिकतातादवस्थ्यात्, कर्तुः स्मर्णयोग्यत्वलक्षणस्य विशेषणस्य विपक्षेण पौरुषेयत्वेन सह विरोधस्यामिद्धत्वाद्वेयध्योत्त । तस्मावपौरुषेयत्वमाधकप्रमाणाभावाच्छास-नम्यापौरुषेयत्वासम्भवेन तस्य मर्वज्ञप्रणीतत्वानभ्युपगमे प्रामाण्यासम्भवतो धर्मे प्रेरणा 25

९ अत्र वेदाध्ययनवाच्यत्वं हेतुः, तच यदि निर्विशेषणं तदाऽनैकान्तिकम्, विपक्षेऽप्यस्याविरुद्धतया सद्भावसम्भवात् न खळु वेदाध्ययनवाच्यत्व कत्तृपूर्वकत्वलक्षणिवपक्षेण विरुद्धम्, भारताध्ययनवाच्यत्ववत्तस्य तेनाविरोधादिति भावः । यदि भारतादौ कर्त्तस्मृत्या बाध उच्यते तर्हि कर्त्तुरस्मरणं हेतुर्विविक्षतं स्थानच व्यविकरणस्मिति भावः ॥ २ अपीरुपेयत्वं वेदै कर्त्त्रस्मरणं चात्मनि वर्तते इति कर्त्रस्मरणस्य व्यविकरणस्यम् ।

प्रमाणमेवेत्ययोगव्यवच्छेदेनावधारणमञ्जपपत्रं मीमांमकस्य, मर्वेद्यस्वीकारे च चोदनैव त्रैकालिकमर्थमयगमयिष्ठं समर्था नान्या काचिदित्यभिधानमसङ्गतं स्यादित्युभयतःपाशा रङ्जः, अतो यदि सिद्धं शासनमभ्युपगम्यते तदा तिक्वनप्रणीतमेवाभ्युपगन्तव्यमिति मृतकृता मीमांसकापेक्षया प्रसङ्गताधनं युक्तमनुष्ठितमिति स्थितम् ॥

> र्ति नपोगच्छनभोमणिश्रीमहिजयानन्दम्रीश्वरपट्टालङ्कारश्रीमहिजय-कमलस्रीश्वरचरणनलिनविन्यस्तमिकमरेण तत्पट्टघरेण विजय-लिश्रस्रिणा सङ्गलितस्य सम्मतितस्वसोपानस्य वेदापीरुषेयत्वभङ्गाभिधं कृतीयं सोपानम् ॥

10

5

## अथ सर्वज्ञसाधनम्।

नतु भवतु मीमांसकापेक्षया प्रसङ्गमाधनम्, अपौक्षेयत्वसाधकप्रमाणाभावेन शासन-स्यापौरुषेयत्वासम्भवात् . सर्वज्ञप्रणीतत्वानभ्यपगमे तत्प्रामाण्यस्याप्यसम्भवात् , ये त ज्ञासनस्याप्रामाण्यं रवीकुर्वेन्ति तान् प्रति जिनः सर्वज्ञस्तःप्रणीतःवाच्छासनं प्रमाणीमित 15 बक्तव्यं तम सम्भवति सर्वेज्ञे प्रमाणाभावात्, प्रमाणाविषयस्य च महूयवहारविषयत्वा-सम्भवात . तथाहि ये सद्वयस्मकप्रमाणागीचरा भावा न ते प्रेक्षावनां सद्वयवहारयोग्याः. यथा नाकपृष्ठाद्यस्तथात्वेनाभ्युपगमविषयाः, सदुपलम्भकप्रमाणाविषयश्च समस्तवस्तुन्यापि-ज्ञानवान् पुरुष इति सङ्गयवहार।विषयत्वसाधिकाऽनुपलव्धिः, न हि तथाविधः पुरुषः प्रत्यक्षसमधिगम्यो येन हेतोरसिद्धता भवेतु . पुरोवर्त्तिप्रतिनियतह्रपादिविषयकचाश्चषादि 20 विज्ञानानां परगतकतिपयपाहिज्ञानमात्रस्यापि प्रहणान्ममर्थानां निष्यिलविषयज्ञानस्य तद्ध्या-सितम्य वा पुरुषस्यालम्बने सामध्याभावात । न वाइनुमानसम्बिगम्यः, निश्चितम्बसाध्य-प्रतिबद्धपक्षधमेहेत्दितस्यैवातुमानस्य प्रमाणतया तथाविधहेनोरत्राभावात्, न हि सकलपदा-र्थवेदिपुरुषमत्तारुक्षणस्वसाध्येन हेतोः प्रतिबन्धः प्रत्यक्षप्राह्यः, तद्विषयत्वारसाध्यस्य, नानु-मानप्राह्यः, अनवस्थापत्तः न हि प्रतिबन्धप्रहं विना हेतोस्समुरपद्यमानाऽनुमितिः प्रमाणभावं 25 भजते, नापि धर्मिसम्बन्धज्ञानं प्रत्यक्षतः, नादशज्ञानवनः प्रत्यक्षे ऐन्द्रियकप्रत्यक्षस्याप्रवृत्तेः. अन्यभा तेनैव सर्वज्ञवेदनेऽनुमानोपन्यासोऽनर्थको भवेत् । हेतुपक्षधर्मत्वज्ञानं विना धर्मित्राहः कस्यानुसानस्याप्रवृत्त्याऽनुमानाद्यि न सर्वविदोऽवगमः। किञ्ज सर्वेज्ञसन्त्वे भावधर्मस्य हेत्त्वे भावस्यैवासिद्धा तद्वर्भस्यासिद्धता, अभावधर्मस्य हेतुन्वे विरोधः, तस्याभावाव्यभिचारि-त्वात्। उभयधर्मस्य हेतुत्वे चानैकान्तिकता, भावाभावावयभिचारित्वेन भावस्यवासाधकत्वात्।

नापि शब्दसमधिगम्यः, नित्यस्य तद्वोधकस्यागमस्यामात्रात्, भावेऽपि तत्प्रतिपादकस्य सिद्धा-र्थस्य प्रामाण्याभागात्, कार्येऽर्थे तत्प्रामाण्यस्य स्वीकारात् । अनित्यस्य तत्प्रतिप्रादकस्याग मस्य तत्प्रणीतत्वे अन्यो अन्यप्रणीतत्वे च न प्रामाण्यमुन्मत्तवाक्यवत्। सर्वज्ञत्वेनोप-मानभूतस्य कस्यचित् प्रत्यक्षादितोऽसिद्धेर्नोपमानादपि स समधिगम्यः, तत्सद्भावं विनाऽनुप-पद्मानस्य प्रमाणषद्कविज्ञातस्यार्थस्याभावेन नार्थापत्तिसमधिगम्योऽपि । न वाऽभावप्रमाण- 5 समिधगम्यः, तस्याभावसाधकत्वात् , तदेवं तत्सद्भावसाधकप्रमाणामावात्कथं तत्प्रणीतं ज्ञासनं प्रमाणं भवितुमह्तीति प्राप्ते अत्र प्रतिविधीयते. वचनविशेषः विशिष्टकारणपूर्वकः वचनविशे षत्वात् कठिना पृथिवीत्यादिवचोविशेषवदित्यनुमानेन सर्वविदः सिद्धेः सद्पलम्भकप्रमाणा-विषयत्वमसिद्धम् , अत्र सर्वविदो धर्मित्वेनानुपादानाञ्चापश्चधर्मत्वादिद्वणमुद्भावयितुं युक्तम् , अत्रायं मानार्थः, यो यद्विपयाविसंवाद्यलिङ्गानुपदेशानन्वयन्यतिरेकपूर्वको वचनविशेषः स 10 तस्सिक्तात्कारिज्ञानविशेषप्रभवः, यथाऽस्मदादिप्रवर्त्तिनः प्रथ्वीकाठिन्यादिविषयस्तथाभूतो बचनविशेषः, नष्टमुष्टिचिन्तालाभालाभविशेषादिविषयाविसंवाचलिङ्गानुपदेशानन्वयव्यतिरे-कपूर्वकवचनविशेषश्चायं शासनलक्षणांऽर्थे इति, न चात्र हेतोर्बचनविशेषत्वस्य विशेषणम-विसंवादिस्वमसिद्धं वक्तुं शक्यम्, ताद्यवचनविशेषप्रतिपादितार्थीनां प्रमाणान्तरतस्त्रथेवो-पलभ्यमानत्वात , यत्र कचिद्वचनिवशेषे त्वया विसंत्रादः परिकल्प्यते सोऽपि सम्यक् तद्यी- 15 परिज्ञानादेव न तु तस्यासस्यार्थस्वान्, सामग्रीवैकल्याद्वा । नाप्यलिङ्गपूर्वेकस्वविशेषण्म-सिद्धम्, नष्टमुष्टिप्रहोपरागादीनामस्मदादीन्द्रियाविषयत्वे तद्धेतुतय।ऽभिमतानामपि तथात्वा-त्ततस्त्रतिपत्त्यसम्भवात्, सम्भवे तु त्रचनविद्योषमन्तरेणापि तस्त्रिद्वदर्शनादस्माकमीप प्रहो-परागादिप्रतिपत्तिभैनेत् । न चोपदेशपरम्परया प्रमाणभूतो वचनविशेषोऽनुवर्तत इत्यनुपदेश-पूर्वकत्वविशेषणमसिद्धमिति वाच्यम्, तस्योपदेशपरम्परापूर्वकत्वे वक्तुरोपैरज्ञानादिभिः 20 श्रीतृदोषैः मन्द्बुद्धित्वादिभिः क्षीयमाणस्य कदाचिन्मुखतोऽपि हान्याप्रचेः, तस्मादन्तराऽन्तरा विच्छिन्नोऽपि सुक्ष्मादिपदार्थसाक्षात्कारिक्कानवता केनचिद्भिव्यक्त इयन्तं कालं यावदागच्छ-तीत्वभ्युपगमनीयमिति नासिद्धत्वम् । अन्वयन्यतिरेकाभ्याञ्च प्रहोपगागौषधशक्तयादयो झातुं न शक्यन्ते, ब्रह्मेपरागादीनां विकृत्रमाणफलकालादेषु नियमाभावान्, एकस्याप्यौषधस्य नानाद्रव्यसंमिश्रणप्रभवायादशक्तेः युगसहस्रेणापि झातुमश्रक्यत्वाद्रव्याणामनन्तत्वात्, त- 25 स्मान प्रहोपरागादिवचनविशेषोऽन्वयन्यतिरेकपूर्वको येनानन्वयन्यतिरेकपूर्वकत्वविशेषण-मसिद्धं स्यात् । न च प्रकृतवचनविशेषस्य साक्षात्कारिकानपूर्वकत्वाभावेऽपि सम्भवाद-नैकान्तिकत्वमिति श्रङ्कथम , सविशेषणस्य हेतोर्विपक्षे सन्वासम्भवात् । विपक्ष एव वर्त्तमानस्य हेतोविरुद्धत्वेनावगतस्वमाध्यप्रतिबन्धस्य हेतीर्विपश्चष्टत्तत्वासम्भवाश्व न विरु-

ब्रत्वम् । इत्थं संवादतो प्रहोपरागादिवचनस्य तत्साक्षात्कारिज्ञानपूर्वकत्वे सिद्धे धर्मोदि-साक्षाःकारिज्ञानपूर्वकत्वमपि सिद्धाति तत्रापि तस्य संवादात् । ज्योतिःशासादेहिं महोपरा गाविकं विशिष्टवर्णप्रमाणदिग्विभागादिविशिष्टं प्रतिपद्यमानः प्रतिनियतानां प्रतिनियतदेश-वर्तिनां प्राणिनां प्रतिनियतकाले प्रतिनियतकर्मफलसस्चकत्वेन प्रतिपद्यते, उक्तऋ ' नक्षत्र-ठ महपञ्जरमहर्निशं लोककमैविक्षिप्तम् । भ्रमति शुभाशुभमिवलं प्रकाशयत् पूर्वजनमकृत ' मिति । अतो ज्योति:आकं महोपरागादिकमिव धर्माधर्मावपि प्रमाणान्तरसंवादतोऽवगमयति अतस्तत्साक्षात्कारिश्वानपूर्वेकत्वमपि सिद्धम् , तत्सिद्धौ च मकलपदार्थमाक्षात्कारिश्वान-पूर्वकत्वमि सिद्धिमामाद्यति, न हि धर्माधर्मयोः सुखदुः खकारणत्वसाक्षात्करणं सहकारि-कारणाशेषपदार्थतदाधारभूतसमस्तप्राणिगणसाक्षात्करणमन्तरेण सम्भवति, सर्वपदार्थीनां 10 परस्परप्रतिबन्धादेकपदार्थमर्वधर्मप्रतिपत्तिश्च मकळण्डार्थप्रनिपत्तिनान्तरीयकाऽतो भवति स-करुपदार्थमाक्षात्कारिज्ञानपूर्वकरवसिद्धिश्तो हेतोर्वचनविशेपस्य, तत्मिद्धौ च तत्प्रणेतुः सुक्ष्मान्तरितद्रानन्तार्थसाक्षात्कार्यतीन्द्रियज्ञानसम्पत्समन्त्रितस्य कथं न सिद्धिरिति । न्तु सर्वज्ञशानेन यत्सर्ववेदनं तत्कि मकलपदार्थप्रहणलक्ष्णं कि वा शक्तियुक्तत्वम्, न प्रथमः, क्रमेण तद्वहणे सकलपदार्थानामतीतानागतवर्त्तमानानामपरिसमाध्या तज्ज्ञानस्याप्य-15 परिसमाप्तितः सर्वेज्ञत्वायोगान् । युगपत्तद्वहणे च शीतोष्णादीनां परस्परविरुद्धानासेकज्ञाने प्रतिभासी न स्यात्, अन्यथा तज्ज्ञानस्य प्रतिनियतार्थाप्राहकत्वेनाम्मदाद्भियोऽपि तज्ज्ञान-बान हीनतरः स्यान्, किञ्चैकक्षण एव युगपत्सर्वेपदार्थग्रहणे द्वितीयादिक्षणेऽकिञ्चिञ्च एव म्यान । न द्वितीयः, मकलपदार्थवेदनं विना तच्छक्केज्ञीतुमशक्यत्वात । किन्न मर्वपदार्थज्ञान-परिममाप्तावपि मर्वमियदेवेति कथं परिच्छेदशक्तिः, अपरवेदनाभावादिति चेत्कथं तन्निश्च-😗 यः, तर्पेक्षयाऽन्यस्योपलब्धिलक्षणप्राप्तस्यानुपलम्भादभावनिश्चय इति चेत्तर्हीतरेतराश्रयः, सर्वश्रत्वनिश्चये तद्भावनिश्चयः, तद्भावनिश्चये सर्वश्रत्वनिश्चय इति । न च प्रधानभून-पदार्थजातं याबदुपयोगि तावदसौ वेत्तीति तत्परिज्ञानान् सकळज्ञ इति वाच्यम् , सर्वेपदा-धीवेदने सकलपदार्थन्यवच्छेदेनेषामेव प्रयोजननिर्वर्तकत्वमिति नियमासम्भवात् मैवम् , कमेणातीतानागनपदार्थवेदनिमत्यनभ्युपगमात्, किन्तु कमतोऽनुभूतेऽपि शास्त्रार्थेऽत्यन्ता-25 भ्यासाराथा न कमेण संवेदनमनुम्यते तहदत्रापि स्यान् । विरुद्धानामपि जलानलादीनां छायातपादीनाक्रककाने प्रतिभाससंवेदनात प्रतिनियतार्थप्राह्कत्वाच न यौगपद्येऽपि दोष:। न वैकदेव सर्वपदार्थसंवेदनात द्वितीयक्षणे पदार्थानां तज्ज्ञानस्य चाभावः स्यादिति बाच्यम, तथाऽनभ्युपगमात , अन्यथा द्वितीयक्षणे मर्वेपदार्थीभावात सकलसंसारोच्छेदः स्यात् , न बाऽपरिसमाप्तिर्दोषः, अत्यन्ताभ्यस्तशाखार्थक्रानस्येत युगपदनाद्यनन्तार्थप्राहिणस्तज्ज्ञानस्यापि

परिसमाप्तिसम्भवात् । अन्यथा ' चोदना भूतं भवन्तं भविष्यन्तं सूक्ष्मं व्यवहितं विप्रकृ-ष्टमित्येवंजातीयकमर्थं शक्नोत्यवगमियतुं नान्यत्किञ्चनेन्द्रियमि 'त्यादिवचनस्य नैर्थक्यं स्यात् । न वाऽन्योन्याश्रयः, यथा हि उपलब्धिलक्ष्मणप्राप्ते सिन्नहितदेशादावपरानुपलक्षे-रपरमत्र नास्तीतीदानीतनानामियत्तानिश्चयस्तथा सर्वज्ञस्यापि सकलपदार्थेप्रहणस्वशक्तिः परिच्छेदादियत्तानिश्चयसम्भवात् , अन्यथा घटादीनामपि कचित्प्रदेशेऽभावनिश्चयेऽन्य 5 प्रकारासम्भवेन सकलब्यवहारविछोपप्रसङ्गः, तदेवं सकलपदार्थज्ञत्वसिद्धौ याबदुपयोगि ताबदसौ जानातीक्ष्याद्यपि निरस्तम् । नन् कथमतीतानागतबस्तुप्रहणम् , अतीतादीनां स्वहरू पासम्भवात्। असत्स्वरूपप्रहणे च न तैमिरिकज्ञानवत्त्रमाणत्वं स्यान्, यदि त्वतीतादिकमपि वस्त वर्तते तदाऽतीतावित्वादेरभावान्सर्वक्रव्यवहारोच्छेदः । न च प्रतिपाद्यापेक्षया तस्या-भाव इति युक्तम् , विद्यमानस्यैवापेश्चया तदैवाविद्यमानत्वासम्भवात् । म चानुपलब्ध्याऽविद्य- 10 मानतेति वाच्यम् , तर्छनुपलञ्चेरेव सिद्धः, न हि तावताऽविद्यमानत्वमपि भिद्धपति, एक-स्याभावेऽपरस्याप्यभावाङ्गीकारेऽतिप्रसङ्गान् । न चामावविद्यमानस्वेन तस्य प्रतिभातीत्य-विरामानतेनि वाच्यम् , अमद्भिकलपमम्भवेन तस्य भ्रान्तत्वापत्तः, अमद्भिकलपम्य विषयी-करणेन च सर्वज्ञोऽपि भ्रान्त एव म्यात्। न च विकल्पोऽपि स्वरूपेऽभ्रान्त एव, तस्य वेदनक्क मर्वेज्ञज्ञानमञ्रान्तमिति वाच्यम् , तथा सनि कंवलं स्वऋपमाक्षात्करणादनीताश्च- 15 विद्यमानमाक्षात्कारासम्भवात् । एवञ्चानीतानागतपदार्थीभावात्तत्साक्षात्करणासम्भवान तद्वहणात् सर्वेशः । स्वरूपमात्रसर्वेदने च तन्मात्रस्थेव विश्वमानतया तहेदनेऽद्वैतवेदनाम मर्वज्ञव्यवहारः तद्भावे वा सर्वः मर्ववित् स्यात् । किञ्च पदार्थानामतीनानागतन्वं यदि अती-नानागतकालसम्बन्धित्वादुच्यते नहिं कालस्यातीतानागतत्वं अपरस्माद्तीतानागतकालमम्ब-न्धात्तक्षेत्रवस्था भवेत् , यद्यतीनानागनपदार्थिक्रियासम्बन्धात्कालस्य तथात्वमुच्यते तदापि 20 पदार्थिकियाणां तथात्वेऽपरापेक्षयाऽनवम्था । स्वरूपत एव कालस्यातीतानागनत्वे च पदार्थाः नामपि स्वत एव तथात्वसम्भवात् अतीतानागतकालसम्बन्धात्तथेत्ययुक्तमः, तथात्वे तु पदार्थस्वरूपम्य तस्यास्मदादिज्ञानेऽपि प्रतिभागनान्नात्मदादिभ्यः तादृशपदार्थमाहित्वेन मर्ब-इस्य कश्चिद्विशेषः इति चेद्वचयते, अतीनादेरसत्त्वामस्भव इति, यदि हि तस्यातीतादि-कालसम्बन्धित्वेनासस्वमुच्यते तन्न युक्तं, वर्तमानकालसम्बन्धित्वेन वर्त्तमानपदार्थस्येव 25 तत्काळसम्बन्धितया तस्यापि सत्त्वात् । न चातीतादेः कालस्याभावोऽनवस्थाप्रसङ्गादिति वाच्यम्, अपरातीतादिकालसम्बन्धित्वात् पदार्थस्यातीतादित्वाद्वा कालस्यातीतादित्विम-त्यनभ्युपगमात् । किन्तु स्वरूपत एवातीतादिसमयस्यातीतादित्वम् , अनुभूतवर्त्तमानत्वो

हि समयोऽतीत उच्यते अनुभविष्यद्वर्त्तमानत्वश्चानागनः, तत्सम्बन्धित्वात् पदार्थस्यातीता-नागतत्वे अविकद्धे एव । एकपदार्थधर्मस्यान्यत्रासञ्जयितुमशक्यत्वादेव च कालस्य स्वरूपे-णैव तथात्वे पदार्थोनामपि तथाभवत्वित्याज्ञङ्काया अयोगः, अन्यथा निम्बादेश्तिकता गुडादावप्यासञ्जनीया स्यान् । भवतु वाऽनीनादित्वं पदार्थधर्मस्तथापि नास्माकमभ्युपग-5 मक्षतिः, विशिष्टपदार्थपरिणामस्यैवातीतादिकालत्वेनेष्टत्वात्, स्मरणविषयत्वं हि पदार्थस्या-तीतत्वं, अनुभवविषयत्वं वर्त्तमानत्वं स्थिरावस्थादर्शनिङ्कवलोत्पद्यमान ' कालान्तरस्थाय्ययं पदार्थ ' इत्यनुमानविषयत्वमनागतकालत्वमुख्यते, तम्मादतीतादिकालस्य सत्त्वान्न तत्कालः सम्बन्धित्वेनातीतादेः पदार्थस्यासस्वम् । वर्त्तमानकालमम्बन्धित्वेन त्वतीतादेरसस्वाभिधा-नमस्माकमपीष्टमेव, न हातीतकालसम्बन्धित्वसन्वमेवैतञ्ज्ञानकालसम्बन्धित्वमस्माभिरभ्यूप-10 गम्यते, न वैनःकालसम्बन्धित्वेनासस्वे स्वकालभंग्बन्धित्वेनाप्यतीतादेरसस्वं सवति, अन्य-श्वेतत्कालसम्बन्धित्वस्याप्यतीतादिकालमम्बन्धित्वेनासन्वात्सर्वाभावः स्यादिति सर्वेञ्यव-हारोच्छेद: स्यात । न चातीनादे: मन्वेऽपि न सर्वेज्ञज्ञाने तस्य प्रतिभाम:, तज्ज्ञानकाले तस्यासिम्नहितत्वात् , सिम्नहितत्वे च तज्ज्ञानावभासिन इव वर्त्तमानकाळमम्बन्धिनोऽतीता-हैरपि वर्त्तमानकालसम्बन्धित्वप्राप्तेः, न हि वर्त्तमानस्थापि सन्निहितत्वेन तत्कालज्ञानप्रति-15 भासित्वं मुक्तवाऽन्यद्वर्त्तमानकालसम्बन्धित्वम्, एवमतीतादेस्तज्ज्ञानावभासित्वे वर्त्तमान-त्वमेबेति वर्त्तमानमात्रपदार्थज्ञानवानस्मदाद्वित्र सर्वज्ञः स्यान्, अतीतादेः तज्ज्ञान-कालेऽसिकाहितत्वे तु तज्ज्ञाने न प्रतिभामः प्रतिभासे वा स्वज्ञानसम्बन्धित्वेन तस्य ग्रह-णात्तः ज्ञानस्य विपरीतरूपातिरूपताप्रसिक्तरिति वाच्यमः तः ज्ञानेऽतीतादिकालपदार्थस्यान तीतादिकालसम्बन्धित्वेनव प्रतिभासनात्तस्यार्थस्य वर्त्तमानकालसम्बन्धित्वाभावान् . यथा 20 मत्यस्वप्रज्ञाने अम्मदादीनाममित्रिहितकालोऽप्यर्थः प्रतिभाति न चामित्रिहितस्य तस्यातीतादि काळसम्बन्धिनो वर्त्तमानकाळसम्बन्धित्वम् , नापि म्वकाळसम्बन्धित्वेन सत्यस्वप्रज्ञाने तस्य प्रतिभासनात्तद्वाहिणो ज्ञानम्य विपरीतख्यातित्वम्, यत्र धन्यदेशकालोऽथींऽन्यदेशकालस-म्बन्धिःवेनैव प्रतिभाति सा विपरीतस्यातिः । अत्र त्वतीतादिकास्सम्बन्धी अतीतादिकासस-म्बन्धिःवेनैव प्रतिभातीति न तत्प्रतिभासिनोऽर्थस्य तत्कालसम्बन्धिःवेन वर्त्तमानत्वम् , नापि 25 तद्वाहिणो विज्ञानस्य विपरीतस्यातित्वम् । अविसंवाद्वनोऽपि च ज्ञानस्याविसंवाद्विषये बिप्रतिपत्त्यभ्युपगमे सवेदनमात्रेऽपि विप्रतिपत्तिसद्भावाद्तिस्क्ष्मेक्षिकया तस्यापि तत्स्व-

१ सर्वज्ञो हानीनादे. स्वेनेव स्पेण प्रति। हाते, नैतावता तण्ज्ञानस्य प्रत्यक्षतानुपाति, परिस्कुटत-याऽर्थस्य प्राहकत्वात्, परिस्कुटनयाऽर्थस्य प्रतिभाग एव हि प्रत्यक्षलक्षणम्, म नेदनीनादेरप्यर्थस्यास्ति कथं न तद्वाहकज्ञानस्य प्रत्यक्षतेनि भाव. ॥

क्रपत्वासम्भवात् सर्वशून्यताप्रसङ्गात्सत्यस्वप्रकानेऽतीताचर्यप्रतिभासे समानमेव दूषण-मिति न वक्तं शक्यम । यथा वा सकलशास्त्रार्थापरिकानेऽपि व्यवद्रारिणा सकलशास्त्रहः कश्चि-निमीयते तथा केनचित् सकलपदार्थापरिज्ञानेऽपि सर्वज्ञत्वेन कस्यचित्रिश्चयीकरणे बाधका-भाव एव, अन्यथा सकलपदार्थापरिज्ञानेऽपि कथं युष्माभिरपि जैमिनिरन्यो वा वेदार्थक्रत्वेन निश्वीयते तस्मात् सर्वज्ञसन्तेऽपि तत्कालेऽप्यसौ ्नासर्वज्ञेक्षीतुं अक्यत इत्यादिजलपन- १ मस्पमेव । ननु सर्वज्ञज्ञानं प्रतिनियनचक्षुरादिजनित कि धर्मादिषाहकसुनाभ्यासजनितं आ-होस्वित् शब्दजनितं किं वाऽनुमानप्रभावितम् । नाद्यः प्रतिनियतरूपादिविषयस्य चक्षरा-वेर्धमीदिमाहकत्वासम्भवात् । न द्वितीयः. अभ्यासो हि प्रतिनियते शिल्पकलादौ प्रतिनिय-तोपदेशात सम्भाव्यते न च सर्वपदार्थविषयोपदेशसम्भवः, न वा मर्वपदार्थविषयानुपदेशः ज्ञानसम्भवः येन तज्ज्ञानाभ्यासात्सकळ्ज्ञानप्राप्तिः स्यान् सम्भवे वा सकळपदार्थविषयज्ञा- 10 नस्य कि मिद्धत्वेनाभ्यासप्रयासवैयथ्योत् । नापि तृतीयः पक्षः, शब्दम्य तत्प्रणीतन्वेन प्रामा-ण्ये सर्वपदार्थज्ञानसम्भवः, तत्ममभवे च सर्वज्ञस्य तथाभूतशब्दप्रणेतृत्वभित्यन्योऽन्याश्र-यात् । नान्त्यः करुपः धर्मादिमाहकत्वेनाभ्युपगम्यमानस्य हेतोस्तेन सह सम्बन्धासिद्धेः. धर्मादेरतीन्द्रयत्वात् । अस्पष्टत्वेनानुमानस्य तज्जनितज्ञानस्यावैशद्यात्तेन सर्वेज्ञायोगाष्ट्र। न चा नुमानज्ञानमविशदमपि पुनः पुनर्भोवयमानमभ्यासवलादनक्षजस्यापि ज्ञानस्य कामशोकभयो- 15 न्मादचौरस्वप्राद्यपप्ठतस्य वैश्वद्यमिव भावनाप्रकर्पपर्यन्ते योगिज्ञानरूपं सद्वेशद्यभाग् भवतीत वाच्यम् , तञ्ज्ञानवद्तीन्द्रियार्थविद्विज्ञानस्याप्यपण्ळनत्वापत्तेः । न च रजोनीहाराद्यावरणावृत-वृक्षादिदर्शनमविशदमपि तदावरणापाये विशद्मिव रागाचावारकाणां विज्ञानावैशचहेतूना-मपाये सर्वज्ञज्ञानं विज्ञादवामनुभविष्यतीति वाच्यम्, रागादीनामावरणत्वासिद्धेः, कुड्या-दीनामेव ह्यावारकत्वं लोके प्रसिद्धं न रागादीनामिति चेन्मैवम्, चक्षुरादिज्ञानस्य धर्मादि- 20 बाह्कत्वेऽविरोधात् , सर्वदा हि पदार्थजनकत्वेन द्रव्यगुणकर्मजन्यत्वेन च धर्मादेः सर्वप-दार्थविशेषणतयाऽतीतातीन्द्रियकालादेग्वि विशेष्यविशेषणमहणप्रवृत्तवश्चरादिना महणं स-म्भवत्येव, मन्त्रादिहारेण कालविश्रकृष्टार्थग्राहकं यथा चक्ष्मभवित तथैव कस्यचित्पुरुपविशे-षस्य पुण्यादिसंस्कृतं चक्षरादिकं धर्मादेशीहकं भविष्यतीति न कश्चितिरोधः । उत्पादव्यय-भौव्यं सदिखादेः सामान्यतः सकलपदार्थविषयोपदेशस्य सम्भवेनाभ्यामपक्षेऽपि दोपा- 25 मावः. अनुमानादिप्रवर्त्तनद्वारेणैतद्धीभ्यासे सकलविषयाभ्याससम्भवात् । न चाभ्यासर्वे-यध्येम्, सामान्यविषयत्वेनास्पष्टक्रपस्यैव ज्ञानस्य भावात्, अभ्यामजन्यस्य च सकलपदा-

१ विषयापरिज्ञाने विषयिणोऽपरिज्ञानाभ्युपगमे असबलवेदार्थविदां कथं जैमिनयादैः सकलवेदार्थपरिज्ञान-निश्वयः स्यात्, तदनिश्वये च कथ तद्धाख्यातार्थाश्रयणादमिहोत्रादावनुष्ठाने प्रश्वत्तिभविदिति भावः॥

र्थगतविशेषविषयत्वेन स्पष्टत्वात । शब्दज्ञानजज्ञानपक्षेऽपि नान्योऽन्याश्रयः, अन्यान्यसर्वे-इप्रणीतागमप्रभवत्वेन तदसम्भवात . अनवस्था तु इच्यत एव, आगमसर्वज्ञपर्मपराया अ-नादित्वात् । स्वविषयग्रहणयोग्यज्ञानस्य तद्विषयाग्राहकत्वं विशिष्टद्रव्यमम्बन्धपूर्वकम् ्यथा पीतहृत्प्रपुरुपज्ञानस्य, न गृह्वाति च मर्वमनेकान्तात्मकमिति सामान्यविषयं ज्ञानं तद्रत-5 निखिलविशेषानिति पौद्रलिकातीन्द्रियधर्मादिमाधकहेतुमम्भवेन तज्ज्ञानस्य लिङ्गजत्वेऽपि न भतिः। न च भावनाबलात्तञ्ज्ञानवैशये कामादिविष्ठुतविशद्ज्ञानवत इवासर्वज्ञत्वं श्रद्भयम्, भावनावलाञ्ज्ञानं वैशद्यमनुभवतीत्येतावनमात्रेण दृष्टान्तस्योपात्तत्वातः सकलदृष्टान्त-धर्माणां माध्यधर्मिण्यामञ्जनायोगात्, अन्यथा मकलानुमानोच्छेदप्रमङ्गात्, न हानुमान-गृहीतार्थस्य भावनावलान् प्रतिभासिन्यभ्यामजन्ये ज्ञाने वैशद्यमनुभवनो वैपरीत्यं सम्भवति, 10 येन तज्ज्ञानं कामाश्वपष्ठुनज्ञानिमवोषालुनं स्याद | अन्वयव्यतिरेकाभ्याख्य कुड्यादीनाम-प्याबारकत्वं न सम्भवति, सत्यम्बप्रप्रतिभासस्य हि अर्थप्रहणे न कुक्यादीनामावारकत्वम् . नििकछद्रापवारकमध्यस्थितेनापि भाव्यतीन्द्रियार्थस्यान्तरावरणाभावे प्रमाणान्तरसवादिन उपलम्भान्, कुड्यादीनां त्वावरणत्वे तद्दर्शनममम्भव्येव स्यान्, तथाविभासेनादृष्टार्थेऽपि कुड्यादीनां नावारकत्वम् । न च गागादीनां कथमात्यन्तिकः श्रयः, कथं वाऽविशद् ज्ञानम-15 भ्यस्यमानमपि लङ्कनोदकतापादिवन प्रकृष्टप्रकर्पावस्थायां वैशस्त्रह्मावाप्तीर्तानि बाच्यम्. रागादीनां स्वरूपज्ञाने कस्या अप्यनुपपनिरभावान, ज्ञानावरणहेतुत्वेन हि रागादीनामावा-रकत्वम , तन्सद्भावे प्रयलप्रमाणनिश्चितस्य मर्यक्षज्ञानस्याभावप्रमङ्गादनित्यत्वम् , अत एव च नाकश्मिकन्धं तम्य, भिष्याज्ञानन्त्र तस्योत्पादकम्, न च मिष्याज्ञानस्य नित्यत्त्रम्, तत्मद्भावे रागादीनां सद्भावेन नदावृतत्त्रात्मवं ब्रज्ञानस्यामावप्रमङ्गान्, आकस्मिकत्वे तु 20 तस्य कारणमन्तरेणापि प्रवृत्तेः रागादीनामपि प्रवृत्तौ सर्वे अञ्चानाभावप्रसङ्गतादवस्थ्यात् , अहेतकस्य **मि**ध्याज्ञानस्य देशकालपुरुपप्रतिनियमाभावेन भ्रान्ताभान्तविभागाभाव-प्रमङ्गाच । नापि नन्त्रतिपक्षभूनौपायम्यापरिज्ञानम्, मिध्यात्वविपक्षनया भन्यरज्ञानस्य निश्चितस्थान , तदुत्कर्षे च मिथ्याज्ञामस्यात्यन्त क्षयात् । तथा च यदुत्कर्षतारतम्याद्यस्यान पचयतारतम्यं तस्य विपश्चप्रकृपीवस्थायामात्यन्तिकक्षयः यथोष्णस्पर्शस्य प्रकृषीवस्थायां

१ अयं भाव. य्यातो देशत श्रीयमाण सम्पल्यतं तस्तत. परमप्रकर्षावस्थाजायमानस्वप्रक्षयम्, यथा चिकित्सावायमाद्यां गेगमेघाांद, समुपल्यतं च दशत श्रीयमानमावरण सम्यग्दर्शनादिश्य इति । यत्र हि आवरणविरोत्तिसम्यग्दर्शनादिश्यमप्रकर्षसद्भावश्तत्तत्र तद्यम्तनित्रस्तिम्य आवश्यकः यथा चश्चषि तिमिरादि, आवश्यविरोधिसम्यग्दर्शनादिश्यमप्रकर्षसद्भावतात्मिन यथा कस्यचित्रश्चिष तिमिरादेरत्यन्तिनवृत्तिमत्त्व-प्रमिक्षे निर्वेशिधविशिष्ठाञ्जनादिश्यमणकष्मद्वाविर्मिद्धश्च निर्वेवाद मम्यग्दर्शनादेशवरणविरोधित्वत्र तत्प्रकर्षे तद्यकर्षवर्शनातः यथोरणम्यश्च शीतस्पर्शस्त्रीतः ॥

तथाविघशीतस्पर्शस्यात्यन्तिकः क्षयः, सम्यम्झानोपचयतारतम्यञ्चानुविधन्ते मिध्याझानापच-यतारतम्यमिति तदुत्कर्षेऽस्यात्यन्तिकश्चयसद्भावान्मिश्याझानकः यैरागाद्यनुत्पन्तेरावरणाभावः सिद्ध इति, रागादिविपक्षभृतवैराग्याभ्यासाद्वा रागादीनां निर्मूछतः श्चय इति कथं नावरणाभाव इति । तथा च सर्वझावेदकप्रमाणसङ्कावाद्वाधकप्रमाणविग्हाच सर्वझसिद्धौ जिनानां शासनमिति विशेषणात्मवैझविशेषसिद्धः, इतरकपिछादिप्रणीतसिद्धान्तानां दृष्टेष्ट- 5 विषये विरोधात् । अतः स्थितमेतिज्ञनशासनं तत्त्वादेव निश्चितप्रामाण्यमिति ॥

इति तपोगच्छनभोमणिश्रीमद्विजयानन्दस्रीभ्वरपट्टालङ्कारश्रीमद्विजयक्रमलस्रीश्वर-चरणनिक्वनिवन्यस्तभक्तिभरेण तत्पट्टधरेण विजयलिबस्रिणा सङ्कलितस्य सम्मतिनन्वसोपानस्य मर्वश्वसाधनं नाम तुर्य सोपानम् ॥

\_\_\_\_\_

10

## अथ परलोकव्यवस्थापनम्।

इत्थं मर्वज्ञामिद्धौ म न नावःकश्चित्तिरिक्तो जीवेभ्यः, न वा कश्चिःस्वभावत एव रागाविक्केशरिहतोऽपि तु म भवजिन एवेति परलोकसाधनार्थं नैयायिकाद्याभिप्रेतेश्वरिनरमनार्थेश्च
भवजिनानामित्युक्तम् । ननु भवेति विशेषणेन नारकित्यंङ्नरामररूपपरिणतिस्वभावतया
भवन्ति उत्पद्धन्तेऽस्मिन्निति प्रतिपादितं तद्धायुक्तं परलोकस्यास्तित्वं मानाभावान्, तथाहि 15
तद्भयुपगन्त्यिः प्रत्यक्षसनुमानमागमो वा तत्र प्रमाणमभिधानीयम्, तद्ध न सम्भवति,
परलोकप्रतिपादकत्वेन प्रत्यक्षस्याप्रवृत्तेः, तस्य मन्निहितप्रतिनियतरूपविविषयत्वान्, योगिन
एवाप्रमिद्धा तत्प्रत्यक्षस्याप्यमम्भवान् प्रत्यक्षप्रवृत्तौ च तत्पूर्वकानुमानस्याप्यप्रवृत्तेः ।
सामान्यतो दृष्टस्यापि प्रतिपन्नलिङ्गप्रभवत्वेन तिहङ्गे तत् एव प्रत्यक्षतोऽनवस्थानाधानुमानतो
व्याप्तिप्रतिपत्तेरसम्भवान् , अस्मान प्रति तस्य प्रमाणाभासवदिनिश्चनार्थप्रतिपादकत्वेन 20
प्रमाणत्वामिद्धः, विषयविचारेणापि अनुमानस्य प्रामाण्यायोगाञ्च । तथाहि धर्मस्य धर्मिणः
स्वतन्त्रतयोभयस्य वा तेन माधने मिद्धमाध्यता स्थान्, अतो विशेषणविशेष्यभावः साध्यः,
विशिष्टप्रमेयविषयप्रमाजनकं हि प्रमाणं प्रमाणभावमश्चते, इतरेनरावन्त्विक्षश्च मसुदायोऽत्र
प्रमेयः, तद्पेक्षया च पश्चधर्मत्वादीनां रूपाणामप्रसिद्धः, न हि हेतुः ससुदायधर्मः, न वा
ससुदायेन हेतोरन्वयो व्यतिरेको वा, केवलं धर्म्यपेक्षया पक्षधर्मत्वे धर्मापेक्षया चान्वये 25
व्यतिरेके वा प्रमाणस्य गौर्णता स्थान्। नापि एकदेशाक्षयेण त्रैक्ष्पं उत्कं, व्यास्यसिद्धः,

१ अयं भावः, अनुमानं तावच प्रमाणम्, गौणत्वात्, पक्षधर्गत्वं हि तज्जनकस्य हेतोः स्वरूपं पक्षध्य धर्मधर्मिसमुद्रायातमा, तदनिश्यये कथं तद्धमिताया हेतौ निश्चयः, तिज्ञित्रये चानुमानं व्यर्थम् । ततोऽवर्यं पक्षधर्मव्यवहारिमद्धये धर्मधर्मिममुद्रायं हहोऽपि पक्षशब्दस्तदेकदेशे धर्मिण्यु । नरणीय , तस्मादिस्थ पक्षस्य गौणत्वं तद्दीणत्वे च हेतोरिप गौणता तद्धमंत्यात् , तज्जन्यत्वंनानुमानमिष गौणमिति न प्रमाणं गौणत्वादिति भावः ॥

सत्तामात्रेण हि नाविनाभावो गमकोऽतिप्रसङ्गात् किन्त्ववगत एव, स चाविनाभावो निखि-**उसपक्षविपक्षात्रत्यक्षीकरणे दुर्विक्रेयः । न च भूयोदर्शनतस्तद्वगमः, सहस्रशोऽपि दष्ट-**साहचर्यस्य व्याभचारात् , ततोऽप्रमाणमनुमानं नातीन्द्रियपरछोकसद्भावप्रतिपादकम् । न च जन्मेदं पूर्वजनमान्तरमन्तरेण न युक्तमिति जनमान्तरस्रक्षणपरस्रोकसिद्धिरिति वाच्यम्, यतो b यदीयमर्थापत्तिस्तदा तह्यक्षणाभावाम परलोकसिद्धिः, अस्य जन्मनो जन्मान्तरमन्तरेणातु-पपत्तेरभावात्, मातापितृसामग्रीमात्रेण तस्योपपत्तेः। न चागमादपि परछोकसिद्धिः, तस्य प्रामाण्यासिद्धेः। न चाप्रमाणसिद्धं परलोकादिकमध्यपगन्तुं युक्तम्, तद्भावस्यापि तथाऽभ्यु-पगमप्रसङ्गात्। न च भवतः परछोकनास्नित्वे किं प्रमाणमिति शङ्ख्यम्, परोपन्यस्तप्रमाणप-र्येत्योगमात्रस्यैवास्माभिः कियमाणत्वादिति चेत् उच्यते, यत्कार्यं तत्कार्योन्तरोद्भतम्, यथा 10 पटाविलक्षणं कार्यम्, कार्यक्रेदं जन्मेति परलोक्सिद्धिः न च प्रत्यक्षाभावेऽनुमानं कथं प्रवर्त्तत इति वाच्यम् , प्रत्यक्षेण सम्बन्धप्रहणपूर्वं परोक्षे पावकादौ यथाऽनुमानप्रवृत्तिस्तथा परलोकसाधनेऽपि तस्य प्रवृत्तेः । न चेह्जन्मनः कार्यत्वमसिद्धम् , अकार्यत्वे हेतुनिरपेक्षतया नित्यसस्वासस्वप्रसङ्गान् । न च कादाचित्कत्वं पदार्थानां स्वभावत एव भविष्यति, प्रत्यक्षतः कार्यकारणभावस्यैवासिद्धा तस्य कार्यकारणभावपूर्वकत्वस्य प्रत्यक्षतोऽनुपलब्धेरिति बाच्य-15 म्, तथा मति मकलव्यवहारोच्छेदप्रमङ्गात्, बाह्यनाप्यर्थेन मह कार्यकारणभावस्यामिद्धा स्वसंवेदनमात्रत्वाद्वतम् , विचारतस्तर्याप्यभावेन मर्वशून्यत्वं वा स्यात् । अतः आत्मनो बान ह्यार्थप्रतिबद्धत्वं प्रत्यक्षतः प्रतीयत एव, अन्यथा इहलोकस्याप्यप्रसिद्धेः, प्रत्यक्षतस्तज्जन्यस्व-भावत्वानवगमे तस्य तद्वाहकत्वामम्भवात्, यथा चेहलोकसाधनाधै स्वार्थेन सहात्मनः प्रति-बन्धसाधकं प्रत्यक्षमङ्गीकर्त्तव्यम्, तथा परलोकसाधनार्थमपि तदेव साधनमिति सिद्धः पर-20 लोकोऽनुमानतः, यथा च बाह्यार्थप्रतिबद्धत्वं प्रत्यक्षस्य कादाचित्कत्वेन साध्यते धूमस्यापि च बह्बिप्रतिबद्धत्वम् , तथा इहजन्मनोऽपि कादाचित्कत्वेन जन्मान्तरप्रतिबद्धत्वमपि । ततोऽनल-बाह्यार्थवत् परलोकेऽपि सिद्धमनुमानम् । न चेहजन्मादिभूतमातापितृमामग्रीमात्राद्ध्युत्पत्तेः कादाचित्कत्वं युक्तमेवेहजन्मन इति वाच्यम्, प्रदेशादिसामग्रीविशेषादेव घूमादेः सम-नन्तरप्रत्ययमात्रमामग्रीविशेषादेव प्रत्यक्षसंवेदनस्य च कादाचित्कत्वाद्वद्विवाह्यार्थप्रतीत्य-25 सिद्धा मकलव्यवहाराभावप्रसङ्गात् । यदि अन्यथाऽसम्भविन आकारविशेषादेवानलबा-शार्थसिद्धिरित्युच्यते तर्हि प्रज्ञामेघायाकारिवशेपादेवेहजनमनोऽपि मातापिष्टशरीरव्यतिरि-क्तनिजजन्मान्तरपूर्वकत्वसिद्धिः । यथा च तैमिरिकादिक्कानव्यावृक्त आकारिवशेष एवायं प्रत्यक्षस्य बाह्यार्थैमन्तरेण न सम्भवतीति निश्चीयते, अन्यथा बाह्यार्थीसिद्धा ज्ञानाद्वैतप्रस-क्वात् . तथेहजनमादिभूतप्रकाविशेषात् इहजनमविशेषाकारो निजजनमान्तरप्रतिबद्ध इति

अनुमानेन निद्धीयते । न चैवंविधविषयेऽनुमानमितरेतराश्रयदोषात्र प्रवर्त्तत इति वक्तव्यम , तथा सति सर्वभेदाभावात् व्यवहारोच्छेदात्, अतो तदुच्छेदमनभ्युपगच्छता व्यवहारा-र्थिनाऽवर्यमनुमानमभ्युपगन्तव्यम् । न वाऽनुमानपूर्वकत्वेऽनवस्थेनि प्रतिबन्धामह इति शहुवम्, उक्तहेतोः व्याप्तिप्रसाधनाय केषांचिन्मतेन निर्विकल्पकस्य, अन्वेषां तु चक्षरादि-करणव्यापारजन्यस्य सविकल्पकस्य, अपरेषां मानसप्रत्यक्षस्य, केषाञ्चिद् व्यावृत्तिप्रहणो- 5 पयोगिक्नानस्य, अन्येषां प्रत्यक्षानुपलम्भवलोद्धतालिक्कजोहारूयस्य परोक्षस्य प्रमाणत्वेन प्रवृत्तेः । न चारमाक् प्रत्यनुमानं न प्रमाणमिति बाच्यम् , अनुमानमात्रस्य प्रतिवेधामन्भवान् , अन्यथा लोकव्यवहारोच्छेदप्रसङ्गात् , प्रतियन्ति हि कोत्रिताः कस्यविदर्थस्य दर्भने नियमेन किश्चिदथीन्तरं न तु सर्वस्मात् सर्वस्यावगमः, अतः किश्चिद् दृष्ट्वा कस्यचिदवगमे निमिनं कल्पनीयम्, तश निमित्तं व्याप्तिरेव नदवगमश्च पूर्वोक्तप्रमाणादेव । यदि तिभिमित्ता 10 व्याप्तिनीभ्यपगम्यते तदा कथं न सर्वस्मात्सर्वप्रतिपत्तिः । न च परहोकिन आत्मनोऽ भावान परलोकाभावः, न हानारानन्त आत्मा प्रत्यक्षेण मिद्धः, अनुमानेन चेदन्योन्याश्रय इति बाच्यम्, झरीरेन्द्रियविषयव्यतिरिक्तस्यात्मनोऽहंत्रत्ययत्रत्यक्षेणोपलम्भात्, तस्य च स्वसंवेदनप्रत्यक्ष्माद्यत्वात् । उपसङ्घनसकलेन्द्रियन्यापारस्य हि अन्धकारस्यस्य च अहमिति ज्ञानं सर्वेप्राणिनामुपजायमानं स्वसंविदितमनुभूयते तत्र च शरीराद्यनवभासेऽपि तद्व्यति- 15 रिक्तमात्मस्वरूपं प्रतिभाति । न चैतज्ज्ञानमपह्नोतुं शक्यम् , सबीनुभवापलापप्रसङ्गात् , अनुभूयमानस्याप्यपलापात् । न चेदं नीत्पचते, कादाचित्कत्वविरोधात् । न च बहिरिन्द्रि-यव्यापारप्रभवम्, तद्व्यापाराभावेऽायुपजायमानत्वात् । नापि शब्द्विङ्गादिनिमित्तोङ्कृतम्, तदभावेऽप्युत्पत्तिदर्शनान् । न चेदं वाध्यत्वेनाप्रमाणम् , तत्र वाधकसद्भावस्यासिद्धः । तथा कदाचिद् बाह्येन्द्रियव्यापारकालेऽपि यदा घटमहं जानामीति विषयमवगच्छति तदा स्वा- 🖽 त्मानमपि, कर्मतया विषयस्य कर्तृतयाऽऽत्मनश्चावभासनात् । न च शरीरादीनामेव कात्-त्वम्, घटादिविषयस्येव प्रतीतिकर्मतया शरीरादेः प्रतिभासनान्, 'मम घटादयः, अहं घटादीनां ज्ञाते'ित प्रतीतिवन ' मम शरीरादयः अहं शरीरादीनां ज्ञाते'ित प्रतीतेः । न वा क्वातुरप्रतिभासनम्, तद्प्रतिभासे ' ममैते भावाः प्रतिभान्ति नान्यस्ये ' त्येवं प्रतिभासा-भावप्रसङ्खात । तस्माहिङ्काद्यनपेक्षस्याऽऽत्मावभासस्य सद्भावात्स कथं न प्रत्यक्षप्रसिद्धः । 25 न चात्मावभासस्येन्द्रियव्यापाराजन्यत्वेन न प्रत्यक्षतेनि वाच्यम् , इन्द्रियजन्यमेव प्रत्यक्ष-मित्यनभ्यूपगमात्, इन्द्रियानिन्द्रियनिमित्तं यत्र यद्विशदं ज्ञानं तत्तत्र प्रस्यक्षमित्यभ्युपग-माथ | न व शरीरसामानाधिकरण्येन 'कृशोऽहं स्थूलोऽह्' मिति ज्ञानस्य भावाच्छरीरमेवाहं-प्रत्ययविषयी नात्मेति बाच्यम्, चक्षुराईान्द्रियन्यापाराभावेन शरीरस्याप्रहणेऽपि अहमिति

प्रत्ययस्य सुखादिसमानाधिकरणत्वेन स्कुटप्रतिभामविषयतयोत्पत्तेः। न हि कुशोऽहमिति प्रस्थयस्य भ्रान्तित्वे ज्ञानवानहिमति प्रत्ययस्यापि भ्रान्तत्वं युक्तमन्यथाऽग्निर्माणवक इत्यादा-**बुपचरितविषयस्याग्निप्रत्ययस्य माणवंक भ्रान्तत्वे**ऽग्नावपि तत्प्रत्ययस्योपचरितत्वेन भ्रान्तत्वं स्यात्। न च तत्र पाटवपिङ्गलत्वादिलक्षणस्योपचारनिमित्तस्य सत्त्वेनोपचरितप्रत्ययसम्भवेऽ 5 पि प्रकृते तथाविधनिमित्ताभावान नथाप्रत्यय इति वाच्यम्, संमार्थोत्मनः शरीरायुप-कृतत्वेन तद्नुबद्धस्योपभोगाश्रयत्वेनोपभोगकर्तृत्वस्यात्राप्युपचारनिमित्तस्य सत्त्वात् । दृष्टश्च शरीरादिव्यतिरिकेऽप्यत्यन्तोपकारके स्वभृत्यादानुपचरिनप्रत्ययस्तिमित्तः ' योऽयं भृत्यः सोडह 'मिति । न च सुखादिसामानाधिकरण्येनोपजायमानस्यैवाहम्प्रत्ययस्योपचरितविषयतेति बाच्यम् , अम्राविम्नप्रत्ययवदवाधितत्वेनास्वलद्रृपत्वेन चात्र मुख्यत्वात् गौरत्वादेस्तु पुद्गल-10 धर्मैत्वेन बाह्येन्द्रियमाद्यतयाऽन्तर्भुखाकारानिन्द्रियाहं श्र्ययत्रिषयत्वामम्भवात् । न वा गौरत्वा-**ग्रामयक्षरीरादेः** प्रतिक्षणविशराकत्वेनाभ्युपगमविषयस्य ' य एवाहं प्राङ्क् मित्रं रष्टवान् स एवाहं वर्षपञ्चकादिन्यवधानेन स्पृशामी 'नि स्थिगालम्बनत्वेनानुभूयमानप्रत्ययविषयत्वं सम्भवति, अन्यथा रूपविषयकत्वेनानुभूयमानस्य तस्य रमाद्यालम्बनं स्यात् । नापि सुम्वादिविवर्त्तात्मका-रमालम्बनत्वे किञ्चिद्वाधकमस्ति, नापि च तत्र तस्य स्वलदृपना, तस्मादबाधिताम्बलद्वपाहं-15 प्रस्थयप्राह्यस्वादासमनो नासिद्धिः । न चात्मन एकत्वे सिद्धे तत्प्रतिबद्धोऽनुसन्धानप्रत्ययः, तिसद्धी च ततस्तस्यैकस्विमत्यन्योऽन्याश्रय इति वाच्यम, य एवाहं घटमद्राक्षं स एवेदानीं तं स्पृशामीति प्रत्ययात् प्रत्यभिज्ञास्त्रक्रपादात्मन एकत्वसिद्धः । नन् कि प्रत्यभिज्ञायागात्मना द्रष्ट्रता स्प्रष्ट्रतानुप्रवेशेन प्रतिभासते, अननुप्रवेशेन वा, आहे स्प्रप्ट्रतैव स्यान, द्रष्ट्रनायास्त-त्रानुपर्वेद्गात् तथा चाहं द्रष्टा स्पृज्ञामीत्युभयावभास्येक प्रत्याभङ्गानं न स्यात् , द्वितीयेप्येकं 20 प्रत्यभिज्ञानं न स्यात्, दर्शनस्पर्शनावभामयोर्भेदान्, तथाप्येकत्वे घटपटप्रतिभासयोर्प्येकत्वं . स्यात् । न च प्रतिभामभेदेऽपि तद्विपयस्यात्मनोऽभेद् इति वस्तुं शक्यम् , अभेदासिद्धेः, प्रतिभामभेदात । न च स्वतोऽभेदः, तस्याद्यापि विवादविषयत्वात् । न च दर्शनस्पर्शनावस्थ-योभेंदेऽपि चिद्रपस्यावस्थातुरभिन्नत्वात्र दोप इति वाच्यम् , दर्शनावस्थाप्रतिभासकाले तत्स-म्बद्धस्यैवात्मनो प्रहणात् स्पर्भनावस्थाया अनुत्पन्नत्वात् । तत्प्रतिभासकाले च तत्सम्बद्धस्यैव go महणम्, दर्शनावस्थायास्तदानीं विनष्टत्वेनाप्रतिभासनात्, तथापि तत्प्रतिभासने चानास्वस्थाः परम्पराप्रतिभासप्रमङ्गः, तथा च नोभयावस्थाव्याप्येकावस्थातृसिद्धिरिति चेस्न, नीळाहि-प्रतिभासेऽप्येवं बक्तुं शक्यत्वान् । तथाहि किमेकनीलज्ञानपरमाण्यवभासोऽपरतन्नीलज्ञान-परमाण्ववभासानुप्रवेशेन प्रतिभाति, उताननुप्रवेशेन, नाद्यः, अपरतन्नीलज्ञानपरमाण्यवभा-सानामेकनी छक्कानपरमाण्यवभासानुप्रवेशेनैकपरमाणुरूपतया तस्य चाननुभवात्री छसंवेदना-

सिद्धिः। न द्वितीयः, नीलकानपरमाण्यवभासानामयः झळाकाकल्पानां प्रतिभासनात्स्थूलैकनी-छज्ञानसंवेवनासिखेः, प्रतिनीसङ्गानपरमाण्यवभासं भिन्नत्वात् । न च स्वसंवेदनविषयभेदेऽपि न तत्प्रतिभासस्य नीलज्ञानस्य भेद इति बाच्यम् , नीलज्ञानस्याभेदामिद्धेः, स्वसंवेदनभेदात् , स्वतोऽभेदस्यासिद्धत्वाचेति । न च दर्शनावस्थायां स्पर्शनावस्थाया अप्रतिभासनादवस्थातु-र्दरीनज्ञानेन स्पर्शनावस्थान्याप्तिन प्रहीतुं शक्येति वाच्यम् , तद्व्याप्तेरपि प्रहीतुमशक्यस्वात् , b तस्या एवाप्रतिभासे तत इदमवस्थातृरूपं व्यावृत्तमित्यपि प्रहीतुमशक्यत्वात् । अत एव तद्विक्तितया अष्टहान 'तद्विविक्तप्रतिभासादेव तद्व्याप्तिर्प्रहीतैवे'त्यपि वक्तुं न शक्यते । न च तद्व्याप्तेस्तत्स्वरूपतया दर्शनज्ञानेन तत्स्वरूपब्रहे तद्व्याप्तिरिप गृहीतैवेति बाच्यम् , तद्व्या-प्रेरपि तत्स्वरूपत्वेन तत्स्वरूपप्रहे तस्या अपि प्रहस्य वक्तं शक्यत्वात्। न वावाधितैकप्रत्य-यिषुप्यस्यात्मन एकत्वमसिद्धम्, न वास्यैकत्वाध्यवसायस्य किञ्चिद्वाधकमस्ति, नापि 10 पूर्वदर्शितरीत्याऽन्योऽन्याभयः, एकःवन्याप्तताया अनुसन्धानस्यान्वयदृष्टान्तद्वारेणानिश्चय-नात् , किन्त्वनेकत्वेऽनुमन्धानस्यामम्भवात्ततो व्यावृत्तमनुसन्धानं तदेकत्वेन व्याप्यत इत्येक-सन्ताने स्मरणाद्यनुसन्धानदर्शनादनुमानतोऽपि तत्सिद्धः । न च भेदेऽनुसन्धानं सन्भवति, देवदत्तानुभृतेऽर्थे यज्ञदत्तस्य स्मरणाद्यनुसन्धानादर्शनात , तस्माद्ध्यक्षानुमानप्रमाणसिद्ध-त्वात् परलोकिनः तस्याभावात्परलोकाभाव इति वचो निर्मूलमेव । न च शरीरान्तर्गतं <sub>15</sub> संवेदनं कथं शरीरान्तरसञ्चारि, जीवनस्तावन्न शरीरान्तरसञ्चारो दृष्टः, परिसन् मरण-समये भविष्यतीति दुरन्वयमेतदिति वाच्यम्, जीवत एव कुमारशरीरान्तर्गतपाण्डित्यादि-विकल्पानां वृद्धावस्थाशरीरमञ्जारित्वेन दर्शनात् । न चैकमेवेदं शरीरं बालकुमारादिभेद-भिन्नम्, जन्मान्तरशरीरन्तु मातापित्रन्तरशुक्रशोणितप्रभवं शरीरान्तरप्रभवमिति वाच्यम्, बालकुमारादिशरीरस्यापि भेदात् , तस्मान्न मातापितृशुक्रशोणितान्वयि जन्मादिशरीरमपि 20 तु स्वसन्तानशरीरान्वय्येव, वृद्धादिशरीरवत्, अन्यथा मातापितृशरीरचपलनादिविलक्षण शरीरचेष्टावन स्यात् । न चेहजन्मबालकुमाराद्यवस्थाभेदेऽपि प्रत्यभिक्वानात्तद्वस्थाव्यापकस्य शरीस्यैकत्वं भिद्धम् , तद्दष्टान्तवलाबायन्तभिन्न जनमान्तरशरीरादौ न ज्ञानसञ्जारो युक्त इति वाच्यम् , पूर्वोत्तरजन्मशरीरज्ञानसञ्चारकारिणः कार्मणशरीरस्यात एव कथञ्चिदेकत्वसिद्धेः, इहजन्मादी झानं हि अपरनिजजन्मझानप्रभवम् , तस्य चेहजन्मबालकुमाराद्यवस्था भेदेषु 25 तदेवेदं शरीरमित्यवाधितप्रत्यभिक्षाप्रत्ययावगतैकरूपान्त्रयिषु सञ्चारदर्शनात पूर्वोत्तरक्षन्मा-वस्थास्त्रपि तथाभूतानुगामिकार्मणशरीरसमन्त्रितासु तस्य सम्बारोऽनुमीयते, न चास्मदादि-प्रत्यक्षविषयौदारिकशरीरस्य जनमान्तरावस्थास्वनुगमो दाहाविना तस्य ध्वंसोपलब्धे:।

25

अतो जन्मद्वयावस्थाव्यापकस्योदमादिधमीनुगतस्य कार्मणशरीरस्य विज्ञानसञ्चारकारिणः सद्भावः सिद्धः । पूर्वोत्तरजनमावस्थाव्यापकस्यावस्थातुस्तद्वस्थाभ्यः कथस्त्रिद्भेदानमाता-पितृशरीरविलक्षणनिजपूर्वशरीरावस्थाचपलताद्यनुविधाने उत्तरावस्थायाः कथं नावस्थातृज्ञान-लक्षणधर्मातुविधानम्, तथा च कार्यविशेषस्य विशिष्टकारणपूर्वकत्वादुक्तरूपेण पूर्वजन्म-5 सिद्धिः । यदुकं पर्यनुयोगमात्रमस्माभिः क्रियत इति तद्युक्तम् , पर्यनुयोगकारिणः प्रत्य-क्षप्रमाणरूपत्वामम्भवात् , प्रत्यक्षस्याविचारकत्वेन पर्यनुयोगलक्षणविचारकरणासामध्यीत् । भनदभ्युपगमेन प्रत्यक्षस्य प्रामाण्यलक्षणानाकान्तत्वाच । स्वरूपव्यवस्थापकधर्मो हि लक्षणम् , प्रत्यक्षम्य च प्रामाण्यव्यवस्थापको धर्मोऽविसंवादित्वमेव तच प्रत्यक्षप्रामाण्येन सहा-विनाभूतं स्वीकार्यम् , अन्यथा प्रत्यक्षप्रामाण्यासिद्धः । अविनाभावावगमश्च निखिलदेश-10 कालव्यात्वा प्रमाणतोऽभ्यूपगमनीयः, अन्यथा यस्यामेव व्यक्तौ संवादित्वप्रामाण्ययोरविना भाबोऽबगतस्तस्यामेव ततस्तिस्मद्भवेत्, न व्यक्तयन्तरे तत्र तस्यानवगमात् । न च यस्यां व्यक्ती सोऽवगतः सा देशकालान्तरमनुवर्त्तते, तस्यास्तदैव ध्वंसान्, व्यक्तयन्तराननु-गमात, अनुगमे वा व्यक्तिरूपत्वाभावेन सामान्यरूपत्वापत्तिः सामान्यस्य च भवतान-भ्युपगमात्, अभ्युपगमे वा न सामान्यलक्षणानुमानविषयाभावप्रतिपाद्नेन तत्प्रतिक्षेपो 15 युक्तः । तादृशाविनाभावावगमकञ्च प्रमाणं न प्रत्यक्षात्मकम्, मन्निहितस्वविषयप्रतिभास-मात्र तस्य व्यापारात्, न चेकत्र व्यक्तौ प्रत्यक्षेण तयोरिवनाभावावगमादन्यत्रापि एव-म्भूतं प्रत्यक्षं प्रमाणमिति प्रत्यक्षेणापि छक्ष्यलक्षणयोर्देशकालव्याम्या प्रतिबन्धावगम इति बाच्यम् , अन्यत्रापि प्रत्यक्षेणेव एवम्भूतं ज्ञानलक्षण कार्ये एवम्भूतज्ञानकार्येप्रभव-मिति सर्वोपसहारेण कार्यलक्षणहेतोः स्वसाध्याविनाभावावगमप्रसङ्गात्, तथा चानुमा-20 नमप्रमाणम्बिनाभावसम्बन्धस्य व्याह्या महीतुमश्र यस्वादिति दूर्णमसङ्गतं स्यात् । नाष्यतुमानादिकं पर्यतुयोगकारि, भवद्भिरनुमानादेः प्रमाणत्वेनानभ्युपगमात् । तदेवं परछोकस्य प्रत्यश्चादिप्रमाणसिद्धत्वाद्भवेति विश्लेषणं सार्थकमेवेति दिक् ॥

इति तपोगच्छनभोमणिश्रीमहिजयानन्दस्रीश्वरपट्टालङ्कारश्रीमहिजयकमलस्रीश्वर-चरणनिलनिवन्यस्त्रभक्तिभरण तत्पट्टधरेण विजयलव्धिस्रिणा सङ्गलितस्य सम्मतितस्वसोपानस्य परलोकव्यवस्थापनं नाम पञ्चमं सोपानम् ॥

## अथेश्वरकर्नृत्वभङ्गः ।

अत्र नैयायिकाः पूर्वोदितरीत्या सर्वज्ञसिद्धाविप स नित्यज्ञानादिधर्मकलापान्वितः शासनादिसर्वेजगत्स्रष्टा ईश्वर एव । न च तत्र नास्ति प्रमाणमिति वक्तव्यम्, मामा-न्यतो दृष्टानुमानस्य तत्र प्रमाणत्वात्, तनुभुवनकरणादिकं बुद्धिमत्कारणपूर्वकं कार्य-त्वात्, घटादिवदित्यनुमानस्य सत्त्वात्, न च पृथिव्यादौ कार्यत्वमसिद्धम्, बौद्धेन्त- ५ स्य कार्यत्वाभ्युपगमात , मर्चैः संस्थानवत्त्वस्य नत्राभ्युपगतत्वेन कार्यत्वस्यावदयकत्वाच । नाकृष्टजातैः स्थावरादिभिन्येभिचारो न्यास्यभावो वा, साध्याभाववति वर्त्तमानस्यैव हेनो व्यंभिचारित्वात, तेषु तु न सकर्तृकत्वाभावनिश्चयः, किन्तु कर्त्रप्रहणमात्रम्, न चोप-लिब्बलक्षणप्राप्तस्य कर्तुः तत्रानुपलम्भादभावनिश्चय इति वाच्यम्, उपलिब्बलक्षणप्राप-तायक कर्तुस्तेष्वनभ्युपगमान कर्त्रप्रहणख्य शरीगद्यभावान्, न त्वमत्त्वान्। न च शरी- 10 राश्यभावे कर्तृत्वस्याप्यभाव इति वाच्यम्, कार्यस्य शरीरेण सह व्यभिचारात्, शरीर-स्य प्रवृत्तिनिवृत्त्यादिषु शरीरापेक्षाविष्टात्, अन्यथाऽनवस्थानात्। माध्यान्विते चैक-स्मिन् हेतौ स्थिते सति द्वितीयस्य साध्याभावान्वितस्य हेनोस्नत्रानवकाज्ञतया न सत्प्र-तिपक्षता, अबुद्धिमत्कारणपूर्वकत्वस्य प्रमाणेनाप्रहणान्न बाधः । नापि धर्म्येसिद्धता, पृथिव्यादेर्भृतप्रामस्य च प्रमाणेन सिद्धत्वात् । न वा हेतीर्विशेषविरुद्धता, नद्विरुद्धत्वे 15 हेतोर्विशेषणेऽभ्युपगम्यमाने कस्यापि हेतोरविरुद्धत्वासम्भवान । धूमस्य बह्धिमाधक-त्ववदेतदेशकालावच्छिन्नवह्नयभावस्यापि माधकत्वान् , न हि पूर्वधूमस्यैतदेशकालावचिछ-अविद्वाना व्याप्तिः, यदि विद्वामात्रेण हेनोव्योपेने विकद्धतेत्युच्यते तर्हि कार्यमात्रस्य बुद्धिमत्कारणपूर्वकत्वेन व्याप्तेर्ने विरुद्धना, एवक्रोक्तहेनोर्ज्ञानाद्यनिशयबद्धणयुक्तस्य सिद्धे-स्तस्यैव शास्त्रप्रणेतृत्वं न तु योगिनामिति भवजिनानां शासनमित्ययुक्तमिति चेद्च्यते '१० सामान्यतो दृष्टानुमानस्यापि नत्साधकत्वेनाप्रवृत्तिः हेतोगश्रयामिद्धत्वादिदोषदुष्टस्वात , तथाहि प्रतीयमानं तन्वादिकमवयविरूपं न सम्भवति, देशादिभिन्नस्य तस्य स्थूलस्यै-कस्यासम्भवात्, न हानेकदेशादिगतमेकं भवितुमहीत, देशादिभेदलक्षणविरुद्धधर्माध्या-सेन भेदात्, अन्यथा घटपटादीनामपि भेदो न स्यात्, विरुद्धधमीध्यासमस्तरेण प्रति-भासस्यापि भेदासम्भवेन तद्रेदाद्धटपटादीनां भेदस्य वक्तमशक्यत्वात् । न चैकत्व- 25 प्रतिभासाद्देशादिभेदेऽपि तन्वादेरेकत्वमिति बाच्यम, देशभेदेन व्यवस्थितानामवय-बानां प्रतिभासभेदेन भेदात्, न हि ते एकरूपा भामन्ते, पिण्डस्याणुमात्रमापत्तेः, तक्क्यतिरिक्तस्य चापरस्य तन्बाद्यवयिको दृश्यस्योपल्लिखलक्षणप्राप्रस्यानुपलम्भेनामस्वान् । न च समानदेशत्वादवयविनोऽवयवेभ्यः पृथगनुपलम्म इति वाच्यम् , समानदेशानामपि

वातातपादीनां पृथक् भिन्नततुत्वेनोपलम्भातः । न च मन्दमन्दप्रकाशेऽन्तरेणावयवप्रति-भासमवयविप्रतिभासो भवतीति वाच्यम् , अस्पष्टप्रतिभामस्य तस्यावयविस्वरूपव्यवस्थापकः त्वायोगान्, अस्पष्टरूपस्य स्पष्टश्चानावभासितत्स्वरूपेण विरोधात्। किञ्चावयविप्रतिभासः किं कतिपयावयवप्रतिभासे सत्यभ्युपगम्यते निखिलावयवप्रतिभासे वा, नाद्यः, महतो 5 जलमग्नस्तम्भादेरुपरितनकतिपयावयवप्रतिभासे सत्यपि समस्तावयवव्यापिस्तम्भाद्यवय-विनोऽप्रतिभासनात् । न द्वितीयः, मध्यपरभागवर्त्तिसमस्तावयवप्रतिभासासम्भवेनावय-विनोऽप्रतिभामप्रसङ्गान् । न च भूयोऽवयवप्रहणाद्वयवी गृद्यत इति वाच्यम्, पुरोवर्त्य-बयवग्रहिप्रत्यक्षतः परभागभाव्यवयवाग्रहणात्तद्व्याप्तेरवयविनो ग्रहणासम्भवान् , व्याप्या-महणे तेन तद्व्यापकत्वम्यापि महीतुमशक्तः महणे चातिप्रमङ्गात् । न च पुरोवस्यवयवद-10 शैने सत्युत्तरकालं परभागदर्शने ततः स्मरणमध्कतेन्द्रियजनितेन स एवायमिति प्रत्य-भिज्ञालक्षणप्रत्यक्षेणावयविनः पूर्वोपरावयवव्याप्तिर्गृद्धात इति वाच्यम् , एतद्विषयप्रत्यभिज्ञा-नस्य प्रत्यक्षत्वानुपपत्तेः. प्रत्यक्षस्याक्षानुसारित्वेनेन्द्रियाणां व्यवहिते व्यापारामम्भवाद्वी-क्परभागभाव्यवयवप्रहणे व्यापारासम्भवात् अविषये समरणमहायस्यापीन्द्रयस्य व्या-पारासम्भवाष, अन्यथा परिमलस्मरणसहायं लोचनमपि गन्धादौ प्रवर्त्त, एको घट इति 15 घटारिद्रव्यावसायेऽपि तर्वयवस्वरूपं नामोक्षेत्रश्चाध्यवसीयते नावयविद्रव्यम्, वर्णाकु-त्यक्षराकारश्चन्यस्य तद्रूपस्य केनचिद्प्यननुभवान् । न चावयव्यभावे दिग्भेदादिविकद्ध-धर्माध्यासाद्यावत्परमाणु भेदान प्रतिभामविषयस्थौल्यादीनां तत्राभावेन स्थूलताप्रतिभामो न स्यात्, तथा परमाणुनामपि नानादिकसम्बन्धात्मांशतयाऽनवस्थापत्तिनोऽभावप्रसक्ति-रिति बाच्यम्, अवयव्यभावेऽपि निरन्तरोत्पन्नानां घटाद्याकारेण परमाणूनां सद्भावात 20 तद्वाहकाणामपि ज्ञानपरमाणृनां तथीत्पन्नानां तद्वाहकत्वात्, परमाणूनां ज्ञानस्य चाभावे सुतरां कार्यत्वादिहेतोराश्रयासिद्धतादिदोषाश्च । एवं बुद्धिमत्कारणमिति साध्यनिदेशे बुद्धि-मिति मतुवर्थस्य साध्यधमीविशेषणस्यानुपपत्तिः, तज्ज्ञानस्य ततो भिन्नत्वेऽकार्यत्वे च बस्य तित्ति सम्बन्धानुपपत्तेः । न च तद्गुणत्वात्तस्य तिद्ति वाच्यम् , नित्यत्वे च तस्यैव तद्भुणो नाकाशादेरिति व्यवस्थापियतुमशक्तेः। न च समवायो व्यवस्थाकारी, तस्यापि 25 ताभ्यां भेदे तस्यैव दोषस्य सत्त्वात, न चेश्वरात्मकार्यत्वादीश्वरगुणस्तज्ज्ञानीमित वाच्यम्, तदसिद्धेः, तस्मिन सति तद्भावस्याकाशादाविष समानत्वात्, नित्यव्यापित्वाभ्याञ्च तद्भावे तदभावस्यासम्भवात् । यदि तदात्मन्येव तस्य दर्शनात्तत्कार्यत्वमिति उच्यते तर्हि तदात्म-म्येय तस्येत्यनेन तस्य तदात्मसमवेतत्वं समवेतत्वञ्च समवायेन वर्त्तनमिति वक्तव्यम्, तत्र व्यास्या समवायेन वर्त्तने यथाऽस्मदादिक्कानविलक्षणं तज्ज्ञानं तथा घटादौ कार्यत्वस्य

कर्मकर्तृकरणनिवे स्थैत्वे ऽपि वनस्पत्यादिष्वकृष्टोत्पत्तिषु तचेतनकर्तृरहितमपि स्यादिति मुद्धि-मत्कारणपूर्वकत्वे साध्ये हेतुः कार्यत्वं स्थावरैर्व्यमिचरितं स्यात् । अव्यास्या च वर्तने देशाम्तरोत्पत्तिमत्यु तन्वादिषु तस्यासन्निधानेऽपि यथा व्यापारस्तथाऽदृष्टस्याप्यग्न्यादिदेशेषु असिब्रिटितस्यापि अर्ध्वेष्यलनादिविषयो व्यापारी भविष्यतीति ' अग्नेक्रध्वेष्यलनं वायो-स्तिर्वेक्पवनं, अणुमनसोश्चाद्यं कर्मोदृष्टकारितम् ' (वैशेषिकद० अ० ५-२-१३) इत्यनेन 5 सूत्रेण सर्वगतात्मसाधकहेतुसूचनमसङ्गतं भवेन्, ज्ञानादिविशेषगुणवददृष्टगुणस्य तत्रासन्नि हितस्याप्यग्न्यायुर्क्कुच्चलनादिकार्येषु व्यापारसम्भवात् । तस्मात्तस्यैव तमान्यस्येति सम्बन्धा-नुपपत्तिः, समवायस्यानुपपत्तेश्च, तथाहि समवायः कि सतां स्यादमतां वा नाद्यः, सम वायात्प्राक् तेषां सत्त्वासम्भवात्, न चापरसमवायात्मन्ताते, तस्यैकत्वाभ्यूपगमात् । यवि च तेषां स्वत एव सत्त्वं तर्हि समवायाभावेऽपि सत्त्वाभ्यूपगमे तत्परिकल्पनाऽऽनर्शक्यम् । 10 नतु ते समवायात्पूर्व न सन्तो नाष्यसन्तः, सत्तासमवायात्र सन्त इति चेन्न, ततः पूर्व पदा-र्थानां योगिज्ञानम्याप्यजनकत्वेऽमन्त्राभावासम्भवात् , जनकत्वे वा सत्त्वाभावासम्भवात् , अन्योन्यञ्यवच्छेदरूपाणामेकनिषेधस्यापरसत्तानान्तरीयकत्वादसस्वनिषेषे सत्ताविधानस्य सत्त्वनिषेधे चामत्त्वविधानम्यावद्यकत्वाश्च । न द्वितीयः, शशक्कादीनामपि तत्प्रसङ्गात् । न चात्यन्तासस्वात्तेषां न तत्प्रसङ्ग इति वाच्यम्, आत्मतज्ज्ञानयोरत्यन्तासस्वामावासिद्धेः। 15 न च तत्ममवायात्तरिमद्धिरिति वक्तत्र्यम्, अन्योन्याश्रयात्, सिद्धं तत्समवाये तयोरखन्ता-सत्त्वाभावः, तद्भावाश तत्समवाय इति । न च समवायः प्रत्यक्षप्रमाणसिद्ध इति वक्त-व्यम् , इन्द्रियजे तदारमा तज्ज्ञानं तत्समवायश्चेति त्रितयम्यागोचरस्वात् , स्वसंवेदनाध्य-क्षस्य च भवतानभ्यूपगमात्, एकार्थममवेतानन्तरमनोऽभ्यक्षविषयत्वे तदेकार्थसमवेतान-न्तरप्रतीतेरप्यपरतथाभूतप्रतीत्यव्यवस्थापितत्वे न समवायव्यवस्थापकप्रतीतिव्यवस्थापक- 20 त्विमिति पुनरपि तथाभूताऽपरा प्रतीतिरभ्युगन्तव्येत्यनवस्था भवेत् । न च तन्तुषु पटः शृक्षे गौ:. शास्त्रायां वृक्ष इति लौकिकी प्रतीतिरस्ति, पट तन्तवः गवि शृक्षे शास्त्रा इत्याका-रेण प्रतीत्युत्पनाः संवेदनान् , तस्याश्च समवायनिबन्धनत्वे तन्त्वादीनां पटाचारब्धत्वप्रसङ्गः। तदेवं बुद्धेस्तदात्मनो भेदे सम्बन्धासिद्धेर्मतुषथीनुपपत्तिः। तयोरभेदे तु तदात्मनि तद्भद्धेरनु-प्रवेशेन बुद्धेरभावाद्गगनादिवत्तदात्मा जडस्वरूप इति कथं म जगत्स्रष्टा स्यात् । तदात्मनी 25 बक्कादिशुणगणवैकल्ये चास्मदाद्यात्मनोऽप्यात्मत्वेन तद्वैकल्यानमुक्तात्मन इव संसारित्वं न स्यात् , नवानां विशेषगुणानामात्यन्तिकश्चयोपेतम्यात्मनो मुक्तत्वाभ्युपगमात् । यद्यात्मत्वावि-द्योषेऽपि तदात्माऽस्मदाद्यात्मभ्यो विशिष्टोऽभ्यूपगम्यते तर्हि घटादिकार्येभ्यः कार्यत्वाविद्येषेऽपि स्थावरादिकार्यमकर्तृकत्वेन विशिष्टं कि नाभ्यपाम्यते तथा च तैः कार्यत्वं ब्यभिचारि। एवं

तदात्मनस्तद्भुद्धावनुप्रवेशे तस्या निराधारत्वेनास्मदादिबुद्धेरि तथात्वापस्या मतुवर्थासम्भवा-द्वटादाविप बुद्धिमत्कारणत्वस्यासिद्धत्वात माध्यविकलो दृष्टान्तः । अथ बुद्धित्वे समानेऽपि तद्भुद्धरेवानाश्रितत्वस्थाणो विशेषोऽभ्युपगम्यते तर्हि पृथिव्यादिकार्यस्यापि समानेऽपि का-र्यत्वेऽकर्तृपूर्वकत्वलक्षणो विशेषोऽभ्युपगन्तव्य इति पुनरिप तैहेंतुर्व्यभिचारी। किन्न किमिदं 5 तन्वादीनां कार्यत्वम्, प्रागसतः स्वकारणसमवायो वा सत्तासमवायो वा, नादाः, प्रागिति विशेषणानशैक्यात कारणसमवायात् प्रागिव कारणसमवायममयेऽपि स्वरूपसन्ववैधुयीत्, सति सम्भवे व्यभिचारे चोपादीयमानं विशेषणं धर्यवद्भवति, यदि कारणसमवायसमये तन्बादिकं स्वक्रपेण सद्भवेत्तदा तत्काल इव प्रागपि तस्य सत्तवे कार्यत्वं न स्यादिति क्रिय-माणं विशेषणं सार्थकं स्यान् , यदा तु प्रागिव कारणममवायसमयेऽपि स्वह्रपसस्वविकलता 10 तदा प्रागिति विशेषणं न कञ्चिद्धै पुष्णाति, अम्त इत्येतावन्मात्रस्यैव सम्यक्त्वात् । न चासतः कारणसमवायोऽपि युक्तः, शश्यक्वादीनामपि तत्त्रमङ्गात् । न च तेषामसस्वा-स्कारणविरद्वेण न तत्त्रसङ्ग इति वाच्यम् , तन्वादेः कारणमस्ति न ज्ञञ्जूष्ट्वादेरित्यत्र नियामकाभाषात् । किञ्च तन्वाद्रिव सन न वन्ध्यासुतादिरिति कुतः, यदि कारणसमबान यात्त्रयेत्युच्यते तर्हि सोऽपि कुतः, सत्त्वादिति चेत्तर्हि अन्योन्याश्रयः कारणसमवायात्सत्त्वं 15 तत्रश्च कारणसमवाय इति । नापि प्रागसतः मत्तासमवायलक्षणो द्वितीयः पक्षः, पूर्वेदत् प्रागिति विशेषणवैयध्यान्। असतः सत्तामसवाये च कुर्मरोमादेरपि तत्त्रसञ्चः, अविशेषात् । न च तस्यात्यन्तासर्वं तन्वादिकन्तु न स्वयं भन्, नाप्यसन् सत्तासम्बन्धान् नदेव सदिति अन्योन्यब्यवच्छेदरूपाणामेकतरनिषेघेऽपरविधानस्यावद्यकत्वात् , सत्तायाः स्वयममत्त्वेन ततःतन्वादेः मत्त्वामम्भवात् । नस्याः मत्त्वं यद्यन्यसत्तातस्तदाऽनवस्था, 20 स्वतः सन्ते च पदार्थानामपि स्वत एव सन्त्वात्तस्या वैयध्यापित्तः, तस्याः स्वतः सन्ते प्रमाणाभावश्च । न च मत्ता खयं सती, तत्सम्बन्धात्तन्वादेः सत्त्वादिति प्रमाण-मस्तीति वाच्यम् , अन्योन्याभयात् , तत्मम्बन्धात् तन्वादिमत्त्वे सिद्धे सत्तासत्त्वसिद्धिः तस्सिद्धी तत्सम्बन्धान् तन्वादिसत्त्वमिद्धिरिति । न च सद्मिधानप्रत्ययविषयत्वात्सत्ता स्वतः सतीति वक्तव्यम् , द्रव्यं सत् गुणः सन्नित्येवं मद्भिधानप्रत्ययविषयत्वेऽपि परेण 25 स्वतः सत्त्वानभ्युपगमेन व्यभिचारात्, स्वतस्तद्भ्युपगमे तु सत्ताकल्पनाया वैयध्यै स्यात् । न च द्रव्यादी तद्विषयत्वं परापेक्षं न मत्तायाभिनि वाच्यम् , तस्यामपि तद्पेक्षत्वसम्भवात् , अधैव हि मत्तासम्बन्धात् द्रव्यादिकं सन् तथा द्रव्यादिस्वरूपसत्त्वसम्धन्धात् सत्तापि सती । न च द्रव्यादेः स्वरूपमस्वं नाम्तीति त्राच्यम् , तस्य स्वतः सत्त्वे दोषाभावात । न वाबान्तरसामान्याभावो दोष इति वाच्यम , स्वतोऽमस्वे खरविषाणादेरिव सुतरां द्रव्यादेर-

भावप्रसङ्गात् । न च यत्स्वतः सत् तन्नावान्तरसामान्यवत् यथा सामान्यविशेषसमवायाः, द्रव्यादयस्त्ववान्तरसामान्यवन्तोऽतः स्वतो न सन्त इति व्यतिरेकिहेतुना स्वतोऽसन्वं साध्यत इति बाच्यम्, प्रतिकाया बाधितत्वात्, धर्मिणो हि द्रव्यादेः कस्याश्चित्प्रतीतेर्गोचरतया सन्दे सैव प्रतीतिस्तस्य स्वतः सत्त्वं साधयतीति तदसत्त्वविषयां प्रतीति कुतो न वाधते । किन्न द्रव्यादेरवान्तरसामान्यानां एकान्तेन भेदे तस्यैव तानीत्वत्र नियामकाभावादवान्तरसामान्यव- 5 च्यादिति हेतुरसिद्धः, तथापि तस्येत्यभ्युपगम्यमाने सामान्यादयोऽपि कथं न तद्वन्त इति सामान्यादिवदिति वैधर्म्यनिदर्शनमयुक्तं स्यात् । यदि द्रव्यादावेव समवेतानीत्यती न दोष इत्युष्यते तदा समवायसत्त्वेऽपि यत्र द्रव्ये गुणे कर्मणि च द्रव्यत्वं गुणत्वं कर्मत्वज्ञावान्तर-सामान्यं तत्रैव प्रथिवीत्वादीनि रूपत्वादीनि गमनत्वादीनि च तथाविधानि सामान्यानि समबा-योऽपि तत्रैव, सामान्यवत्तस्य सर्वगतत्वाच द्रव्यादिवत्सामान्यादीन्यप्यन्योन्यसत्तानीति न 10 द्रव्यादे: स्वतः सन्ववाधनमत आशक्का न निवर्त्तते कि द्रव्यादिसम्बन्धात्सत्ता सती कि बा तया द्रव्यादिकं सदिति, तस्मान्न सत्तातस्तन्वादेः सन्त्वं तस्या एवासिद्धत्वात्। अथ प्रस्रक्षादि-प्रमाणसिद्धत्वं सत्तायाः, न च द्रव्यप्रतिभासवेलायां प्रत्यक्षवृद्धौ परिस्फुटरूपेण व्यक्तिविवेकेन सत्ता न प्रतिभातीति वाच्यम् , अनुगताकागस्य व्यावृत्ताकारस्य व प्रत्यक्षानुभवस्य संवेद-नात् , न हि विषयं विना द्र्याकारा बुद्धिर्घटते, अन्यथा नीलादिस्वलक्षणप्रतीतेरपि तथाभावप्रस- 15 क्वादिति, मैवम् , व्यक्तिदर्शनसमये स्वरूपतो बह्मिश्चाकारतया प्रतीतौ जातेरप्रतिभासनात् , न हि घटपटवस्तुद्वयप्रतिभाससमये तदैव तक्क्यवस्थितमृतिर्भिनाऽभिना वा जातिराभाति, तदाकारस्यापरस्य वहित्राह्मतया तत्राप्रतिभासनात् , वहिष्ठीह्मावभासश्च वहिर्थव्यवस्थाकारी, नान्तरावभासम्। घटपटादिषु च प्रतिभाममानेषु केवलं बुद्धिरेव सत् सिद्ति तुल्यतनुराभाति न तु बाह्या जातिर्निमित्तम् । न वा निर्निमित्तता, कासांचिद्वाह्यव्यक्तीनामेव तत्र निमित्तत्वात् । 20 न च व्यक्तीनामनुगताकारबुद्धिनिमित्तत्वे गिरिशिखरादिदशेनेऽपि गौर्गौरिति एकाकाराप्रती-तिर्भवेदिति वाच्यम्, यत्रैव ताहशी बुद्धिरुदेति तासामेव व्यक्तीनां तथाविधबुद्धिजनने सामध्यीवधारणात्, यथाऽऽमलकीफलादिषु यथाविधानमुपभुक्तेषु व्याधिविरतिलक्षणं फलमुपलभ्यत इति नान्येव तद्विधौ समर्थानीत्यवसीयते, व्यक्तिभेदाविशेषेऽपि न पुन-स्रापुषदध्यादीनि । न च मिन्नेषु भावेषु मत् सदिनिमतिरस्ति, तत्र यदेकत्वं सैव जातिरिति 25 वाच्यम् , यतः तर्कत्वं घटपटादिषु किमन्यत् उतानन्यत् , नाद्यस्तस्याप्रतिभासनात् । न द्वितीय:, एकरूपाप्रतिभासनात् न हि घटस्य पटस्य चैकमेव रूपं प्रतिभाति, सन्नी-त्मना प्रतिद्रव्यं भिन्नरूपदर्शनात्, तस्माद्पतीतेरभिन्नापि जातिनीस्ति तस्यादर्शनात्, बुद्धिरूपमप्यपरबुद्धिस्वरूपं नानुगच्छतीति तदपि न सामान्यमित्येकानुगतजातिवादी

मिध्याबाद एव । किन्न मामान्यस्य नानेकव्यक्तिव्यापित्वं केनचिक्तानेन व्यवस्थापियतुं अक्यम् . परोवर्त्तिव्यक्तिप्रतिभासकाले तद्भ्यक्तिसंस्पर्शित्वेनैव जातेः स्फूटमवभासनात् , अपर-क्यक्तीनां तदाऽसिक्रधानात् । तथा च यदेव रूपं यस्याः परिस्फुटदर्शने प्रतिभाति तदेव बस्या युक्तम् दर्शनासंस्पर्शनः स्वरूपस्यासम्भवात्, सम्भवे वा तस्य दृश्यस्वभावाद्रेदः 5 प्रसङ्खात तरेकत्वे सर्वत्र भेदप्रतिष्ठतेरेकरूपं जगत्स्यात् । तस्माइशैनगोचरातीत्त्र व्यक्तय-न्तरसम्बद्धं जातिस्बरूपसप्रतिभासनाद्सत् , प्रतिभासे च तत्सम्बद्धव्यक्तयन्तराणामपि प्रति-भासप्रसङ्घः । न च पुरोवर्त्तिव्यक्तिप्रतिभासकाले व्यक्तयन्तरसम्बद्धजात्यप्रतिभानेऽपि व्यक्तयन्तरवर्शनसमये तद्वतत्वेन जातिभानात्साधारणस्वरूपपरिच्छेदः पश्चात्सम्भवतीत्य-नेकव्यक्तिव्यापिता इति वाच्यम् , व्यक्त्यन्तरदर्शनकालेऽपि तत्सम्बद्धत्वेनैव जातिस्वरूप-10 प्रतिभासनान् । त च प्रस्यभिक्कानार्नेकव्यक्तिसम्बन्धित्वेन ग्रह इति वाच्यम् , प्रत्यभिक्काया अक्षजरवे प्रथमव्यक्तिद्शैनकाल एव समस्तव्यक्तिसम्बद्धजातिस्वरूपपरिच्छेद्प्रसङ्गात । नापि पूर्वदर्शनजनितसंस्कारोद्वोधसञ्जातस्मरणसहकृतमिन्द्रियं तत्वदर्शनं जनयितुमीशम् . तत्सहकुतस्यापीन्द्रियस्यासिक्षहितव्यक्तिप्रतिभामनसामध्येविरहात् , तस्मादनेकव्यक्तिव्यापि-जात्यसिद्धेः सत्तासमबाययोरभावेन सत्ताममबायलक्षणं कार्यत्वमितद्धिमिति स्वरूपामिद्धः 15 कार्यत्वहेतु:। अथ कार्यत्वमभूत्वा भवनरूपम्, तच भूभूधरादे: रचनावच्वेन साध्यते, भूभू-धगार्यः कार्ये रचनावस्थात्, घटादिवद्तः कार्यत्वहेतुर्नामिद्ध इति चेन्न, पूर्ववद्वयव्य-सिद्धाऽऽश्रयासिद्धः, हेतोरसिद्धविशेषणत्वात्र, अवयवमित्रवेशोत्पाद्यत्वं हि रचनावन्त्रं भुभूधरादेः, तत्रावयवमित्रवेशस्य संयोगापरनामः तद्वाहकप्रमाणाभावेन वाधकप्रमाणोपप-केश्रासिद्धिः, निरंतरोत्पन्नवस्तुद्वयप्रतिभासकाले तत्प्रतीतौ वस्तुद्वयव्यतिरेकेणापरस्य 20 संयोगस्य बहिर्प्राह्मरूपतां द्धानस्याप्रतिभामनात्, तदेवमुपलिधलक्षणप्राप्तस्य संयोगस्या-नुपलक्षेरभावः श्राविषाणवत् । न च सयुक्तप्रतीत्यन्यथानुपपस्या तत्सि इसतीति वाच्यम् . निरन्तरावस्थवस्तुद्वयस्यैव तत्र निमित्तःवात् , भवतापि तदवस्थापन्नस्य संयोगजनकत्वेन संयुक्तप्रत्ययहेतुत्वस्य स्वीकारात् संयोगमन्तरेणैव तस्य तद्धेतुत्वसम्भवेऽन्तर्गहोः संयोगस्य निरर्धकत्वात् । न च चैत्रो न कुण्डलीत्यादौ न कुण्डलं चैत्रो वा प्रतिषिध्यते, तयोरन्यत्र 25 सरवात् किन्तु चैत्रकुण्डलसंयोग इति संयोगस्यावइयकत्वमिति बाच्यम् , तत्र चैत्रसम्ब-निधकुण्डलस्यैव निषेधात् न तु संयोगस्य, न च सम्बन्धव्यतिरेकेण चैत्रस्य कुण्डलसम्ब-न्धानुपपत्तिरिति वक्तव्यम् , यतः स सम्बन्धः किमसम्बन्धिनोक्त सम्बन्धिनोर्नाद्यः हिम-बद्धिन्ध्ययोरिवासम्बन्धिनोः सम्बन्धानुपपत्तेः, असम्बन्धिनोर्भिन्नेन सम्बन्धेन तद्भिन्नस-क्वन्धित्वविधानासम्भवाव, विरुद्धधर्माध्वासेन भेवात् । न वा भिन्नसम्बन्धित्वविधानम् .

तत्सद्भावेऽपि स्वरूपतस्तयोरसम्बन्धित्वप्रसङ्गातः, भिन्नस्य तत्कृतोपकारमन्तरेण तत्सम्ब-निधत्वायोगात् . ततोऽपरोपकारकल्पनेऽनवम्यापत्तः । न द्वितीयः, सम्बन्धकल्पनावैयध्यीत् . विनेव सम्बन्धं तयोः स्वत एव सम्बन्धिक्रपत्वात् । तस्मादेकसामग्रवधीनविशिष्टोत्पत्तिमस्प-दार्थञ्यतिरेकेण नापरः संयोगः, तस्य बाधकप्रमाणविषयत्वात , साधकप्रमाणाभावाब, असे रचनावस्वादित्यत्र विशेषणस्य रचनालक्षणसंयोगविशेषस्यागिद्धा तद्विशिष्टस्यापि हेतोर- 5 सिद्धिरिति स्वरूपासिद्धत्वम् । न च बौद्धैः प्रथिव्यादौ कार्यत्वस्य स्वीकाराम्न तैरसिद्धता हेतो-रुद्भावनीयेति वाच्यम् , तत्र कार्यत्वस्य प्रसिद्धत्वेऽपि बृद्धिमत्कारणत्वेन व्याप्तस्य कार्य-त्वस्यासिद्धत्वात् , योष्टशं हि देवकुलादिषु कार्यत्वमन्वयव्यतिरेकाभ्यां बुद्धिमत्पूर्वकत्वेन व्याप्तमुपलब्धं, यद्क्रियाद्शिनोऽपि जीर्णदेवकुलादावुपलभ्यमानं लौकिकपरीक्षकादेः तत्र कृत-बुद्धिमुत्पादयति तादशस्य कार्यत्वस्य क्षित्यादावनुपलक्षेरसिद्धः कार्यत्वलक्षणो हेतुः, उपलम्भे 10 वा तत्र ततो जीर्णदेवकुलादिष्विवाकियादिर्शिनोऽपि कृतवृद्धिः स्यात् । तथा च यद्बद्धिमत्का-रणरवेन व्याप्तं देवकुछादौ कार्यत्वं प्रमाणनः प्रसिद्धं तश्च क्षित्यादाविसिद्धं, यश्च क्षित्यादौ कार्यत्वमात्रं हेतुत्वेनोपन्यस्यमानं सिद्धं तत्माध्यविपर्यये वाधकप्रमाणाभावात्सन्दिग्धव्यति-रेकिरवेनानैकान्तिकमिति न ततोऽभिमतसाध्यसिद्धिः । किञ्च क्षित्यादेः कि व्यापकनित्यैक-बुद्धिमत्कारणमभिष्रेतं कि वा बुद्धिमत्कारणमात्रम्, न प्रथमः, दृष्टान्तस्य साध्यविकल्लान्, 15 तत्र तत्पूर्वकरवेन कार्यत्वस्यानिश्चयान् , हेतोविरुद्धत्वाच, अनित्याव्यापकानेकबुद्ध्याधारकर्त्त-पूर्वकत्वेन व्याप्तस्य कार्यत्वस्य घटादौ निश्चयात् । नान्त्यः, नित्यव्यापकैक बुद्धाधारकर्त्ते-पूर्वकत्वलक्षणस्य विशेषस्यासिद्ध्यश्वगासिद्धेः । न च बुद्धिमत्कारणत्वसामान्यमेव साध्यते तच पक्षधर्मताबलाद्विशिष्टविशेषाधारं मिद्धाति निर्विशेषस्य मामान्यस्यासम्भवात्, अनि-त्यज्ञानवतद्दशरीरिणः क्षित्यादिविनिर्माणसामध्यैरहितत्वेन घटादावुपलब्धस्य विशेषस्य 20 बुद्धिमत्कारणत्वसामान्याधारस्य तन्नासम्भवादिति वाच्यम् , तथापि क्षित्यादौ बुद्धिमत्का-रणत्वस्यासिद्धेः घटादौ सामान्याश्रयत्वेन प्रसिद्धाया व्यक्तेः क्षित्यादावसम्भवात् विवक्षितः सामान्याश्रयत्वे रान्यस्या व्यक्तरप्रसिद्धत्वात् निराधारस्य सामान्यस्यासन्भवाश्च । न चाकु-

१ अयम्भावः प्रतिबन्धप्रहणं हाध्यक्षेण, तच कार्यजातिविशेषप्रतिबद्धम् कार्यजातिमेदे प्रवृत्तस्यापि प्रत्य-क्षस्य कार्यमाश्रविषयकत्वं कारणेऽपि प्रवर्त्तमानेन तेन कारणमात्रस्यैव व्यापकत्या निध्यनाद्धिमत्कारण एव तद्द-सिद्धे । एवच कार्यजानीनामत्यन्तविस्रक्षणानामानन्त्यात् प्रतिजातिमेदं व्याप्तिप्रहणापेक्षणान् यावजातिकं कार्य युद्धिमत्पूर्वकं परिच्छिणं तथाविध कार्यमेव बुद्धिमत्पूर्वकत्त्व गाध्यति । ताहकी कार्यजानिश्च यद्शेनादिकया-दिशेनोऽपि कृतयुद्धिस्देति सा, इथल कृतिन्दादिस्यभावसाम्ययुद्धिः तद्भावाच क्षित्यादेरत्यन्तविजातीयतया तक्ष्याप्तकार्यत्वस्यासिद्धः, तद्दनकार्यत्वे वा न बुद्धिमत्पूर्वकत्वावनाभावसिद्धिरिति ॥

ष्टोत्पन्नैः स्थावगदिभिन् व्यभिचारो व्याध्यभावी वा, साध्याभावे हेतुर्वर्त्तमानो व्यभिचार्च्यु-च्यते, तेषु तु कर्त्रमह्णं न कर्त्रभावनिश्चय इति वाच्यम् , सर्वप्रमाणाविषयत्वेन कर्त्रभावनि-अयात्, तथात्वेऽपि यदि न निश्चयस्तर्हि गगनादौ रूपाद्यभावनिश्चयो मा भूत्, न वाकुष्टजातेषु स्थाबरादिषु न कर्तुरमहणेन प्रतिक्षेपः कर्तुं शक्यः अनुपल्लिधलक्षणप्राप्तत्वादृदृष्ट्वत्, 5 न च सर्वा कारणसामद्रयुपलिधलक्षणप्राप्तित वाच्यम , शरीरमम्बन्धरहितस्य मुक्तात्मन इव जगत्कर्तृत्वातुपपत्तेः। न च मुक्तात्मनोऽकर्तृत्वं झानप्रयत्निकीषीममवायाभावात् न तु शरीरसम्बन्धाभावादिति वाच्यम् , ज्ञानादिसमवायस्य कर्नुत्वेनाभ्युपगतस्यान्योऽन्याश्रयात्त-त्राप्यसिद्धेः, मिद्धे हि सकलजगदुपाद।नाद्यभिक्षत्वे सकलजगत्कर्तृत्वसिद्धिः तत्सिद्धौ च तस्य तद्भिज्ञत्विमिद्धिरित्यन्योन्याश्रयः, तस्मान्छरीरसम्बन्धादेव तस्य जगत्कर्तृत्वमभ्युप-10 गन्तव्यं कुलालस्येव घटकर्मुत्वम् , ततश्च कथं न तस्योपलब्धिलक्षणप्राप्तता, अनः स्थावरेषु नस्यानुपरुम्भादभाविमद्धौ कार्यत्वं हेतुरुर्यभिचार्येव । न च तच्छरीरमदृज्यमिति वाच्यम् , थस्मिन सतीरं स्थावरादिकं जानमिति अन्वयप्रतिपस्यमावेऽपि यथान्यकारणसङ्गावेऽपी-न्द्रियस्यातीन्द्रियस्याभावे न भवति रूपादिश्चानं तथा प्रथिव्यादिकारणसाकन्येऽपि तच्छगीरविग्हे तत्स्थावगदिकार्यं नोपजायत इति व्यतिरेका प्रतीतिः स्यान, न च 15 भवति तथा। न च तच्छरीरं नियमेन सिन्निहितमतो न तथा प्रतीतिरिति वक्तव्यम, त्रिलोकाधिकरणेषु युगपद्भाविषु पदार्थेषु मावयवस्य मूर्त्तस्यैकस्य तच्छरीरस्य युगपद्भ्यात्य-सम्भवात्, अमुर्त्तस्व च निरंशप्रमङ्गनाकाशमेव तच्छरीरमिति बाच्यम्, तस्य तच्छरीरत्वे-नाद्याप्यमिद्धःयात । नापि कार्यस्य शरीरेण मह व्यभिचारः स्वशरीरावयवानां प्रवृत्तिनिवृ-स्योर्विनापि इारीगन्तरं करणादिति वक्कव्यम् , तत्रापि झगीरसम्बन्धव्यतिरेकेण चेतनस्य कार्यनिर्वेत्तंकत्वादर्शनात , शरीररहितम्यापि कर्नृत्वे मुक्तस्यापि शरीरमन्तरेण झानसम-वायिकारणत्वकरुपनापत्तेः, तथात्वे च ज्ञानादिगुणरहितात्मस्वरूपावस्थितिलक्षणमुक्त्यस-म्भवेन तद्रथमीश्वगराधनस्यासंगतिप्रमङ्गः, व्यतिरेकमात्राद्यि नेश्वरस्य कारणनासिद्धिः तस्य नित्यच्यापकतया व्यनिरेकासम्भवादतो न व्याप्तिमिद्धिः कार्यत्वहेतोः । तथा बाधितोऽपि हेतुः, तदभावग्राहकानुमानस्य सत्त्वात । यद्धि यस्यान्वयव्यतिरेकौ नानुविधन तम्र तत्का-25 रणम्, यथा पटादयो न कुलालकारणाः, नानुविद्धति चाङ्करादयो बुद्धिमत्कारणान्वय-व्यतिरेकाविति व्यापकानुँपलव्यः, यश्च यत्कारणं तत्तस्यान्वयव्यतिरेकावनुविधत्ते यथा घटादिः कुलालम्य । न चोपलब्धिमत्कारणसिक्रधाने प्रागनुपलब्धस्याङ्करादेक्पलम्भस्तदभावे

१ अत्र हि प्रतिपेष्य बुद्धिमत्कारण तक्षापक अङ्गुरादेर्बुद्धिमत्भारणान्वयन्यतिरेकानुविधानं तस्यानुपलन्यसारकारणत्वामार विद्यानीति तात्पर्यम् ॥

चापरकारणसाकस्येऽपि तस्यानुपलम्भ इत्यन्वयव्यतिरेकानुविधानमङ्करादिकार्याणाम् । न चैयं व्यापकानुपलव्धिरेव बुद्धिमत्कारणानुमानेन बाध्यत इति वाच्यम्, लोहलेख्यं वर्जं पार्थिवत्वात् काष्टविद्त्यनुमानेन तस्य तद्वेख्यत्वग्राहकप्रत्यक्षस्य बाधितत्वापत्तः। न च पार्थिवत्वानुमानमामास इति वाच्यम, प्रत्यक्षवाधितविषयत्वे सति तद्वुमानस्याः भासत्वम् तस्याभासत्वे च प्रत्यक्षमनाधितविषयत्वेनानामासमिति तद्वाधकं भवेदित्य- 5 न्योऽन्याश्रयात् । न च प्रत्यक्षस्य स्वपरिच्छेद्याव्यभिचारादनाभासःवमतो न दोष इति बाच्यम् , अनुमाबस्यापि स्वसाध्याव्यभिचारादेवानाभामत्वात् । न वाबाधितविषयत्वे सति तस्य स्वसाध्याध्यभिचारित्वं परिसमाप्यत इति वाच्यम्, अवाधितविषयत्वस्यैव निश्चेतुमश्रक्यत्वेन कविद्पि स्वसाध्याव्यभिचारित्वस्याप्रमिद्धिप्रसङ्गात् । न हि बाधानुपलम्भाद्वाधाभावः, तस्य विद्यमानबाधकेष्वप्यनुत्पन्नबाधकप्रतिपत्तिषु भावान् । 10 न चै यत्र बाधकमस्ति तत्र प्राक्तदतुपलम्भेऽपि उत्तरकालं नियमेन तदुपलब्धः, यत्र तु तन्नोपलभ्यते तत्र न तत्सद्भाव इति बाच्यम्, अवीग्ह्या तदनुपलम्भमात्रेण नात्र कदाचनापि वाधकोपलब्धिरिति झातुमशक्यत्वात्, स्वसम्बन्धिनोऽनुपलम्भम्यानैकाः न्तिकत्वात्, सर्वसम्बन्धिनोऽसिद्धत्वात् । नापि बाधकाभावोऽभावनाहिप्रमाणावसेयः, पक्षधर्मत्वादिवत् । 15 तस्य प्रमाणत्वासम्भवात् । न चाज्ञातः मोऽनुमानाङ्गम्, न च स्वसाध्याव्यभिचारित्वनिश्चयादेव वाधकाभावनिश्चयः, तन्निश्चयमन्तरेण त्वद्भि-प्रायेण स्वमाध्याव्यभिचारित्वस्थापरिममाप्तत्वेन निश्चयायोगात् । तस्मात् पक्षधर्मत्वान्वय-व्यतिरेकनिश्चयलक्षणस्वमाध्याविनाभावित्वस्य श्रकुतानुमानेऽपि सद्भावात् तस्यापि तदाभासत्वम् । यदि विपर्यये बाधकश्रमाणाभावात् पार्थिवत्वातुमानस्य नान्तर्व्या-मिरिति तदाभासत्वमिति चेत्तर्हि कार्यत्वानुमानेऽपि विपर्यये बाधकप्रमाणाभावात् व्याप्य- 20 भावतस्तदाभासत्विमिति न व्यापकानुपलव्यिविषयबाधकत्वम् । तदेवं स्वमाह्याव्यभि-चारस्येव सर्वत्र प्रामाण्यनिबन्धनतया ज्यापकानुपलब्धौ तस्य प्रमाणनिश्चितस्य पश्चधर्मेन स्वान्वयव्यतिरेकस्वरूपस्य सत्त्वात्त्रथाविधाया एव च तस्याः स्वसाध्यप्रतिपादकत्वेन प्रामार्ण्यं न तु बुद्धिमत्कारणानुमानस्य, स्वसाध्याव्यभिचाराभावादिति । न च व्यापकानुपः लब्धाविष पक्षधमत्वाऽन्वयव्यतिरेकनिश्चयस्य स्वमाध्याव्यभिचारित्वनिश्चयलक्षणस्याभाव 25 इति वाच्यम्, विपक्षे बाधकप्रमाणसद्भावान् तत्रान्वयव्यतिरेकयोरवगमान्, तत्कारणेषु हि कुम्भादिषु तदन्वयव्यतिरेकानुविधानस्योपलब्धिः तद्नुपलब्धेबीधकं प्रमाणम् । अथवा तत्कारणत्वं तद्व्वयव्यतिरेकानुविधानेन व्याप्तम्, तद्भावेऽपि भवतस्तत्कारणत्वे सर्वे सर्वस्य कार्यं कारणञ्ज स्यात्, तत्रश्च न कचित्कार्यकारणभावव्यवस्था स्यात्, अनस्तद्व्यवस्था-

मिच्छता तदभावे कार्यकारणभावो नाभ्युपगन्तव्य इत्यन्वयव्यतिरेकामुविधानेन कार्यकारण-भावो व्याप्तः. स यत्रोपलभ्यते तत्रान्वयव्यतिरेकानुविधानसंनिधापनेन तद्भावं बाधत इत्यनुमानसिद्धो व्यतिरेकः, तत्मिद्धेश्चान्वयोऽपि मिद्धः, तथाहि य एव सर्वत्र साध्याभावे साधनाभावलक्षणो व्यतिरेकः स एव साधनसद्भावेऽवश्यन्तया साध्यसद्भावस्वरूपोऽन्वय 5 इति व्यापकानुपलब्धेः पक्षधर्मत्वान्वयव्यतिरेकलक्षणः माध्याव्यभिचारः प्रमाणतः सिद्धः. न चैवं कार्यत्वादेरयमविनाभावः सम्भवति, पक्षव्यापकत्वे सत्यन्वयव्यतिरेकयोरभाव-स्य विषयेये वाधकप्रमाणाभावतः प्रतिपादितत्वान् । तन्वादीनाञ्च बुद्धिमत्कारणत्वे सा-ध्ये तद्विपर्ययोऽबुद्धिमत्कारणाः परमाण्वाद्यः, न च तेभ्यो बुद्धिमत्कारणव्यावृत्तिनि-मित्तकार्यत्वनिवृत्तिप्रतिपादकं प्रमाणं प्रवर्तते अवयविनी भिन्नस्याभावेन विशिष्टावस्था-10 प्राप्तपरमाणुरूपत्वात् । न च तेभ्यः कार्येत्वव्यावृत्तिः प्रत्यक्षतः सिद्धाः बुद्धिमत्कारण-निमित्तकार्यस्वप्राहकःवेन प्रत्यक्षस्य प्रत्यक्षानुपलम्भशब्दवाच्यस्य नत्राप्रवृत्तेः, पर्माण्व-न्तरासंसृष्टपरमाणुनाञ्च प्रत्यक्षबुद्धावप्रतिभासनाञ्च ततः साध्यव्यावृत्तिप्रयुक्ता साधनव्याः वृत्तिप्रतिपत्तिः । नाष्यबुद्धिमत्कारणेषु कार्यत्वादेरदर्शनान् माकल्येन ततो व्यतिरेक-सिद्धिः. स्वसम्बन्धिनोऽदर्शनस्य परचेतोष्ट्रतिविशेपैरनेकान्तिकत्वात मर्वमम्बन्धिनोऽ-15 सिद्धत्वाम ततो विपक्षाद्धेतोर्व्याच्या व्यतिरेकसिद्धिः । नापि परमाण्वादीनामनुमाना-नित्यत्विमद्भेरकार्यत्वस्य कार्यत्वविकद्धस्य तेषु सद्भावात्ततो व्यावर्त्तमानः कार्यत्वलक्षणी हेतुर्युद्धिमत्कारणत्वेनान्विनः सिद्ध्यति, कार्यत्वस्थायुद्धिमत्कारणत्वेन विरोधासिद्धरङ्करा-दिष्वबुद्धिमत्कारणनिष्पाद्येष्वपि तस्य सम्भवान् । न च कार्यत्वमकृतकत्वादेव नित्येभ्यो व्यावृत्तं, अङ्करादीनाञ्चीत्पत्तिमतां बुद्धिमत्कारणपूर्वेकत्वेन पश्चीक्रतत्वाम तैहेंनोव्यीभ-20 चार इति बाच्यम् , पश्चीकरणमात्रादेवाबुद्धिमःकारणत्वामावस्य तेष्वसिद्धेः, तथाभ्युपगमे वा पक्षीकरणादेव साध्यसिद्धेहेंतुपादानवैयध्यीत । तभ्मात्साकल्येन व्यतिरेकासिद्ध्या साकस्येनान्वयासिछेनै कार्यत्वं हेतुः प्रकृतसाध्यमाधनसमर्थः। न च सर्वोनुमानेष्वेष दोषस्तुल्य इति वक्कन्यम् , अन्यत्र विपर्यये बाधकप्रमाणबलादन्वयन्यतिरेकसिद्धेः, प्रकृते तु तद्भावात । किक्केश्वरस्य शरीरसम्बन्धाभावेऽपि श्वित्यादिकार्यकर्तृत्वे कर्तुत्वं ज्ञानचि-25 कीर्षाप्रयस्तानां समवायह्रपं वक्तव्यम्, तत्र मम्भवति ममवायस्य निषिद्धत्वात्, कुलाखादौ शरीरसम्बन्धव्यतिरेकेणान्यस्य कर्तृत्वस्यानुपलम्भान् , तथा चेश्वरेऽपि तदेव कर्तृत्वं कल्प-नीयं दृष्टानुसारित्वान् कल्पनायाः । न हि शरीरव्यतिरेकेण ज्ञानचिकीर्षाप्रयत्नानां सद्भावः कविदुपलब्ध इति नेश्वरेऽपि तदभावेऽमावभ्युपगन्तव्यः । ज्ञानासुत्पत्तौ हि ममवाविकारण-मात्मा, आत्ममनः संयोगोऽलमवायिकारणं, अरीरादि निमित्तकारणम्, न च कारणत्रया-

भावे भवद्भिः कार्योत्पत्तिरभ्युपगम्यते, न चासमवायिकारणात्ममनःसंयोगादिसद्भाव ईश्वरेऽ भ्युपगत इति न झानादेरपि तत्र भावः । न चासमवायिकारणादेरभावेऽपि तत्र झानमुत्पद्यत इति वक्तव्यम्, तथा सति निमिक्तकारणव्यतिरेकेणापि क्षित्यादेकत्पक्तिप्रमङ्गात्। तज्ज्ञाना-दीनाख्य नित्यत्वे नित्यमङ्करादिकार्योत्पत्तिप्रसङ्गः । न च सर्वदा न महकारिणां सिन्निधान मतो न दोष इति वक्तव्यम्, नेषामपि तज्ज्ञानायत्तजन्मतया सर्वदा मिन्नधानात्, नित्यज्ञा- 5 नादीनामेव कारणसम्भवे तदाधारेश्वरकल्पनावयर्थ्यप्रसङ्गास, न चानाश्रितस्य ज्ञानादेः सम्भवोऽतस्तदात्मा कल्प्यत इति चेन्न, तदात्मनोऽप्यनाश्रितस्याप्यसम्भवेनापरापराश्रयकल्प-नाप्रसङ्गात् । न च तस्यात्मनो द्रव्यत्वेनानाश्रितम्यापि सम्भव इति वाच्यम् , गुणाश्रित-स्येव द्रव्यत्वेन बुद्धादेर्गुणत्वासिक्धेः, तत्ममवेतत्वानिश्चयात्, इदमत्र समवेतमिती-श्वरप्रतीतेरयोगात्तेनात्मनो ज्ञानस्य चाप्रहणात् । न वा तज्ज्ञानं स्वं स्वधारक्का- 10 त्मानं वेत्ति, अस्वसविदितत्वाभ्युपगमात् । न चापरं माहकं नित्यं झानं तस्येश्वरस्य मम्भवति, येनेकेन सकलपदार्थजातमपरेण च तज्ज्ञानमवगमयतीति स्यात्, एकदा याव-हृव्यभाविमजातीयगुणद्वयस्यान्यत्रानुपलब्धेः, ज्ञानद्वयाङ्गीकारेऽपि ज्ञानस्य स्वामाहकत्वेन स्वाधारस्य स्वमहचारिझानम्यान्यस्य गोचरम्य वा प्राहकत्वासम्भवः, यद्धि स्वप्रहणविधुरं तन्नान्यप्राह्कं, यथा घटादि, खप्रहणविधुरस्त प्रकृतं ज्ञानीमिति। तस्मान तत्समवेतरवेन 15 बुद्धर्गुणत्वं नापि तदाधारस्य द्रव्यत्वं सिद्ध्यति, एवज्र शरीरसम्बन्धस्यंव कुम्भकारादौ कर्तृ-त्वच्यापकत्वेन प्रतीतेस्तद्भावे कर्नुत्वश्यापि व्याप्यश्याभावप्रसङ्गः. कर्नुत्वं हि कचित्करादि-व्यापारेण कारणप्रयोक्तृत्वलक्षण यथा कुम्भकारस्य दण्डादिकारणप्रयोक्तृत्वम् । अपरं बाग्व्यापारेण यथा स्वामिनः कर्मकरादिशयोक्तःवस्वरूपम्, अन्यव प्रयत्नव्यापारेण यथा जामतः स्वशरीरावयवप्ररकत्वस्वभावम् , किञ्चित्र निद्रामदप्रमाद्विशेषेण तास्वादिकरादि 💥 प्रेरकत्वम् । अतः सर्वथा अरीरमम्बन्ध एव कर्तुत्वस्य व्यापकः, म यदीश्वराशिवर्त्तते तर्हि स्वव्याप्यं कर्नुत्वमप्यादाय निवर्तते, इति न तस्य कर्नृत्वमभ्युपगन्तव्यमिनि प्रमङ्गः। अथ तस्य जगत्कर्त्तत्वमभ्युपगम्यते चेत्तदा शरीरसम्बन्धः कर्त्तत्वच्यापकोऽभ्युपगन्तव्यः इति प्रसङ्गविपर्ययः, न हि कारकशक्तिपरिज्ञानलक्षणं तस्य कर्नृत्वम् , येन प्रसङ्गविपर्ययो-व्यक्तिसद्धरभावः स्यात् , कुम्भकारादौ मृत्यिण्डादिकारकशक्तिपरिज्ञानेऽपि शरीरव्यापारा- 25 भावे घटादिकार्यकर्नृत्वादर्शनात् , सुप्तप्रमत्तादौ च ताल्वादिकारणपरिक्रानाभावेऽपि तक्न्या-पारे प्रयत्नस्थणे सति तत्प्रेरणाकार्यदर्शनात् । किन्न मुमुक्षुभिः सर्वेद्यत्वेन विशिष्टधर्मीधर्मी-द्यपदेशकर्सेश्वर उपास्यः अन्यथाऽह्रोपदेशानुष्ठाने विप्रलम्भशंकया प्रवृत्तिनै स्यात् । तस्य सर्वज्ञत्वे सत्यपि शरीराभावे वकामावादुपदेष्टृत्वासम्भवेन तदुपदेशस्य तत्कृतत्वेन प्रामा-

15

ण्यसिद्धिनं स्थात्, तथा च मुमुक्षूणां तत्र प्रवृत्तिनं भवेदेवातस्तस्योपदेशकत्वेऽवद्यं शरीर-सम्बन्धो वक्तव्यः व्याप्याभ्युपगमस्य व्यापकाभ्युपगमनान्तरीयकत्वात्, शरीरसम्बन्धा-भावे च व्याप्यस्याप्युपदेशकत्वस्याभावः इति प्रसङ्गविपर्ययौ, व्याप्यव्यापकभावप्रसा-धक्क प्रमाणं प्रत्यक्षानुपत्तम्भशब्दबाच्यं कार्यकारणभावप्रसाधकं प्रत्यक्षमेव, ताल्वादि-व्यापाराभावेऽप्युपदेशस्य सद्भावे तस्य तद्धेतुकत्वासम्भवात् । ततो न शरीराभावे ईशस्य कर्तृत्वम्, तेन शरीरमनःसम्बन्धाभावे प्रयत्नबुद्धादेरमावादीश्वरसत्तैवासिद्धा, तदेवमीश्वर-कर्तृत्वसाधकस्य तक्षित्यत्वादिधर्मसाधकस्य च प्रमाणस्याभावात् क्षेशकर्मविपाकाशयैरपरामृष्टः पुरुषविशेष ईश्वर इत्याद्यसिद्धमेव । तस्माद्भवहेतुरागादिजयात् शामनप्रणेतारो जिनाः सिद्धाः, अतः सुव्यवस्थितं भवजिनानां शासनमिति दिक् ॥

10 इति तपोगच्छनभोमणिश्रीमद्विजयानन्दस्रीश्वरपट्टालङ्कारश्रीमद्विजय-कमलस्रीश्वरचरणनलिनविन्यस्तभक्तिभरेण तत्पट्टघरेण विजय-लब्धिस्रिणा सङ्गलितस्य सम्मतितस्वसोपानस्य ईश्वर-कर्त्तृत्वभक्को नाम षष्ठं सोपानम् ॥

## अथारमविभुत्वनिराकरणम् ।

स्थानमनुपममुखमुपगतानामित्यनेन नवानां बुद्धादिविशेषगुणानामात्यन्तिकः श्रय आत्मनो मुक्तिरित मनस्य व्यवच्छेदः । ननु विभुत्याऽऽत्मनो विशिष्टस्थानप्राप्तिहेतुगत्य-भावेन कथमनुपममुखं स्थानमुपगतानामिति युज्यतं, मुख्यस्थापि कम्भ्रथेन शरीरमनःसंयो-गाभावाक्रिमित्तभूतासमबायिकारणाभावेन मुक्तात्मसूत्पस्यसम्भवान्, नित्यस्य वावेषयिकस्य युख्यस्यानुपल्यभेनासस्वान्, आत्मनो विभुत्वक्र नित्यत्वे सत्यस्मदाशुपलभ्यमानगुणाधि-ष्ठानत्वाद्गगनादेरिव सिद्धम्, न च बुद्धेर्गुणत्वासिद्धाः हेतुविशेपणासिद्धिरिति वाच्यम्, प्रतिषिध्यमानद्रव्यक्षमेखभावे मति सत्तासम्बन्धित्वात्तत्तिसद्धः, बुद्धिर्व सामान्यविशेषवस्वे सत्येकेन्द्रियप्रत्यश्चत्वात् कृपादिवत् सामान्यविशेषवस्त्वे सत्यगुणवस्त्रे च सति अचाश्चय-प्रत्यक्षत्वात् शव्दवदेकद्रव्या, एकद्रव्यत्वाक् कृपादिवद्गव्यं न भवति, संयोगविभागाकारण-स्वक्षत्वात् शव्दवदेकद्रव्या, एकद्रव्यत्वाक् कृपादिवद्गव्यं न भवति, संयोगविभागाकारण-साधकहेतोरसिद्धता । बुद्धरस्मदाश्चपलभ्यमानत्वक्च तदेकार्थसमवेतानन्तरक्कानप्रत्यक्षत्वान् कासिद्धम्, अकार्यत्वादाकाशवदात्मनो नित्यत्वमपि सिद्धम् । न वा विभुत्वसाधकस्य हेतो-रक्तकालं, विपक्षेऽस्याप्रवृत्तेः । नापि विकद्धः विभुत्यकाश्चे वृत्त्यपलस्मान् । नापि

बाधितविषयः, प्रत्यक्षागमयोरस्याविभुत्वप्रदर्शकयोरसम्भवात् । नापि प्रकरणसमः, तथा-विषहेत्वन्तरस्याभावात्, तस्मात्सकल्होषरहितादतो हेतोर्विभुत्वसिद्धिरिति मैत्रम्, सत्ताया असिद्धा बुद्धेर्गुणत्वासिद्धौ तद्धिष्ठानत्वलक्षणहेर्त्वसिद्धः, आत्मनो बुद्धिर्भिन्नत्वे समवायस्य सद्भावेऽसद्भावे वा तस्या आत्मगुणत्ववदन्यगुणत्वप्रतिवेधामम्भवेन तस्यैव गुणोऽसावि-त्यसिद्धेश्व । न चात्मसङ्कावे भावात्तस्यास्तत्कार्यतया तद्वुणत्विमिति वक्तुं युक्तम्, आकाश- ५ सद्भावेऽपि तस्या भावात्तत्कार्थत्वेन तद्भणत्वप्रसक्तेः, आत्माभावेऽभावात्तस्यास्तत्कार्थनया तथात्वमित्यपि न सम्यक्, आत्मनो नित्यत्वेन व्यापित्वेन च तदभावासम्भवात् । अथात्म-न्येव तस्याः प्रतीतेस्तद्भुणत्वमिति चेन्न, आत्मनः स्वसंविदितत्वानभ्युपगमेन स्वस्मिन् बुद्धेः प्रत्ययासम्भवात्, ज्ञानान्तरप्रत्यक्षत्वे विवादाच । स्वसंविदिनत्वानभ्युपगमादेव च स्वात्यात आत्मञ्यवस्थितत्वेन बुद्धा प्रहीतुमशक्यत्वात, बुद्धान्तरप्राह्यत्वस्य चासंभवान, 10 बुद्धेरात्माञ्यनिरेके तु आत्मन इव तस्यापि द्रव्यत्वेन प्रतिषिध्यमानद्रव्यत्वे सतीति हेतुविशेषणासिद्धिः, इतरेतराश्रयश्च बुद्धेर्गुणत्वसिद्धौ निराधारगुणामम्भवेन तदाधारस्या-त्मनो द्रव्यत्वसिद्धिः, तत्सिद्धौ च द्रव्यप्रतिषेधेन तदाश्रितत्वाद्वद्धेर्गुणत्वसिद्धिरिति । किन्न यचारमाऽप्रत्यक्षो बुद्धिश्च तद्गुणस्तदाऽस्मदाशुपलभ्यमानत्वं विरुद्धम्, अत्यन्तपरोक्ष्रगुणि-गुणानामस्मदाद्यप्रत्यक्षताच्याप्यत्वस्य परमाणुरूपादौ निश्चितत्वात् । न च बायुरपर्शेन 15 व्यभिचारः, वायोः कथक्कित्तद्व्यितरेकेण तद्वत् प्रत्यक्षत्वात् । बुद्धिश्च यद्यस्मदादिप्रत्यक्ष-विषया तर्हि तस्या अत्यन्तपराक्षात्मविभुद्रव्यविशेषगुणिगुणत्वं विकद्धं स्यात् , घटरूपादाव-स्मदादिप्रत्यक्षत्वस्यात्यन्तपरोक्षगुणिगुणत्त्राभावव्याप्यत्वनिश्चयात् । अतो बुद्धिर्येशस्मदादि-प्रत्यक्षविषया न तक्षंत्यन्तरोक्षात्मविद्येगुणरूपा, तथाभूता यदि न तक्षंत्मदादिप्रत्यक्षवि-षयेति अस्मदाद्युपलभ्यमानत्वलक्षणं हेतुविशेषणमसिद्धम् । आस्मा प्रत्यक्षविषयो नात 20 उक्तदोष इति चेत्तर्हि तस्य हर्षविषादाद्यनेकविवर्त्तात्मकस्य देहमात्रव्यापकस्य स्वसंवेदन-प्रत्यक्षसिद्धतयाऽनुमानतो विभुत्वसाधनमसङ्गतं स्यात् । पक्षधमैताविशिष्टहेतुसद्भावमात्रेण विभुत्वाभ्युपगमे पकान्येतानि फलानि, एकशास्ताप्रभवत्वान्, उपभुक्कफलवदित्यप्यनुमानं भवेत्, न चास्य प्रत्यक्षवाधा, प्रकृतेऽपि समानत्वात्, अनुमानस्य प्रत्यक्षपूर्वकत्वाभ्युपगमात्र नानुमानेन स्वसंवेदनलक्षणप्रत्यक्षस्य वाधितत्वम् , तथाविधप्रत्यक्षस्यापामाण्यसाधकस्याप- 25 रस्य कस्यचिद्भावाच । तदेवं बुद्धिलक्षणो गुणो यद्यस्मदाशुपलभ्यम्तदा हेतोः कालात्ययापदि-ष्टता, यदि चानुपलभ्यः तर्हि विशेषणासिद्धत्वम् । तथा व्यभिचारश्च परमाणूनां नित्यत्वे सत्यस्मदाद्यपरुभ्यमानपाकजगुणाधिष्ठानत्वेऽपि विभुत्वाभावात् । न च परमाणुपाकज-गुणा अप्रत्यक्षा इति वक्तव्यम् , तथा सति कार्यत्वेन बुद्धिमत्कारणत्वे साध्ये व्याप्तिप्रहणा-

सम्भवात् , तेऽपि हि कार्यत्वेनाभिमताः, तेषाञ्च व्याप्तिकानेनाविषयीकरणे कथं बुद्धिमत्का-रणस्वेन व्याप्रिसिद्धिभवेत तथा च कार्यत्वं हेत्रेरीरेव शक्कितव्यभिचारी स्यात्। तत्र च व्यक्षिचारवारणाय यदि नित्यत्वे सत्यश्मदाविवाह्येन्द्रियोपरुभ्यमानगुणाः धिष्ठानत्वावित्युच्यतं तर्हि तस्य बुद्धावभावेन हेतीर्विशेषणासिद्धत्वं स्यात् । एवमा-5 काजलक्षणो रष्टान्तो हेतुमाध्यविकलः, तयोसात्रासिद्धेः। न च तेनैव हेतुनाऽऽत्मरष्टा-न्तेन ज्ञब्दाधिकरणस्य तस्य विभुत्वसिद्धा न साध्यविकलता, अस्मदाद्युपळभ्यमान-भन्दलक्षणगुणाधिष्ठानत्वस्य तत्र सिद्धत्वाच न साधनविकलतेनि वाच्यम्, इतरेतराश्रय-प्रमङ्गात्, सिद्धे श्वात्मनो विभुत्वे तदृष्टान्तेनाकाशस्य विभुत्वसिद्धिः, तत्सिद्धेश्चात्मनो विभुत्वसिद्धिरिति । तथा अब्दरय गुणत्वमध्यसिद्धम्, न च प्रतिपिध्यमानद्रव्यकमैत्वे सित 10 सत्तामम्बन्धित्वात्तस्य गुणत्वं मिद्ध्यतीति वान्त्रम्, सत्तायास्तत्सम्बन्धस्य समवायस्य चा-भावेन विशेष्यासिद्धेः शब्दस्य द्रव्यत्वेन विशेषणासिद्धेश्च । यद्धि क्रियावसद्भव्यं दृष्टं यथा शरादि:, क्रियाबांश्च शब्दस्तस्माद्भव्यम्, निष्क्रियत्वे तु तस्य श्रीत्रेण सह सम्ब-न्धाभावात्ततो प्रहणं न स्थात् , तथापि तस्य बाहकत्वेऽप्राप्यकारित्वापितः स्यात् । तत्स-म्बन्धकल्पनास दोष इति चेत्तर्हि अब्दरेशं गत्वा यदि श्रोत्रमिमम्बध्यते तदा श्रोत्रस्य स्था-15 दृष्टाभिसंस्कृतकर्णशष्क्रस्यवरुद्धाकाशरूपस्यं न स्यात्, आकाशस्य निष्क्रियस्यात्, मिक्रय-त्वेऽपि श्रोत्रं शब्ददेशं गच्छतीति प्रतीत्यभावात् । अन्तरालवर्तिनामन्यशब्दानां प्रहणप्रम-कात . अनुवातप्रतिवातिर्यग्वातेषु प्रतिपत्त्यप्रतिपत्तीपत्प्रतिपत्तिभेदाभावप्रसङ्खाल गच्छ-तद्रश्रीत्रस्य तत्कृतीपकाराद्ययोगात् । यदि तु शब्दस्य श्रीत्रदेशे आगमनमुख्यते तर्हि न तस्य गुणत्वं गुणस्य निष्क्रियत्वान् , तथा च मिक्रयत्वाह्रव्यत्वमेव तस्य । न च वीचीतरक्र-20 न्यायेन श्रीत्रदेशे ममुत्पन्न एव अन्दस्तेन गृहाते न त्वाद्य एव तत्रागच्छतीति वाच्यम , तथा सति तुरुययुक्ता पूर्वपूर्वज्ञरादिप्रभवाणामन्येषामेव ज्ञरादीनां लक्ष्यदेशसमुद्भतानां तेनाभिसम्बन्ध इति स्वीकारप्रसङ्गात्, इष्टापत्तौ मर्वत्र क्रियाया अभावप्रसङ्गेन क्रियाय-हुच्यमिति द्रव्यलक्षणमसम्भवि स्यात् । न च शरादौ प्रत्यभिक्षानादेकत्वमिति चक्तव्यम्, देवदत्तीचारितं शब्दं शृणोमीति प्रत्यभिक्तवाऽत्राप्येकत्वस्य सिद्धत्वात् । न चेदं प्रत्यभि-25 ज्ञानं सादृद्यनिबन्धनम्, शराद्विपत्यभिज्ञानस्यापि तथात्वप्रसङ्गात् । न च शब्दैकत्वप्र-त्यभिज्ञानं बाधितमिनि वक्तुं शक्यम्, तत्क्षणिकत्वनिषयकप्रत्यक्षस्य विवादविषयत्वेन तद्वाधकत्वायोगात । प्रत्यभिज्ञायास्त्वया मानसप्रत्यक्षाभ्युपगमेन तया क्षणिकत्वसा-धकानुमानस्येव बाधनात्, अत एव श्रणिकः शब्दः, अस्मदादिप्रत्यक्षत्वे सति बिसुद्रव्यविशेषगुणस्वात् ज्ञानादिवदित्यनुमानमपास्तम्, प्रत्यभिज्ञाप्रत्यक्षवाधितत्वात् धर्मा-

देविं भुद्रव्यविशेषगुणत्वे ऽपि क्षणिकत्वाभावेन व्यभिचाराच । त च विशिष्टस्य हेतोस्त-त्राभावाम व्यभिचार इति वाच्यम् , अस्मदादिप्रत्यक्षत्वस्य विपक्षेणाविरोधात । विपक्ष-विरुद्धं हि विशेषणं ततो हेतुं निवर्त्तेयति, यथाऽहेतुकत्वं ततः कादाचित्कत्वं निवर्त्तयति, न वास्मदादिप्रत्यक्षत्वं अक्षणिकत्वविकद्धम्, अक्षणिकेष्वपि सामान्यादिषु भावात्, ततो यथाऽस्मदादिप्रत्यक्षा अपि केचित्क्षणिकाः प्रदीपादयः, अपरेऽक्षणिकाः सामान्यादयः 5 तयाऽस्मदादिप्रत्यक्षा अपि विभुद्रव्यविशेषगुणाः केचित् क्षणिका अपरेऽक्षणिका भविष्य-न्तीति संदिग्धविषक्षव्यावृत्तिकत्वादनैकान्तिको हुतुः। न च ताहशविभिष्टो हुतुरक्षणिके न दृष्ट इति ततो व्यावृत्त इति वाच्यम् , स्वसम्बन्ध्यदर्शनस्य परलोकादिनाऽनैकान्तिकत्वात् , मर्वेसम्बन्धिनोऽसिद्धत्वाच । धर्माधर्मोदेश्वास्मदाद्यप्रत्यक्षत्वे देवदत्तं प्रत्युपमर्पन्तः पश्चादयो देवद्त्तगुणाक्रष्टाः देवदत्तं प्रत्युपसर्पणवस्वान् यथा मासादिरित्यनुमानं तत्माधकं न स्यात् 10 व्यामेरमहणान, तथाप्यनुसाने यनः कुतश्चित् यत्कि ज्ञिद्वगम्येत । प्रासादेर्देवदर्तं प्रत्युप-सर्पणस्य देवदत्तप्रयत्नगुणाक्कष्टत्वेन व्याग्निदर्शनात्तस्यैव तत्पूर्वकत्वानुमानं स्यात् तस्य च वैयर्थ्यात्। न च पश्चादेरिप देवद्तं प्रत्युपमर्पणस्य देवदत्तप्रयत्नमभानगुणाक्कष्टत्वेन ज्याप्तिः प्रतीयत इति बाच्यम् , प्रयत्नसमानगुणस्य पश्चाददेवदत्तं प्रत्युपसर्पणस्य वाऽप्रतिपत्तौ तदा-कृष्टरंबन व्यार्ध्यामद्भः, न हि प्रयरनाप्रतिपत्तौ तदाकृष्टरंबन प्रतिपन्नम्य मासादेदेवदत्तं प्रस्युप- 15 सर्पणस्य व्याप्तिप्रतिपत्तिः, तत्त्रतिपत्तिश्च यदि तेनैबानुमानेन तदाऽन्योऽन्याभयः, व्याप्ति-मिद्धावनुमानं तिस्तदी व्याप्तिसिद्धिरिति, न चास्ति तज्ज्ञापकं मानान्तरमतो मानसप्रस्यक्षेण सा गृह्यत इति स्वीकार्यम् , अतः समाकर्षकस्य प्रयत्नसमानगुणस्याकृष्यमाणपश्चादेश्वास्मदादि प्रत्यक्षत्वे धर्माद्रिप प्रत्यक्षत्वमेवेति । अस्मदाद्विशाग्रत्यक्षत्वे सतीति तु न वाच्यम झानादेखथाऽप्रत्यक्षतया दृष्टान्तस्य साधनविकलत्वात् । झानादेविभुद्रव्यविशेषगुणत्वासिक्या 20 दृष्टान्तः साधनजूत्यः, साध्यजूत्यश्च ज्ञानादेः क्षणिकत्वासम्भवात् अन्यथा न ततः संस्कारः तद्भावात्र स्मर्णं तद्भावाच न प्रत्यभिक्वादिव्यवहारः, विनष्टात् कार्यानुत्पादात्, अन्यथा चिरविनष्टाद्धि स्थान , अनन्तरस्य कारणत्वे तु सर्वमनन्तरं कारणं स्थान् । तस्मान क्षणिकत्वं शब्दस्येति मक्रियत्वाह्रव्यतेव । तथा गुणवत्त्वाच्छब्दो द्रव्यं, लोष्टादीनामित्र स्पर्शवत्त्वात्त-स्य गुणवत्त्वम् , तत्र च स्पर्शामावं कांस्यपात्र्यादिध्वनिमन्वन्धेन कर्णशष्क्रत्या अभिघातो 25 न स्यात । अरुपः शब्दो महान् शब्द इति प्रतीत्या अरुपमहत्वाभिसम्बन्धादपि तस्य द्रव्य-

१ तथा च कथिबहुच्यं शब्दः, कियावत्त्वात्, बाणादिर्वादति प्रथोगः, अत्र परिस्पन्दरूपिकयया किया-वर्त्तं शास्त्रम्, तेनास्ति भवतीत्यादिधात्वर्थलक्षणिकयया कियावश्वेऽपि गुणाही न व्यभिचारः ॥

त्वम् । न चास्पमहत्त्वे न परिमाणहर्षे, इयत्तानवधारणात् , शब्दोऽयं महानित्यध्यवस्यन् हि न इयानित्यवधारयतीति वाच्यम्, वायोरियत्तानवधारणेऽपि अल्पमहत्वयोः सम्भवेन व्य-भिचारात्, न हि बिल्बबद्रादेरिव तत्रेयत्तानिर्णयः । तत्र सत्यपीयत्ताऽप्रत्यक्षत्वाद्वायोः न निर्णीयते, शब्दस्य प्रत्यक्षतया स्यादेव तन्निर्णय इति चेन्न, स्पर्शविशेषरूपस्य वायोरप्रत्य-५ अत्वासिद्धेः । इयत्तायाश्च परिमाणभिन्नत्वेऽन्यस्यानवधारणेऽपरस्याभावो न युक्तोऽतिप्रस-कात । परिमाणक्रपत्वे त अल्पमहत्त्वपरिमाणनिर्णये कथं न तदवधारणम् , अन्यथा बिल्वा-दाविप तथाप्रसङ्गात । किञ्चाल्पमहत्त्वयोः परिमाणरूपत्वाभावे शब्दे ते किरूपे इति वक्त-व्यम् , भ च गुणवृत्तित्वादवान्तरजातिविशेषस्वरूपे इति वक्तुं शक्यम् , शब्दस्य गुणत्वा-सिद्धेः, तस्मात्तयोः परिमाणक्रपतया गुणवत्त्वाह्रव्यं शब्दः । पांश्वादय इव वायुनाऽभि-10 हन्यमानतया संयोगाश्रयत्वाच्छच्दो द्रव्यम्, वाधुना शब्दस्याभिघातोऽपि देवदत्तं प्रत्यागः च्छतः प्रतिकूलेन बायुना प्रतिनिवर्त्तनारिसद्धः, प्रतिनिवर्त्तनमिष अन्यदिगवस्थितेन अव-णात्मिद्धम् । न च गन्धादीनामागच्छनां वायुना निवृत्तिर्द्धेष्टा, तेषाञ्च गुणत्वेन न वायुना संयोग इति वाच्यम्, तद्वतो द्रव्यस्यैव तेन निर्वर्त्तनात्, केवलानास्त्र गन्धादीनां निष्क्रिय-त्वेनागमनपरावर्त्तनासम्भवात् । न चात्र तद्वतो निवर्त्तनम् , आकाशस्य सर्वगत्वेनाक्रिय-15 त्वात् , न वाऽसंयुक्तस्य शब्दस्य निवर्त्तनम् , सर्वस्य निवर्त्तनप्रमङ्गात् । एकत्वादिसंख्या-वस्वादिप शब्दो गुणवान, अतीयते हि एक: शब्दो ही शब्दौ बहवदशब्दा इति, तस्मान् क्रियागुणवरवाच्छब्दस्य द्वव्यतया प्रतिषिध्यमानद्वव्यत्वलक्षणं हेतुविशेषणमसिद्धम् । एक-द्रव्यत्वमिप शब्दस्य न द्रव्यत्वाभावमाधकम्, एकद्रव्यसंयोगित्वस्य तदर्थत्वे विरुद्धत्वात्, संयोगित्वस्य द्रव्यधर्मत्वात् । समवायस्य निरस्ततया नैकद्रव्यममवेतत्वं तदर्थः सम-20 बायसन्तेऽपि शब्दस्य गुणत्वसिद्धावेत्वेकद्रव्यसमवेतत्वसिद्धः । अनेकद्रव्यः शब्दोऽस्म-दाविप्रत्यक्षत्वे सति स्पर्शवस्वात् , घटादिवदिति प्रत्यनुमानेन बाधितत्वान्न सामान्य-विशेषवश्वे सति बाह्यकेन्द्रियप्रत्यक्षत्वं तस्यैकद्रुहयत्वसाधकम् , बायोस्त्यात्वेऽपि नैक-दृष्ट्यत्वाद्वयभिचारश्च । सत्तासम्बन्धित्वर्माप् यदि स्वक्रपसत्तासम्बन्धित्वक्रपं तदा सामान्याः दिभिव्यभिचारः प्रतिषिध्यमानद्रव्यक्भेत्वे सति निकक्तसत्तासम्बन्धित्वेऽपि गुणत्वाभा-25 बात । तेषास्त्र स्वरूपमत्ताभावे खपुष्पादेरविशेषप्रसङ्गात । यदि तु भिन्नसत्तासम्बन्धित्वरूपं तदा ताहरामत्ताया अभावेन शब्दस्यापि तत्सम्बन्धित्वासिद्धिः । तस्माच्छब्दस्य गुणत्वा-सिद्धिनित्यत्वे मत्यस्मदाशुपलभ्यमानगुणाधिष्ठानत्वस्थाकाशेऽसिद्धेः साधनविकलो दृष्टान्तः । एतेन ज्ञानं परममहत्त्वोपेतद्रव्यसमवेतं, विशेषगुणत्वे सति प्रदेशवृतित्वात् शब्दवदित्य-पि प्रत्युक्तम , अन्योऽन्याश्रयात् ज्ञानस्य परममहत्त्वोपेतद्रच्यममवेतत्वे सिद्धे तद्ष्टान्ततः

शब्दस्य तस्सिद्धिः, तस्सिद्धेश्च तदृष्टान्तेन ज्ञानस्य तस्मिद्धिरिति ! ज्ञानस्य चात्माभेदे तद्व्यापित्वमिति न प्रदेशवृत्तित्वम्, तथापि तद्वृत्तित्वे शानेतरम्वभावतयाऽनेकान्तत्वसिद्धि-रात्मनः । आत्मभेदे तु ज्ञानस्यात्मगुणत्ववदन्यगुणत्वाप्रतिषेधाद्विशेषगुणत्वासिद्धिः, आत्म-नस्त्वया प्रदेशानभ्युपगमेन तद्गृत्तित्वस्यासिद्धिश्च, कल्पितप्रदेशस्त्रीकारे च तद्गृत्तित्वलक्षणो हेतुरिप कल्पिन इति न ततः साध्यमिद्धिः, अन्यथा सर्वतः सर्वस्य सिद्धिः स्यात्। अहमिति 5 स्वसंवेदनप्रत्यक्षेणात्मनः स्वदेहमात्रव्यापकत्वेन हर्षविषादाद्यनेकविवर्तात्मकस्य सिद्धत्वाद्धि-भुत्वसाधकतयोपच्यस्यमानः सर्व एव हेतुः प्रत्यक्षवाधितकमैनिर्देशानन्तरप्रयुक्तत्वेन काला-त्ययापदिष्टः । एवं सत्प्रतिपक्षश्च तव हेतुः देवदत्तात्मा देवदत्तशरीरमात्रव्यापकः, नत्रैव व्यात्योपलभ्यमानगुणत्वात् , यो यत्रैव व्यात्योपलभ्यमानगुणः स तन्मात्रव्यापकः, यथा देव-दत्तम्य गृहे एव व्याम्योपलभ्यमानभास्वरत्वादिगुणः प्रदीपः देवदत्तशरीर एव व्याम्योपल- 10 भ्यमानगुणस्तदातमा इत्यनुमानस्य सङ्कावात , तदात्मनो हि ज्ञानादयो गुणान्तद्देह एव व्यास्यो-पलभ्यन्ते न परदेहे, नाप्यन्तराले । न च देवदत्ताङ्गनाङ्गं देवदत्तगुणपूर्वकम्, कार्यत्वे मति तदुपकारकत्वात, यामादिवदित्यनुमानेन कारणस्य कार्यदेशे सम्निधानावश्यकत्वात्तदङ्गना-क्रप्रादुर्भावदेशे तत्कारणतद्वणसिद्धाः ऽसिद्धस्तव हेतुरिति वाच्यम् ,यतो यदि तद्वणा ज्ञानदर्शन-सुखवीर्यस्वभावास्ते च तद्क्रनाङ्के तदन्तराले च वत्तन्त इत्युच्यते तम्न सम्यक्, संवेदन- 15 स्वरूपाणां ज्ञानदर्शनसुम्वानां तत्र वृत्तितयाऽप्रतीतेः, शक्तिस्वरूपम्य वीर्यस्य च क्रियानु-मेयतया देवद्त्रशरीर एव क्रियादर्शनेन तत्रैव तम्यानुमानात् । नापि धर्माधर्मी तद्कनादि-कार्यनिमित्तभूतौ तद्गुणशब्देन विवक्षिताविति वक्तुं युज्यते, अस्वसंविदितत्वेनाचेतनत्वा-त्तयोः शब्दादिवत्तदात्मगुणत्वासम्भवात् । सुखादीनाख्य स्वसंविदितत्वेन चेननरूपनया नाचेतनःवं व्यमिचारि, अभिमतपदार्थसम्बन्धसमय एव हि स्वसवेदनरूपाह्यादस्वभावस्य २० तदात्मनोऽनुभवः, अन्यथा सुखादेः स्वयमननुभवादनवस्थादोषप्रसङ्गादन्यक्षानेनाप्यननुभवे सस्तस्य परलोकप्रख्यताप्रसक्तिः। न च धर्माधर्मयोज्ञानकैपत्वाद् बौद्धदृष्ट्या ज्ञानस्य च स्वमहात्मकत्वादसिद्धो हेतुरिति वाच्यम् , तयोः स्वह्मप्रवहणात्मकत्वे सुखादाविव विवादाभाव-प्रसक्तः, अस्ति चासौ, तत्रानुमानोपन्यासान्यथानुपपत्तः। न हि लौकिकपरीक्षकयोः प्रत्यक्षं कर्मेति व्यवहारसिद्धम् । नाप्यचेतनस्वे तयोस्तदात्मगुणत्वे न विरोध इति श्रङ्कयम् , अच- 25 तर्नस्य चेतनगुणत्वासम्भवात् । न वा धर्माधर्मयोरभावादाश्रयासिद्धता हेतोः, चेतनस्य स्वपर-

१ शुभाशुभफलसस्कारस्वरूपा ज्ञानिव शेषात्मिका वासना कर्मत्युच्यते वौद्धः ॥ २ वर्माधर्भलक्षणस्य खदष्ट-स्यात्मगुणत्वे आत्मपरतंत्रताहेतुनं भवेत्, न खलु यो यस्य गुणः म तस्य पारतंत्र्यनिमित्तम्, यथा पृथिव्यादे. स्पादिः आत्मगुणख धर्माधर्मादिसंज्ञकं कर्म परेरभ्युपगम्यतेऽतो न तदात्मन पारतंत्र्यनिमित्त म्यान्, तस्माजेदं कर्माऽऽत्मगुणस्पम् किन्त्वचेतनं पुद्गलात्मकमैवेति तात्पर्यम् ॥

25

इस्य हीनमातृगर्भश्यानप्रवेशः तत्मम्बद्धान्यनिमित्तः, तदनन्यनेयत्वे सति तत्प्रवेशात्, मत्तस्याश्चित्थानप्रवेशवत् . यांऽमावन्यः स द्रव्यविशेषो धर्मोदिरिति । पूर्वशरीरपरित्यागैन सरीरान्तरगमनस्य पूर्वे प्रसाधितत्वात्र तत्प्रवेशस्यासिद्धता। कार्यत्वे सति तदुपकारकत्वादित्यत्र कार्यत्वे सतीति विशेषणं व्यर्थ, मति सम्भवे व्यभिचारे च विशेषणोपादानस्य सार्थकत्वात्, 5 प्रकृते च न व्यभिचारः तद्वणपूर्वकत्वाभावे कस्मिश्चिनित्ये तदुपकारकत्वस्याद्र्शनात्, कालेश्वरादौ दृष्टमिति चेत्, न कालेश्वरादिकमतद्भणपूर्वकमपि यदि तदुपकारकं तिहं कार्यमपि किञ्चिद्तद्वणपूर्वकं तदुपकारकं स्यादिति संदिग्धविपक्षव्यावृत्तिकत्वादनैकान्तिको हेतुः। तस्माम तत्रैव व्याम्योपलभ्यमानगुणत्वहेतोर्गासद्धता । न च तहेह्व्यापकतयैवोपलभ्य-मानगुणोऽपि तदात्मा सर्वगतो निजदेहैकदेशवृत्तिर्वा स्याद्विरोधात्, अतः संदिग्धविपक्षव्या-10 वृत्तिकत्वाद्नैकान्तिको हेतुरिति वाच्यम् , वाय्वादाविष तथाभावप्रसङ्गेन प्रतिनियतदेशस-म्बद्धपदार्थेव्यवहारोच्छेदप्रसंकः । यद्धि यथा प्रतिभानि तत्त्रेयेव मक्क्यवहारपथमवत्रति, यथा प्रतिनियतदेशकालाकारतया प्रतिभाममानी घटाविकोऽर्थः । अन्यथा प्रतिभाममान-नियतदेशकालाकारस्पर्शविशेषगुणोऽपि वायुः मर्वगतः स्यात्, न चात्र प्रत्यक्षवाधा, त्वया तस्य परोक्षत्वोपवर्णनात्। खदेहैकदेशवृत्तित्वे सर्वत्र शरीरे सुर्खादगणानुपल्डिधप्रसङ्गः 15 तथा सर्वत्रोपलभ्यमानगुणोऽपि वायुरेकपरमाणुमात्रः स्यात , अनुक्रमेण सर्वदेहश्रमणात तस्य तत्रोपलव्धिरिति चेत्र, यूगपत्तत्र सर्वत्र सुखादिगुणस्योपलम्भात्। न चाह्यवृत्तेयौँगपद्याः भिमानः, अन्यत्रापि तथाप्रमङ्गात्, अन्यं हि बक्तं घटादिरप्येकावयववृत्तिः, आशुवृत्तेर्युग-पत्सर्वेष्ववयवेषु प्रतीयत इति । तस्माञानैकान्तिको हेतुः, एवख्न निर्देष्टादस्माद्धेतोः कंशन-स्वादिरहितशरीरमात्रव्यापकस्यात्मनः सिद्धया स्थानमनुपममुखमुपगनानामिति युक्तमुक्तम् ॥

20 इति तपोगच्छनभोमणिश्रीमहिजय।नन्द्रस्रीश्वरपट्टालङ्कारश्रीमहिजयक्रमलस्रीश्वर चरणनलिनविन्यस्तभक्तिभरण तत्पट्टघरण विजयलव्धिस्रारणा सद्गलितस्य सम्मितित्त्वसोपानस्य आत्मविभुत्विनरस्तं नाम सप्तमं सोपानम् ॥



अथ परेष्टमोक्षखण्डम् ।

नतु तथापि स्थानमनुषमसुखमुपगतानामित्ययुक्तम्, आत्यन्तिकबुद्ध्यादिविशेषगुण-ध्वंसयुतस्यात्मन एव मुक्तिन्वरूपतया तस्यानुषमसुखत्वे मानाभावात्, न चेद्दशस्य मुक्तित्वे प्रमाणं नास्तीति वक्तव्यम्, बुद्ध्यादिविशेषगुणमन्तानोऽत्यन्तमुच्छिद्यते सन्तानत्वात् प्रदीप-सन्तानवदित्यनुमानमद्भावात्, बुद्धयादिषु सन्तानत्वस्य सन्तानासिद्धता हेतोः, प्रदीपादौ सा- ध्यसमानधर्मिणि सत्त्वान्न विरुद्धत्वं, विपश्चे परमाण्वादावभावान्नानैकान्तिकत्वम् , माध्याभाव-साधकयोः प्रत्यक्षागमयोगनुपलम्भान्न कालात्ययापदिष्टत्वं, साध्याभावव्याप्रहेत्वन्तरस्य तत्रा-भावात्र सत्प्रतिपक्षत्विमिति पञ्चरूपत्वात्प्रमाणम् । तत्मन्तानोच्छेदे हेतुश्च मिध्याज्ञानादिव्यव-च्छेरद्वारा तत्त्वज्ञानमेव, शुक्तिकादौ मिथ्याज्ञाननिवृत्तेः सम्यग्ज्ञानसाध्यत्वेनोपलम्भान तत्त्व-**ज्ञानस्य मिथ्याज्ञानव्यवच्छेदा**मामध्यम् । न च सम्यग्ज्ञानस्य उत्तरकालभाविना मिथ्याज्ञाने- 5 नापि विरोधः स्यादिति वाच्यम् . मिध्याज्ञानस्यासदर्थत्वेन दुर्बेछत्वात् , सम्यग्ज्ञानस्य तु सत्यार्थत्वाद्वलीयस्वन तदुच्छेदकत्वान तथा च निवृत्ते मिश्याझाने नन्मूछत्वाद्वागादयी न भवन्ति कारणाभावे कार्यानुत्पत्तः, नदभावे च तत्कार्थक्रपप्रवृत्तेरभावस्ततश्च धर्माधर्म-योरनुत्पत्तिः आरब्धकार्ययोश्चोपभोगात् मख्चितयोश्च तत्त्वज्ञानादेव प्रक्षय इति, अन्नोच्यते, सन्तानुत्वलक्षणो हेतुराश्रयासिद्धत्वादिदोपदुष्टः, त्वया बुद्ध्यादीनां ज्ञानान्तरप्राह्मतास्वीका- १० रात्तत्र चानवस्थानात् , अवेश्नव्याऽङ्गातस्य च मस्वामिद्धः । तथा म्वरूपामिद्धः मन्तानत्वस्य भामान्यात्मकत्वे बुद्ध्यादिविशेषगुणेषु प्रदीपे च तेजोत्रव्ये सस्वानिरिक्तस्योभयमाधारणस्या-परसामान्यस्यामनभवात् । सन्तास्वरूपत्वे तु तस्य मत् मत् इति प्रत्यये हेतुत्वमेव न्यान तु सन्तानप्रत्ययहेतुत्वम् , सन्तानत्वस्य विशेषगुणमात्राश्रितजातिरूपत्वे तस्य दृष्टान्ते प्रदीपेऽमा-वेन म साधनविकलो भवेत । स्वाधारमर्वगतस्यैकस्य मामान्यस्य प्रतिवाद्यसिद्धत्वेन प्रतिवादा- 15 सिद्धोऽपि । समनायस्याभावेन बुद्धधादिषु व्याम्या तस्य वर्त्तमानत्वमध्यसिद्धम् , समनाया-क्रीकारेऽपि तस्य तत्र वृत्तित्विमव आकाशादिष्वपि नित्येषु तस्य सङ्काबादनैकान्ति होऽपि । त च सम्बन्धाविशेषेऽपि सम्बन्धिनोर्विशेषात्मन्तान्त्वं बुद्धादिष्वेव वर्तते नाकाशादा-विति वाच्यम् , अन्योन्याश्रयात् , सिद्धं हि समवायभ्याकाज्ञादिव्यवच्छेदेन बुद्ध्यादिवृत्तित्वे विशेषत्विमिद्धिः, तिसिद्धेश्चान्यपरिहारेण तद्वात्तित्विमिद्धिरित । मर्वत्र समवायस्याविशेपेऽपि 🙁 बुद्धादिविशेषगुणसन्तानत्वयोः प्रतिनियनाधाराधेयभावो यदि सिद्धम्तर्हि समनायाध्युपग-मो व्यर्थः, तद्भ्यतिरेकेणापि तयोस्तद्र्पतासिद्धः । न च समवायिनोर्विजेषरूपत्वान्यथानु-पपस्या न समबायपरिकल्पनं किन्तु प्रमाणिसद्धत्वादिनि वाच्यम् , तद्ग्राहकप्रमाणाभावात् , स हि कि सर्वेषु समवायिषु अनुगतैकम्बमाबोऽभ्युपगम्यते व्याष्ट्रतम्बभावो वा, नाचः तस्य समवायत्वायोगात्, नित्यस्य मनोऽनेकवृत्तेः मामान्यस्य त्वया ममवायत्वानभ्यप- 25 गमात् । न द्वितीयः, सर्वतो ज्यावृत्तस्वभावस्यान्यामम्बन्धित्वेन नीलस्वह्रपवतः ममवाय-त्वानुपपत्ते: । निर्विकल्पकं सविकल्पकं वा प्रत्यक्ष न तावत्तत्स्वरूपंस्यापि प्राह्कं किमुताने-

१ समवायस्याश्रयतयामियतव्यक्तिदर्शनयम्य समवाय स्वरूपतो बहिर्माद्याकारतया हि न प्रतीतिपय-मवतरन्तुद्धाति, बहिर्माद्याकारतयाऽबभागध बहिर्म्यव्यवस्थाकारो, कत्यनार्थार्थि दर्शनदृष्टभेव बहिर्माहस्वन्ती प्रतिभातीति दर्शनाभावे सापि न प्रवर्त्तत इति न समवायस्वरूपश्चरापीति साव. ॥

कानुगतैकत्वलक्षणतिद्वशेषरूपस्य । न च सम्बन्धत्वेनाध्यवसीयत इति युक्तम्, स हि कि सम्बन्ध इति बुद्धा उत इहेतिबुद्ध्या कि वा समवाय इति बुद्ध्या अध्यवसीयते, आचे कोडसी सम्बन्धः, कि सम्बन्धत्वजातियुक्तः, आहोश्विदनेकोपादानजनितः, उत अने-काश्रितः, किं वा सम्बन्धबुद्धिविषयः अथवा सम्बन्धबुद्धुत्पाद्कः, नाद्यः समवायस्या-<sup>5</sup> सम्बन्धत्वप्रसङ्गात्, तत्र त्वया जीत्यनभ्युपगमात्। न द्वितीयः, घटादेरपि सम्बन्धत्व-प्रसङ्गात् । न तृतीयः, घटजात्यादेः सम्बन्धत्वप्रसङ्गात् । न तुर्यः, घटादिष्वपि सम्बन्ध-शब्द ब्युत्पादने कृते सम्बन्धज्ञानविषयत्वेन तेषां सम्बन्धत्वप्रसङ्गात् । सम्बन्धेतरयोरेक-ज्ञानविषयत्वे इतरस्यापि सम्बन्धरूपताप्रसङ्गाच । न वरमः, चक्षुरादेरपि सम्बन्धत्वापत्तेः। न चेह्बुद्ध्यवसेयत्वं समवायम्य, तद्भुद्धेरिधकरणाध्यवसायरूपत्वात्, न ह्यन्यस्मिन्नाकारे 10 प्रतीयमानेऽन्याकारोऽर्थः करुपयितुं युक्तोऽतिप्रसङ्गीत् । नापि समवायबुद्धा स प्रतीयते, तद्भुद्धेरनुपपत्तेः, न होते तन्तवः, अयं पटः, अयद्भ समवाय इति परस्परं भिन्नतया त्रयं कस्यांचित् प्रतीतौ प्रतीयते, तथानुभवाभावान् । प्रत्यक्षामावे च तत्पूर्वकानुमानस्याप्य-प्रवृत्त्या न तेन स प्रतीयते । मामान्यतो दृष्टानुमानमपि समवायजन्यकार्यानुपरुक्ध्या नात्र प्रवर्त्तते, न च इह तन्तुषु पट इतिप्रत्ययः सम्बन्धनिमित्तः, अवाधितेहप्रत्ययत्वात , 15 इह कुण्डे दथीति प्रत्ययवदित्यनुमानमुखेनेहबुद्धिरेव समवायज्ञापिकेनि वाच्यम्, विक-ल्पानुपपत्तेः, अनेन हि कि निमित्तमात्रं प्रतीयते सम्बन्धो वा, निमित्तमात्रप्रतीतौ सिद्धसावनम्, हितीयेऽपि म किं संयोगः उन ममनायः, न प्रथमः, अध्युपगत-समवायासिद्धेः । अन्त्ये च व्यास्यभावः, न चान्यसम्बन्धे सत्यन्यस्य गमकत्वम्, न हि देवदत्तेन्द्रियघटमम्बन्धे यज्ञदत्तेन्द्रयं ऋपादिकमर्थं करणत्वात प्रकाशयद् दृष्टम्, 20 तस्मात्र समवायः कस्यचित्प्रमाणस्य गोचरः। असम्बद्धस्य तस्य सम्बन्धत्वासम्भवेन सम्बन्धान्तगभ्युपगमेऽनवस्था च । अतः समवायासिद्धा बुद्धयादिमन्तानेषु सम्तानत्वं न तेन सम्बन्धेन वृत्तिर्मादति हेतुरसिद्ध एव । नापि उपादानोपादेयभूत बुद्धादिस्वरूपं प्रवाहरूपमेव मन्तानत्वं वक्तु शक्यम्, असाधारणानैकान्तिकत्वात्, तथाभूतहेतोरन्यत्राननुवृत्तेः, अभ्युपगमविरोधाः, न हि त्वया बुद्धग्रुपादाना बुद्धिरिष्यते, 25 आत्मोपादानाङ्गीकारात् । तथाभ्युपगमे च मुक्तावस्थायामपि पूर्वपूर्वबुद्ध्युपादानश्रणादु-त्तरोत्तरोपादेयबुद्धिक्षणस्य सम्भवेन बुद्धिमन्तानस्यात्यन्तोच्छेदो न स्यात्, तथा च हेतु-र्बोधितः स्यात् । न वा पूर्वीपरसमानजातीयक्षणप्रवाहमात्रं मन्तानत्वम् , असाधारणानेका-

१ द्रव्यगुणकर्मस्वेव कार्तेनेयायिक. स्वीकागत् समवाये जात्यशीकारेऽसम्बन्धस्य प्रतियोगिताऽनुयो-गितान्यतरसम्बन्धेन समवायाभावलक्षणस्य बाधकत्वाभिधानात् ॥

न्तिकत्वताद्वरध्यात् । एकसन्तानरूपस्यान्यत्राननुवृत्तेः, व्यक्तेव्यैत्त्यन्तराननुगमात् , अतु-गमे वा सामान्यपश्चभाविद्रोषानुषङ्गात् । पाकजपरमाणुरूपादिभिन्यभिचारश्च, तत्र तथावि-धसन्तानत्वस्य सद्भावेऽपि अत्यन्तोच्छेदाभावात् । सन्तानत्वं स्यादत्यन्तोच्छेदश्च न स्यादिति विषयेये हेतोबांधकप्रमाणाभावेन सन्दिग्धविपश्रुठ्यावृत्तिकत्वाद्दैनेकान्तिकश्च, शब्दबुद्धि-प्रदीपादिष्वसन्तानुच्छेदवत्स्वेत्र सन्तानत्त्रस्य भावाद्विरुद्धश्च, अत्यन्तनित्येष्टिन्दात्य- 5 प्रदीपादीनामुत्त-न्तानित्येष्वपि अर्थिकयाकारित्वलक्षणमस्वस्यासम्भवातः प्रत्यक्षतः रपरिणामस्याद्शेनंभात्रेण ते तथा न मन्तीति व्यवस्थापयितुमज्ञक्तेः, अन्यथा परमाण्-नामपि पारिमाण्डल्यगुणाधारतया प्रत्यक्षतोऽप्रतिपत्तेस्तद्रूपतयाऽसम्बग्नसङ्गात् । अनुमाना-त्तद्रृपतया तस्य प्रतिपत्तिस्तु प्रदीपादाविप तुरूयैव । यथाहि स्थूलकार्यप्रतिपत्तिस्तदपरस्र्दम-कारण्यान्तरेणासम्भविनी परमाणुसत्तामवबोधयित तथा मध्यस्थितिदर्शनं पूर्वापग्कोटि- 10 स्थितिमन्तरेणासम्भवि तामपि साधयत्येव। न च ध्वस्तस्य प्रदीपादेर्विकारान्तरेण स्थित्यभ्युपगमे प्रत्यक्षवाधा, वारिम्थे तेजसि भास्वरह्रपाभ्युपगमेऽपि तद्वाधोपपत्तेः। न चोष्णस्पर्शस्य भास्वररूपाधिकरणतेजोद्रव्याभावेऽसम्भवादनुद्भृतस्य तत्रानुमानतः कल्पन-मिति वाच्यम् , प्रदीपादेरप्यतुपादानोत्पत्तिवत सन्ततिविषच्यभावमन्तरेण न विषत्तिस्सम्भव-तीत्यनुमानतोऽपि तत्सन्तत्यनुच्छेदस्यापि सिद्धेः । अन्यथा मन्तानचरमक्षणस्य क्षणान्तरा- 12 जनकत्वेनासत्त्वे पूर्वपूर्वक्षणानामपि तत्त्वान्न विवक्षितक्षणस्यापि सत्त्वमिति प्रदीपादेर्द्रष्टा-न्तस्य बुद्धादिसाध्ययर्मिणश्चाभाव इति नानुमानप्रवृत्तिः स्यात् , तस्माच्छब्दबुद्धिप्रदीपाना-मिप सक्तवे नार्खान्तको च्युच्छेदोऽभ्युपगन्तव्यः अन्यथा विवक्षिनक्षणेऽपि सक्ताभाव इति सर्वेत्रानत्यन्तोच्छेदवत्येव सन्तानत्वलक्षणो हेतुर्वर्त्तत इति कथ न विरुद्धः । विपरीतार्थोप-स्थापकानुमानान्तरस्य सद्भावादनुमानवाधितः पक्षः, हेतोर्वा कालात्ययापदिष्ठत्वम् । तथाहि 20 पूर्वापरस्वभावपरिहारावाप्तिलक्षणपरिणामवान शब्दबुद्धिप्रदीपादिकोऽर्थः, सत्त्वान, कृतकः त्वाद्वा, यावान कश्चिद्भावस्वमावः स सर्वस्तादशस्वभावविवर्त्तमन्तरेण न मम्भवति । न हि तावत् क्षणिकस्य निरन्त्रयावनाशिनः मत्त्वसम्भवोऽस्ति स्वाकागनुकारि ज्ञानमन्यद्वा कार्योन्तरमग्राह्याऽऽत्मानं संहरतः सकलशक्तिविरहितस्य व्योमकुसुमादेरिव सस्वानुपपत्तेः। क्षणिकत्वभङ्गप्रसङ्गेन तादृशस्य कार्यकाल यावत्पास्यमम्भवात्, चिरतरविनष्टस्येव च 25 कार्यकालेऽसतस्तज्जननसामर्थ्यविरहात् , स्वसत्ताकाले एव समनन्तरकार्योत्पत्तिजनन-सामध्येसद्भावे कार्यकाल इव ततः पूर्वमिष कार्योत्पत्तिः स्यात् , समर्थस्य क्षेपायोगात्, न वा तत्सत्ताकालेऽभवतः तदभावे च भवतस्तत्कार्थत्व तस्य च कारणत्वं युक्तमतिप्रमङ्गात्। न वा तत्समनन्तरभावमात्रेण तस्य कारणत्वं, सर्वेषां पूर्ववर्त्तिनां कारणत्वप्रसङ्गात , अक्ष-

णिक इव क्षणिकेऽपि कमयौगपद्याभ्यामर्थिकियाविरोधश्च, न हि कार्यकारणयोः क्रमः सन्भ-वति, कालभेदाज्जन्यजनकभावविरोधात् , चिरतरापरते पितरि उत्पन्नपुत्रवत्। नापि तादशस्या-वेक्षासम्भवः, अनाधेयाप्रहेयातिशयत्वात , न हि किञ्चिद्तिशय ततोऽनासादयत्तद् भावा-न्तरमपेक्षतं येन क्रमः स्यात । यौगपद्यन्तु तयोहेंतुफल्लभावतयैवासम्भवि, समानकालयोहिं 5 न हेतुफलभावः, सञ्येतरगोविषाणव द्पेक्षानुपपत्तेः । अत एव कृतकत्वादयोऽपि हेतवो वस्तुस्वभावाः परिणामानभ्युपगमवादिनां न सम्भवन्ति, तथा हि अपेक्षितपरव्यापारो हि भाव: स्वभावनिष्यत्तौ कृतक उच्यते, सा च परापेक्षा एकान्तिनत्यवदेकान्तानित्येऽप्यसम्भ-विनी, तदपेक्षाकारणकृतस्यभावविदेषेण विवक्षितवस्तुनः सम्बन्धोऽपि नोपपद्यते स्वभाव-भेदप्रसक्ते:। अभेदे वाडपेक्ष्यमाणादपेक्षकस्य मर्वथाऽडत्मनिष्पत्तिप्रसङ्गात्। अतः स्वभाविम-10 मयोः प्रत्यस्तमितीपकार्योपकारकस्वभावयोभीवयीः सम्बन्धानुषपत्तेः अस्येदमिति व्यपदेश-स्यानुषपत्तिः। यदि पुनरपेक्षमाणस्य तद्पेक्ष्यमाणन् व्यतिग्क्तिमुपकारान्तरं क्रियेत तदा तस्म-न्बन्धव्यपदेशार्थं तत्राप्यपकारान्तरं कल्पनीयमित्यनवस्था प्रमञ्येत, तस्मान्नित्यपक्ष-बोरधिकियालक्षणं सत्त्वं कृतकत्वं वा न सम्भवतीति यन्किक्कित्मत् कृतकं वा तत् सर्व परि-णामि, इतरथाऽकिञ्चित्करस्थावस्तुत्वप्रसङ्गात्, गगनार्यवन्दवन्, यन कृतको वा अब्दुबुद्धि-15 प्रदीपादिर्शित सिद्धः परिणामी, सन्त्रं चार्थक्रियाकारित्वमेव, अन्यस्यासम्भवात्, तश्चात्य-न्तोच्छेदबत्स न मन्भवत्येव, अतस्तनो व्यावर्त्तमानो हेत्र्रनत्यन्तोच्छेदवत्स्वेव सम्भवतीति सन्तान्त्वहेतोः कालात्ययापदिष्ठत्वम् , पक्षो वानुमानवाधितः । तथा सन्त्रातपक्षश्च, बृद्ध्यादि-मन्तानो नात्यन्तोच्छेद्वान , सर्वप्रमाणानुपरुभ्यमाननथोच्छेद्त्वात , यो हि सर्वप्रमाणानुपरु भ्यमानतथोच्छेदो न म तत्त्वेनोपेयः, यथा पार्थिवपरमाणुपाकजक्रपादिसन्तानः तथा चाय-20 मिति प्रत्यतुमानसद्भावात् । एवं सम्यग्ज्ञानान्मिध्याज्ञानव्यावृत्तिक्रमेण धर्माधर्मयोस्तत्कार्य-शरीरादेरभावेऽपि सकलपदार्थविषयकमम्यग्ज्ञानानन्तानिन्द्रयसुखादिसन्तानस्य निवृत्त्य-सिब्धः । अरीरादेस्तत्रानिमित्तत्वान , ज्ञानस्य ज्ञानोपादानताप्रतिपादनान , ज्ञानादिस्वभाव-स्यातमन उत्तरज्ञानाद्यवस्थारूपतया परिणामे देशकालादेः महकारित्वसम्भवाश । आरब्धकार्थ-योर्धर्माधर्मयोरुपभोगात्सिऋतयोश्च तत्त्वज्ञानात प्रक्षय इत्यपि न सम्यक् , उपभोगान् कर्मणः 25 प्रक्षये तदुपभोगसमयेऽपरकर्मनिमित्तम्याभिलाषपृर्वेकमनावाकायव्यापारस्वरूपस्य सम्भवाद-विकलकारणस्य च प्रचुरतरकर्मणः मद्भावादात्यन्तिककर्मश्रयासम्भवानः, सम्यग्झानस्यैव पापिक्रयानिवृत्तिलक्षणचारित्रोपबृहितस्य मिध्याज्ञाननिवृत्त्यादिक्रमेणागामिकमीनुत्पत्तिसाम-र्थ्यवत् मिश्चतकर्मक्षयेऽपि मामर्थ्यमम्भवान्, तच सम्यग्ज्ञानं परिणामिजीवाजीवादिवस्तुवि-षयमेव न त्वेकान्तनित्यानित्यात्मादिविषयम्, तस्य विषरीतार्थमाहकत्वेन मिध्यात्वोषपत्ते: ॥

मोक्षावस्थायां चैतन्यस्याप्युच्छेदाम तत्र विवेकिनः प्रवर्त्तन्त इति चिद्दा-नम्दरबरूप एव मोक्षोऽभ्युपगन्तव्यः, यथा तस्य चित्स्वभावना नित्या तथा परमान-न्दस्वभावताऽपि, न चात्मनः सकाज्ञाचित्न्वभावत्वमानन्दस्वभावत्वं वाऽन्यत्, तस्य तु परमानन्दस्वभावत्वस्य संसारावस्थायामविद्यासंमगीदप्रतिपत्तिरात्मनोऽव्यतिरिक्तस्यापि, यथा रज्ज्यादेर्द्रव्यस्य तत्त्वाप्रहणान्यथाप्रहणाभ्यां स्वरूपं न प्रकाशते, यदा त्वविद्या- 5 निवृत्तिसादा तस्य स्वरूपेण प्रकाशनम्, एवं ब्रह्मणोऽपि तस्वाप्रहान्यथामहाभ्यां भे-दप्रपञ्चसंसर्गोदानम्दादिस्वरूपं न प्रकाशते, मुमुक्षुयन्नेन तु यदाऽनाचिविद्याव्यावृत्ति-सादा स्वरूपप्रतिपत्तिः सैव मोक्ष इति, सत्यम् , परन्तु चित्स्वभावनाया आनन्दस्वभावताया-श्रेकान्तनित्यता न सङ्गच्छते, आत्मस्वरूपना तु निदृपताया आनन्दस्वरूपनायाश्च कथ-श्चिद्ध्युपगम्यत एव, अविद्यानिवृत्तौ म्बरूपप्रतिपत्तिराप युक्तैव, अष्टविधपारमार्थिककर्म- 10 प्रवाहरूपानाद्यविद्याऽऽत्यन्तिकनिवृत्तेः स्वरूपप्रतिपत्तिलक्षणमोक्षावाप्तरभीष्टत्वान् । न च सु-त्त्यवस्थायां सुखोत्पत्तावपेक्षाकारणं वक्तव्यम् , आकश्मिककार्योभावादिति वाच्यम् , आम-सम्बादेः चैतन्यधर्मानुवृत्तितश्चैतन्योपादेयत्वान् . सेन्द्रियश्चरीगदिकन्तु न तदुत्पनावपेश्वा-कारणसञ्चापकत्वात् , सेन्द्रियज्ञरीराद्यपेक्षाकारणञ्चापाररहितं हि विज्ञानं समस्तक्षेयविष-यरवेनानियनविषयमुपलभ्यत एव, यथाऽन्यापृतचक्षुरादिकरणप्रामम्य सद्मती तस्व- 15 मिति ज्ञानम् . मकलाक्षेपेण व्याप्तिप्रमाधकं वा । न चात्राप्यात्मान्तः करणसंयोगस्य शरीराश-पेक्षाकारणसहकृतस्य व्यापारः, अन्तःकरणस्याणुपरिमाणद्रव्यस्य प्रमाणबाधितस्वेनासिद्धेः, सयोगस्य च निषिद्धत्वात् , ज्ञानोत्पत्तिवेलायाञ्च शरीरादीनां सन्निधानेऽपि तद्गुणदोषान्वय-व्यतिरेकानुविधानस्य तज्ज्ञानेऽनुपलम्भानापेक्षाकारणत्वं करूपियतुं युक्तम् , तथापि तस्करूपनेऽ तिप्रसङ्गः । देशकालादिकन्तु विज्ञानक्षणम्यान्वयिनो ज्ञानान्तरोत्पादेऽपेक्षाकारणं न प्रतिषि- 20 ध्यते मुक्तावस्थायामपि, शरीरादिकन्तु तदा कारणाभावादेवानुत्पन्नं नापेक्षाकारणं भवितुमहैति। यदि त शरीराद्यभावे ज्ञानादेकत्पत्तिनीभ्युपगम्यते तदा तथाभूतापेक्षाकारणजन्यस्य चक्करादि-ज्ञानस्येव प्रतिनियतविषयन्वं स्यादिति मद्सत्पदार्थन्नानः कस्यचिद्रेकन्नानावलम्बनः प्रमेय-त्वात्, पञ्चाञ्चलिवदित्यतुमानाद्नुमीयमानं सर्वेज्ञज्ञानमपि प्रतिनियतविषयत्वात्र सर्वविषयं स्यात् , तत्र शरीरस्याकारणत्वेऽभ्युपगम्यमाने मुक्तावस्थायामपि तदजन्यं ज्ञानं कुतो न भवेत्। 25 किन्न सकलपदार्थप्रकाशकत्वं ज्ञानस्य स्वभावः, स च सेन्द्रियदेहाश्चपेक्षाकारणस्वरूपावरणे-नाच्छाराते. अपवरकावस्थितप्रकादयपदाश्रेप्रकाशकस्वभावः प्रदीप इव तदावारकशरावा-दिना । तदपगमे तु प्रदीपस्येव स्वप्रकाश्यप्रकाशकत्वं ज्ञानस्यायत्नसिद्धमिति कथमावरणभूत-

6

सेन्द्रियदेहाश्वभावे तद्वस्थायां झानस्याप्यभावः प्रेर्येत, अन्यथा प्रदीपावारकशरावाश्वभावे प्रदीपस्याप्यभावः प्ररणीयः स्यात् । न च शरावादेरावारकस्य प्रदीपं प्रत्यजनकत्वमा-श्रृक्षनीयम् , तथाभूतप्रदीपपरिणतिजनकत्वाच्छरावादेः, अन्यथा तं प्रत्यावारकत्वमेव तस्य न स्यात् । उपलभ्यते च संमारावस्थायामपि वासीचन्दनकल्पस्य मुमुक्षोः सर्वत्र समवृत्तेः 5 विभिष्टभ्यानादिव्यवस्थितस्य सेन्द्रियशरीरव्यापाराजन्यः परमाह्वादरूपोऽनुभवः, तस्यैव भावनावशादुत्तरोत्तरामवस्थामासाद्यतः परमकाष्ठागतिरपि संभाव्यत एव । परमार्थतस्त आनन्द्रस्पताऽऽत्मनः खभावभूता तद्विबन्धककर्मक्षयात्तस्यामवस्थायामुत्पद्यते, एकान्तनि-त्यस्य त्वविचित्रित्रह्मपस्यात्मनो वैषयिकसुखदुःखभोगोऽप्यनुषपन्नः, एकस्वभावस्य तत्स्वभा-बापरित्यागे भिन्नसुखदुः खसवेदनोत्पादेऽप्याकाशस्येव तदनुभवाभावात् । ज्ञानस्त्रोत्तरज्ञा-10 नीत्पादनस्वभावम्, यश्च यत्स्वभावं न तत्तदुत्पादेनेऽन्यापेक्षम्, यथाऽन्त्या बीजादिकारण-मामप्री अङ्करोत्पादने, तत्स्वभावश्च पूर्वो ज्ञानक्षणः उत्तरज्ञानक्षणोत्पादन इति स्वभावहेतुः, अन्यथाऽसौ तस्त्रभाव एव न स्यात् । न च ससारावस्थाज्ञानान्त्यक्षणस्योत्तरज्ञानजनन-स्वभावत्वमसिद्धम् , तथाभ्युपगमे सत्तामस्यन्धादेः सत्त्वस्य निषिद्धत्वात्तदजनकत्वेन तस्या-नर्भेक्रियाकारित्वादवस्तुत्वापत्तंस्तज्ञनकस्याप्यवस्तुत्वं ततस्तज्जनकस्येत्येवमशेषचित्तसन्तान-15 स्थावस्तुत्वप्रसङ्गः । एव साश्रवचित्तमन्तार्नानरोधलैक्षणापि मुक्तिवैद्रोवगुणरहितात्मन्वरूपे वाऽनुपपन्ना, निराश्रवचित्तसन्तत्युत्पत्तिलक्षणात्वभ्युपगम्यत एव, किन्तु सा सान्वया युक्ता, बद्धस्यैव मोक्षणात् , न हि अन्वयिनोऽभावे बद्धस्य मुक्तिः सम्भवति, अन्यस्य ब-न्धादन्यस्य च मोश्रण। न । सन्तानस्यंकत्वेऽपि मोऽयं मन्तानो यदि परमार्थतः सन् तह्यी-रमैव सन्तानशब्दाभिष्ठेयः न्यात्, यदि तु संवृत्त्या मन नदैकस्य परमार्थसनोऽभाषाद्वन्यः 20 मोक्षयोभिनाभयतया बद्धस्य मुक्तयर्थं प्रवृत्तिनं स्यान् तस्माहिज्ञानक्षणेष्वन्वयिनोऽभावे ब-न्धमोक्षयोस्तद्र्थप्रवृत्तेर्वाऽसम्भवात्सान्वया चित्तसन्ततिरभ्यूपगन्तव्या । न च विज्ञानसन्त-त्यनुच्छेदे सुप्रमावस्थायामपि तत्मद्भावे तस्या जामदवस्थानो विशेषो न स्यादिति वाच्यम्, मिद्धादिसामग्रीविशेषाद्विलक्षणस्य सुषुम्याद्यवस्थायां गच्छत्त्णस्पश्रैज्ञानतुरुयस्य बाह्याध्या-त्मिकपदार्थोनेकधर्भप्रहणविमुखस्य ज्ञानस्य सद्भावात्, अन्यथा जाप्रत्मबुद्धज्ञानप्रवाहयो-95 रप्यभावः स्यात् । यथा चाश्वविकल्पनकाले प्रवाहेणोपजायमान्मपि गोदर्शनं ज्ञानान्तरवे-द्यमपि भवद्भिप्रायेणानुपलक्षितमास्ते, अन्यथाऽश्वविकल्पप्रतिसहारावस्थायां इयन्तं कालं यावन्मया गौर्रष्टो न चोपलक्षित इति ज्ञानानुत्पत्तिप्रभक्तः प्रसिद्धव्यवहारोच्छेदः स्यात् , तथा

१ निराधविचनगन्तानात्पत्तिमाद्ध इति मौगता . तत्राविद्यातृष्णाराहते चित्तं निराधवर्माभधीयते, अविद्या-रागद्वेषाभिलाष , तृष्णा तु भाविमोगाामलाय । अपरे तु प्रदोपनिर्वाणवत्सर्वथा चित्तसन्तानोच्छेदो मोक्ष इति सिक्रसन्ते तेऽपि मिध्यावादिनः, चित्तसन्तानाभावं ग्रस्थतापत्ते ॥

सुपुप्तावस्थायां स्वसंविदितज्ञानवादिनोऽप्यनुपलक्षितं ज्ञानं भविष्यतीति न तदवस्थायां विज्ञानासस्वात्तत्सन्तत्युच्छेदः। न च युगपञ्ज्ञानानुत्पत्तरश्वविकल्पकाले ज्ञानान्तरवेद्यं सम्भवतीति वाच्यम्, मविकल्पाविकल्पयोर्क्कानयोर्युगपद्वृत्तेरनुभवात, गोदर्शनं अन्यथा प्रतिनिवृत्ताश्वविकल्पस्य गोद्र्शनस्मरणाध्यवसायो न स्यात्, क्रमभावेऽपि च तयोर्विज्ञानयोर्विज्ञानं ज्ञानान्तरवेद्यमपि अनुपलक्षितमवद्यं तस्यामवस्थायां परेणाभ्यु- 5 पगमनीयम्, तद्भ्युपगमे च यदि स्वापावस्थायां तादृग् ज्ञानमभ्युपगम्यते तदा न कश्चिद्विरोधः । तस्माद्नेकान्तभावनातो विशिष्टप्रदेशेऽक्षयमुखादिलाभो मुक्तिरिति स्थितम् । न चानैकान्तक्कानं मिध्या, नित्यत्वानित्यत्वयोर्विधिप्रतिषेधरूपत्वाद्भिन्ने धर्मिण्यभावा-दिति वाच्यम्, एकान्तज्ञानस्यैव बाधकमद्भावेन मिथ्यात्वोपपत्तेः, प्रतीयमाने बस्तुनि विरोधासिखेख, न हि यहूपेण नित्यत्वं तहूपेणैवानित्यत्वं विधीयते येनैकत्र विरोध: स्थात 10 किन्त्वनुस्यूताकारतया नित्यत्वं व्यायृत्ताकारतया चानित्यत्वम्, तथा चान्यधर्मनिमित्तकः त्वाम्न विरोधः, अन्यथाऽतिप्रमङ्गात । न चानुगतब्यावृत्ताकारयोरात्यन्तिको भेदः, पूर्वो-त्तरकालभाविस्वपर्यायतादात्म्येन स्थितस्यानुगताकारस्य बाह्याध्यात्मिकस्यार्थस्यावाधितप्रत्य-क्षप्रतिपत्तौ प्रतिभासनात् । न च घटादिमृत्वादिना नित्य इत्यत्र मृत्त्वादि यदि ततोऽर्थान्तरं सामान्यं न ततो घटो नित्यः, तभ्य कारणाद्विलयोपलब्धेरिति वाच्यम् , सामान्यस्य विशे- 10 षादर्थोन्तरत्वातुपपत्तेः समानाममानपरिणामात्मकत्वाद्धटादेः । तथाहि मृत्वादिजातिः मत्ता वा न स्वाश्रयादर्थोन्तरभूता, तथात्वे स्वाश्रयैः मम्बन्धाभावात्, स्वसम्बन्धान प्रागमद्भिरपि स्वाश्रयैः सम्बन्धेऽतिप्रसङ्गात् , स्वत एव सङ्गः सत्तामम्बन्धकरूपनावैयध्यीत् समवायम्य मर्वेगतत्वाद्व्यत्तयन्नरपरिहारेण व्यत्तयन्तरेरेव सर्वगतम्यापि सामान्यस्य सम्ब-न्धेऽतिप्रसङ्गपरिहारायाभ्युपगम्यमाना च प्रत्यामितः प्रत्येकं परिसमाप्ता व्यक्त्यात्मभूता 20 वाऽभ्युपगम्यमाना कथं समानपरिणामातिरिकाय सामान्यस्य कल्पनां न निरस्येत्, शुक्रादिवन स्वाश्रये स्वानुरूपप्रत्ययादिहेतोः सामान्यान् सदादिप्रत्ययादिवृत्तिने भवेत् । सामान्यस्य 🖰 स्वत एव सदादिशत्ययादिविषयत्वे द्रव्यादिषु कः प्रद्वेषः प्रतश्चेदमवस्था. तस्मात्पदार्थीनामनेकान्तस्वभावनया नानेकान्तभावना मिथ्याभृता, ततो युक्तमुक्तमनुष-मसुखमुपगतानामिति ॥ 25

इति नपोगच्छनभोमणिश्रीमद्विजयानन्दस्रीश्वरपट्टालङ्कारश्रीमद्विजय-कमलस्रीश्वरचरणनलिनविन्यस्तभक्तिभरेण तत्पट्टघरेण विजय-लिघस्रिणा सङ्गलितस्य सम्मतितस्वसोपानस्य परेष्ट-मोक्षकण्डनं नाम अष्टमं सोपानम् ॥ 5

## अथादिवाक्यसाफल्यप्रदर्शनम् ।

तदेवं स्वेष्टदेवतास्तवेन प्रध्वस्तममाप्तिप्रतिबंधकान्तराय आचार्यदशासनस्य प्रकरण-मन्तरेणापि जिनप्रणीतत्वेन स्वतः सिद्धत्वात्तद्भिष्ठेयस्य निष्प्रयोजनत्वमाशङ्कमानः प्रकरणा-भिषेयप्रयोजनमाह—

# समयपरमत्थवित्थरविहाडजणपञ्जुवासणसयन्नो । आगममलारहियओ जह होइ तमत्थमुन्नेस्सं ॥२॥

समयपरमार्थविस्तरविहाटजनपर्युपासनसकर्णः । आगममलारहृदयो यथा भवति तमर्थमुक्रेष्ये ॥ छाया ॥

समय इति, मलमिव आरा प्राजनकविश्वागी यस्यासी मलारः गौर्गली, आगमे 10 तहत्कुण्ठं हृद्यं यस्य तदर्धप्रतित्तिसामध्यीभावात् असौ तथा, मन्द्धीरित्यर्थः, मन्यगीयन्ते परिच्छिचन्ते Sनेनार्थो इति समयः आगमः, तस्य परमार्थः, अकल्पितोऽर्थः, तस्य विस्तरो रचनाविशेषः, ननु 'प्रथने वावज्ञब्दे' (पाणिट ३-३-३३) इति सूत्रेण घनि कृते वि-स्तार इति रूपं स्यात् कथं तर्हि विस्तर इति चेद्यकः, शब्दार्थयोभेदेऽपि पारमार्थिकसम्ब-न्धप्रतिपादनायाभेदविवक्षया घळ् न कृतः। तस्य रचनाविशेषस्य विहाटः प्रकाशकः, 15 श्रोत्बुद्धी प्रकाशमानानथीन हाटयति दीपयतीति त्यत्पत्ते: स चामौ जनश्च चतुर्दशपूर्व-विदादिलोकः तस्य पर्यपासनं सेवाजनितं तद्व्याख्यानं कारणे कार्योपचारात्, तत्र सह कर्णेन वर्सत इति सकर्णः तद्भ्य। स्यानार्थावधारणपदः, एवस्भूतो यथा येन प्रकारेण भवति तथा-भूतमर्थमुक्रेज्ये प्रतिपादियाच्ये इत्यर्थः, यथाभूतेनार्थेन प्रतिपादितेनातिकुंठिनधीरपि श्रीतृजनी विशिष्टागमस्य व्याख्यात्रा प्रनिपादितानामधीनामवधारणे समर्थी भवति नमर्थमनेन प्रक-20 रणेन प्रतिपाद्धिरयामीति यावन् । अत्राकस्पितस्य बाह्यार्थस्यागमप्रतिपाद्यतया अब्दार्थयोश्च बास्तवसम्बन्धस्य समयपरमार्थविस्तरेत्यनेन निर्देशः कृतः, तथा च चतुर्देशपूर्वविदादिज-नानां व्याख्यातुणां प्रतिपादिताथीवधारणमामध्यैमम्पत्तिर्मेन्द्धियामेनत्प्रकरणप्रयोजनं प्रद-र्शितम्, तज्ज्ञानं विना प्रेक्षावतां प्रवृत्त्यनुपपत्तः। अनिभहितप्रयोजनं हि काकदन्तपरी-क्षावन प्रेक्षावनामनादरणीयं भवनि नस्मात् प्रयोजनाभिधानमुखेन तेषां शास्त्रादौ प्रवर्त्त-25 नायादौ तत्प्रतिपादनमावत्रयक्रमिति ॥

अत्र केचित् प्रेक्षापूर्वकारिणां प्रवृत्तये प्रयोजनाभिधानायादिवास्यमुपादीयते यदि तर्हि कथमप्रमाणके तेषां प्रवृत्तिः, प्रामाणिक एव प्रेक्षापूर्वकारिणां प्रवृत्तेः, न हि तद्वाक्यं तज्जन्यज्ञानं वा प्रमाणमिन्द्रियाजन्यत्वेन तस्य प्रत्यक्षत्वामस्भवात्, नाष्यनुमानं स्वभावकार्येलिङ्गप्रभवम् , तद्वीध्यप्रयोजनस्य तद्भावत्वेन तत्कारणत्वेन वा प्रमाणादप्रतिपत्तेः, तदुत्थापकस्य लिङ्गस्य

च तत्स्वभावतया तत्कार्यतया चानवधारणात्, अन्यस्य च स्वमण्याप्रतिबन्धात्, न चेदं वाक्यं स्वाभिषेयप्रयोजनप्रतिपादने प्रमाणम् , तत्र प्रवर्त्तमानस्यास्य स्वमहिन्नेव शब्दप्रमा-णस्वरूपत्वेन स्वार्थप्रत्यायकत्वादिति वाच्यम् , बाह्यऽर्थे शब्दस्य प्रतिबन्धासम्भवेनाप्रामा-ण्यात्, विवक्षायां प्रामाण्येऽपि तस्या बाह्यार्थीवनासावित्वायोगात्, न च येषां यद्र्य-विषयिणी विवक्षा ते तमर्थं तथैव प्रतिपादयन्ति, अन्यविवक्षायामध्यन्यशब्दोबारणदर्शनाम 5 विवश्चाया एकान्ततो बाह्यार्थप्रतिवद्धता । तस्माम शब्दादपि प्रमाणादादिवाक्यक्रपात् प्रयोजनिव शेषोपास्प्रतिपत्तिः, नदप्रतिपत्तौ च तेषां नतः प्रवृत्तौ प्रक्षापूर्वकारिताव्याहति-प्रसङ्ग इत्याक्षिपन्ति तद्युक्तम् , प्रत्यक्षानुमानयोग्मम्भवेऽपि बाह्यार्थेन शब्दप्रतिबन्धस्य साधियध्यमाणत्वात् , बाह्यार्थे एव च प्रतिपत्तिप्रवृत्त्यादिव्यवहारस्योपरुभ्यमानतया प्र-त्यक्षवच्छच्दस्यापि तत्र प्रामाण्यात् , न ह्यर्थाव्यभिचारित्वस्रक्षणप्रामाण्यनिश्चयवतां ततः 🔢 प्रवृत्ती प्रश्नापृत्रकारित्वक्षतिः, न चानाप्तप्रणीतान नद्यास्तीरे पद्ध फलानि सन्तीत्यादिवा-क्यादस्य विशिष्टतानवगमान्नातः प्रवृत्तिरिति बाज्यम्, प्रत्यक्षामासात् प्रत्यक्षस्येवानाप्रप्र-णीतवाक्यादस्य विशिष्टतानिर्णयात्, यस्य तु न निर्णयो नामावतः प्रवर्तते, अनवधृतहेत्वा-भामविवेकाद्धेतोरिवानुमेयार्थक्रियार्थी । न चाप्ताः परहितप्रवणाः प्रमाणभृताञ्चानः स्ववा-ड्यात्रेणापि ते प्रवर्त्तियतुं क्षमाः, तस्मात् कि प्रयोजनवाक्योपन्यासेनेति वाक्यम् , सुनि- 15 श्चिताप्तप्रणीतवाक्यावि प्रतिनियनप्रयोजनार्थिनां तदुपायानिश्चये तत्र प्रधृत्ययोगात्, यदि आप्रप्रणीतज्ञास्त्रेऽपि प्रयोजनिक्शेपप्रतिपादकं वाक्यं न स्थासदा कथं तत्र प्रयोजनिक-शेषप्रतिपादकतानिश्चयः स्थात येनाप्रप्रणीतवाक्यादेव तद्वर्थिनां तत्र प्रवृत्तिः स्थात् , तदन-भिमतप्रयोजनप्रतिपादकानामपि वाक्यानां सम्भवात्, अतः यत्र स्वस्विदं कर्तव्यमिति पुरुषाः प्रतीततदासभावा आप्नैर्नियुज्यन्ते तत्रावधारिततःप्रेरणातथाभावविषयविचारास्तद- 🛫 भिहितं वाक्यमेव बहुमन्यमाना अनादृतप्रयोजनपरिप्रश्ना एव प्रवर्तन्ते, विनिश्चिततदा-प्रभावानां प्रत्यवस्थानासम्भवादिद्यपि निरस्तम्, आप्तप्रवर्त्तिनप्रतिनियतप्रयोजनार्थिजनप्रेरणा-वाक्यस्यैव प्रयोजनवाक्यत्विस्त्रयाच । अन्यथाऽभिमनफलार्थिजनप्ररकवाक्यस्यामप्रयुक्त-स्वमेवानिश्चितं स्थात्, अनिभमतार्थप्रेरकस्यावगताप्रवाक्यत्वे चातिप्रसङ्गः, न चाप्तवा-क्यादपि प्रतिनियतप्रयोजनार्थिनस्तद्नवगमे तत्र प्रवर्त्तितुमत्महन्ते, अतिप्रसङ्गात्तस्मादारा- 25 बिश्वेयप्रयोजनं सार्थकमेवेति ॥

> इति तपोगच्छनभोमणिश्चीमिष्ठजयानम्दम्रीश्वरपट्टालङ्कारश्चीमिष्ठजय-कमलसूरीश्वरचरणनलिनधिन्यस्तमिक्तभेण तत्पद्वधरेण विजय-लिबस्रिणा सङ्गलितस्य सम्मतितस्वमोपानस्याऽऽदि वाक्यसाफस्यप्रदर्शनं नाम नवम सोपानम् ॥

### अथ शब्दसङ्केतसमर्थनम्.

अत्र बौद्धाः वदन्ति नन्वागमस्याकल्पितो बाह्यार्थः शब्दार्थयोवीस्तवसम्बन्धस न घटते प्रमाणबाधितःवात् , शब्दानां हि वस्तुतो वाच्यं वस्तुस्वरूपं न किञ्चिद्स्ति, सर्वेषां शाब्दप्रत्ययानां भ्रान्तत्वात्, मिन्नेष्वर्थेष्वभेदाकाराध्यवसायेन प्रवृत्तेः, यत्र तु परम्परया ं वस्तुप्रतिबन्धः तत्रार्थसंवादो भ्रान्तत्वेऽपि, तत्र यदारोपितं विकल्पबुद्धाऽर्थेष्वभिन्नं रूपं तर्न्यव्यावृत्तपदार्थात्भवबळायातत्वात् स्वयञ्चान्यव्यावृत्तत्या प्रतिभासनात् भ्रान्तेश्चान्य-व्यावृत्तार्थेन सहैक्याध्यवसित्वात अन्यापोढपदार्थाधिगतिफलत्वाश्वान्यापोह उच्यते, अतो-पोहः ज्ञब्दार्थ इति प्रसिद्धम् । अत्र ज्ञब्दार्थौ विधिरेवेत्येवंबादिनो यदि द्रव्यगुणकर्मसा-मान्यादिपदार्थोद्दशब्दप्रवृत्तिनिमित्ताः परमार्थतो च सन्ति नहिं कथं लोके तिममित्ताः प्रत्य-10 यञ्यबहाराः प्रवर्तन्ते, तन्न हि दण्डी विषाणीत्यादिश्रतीतिव्यवहारौ लोके द्रव्योपाधिकौ, शक्कः कृष्ण इत्यादि गुणोपाधिकौ, चलति भ्रमतीति क्रियोपाधिकौ, अस्ति विद्यत इति सत्तानिमित्तको, गौ: अश्व इति सामान्यविशेषोपाधिनिमित्तौ, इह तन्तुषु पट इति समवा-यनिमित्तौ । तत्र द्रव्यादीनामभावे एतौ प्रतीतिशब्दौ निर्विषयौ स्याताम्, तथा च सति सर्वत्र सर्वदा तयोरविशेषेण प्रवृत्तिप्रसङ्गः न चास्ति तथा, तस्मात्सन्ति द्रव्यादयः पारमा-15 र्थिकाः प्रत्ययज्ञब्द्विषयाः, तथा च ये परस्परासंकीर्णप्रवृत्तयस्ते सनिमित्ताः यथा श्रोत्रा-दिप्रत्ययाः, असकीर्णप्रवृत्तयश्च दण्डीत्यादिप्रत्यया इति स्वभावहेतुः, अनिमित्तत्वे सर्वत्रा-विशेषण प्रवृत्तिप्रसङ्गी वाधकं प्रमाणमिति प्राष्ट्रः । अत्र बौद्धाः किमत्र सिषाधयितं भवताम्, पारमार्थिकबाह्यपदार्थनिमित्तेन सनिमित्तत्वं येन केनचिक्रिमित्तेन मनिमित्तत्वं बा, नाशः, साध्यविपर्यये बाधकप्रमाणविरहेण हेतोरनैकान्तिकत्वात्, न द्वितीयः सिद्ध-90 माधनात्, अस्माभिरपि अन्तर्जल्पवासनाश्रवोधस्य निमित्तत्वोपगमात्, न तु विषय-भूतस्य, भ्रान्तत्वेन सर्वस्य शाब्दप्रत्ययस्य निर्विषयत्वात्, न चैवं वाच्यं तस्य भ्रान्तत्वं निर्विषयत्वं च कथमिति, भिन्नेष्यभेदाध्यवसायेन प्रवर्त्तमानस्य प्रत्ययस्य भ्रान्तत्वात् , यो हातस्मिस्तदिति प्रत्ययो भ्रान्तः सः, यथा शुक्तिकायां रजतप्रत्ययः, तथा चायं भिनेष्वभेदाध्यवसायी शाब्दप्रत्यय इति स्वभावहेतुः न चायमसिद्धो हेतुः, वस्तुभूतस्य सामान्यस्य प्राह्यस्याभावात्, भावेऽपि तस्य भेदेभ्यो भिन्नत्वे भिन्नेषु भावेषु अभेदा-ध्यवसायस्य भ्रान्तित्वम्, न झन्येनान्ये समाना युक्ताः, तद्वन्तो हि ते स्युः । यद्यभेदस्तर्हि सर्वस्येव विश्वस्यैकत्वापच्या परमार्थत एकमेव वस्त्वित तत्र सामान्यप्रस्रयो भ्रान्तिरेव स्यात्, न हि सम्भवत्येकस्मिन् समानप्रत्ययः, तस्य भेदनिबन्धनत्वात् तथा च सिद्धे आन्तत्वे निर्विषयत्वमपि सिद्धम् , स्वाकारापेणद्वारेण जनकस्य कस्यचिद्रथस्य विषयभूतस्याभावात् ।

किन्न सर्वे शब्दा न परमार्थतो वस्त्वभिधायकाः, तेषु परमार्थतः कृतसमयत्वाभावात्, ये . यत्र परमार्थतः कृतसमया न भवन्ति न ते परमार्थतस्तमभिदधति. यथा साक्षादिमति पिण्डेऽश्वशब्दीऽक्रतसमय इति व्यापकानुपळक्ष्या शाब्दप्रत्ययस्य निर्विषयत्वसिद्धः, कृत-समयत्वेनाभिधायकत्वस्य व्याप्तत्वात् , अन्यथाऽतिप्रसङ्गात्। न च हेत्र्यमसिद्ध इति वाच्यम् . स्बलक्षणस्य जातेस्तद्योगस्य जातिमतो बुद्धाकारस्य वा वस्तुतः शब्दार्थतया व्यवस्थापियतु- b मशक्यबात्, तत्र समयासम्भवात्, सांवृतेस्य तु शब्दार्थत्वं न निविध्यतेऽतो न स्वबचैन-विरोधः प्रतिकायां!, किन्तु यः तास्विकत्वं धर्मः परैस्तत्रारोध्यते तस्यैव निषेधः क्रियते न तु शब्दबाच्यस्य धर्मिणः, न हि तावस्वलक्ष्णे शब्दस्य सङ्केतस्सम्भवति व्यवहारार्थमेव सक्केतस्य क्रियमाणत्वात संकेतव्यवहारकाळव्यापके एव समयस्य कर्त्तव्यतया म्बलक्षणस्य ताबत्कालञ्चापकत्वासम्भवात् . देशादिभेदेन हि शाबलेयादिन्यक्तयः परस्परमत्यन्तन्या- 10 वृत्ता अनो न ताः सकेतव्यवहारकाळव्यापिन्यः, तस्मादेकत्र कृतसमयस्य पुंमोऽन्यैव्येव-हारी न स्यान् । न वाडनैकान्तिकरवं विपक्षे बाधकमस्वात्, अकृतसमयोऽपि शब्दो यदि तदर्थप्रतिपादकः स्यानदा गोशब्दोऽप्यश्चं प्रतिपादयेदिति । अशक्यक्रियःवास न स्वलक्षणे समयः। उत्पन्यनन्तरविनाशिषु भावेषु सकेतः क्रियमाणो यद्यनुत्पनेषु क्रियेत तदा न परमार्थतः समयः स्यात्, अमतः मर्वोपाख्यारहितस्याधारत्वानुपपत्तेः। यद्युत्पन्ने तर्हि 15 प्रथमं तत्रानभवोत्पत्तौ सत्यां तत्पूर्वकशब्दश्मरणे सति सकेतो भवेत्, स एव न सम्भवति, शब्दस्मरणकाल एव स्वलक्षणस्य चिरविनष्टत्वात् । न च मादृद्यात्ममयक्रियाकालभाविनि क्षणे ऐक्यमध्यवस्य समयः क्रियत इति वाच्यम्, साहद्यस्य विकल्पबुद्धधाऽध्यारोपि-तत्वेन तस्य शब्दैः प्रनिपादनेऽपि स्वलक्षणस्यावाच्यत्वताद्वरथ्यात् । एवं स्वलक्षणवज्ञाः तितद्योगजातिमस्विप न समयमम्भवः, जातेसाद्योगम्य समवायस्य च निषिद्धत्वात्, 20 तयोरभावे जातिमतोऽप्यसम्भवातः, तद्वतश्च स्वलक्षणात्मकत्वात्तत्र च दोषस्योक्तस्वात् । नापि बुद्ध्याकारे सकेत. सम्भवति, तस्य बुद्ध्यभिष्ठत्वेन बुद्धिस्वरूपवत् प्रतिपाद्यमर्थं बुद्धान्तरं प्रति शाऽननुगनतया सकेतन्यवह।रकालान्यापकत्वातः। तस्य न्यवहारकालान्ययिः

१ पररूपं हि स्वप्रतिभामेन थया बुद्धया मात्रयते यथार्थमप्रकाशनात् सा कांत्यका बुद्धि सदृतिः, तया यद्भवस्थापित रूप नत्सादृतमुच्यते मैदृतिमस्व नदेव, न पारमार्थिक, तस्यासस्वात् ॥ २ एतान् स्वलक्षणजात्यादीन् शन्दनाप्रतिपायैषामशन्दार्थन्वं प्रतिपादियतुमशक्यम्, तत्प्रतिपिपादिययया च शन्देन स्वलक्षणजात्यादीन् शन्दनाप्रतिपायैयामशन्दार्थन्वं प्रतिपादियतुमशक्यम्, तत्प्रतिपिपादिययया च शन्देन स्वलक्षणादीन्युपदर्शयता शन्दार्थत्वमेषामभ्युपगत स्थान्, पुत्रश्च तदेव प्रात्तत्या प्रांतिषद्धमिति स्ववचनव्याचात स्यात्, न हि सर्वभाऽस्माभः शन्दार्थापनाद कियते, तस्यावलगापालमपि प्रतीनत्वासिर्द किं कियत इत्यान्त्राह किन्तिसित् ॥ ३ अत्र परमार्थनः इति पदं गावृतव्यावृत्तये, तेनावातेऽपि पुत्रादौ समयदर्शनाम दृष्टविरोधः, तस्य विकल्पनिर्मितायैविषयत्वेनावास्तिवकत्वात् ॥

त्येऽवि न तत्र व्यवहर्तृणां समयो युक्तः, अस्माच्छव्दादर्शकियाश्री अर्थक्रियासीग्याशीन् विकास प्रवर्त्ततासित्यभित्रायेण हि व्यवहर्तृभिर्वाचका प्रवनयो नियोज्यन्ते, न चासौ विकस्पो बुद्धाकारोऽभित्रेतक्तितापनोदनादिकार्यं तद्धिनां सम्पाद्यितुमलम् , तद्वुभवोत्पत्तावि तद्भावात् । तस्माद्वाच्यवाचकयोरभावादागमस्य परमार्थे एव नास्तीति कथ समयपरमार्थ-5 विस्तरेत्यादि इति चेन्मैवम् , शाब्दप्रत्ययस्य भ्रान्तत्वमाधनायोपन्यस्तस्य भिन्नेष्वभेदाध्यव-सायित्वहेतोरसिद्धेः, तत्र तस्यानुपपत्तेः, गौगौरित्यवाधितप्रत्वयविषयतया वस्तुरूपस्या-भिन्नस्य सामान्यस्य सिद्धत्वात् । अवाधितप्रह्मयविषयस्याप्यभावे विशेषस्याप्यभावः स्यात्, अवाधितप्रत्ययनिषयताच्यतिरिक्तस्यान्यस्य तङ्क्ष्यवस्थापकस्य तत्राप्यभावात् । पुरस्थे गोवर्गे व्यावृत्ताकारा बुद्धिर्यथोपजायते तथैवानुगताकारेणापि तस्या उपजायमानत्वात् , तस्याश्च 10 क्यात्मकवस्तुव्यतिरेकेणासम्भवात्, अवाधिनप्रत्ययस्य विनापि विषय सङ्गावे ततो वस्तु-व्यवस्थाऽभावप्रमक्तः । न चानुगताकारत्वं बुद्धवीधितम् , मर्वत्र देशादावनुगतप्रतिभागस्या-स्खलद्वस्य तथाभूताकारव्यवहारहेतोर्दर्शनात । तस्मादिन्द्रियान्वयव्यतिरेकानुविधायिनी व्यावृत्ताकारातुभवांशानधिगतमनुगताकारमवभासयन्ती अनुभूयमाना वृद्धिवेश्तुभूनं सा-मान्यं व्यवस्थीपयति । न च नियतशाबलंगादिव्यक्तिभन्नतया साधारणरूपस्यापरस्य 15 भेदेनाप्रतिभासनाद्व्यक्तयभिन्नं भिन्न वा सामान्यमभ्यूपगन्तुं न युक्तमिति वाच्यम् , वाता-तपादीमां समानदेशसमाने निद्वयमाह्याणामपि प्रतिभासभेदादन्यस्य भेदव्यवस्थापकस्या-भावाहबक्तिजात्वोरिष तत्सद्भावात् , शावलेयादिव्यक्तिप्रतिभामाभावेऽपि बाहुलेयादिव्यक्ति-मतिभासे गौगौरित्तिमाधारणावभामम्य तद्वपवस्थापकस्य सद्भावात् । एकान्ततो व्यक्तय-भेदे तु सामान्यस्य व्यक्तिस्वरूपस्येव तदभिन्नसाधारणरूपस्यापि व्यक्तवन्तरे प्रतिभासो ±0 न स्थात्, प्रतिभासते च न्यक्तयन्तरेऽपि, अतो न कथ भिन्नसामान्यस्य सद्भावः । न च ब्बक्तिदर्शनसमये जातेर्बुद्धिप्राद्याकारतया स्वेन रूपेण व्यक्तिभन्नतया बहिनीवभास इति बाच्यम् , अस्य व्यक्तयाकारेऽपि ममानत्वात् , नापि केवलं गौर्गोरिति बुद्धिरेव तुल्या-कारा बाग्रनिमित्तनिरपेक्षा प्रतिभामत इति युक्तं बक्तम, तथा मनि तद्वद्धेः प्रतिनिय-तदेशकालत्वं न स्यात्, न हि तत्र व्यक्तयो निमित्तम्, तासां भेदरूपत्वेनाविशिष्टत्वात्, 25 अश्वादीनामपि तद्बुद्धिनिमित्तत्वापत्तेः । न च तामामविशिष्टत्वेऽपि यास्वेव तादृशीबुद्धि हदेति ता एव नां जनयितुं ममर्था इति नाश्वादेः गौगौरितिप्रस्ययनिमित्तत्वमिति वा-च्यम्, तथा सति स्वलक्ष्णस्याप्यभावप्रसङ्गान्, सामान्यलक्षणनिमित्तमन्तरेणापि प्रति-

९ तथा नायमनुगतप्रतिभास बहिनिमित्तसापेक्ष , प्रतिनियतदशकालाकारत्वान् , विशेषप्रतिभासविदित मानम् , व्यक्तेरैव निमित्तत्वे अश्वादेरिप गौगौरिति बुद्धिनिमित्तत्वानुषत्र इति ॥

नियतदेशकालतया साधारणबुद्धेरिव विशेषस्थणिनिमित्तव्यतिरेकेणापि तथाविधासाधा-रणबुद्धेरसम्मदात् । परेणापि हि वक्तुमेवं शक्यं वद्भेदाविशेषेऽपि एकमेव ब्रह्मादिखरूपं प्रतिनियतानेकनीलाद्याभासनिवन्धनं भविष्यतीति किमपरसूपादिखलक्षणपरिकस्पनयेति । यदि रूपादिखलक्षणमन्तरेणापि रूपाद्याभासज्ञानस्य सम्भवे प्रवृत्त्यादिलक्षणो व्यवहारी न स्यात्, अपरस्यार्थिकियानिबन्धनार्थव्यवस्थापकस्याभावात्, अतस्स्वलक्षणाकारज्ञानस्य 5 त्रिमित्तत्वेन तक्क्षुवस्थापकत्वमिति चेन्, न, सदृशाकारज्ञानेऽध्यस्य समानत्वात, अवा-धितस्समानाकारप्रत्ययो हि तथाभूतविषयमन्तरेणोपजायमानो मिध्यारूपः न्यादिति विशे-षप्रत्ययम्येवाबाधितसमानप्रत्ययस्यापि सामान्यमालम्बनभूतं निमित्तमभ्युपगन्तव्यमिति सा-मान्यमस्ति वस्तुभूतम्, अन्यथा समानप्रतिभासायोगात्। नमु यदि सामान्यमभुगताकार-ज्ञानजैनकतेंकस्वभावं तर्हि सर्वदा तज्ज्ञानं स्थात्, तस्थानपेश्वस्थापेक्षायोगात्, सहकार्यपेक्ष- 10 जनकरवे वा तत्क्रतोपकारस्य ततोऽभेदे उपकारस्य तत्कार्यस्वेन तद्भिन्नं सामान्यमपि कार्य स्यात्, भेरे वा मन्त्रन्धासिद्धिः, नित्यानाञ्चेककार्यकर्तृत्वरूपं सहकारित्वमपि न सन्भवति, तदवस्थाभाविस्वभावस्य प्रागृध्वेश्च सत्त्वात्, असत्त्वे त्वनित्यत्वम् । कार्योजनकस्बभावत्वे तु न कदापि कार्यमुत्पादयेम्, अजनकस्वभावस्यान्यसिमधानेऽप्यजनकत्वाम्, साधारणज्ञा-नेऽपि सामान्यस्याप्रतिभामप्रसङ्गश्च, जनकाकारापेकस्यैव शानविषयत्वातः, एवस्न शानसन्य- 15 जनयद्वस्त्वेव स्यात् , अर्थेक्रियाकारित्वलक्ष्णत्वाद्वस्तुनः, तस्मात्सामान्यस्य नित्यत्वेन तद्विः षयस्य ज्ञानस्य वाध्यमानतयाऽवाधितविषयत्वमसिद्धम् । किञ्ज मामान्यस्य सर्वसर्वगतत्वे व्यक्तयन्तरालेऽप्युपल्लब्धिप्रमङ्गः, न चाभिव्यक्तिहेतुव्यक्त्यभावात्तत्रानुपलम्भ इति वाच्यम् , प्रथमव्यक्तिप्रतिभासवेलायां तस्याभिव्यक्तत्वातः, अन्तरालेऽनभिव्यक्तत्वेऽभिव्यकानभिव्य-क्रस्वभावभेदादनेकत्वापत्या सामान्यरूपताभङ्गापत्तिभवेत्, तस्मादवद्यमन्तराहे तदुपछम्भ- 20 प्रसङ्गः, तत्रश्चोपलब्धिलक्षणप्राप्तस्य तत्रानुपलम्भादसस्वामित तम सर्वसर्वगतम्, यदि तु .स्बन्यक्किसर्वगतं तदित्युच्यते तर्हि प्रतिन्यक्कि तस्य परिसमाप्ततया न्यक्किस्वरूपतेव भेदः स्यात् । अभेदे वैकव्यक्तावभिव्यक्तस्य प्रहणेऽन्यव्यक्तिस्थस्यापि तस्य प्रतिभासप्रसङ्गेन तदाधारप्रतिभासमन्तरेण तदाधेयप्रतिभासानुवपत्त्या सर्वन्यक्तीनां युगपन् प्रतिभामप्रसङ्गः। किञ्चेकत्र घटादौ समवेतं सामान्यमन्यत्रोत्पक्षे घटे निविक्रयत्वाक्ष याति, न व तदुत्पत्तिपूर्व 25 तत्रैवासीत् देशस्यापि तस्य तद्वत्ताप्रसङ्गात्, नाप्येकत्रांशेन वर्त्तमानमपरत्र व्यत्क्युत्पत्तावंशेन सम्बद्धाते, सर्वसर्वगनत्वाभ्युपगमान् । नापि पूर्वव्यक्ति परित्यज्यात्र सम्बद्धाते पूर्वव्यक्तरघ-

टादिरूपताप्रसेङ्गादिति कृत्स्नैकदेशवृत्तिविकस्पानुपपत्या व्यक्तिभिन्नत्वे तस्य कथमबाधि-तप्रत्ययविषयत्वान् सत्त्वम् । व्यक्तिस्वभावत्वे च व्यक्तिषदुत्पाद्विनाशयोगित्वेन तस्या-साधारणरूपत्वं स्यात्, असदेतत् यदि सामान्यं निर्द्धं व्यापकमेकान्तेन व्यक्तिभ्यो भिन्न-मभिन्नं वा स्यात्तदा निरुक्तवाधकानुषद्धः स्यात्, यदा तु सहशपरिणामलक्षणं सामान्यं 5 विसदृज्ञपरिणामलक्षणस्तु विशेषस्तदात्मकन्नीकं वस्तु तदाऽत्यन्तभेदाभेदपक्षभाविदोषातु-पक्रोऽनास्पद एव । न च साधारणं रूपमसाधारणस्वरूपाद्भिनं, तदाकारपरिहारेणाव-स्थितस्वरूपत्वात्, यद्यदाकारपरिहारावस्थितस्वरूपं तत्ततो भिन्नं यथा घटस्वरूपपरि-हारावस्थितस्वरूपः पट इत्यनुमानेन माधारणासाधारणस्वरूपस्य एकत्वविरोधोऽत्रापि बाधकः, अन्यथा न किञ्चिद्पि भिन्नं स्यात्, अन्यस्य भेद्व्यवस्थापकस्याभावा-10 दिति वाच्यम्, समानासमानाकारतया शाबलेयादेः परिस्फुटप्रतिपत्तौ बहिः प्रतिभास-मानस्यैकत्वेन विरोधासिद्धेः, अन्यथा ब्राह्मप्राहकसंवित्तित्रितयाध्यासितं संवेदनं कथमेकं स्यात्, परस्परविरुद्धनीलाद्यनेकाकारं चित्रज्ञानं वा कथमेकमभ्युपगन्येत । यदीद्मपि अने-काकारमेकं न स्यात्तर्हि प्राह्माद्यकाकारादिविविक्तं तद् भवेन्, तथैव स्वसंवेदनेऽपि तद्व-भासेत चेत्रदा कचिद्पि ज्ञाने प्राह्मप्राह्काकारप्रतिभासाभावेनाप्रवृत्तिक जगरस्यात । किञ्च 15 द्विविधो विरोधः, सहानवस्थानलक्षणः परस्परपरिहारस्थितिलक्षणश्च, स द्विविधोऽप्ये-कोपलम्भेऽपरानुपलम्भाद्भ्यवस्थायते साधारणासाधारणाकारयोऽस्त प्रत्यक्षेण भेदाभेदा-त्मकतया प्रतीतेः कथं विरोधः, तद्रुपातद्रुपाकारते हि तयोर्भेदाभेदौ तथाऽवभासनमेव च भेदाभेदप्रहणमिति कथं विरोधादिद्वणम् । न च तयोः परस्परपरिहारस्थितिरुक्षणता सम्भवति, अव्यवच्छेद्रूपतया प्रत्यक्षे प्रतिभामनात् । न च सामान्यविशेषयोराकारभे-20 देडप्यभेदेडन्यत्रापि अन्यनोडन्यस्यान्यत्वं न न्यादिति वाच्यम्, सामान्यविशेषवत्तादात्न्ये-नान्यत्र प्रत्यक्षतोऽप्रहणात् , ब्रहणे वा भवत्येवाकारभेदेऽप्यभेदः । आकारनानात्वे सामान्य-विशेषयोरभेदप्रतिपत्तिर्मिध्येति चेन्न तथाविधप्रत्यक्षे बाधकाभावात । सामान्यविशेषौ भिन्नौ स्वभावभेदात् , घटपटादिवदित्यनुमानं वाधकमिति चेन्न प्रत्यक्षेण बाधितःवादत्रानुमाना-प्रयुत्तेः दृष्टान्तस्य माधनविकल्दवाश्व, घटादेरपि केनचिदाकारेण सहशतयाऽभेदात्तिद्वरो-25 थिनः सर्वथा स्वभावभेदस्याभावात् । एवं सामान्यविशेषयोर्भेद एव, भिन्नयोगक्षेमत्वात्, हिमबद्धिन्ध्ययोरिवेत्यपि अनुमानमयुक्तं ज्याह्यसिद्धेः, विपक्षेण सह साक्षाद्विरोधिनः भिन्न-

१ तथा च ये यत्र नोत्पन्न। नापि प्रागम्याधिनो नापि प्रधादन्यतो देशादागिनमन्तस्ते तत्र नोपलभ्य-नेत नापि वर्त्तन्ते यथा शशिशर्रास तिह्वपाणम् तथा च मामान्यं तत्त्व्ह्रन्यदेशोत्पादवित घटादिके वस्तु-नीति व्यापकानुपर्वाचित्र, न चायमनकान्तिको हेत् तत्र वृत्युपलम्भयोः प्रकारान्तराभावादिति बाध्यम् ॥

योगक्केमत्वस्य व्यतिरेकानिश्चयात् । न च साध्याभावस्य साधनविरुद्धैकयोगक्षेमत्वव्याप्त-स्वात् पारम्पर्येण विरोधः सिद्ध एवेति वाच्यम् , अत्रापि अभेदछक्षणहेतोः एकयोगक्षमत्व-रूपसाध्यविरोधिना विरोधासिद्धेः । न च भिन्नयोगक्षेत्रस्याप्यभेदाभ्युपगमे न कविद्पि भेदः सिक्सेदिति विश्वमेकं स्यादिति वाच्यम् , भिन्नयोगक्षेमत्वैकयोगक्षेमत्वाभ्यां भेदाभेद-व्यवहारव्यवस्थाया असिद्धेः किन्तु भेदाभेदप्रतिभासादेव, अतः सामायन्विशेषयोः सहो- 5 त्पादिबनाशामावेऽपि अभेदप्रतिभासादभेदो न विरुद्ध इति वस्तुभूतसामान्यसद्भावे बाधका-भावः । न च अदेव शाबलेयव्यक्ती सहशपरिणतिक्रपं सामान्यं तदेव बाहुलेयव्यका-विष, व्यापकस्यैकस्य सर्वगोव्यक्तयनुयायिनः तस्यानभ्युपगमात्, तदनभ्युपगमश्च शाबले-यादिव्यक्तीनां बाहुलेयादिव्यक्तिसहशतया प्रतिभासेऽपि एकानुगतसामान्यकोडीकृत-त्वेनाप्रतिभासनात् , तस्मात्समानासमानपरिणामात्मनः शाबलेयादिवस्तुनोऽवाधिताकार- 10 प्रत्यक्षप्रतिपत्तौ प्रतिभासनाद्विशेषवन्न सामान्याभावः । नृतु सजातीयविजातीवन्यावृत्तं निरंशं वस्तु तत्सामध्येभाविनि च प्रत्यक्षे तत्त्रथैव प्रतिभाति, तदुत्तरकालभाविनस्तु विकल्पा अवस्तुसंस्पर्शिनः व्यावस्यैवस्तुबलेन भिन्नभिन्नव्यावृत्तिनिमित्तान् सामान्यभेदान व्यावृत्ते वस्तुन्युपकस्पयन्तः समुपजायन्ते, अतो न तद्वशात्तद्व्यवस्था युक्ता अतिप्रसङ्गात्, एवद्व सर्वे भावाः स्वभावतः स्वभावपरभावाभ्यां व्यावृत्ताः, स्वस्वभावव्यवस्थितेरित्यनुमानेन सत्ता- 15 तीयविजातीयव्यावृत्तनिरंशवस्तुसिद्धिरिति चेन्मैवम् , स्वसाध्येन हेनोव्यास्यसिद्धः, न ताव-द्तुमानेन तस्सिद्धिः सर्वभावानां प्रत्यक्षाविषयत्वेन धर्म्यसिद्धाऽनुमाया अप्रवृत्तेः । साध्यहे-त्वोरविनाभावस्य सर्वोपसंहारेणानुमानान्तरेण माधनेऽनवस्थानान् । नापि प्रत्यक्षेण त-त्मिद्धिः, तस्य सम्निहितविषयप्राहकःवेन देशादिविष्रकृष्टाशेषपदाशीलम्बनत्वामुपपत्तेः । मर्च प्रत्यक्षेण पुरोवर्त्तेषु भावेषु भेदेन साध्यलक्षणेन सह हेनोः सर्वोपसंहारेण व्याप्ति प्रतिपद्यन 20 इति बाच्यम्, अध्यक्षस्य यत्रैव स्वव्यापारानुसारिम्बोत्तरिकल्पजनकःवं तत्रैव नस्य प्रा-माण्येन सर्वतो व्यावृत्तात्मनि तद्भलेन विकल्पानुत्पत्तेः, सर्वदा विकल्पस्यानुवृत्तव्यावृत्ता-काराध्यवसाधिन एवोत्पत्तेः, अन्यथा सजातीयाद्भेद इत्यभिघानानर्थकत्वापत्तेः। किञ्च क्षणि-कत्वानुमानमपि व्यर्थे स्यात् , अक्षणिकादिव्याषृत्तेः खरुक्षणानुभवजन्यविकरूपेनाध्यवसाः यात्, तथा सर्वतो व्यावृत्ताकाराष्यवसायिनां विकल्पानां स्वलक्षणमपि विषयं स्यात, 25 यथाद्यध्यक्षं प्रतिनियतस्वरूपस्यानुकरणात्स्वलक्षणविषयं तथैव सर्वतो व्यावृत्ताकारमाही, विकल्पोऽपीति सोऽपि स्वलक्षणविषयः कुतो न भवेत्। तस्याविशदावभासित्वाम तथेति चे अविकादावभासितया स्वलक्ष्माविषयस्याध्यक्षस्यापि अविकादावभासितया स्वलक्षणविषयत्वा-भावप्रसङ्गात् । न चेष्टापत्तिः अयथार्थाकारब्राहित्वेन तस्य भ्रान्तत्वादिनि वाच्यम्, तद-

श्यक्षस्यानिभगतार्थगन्तृत्वेनाविसंवादित्वेन च प्रमाणान्तरत्वप्रसक्तेः, न च तस्य प्रत्यक्षता, भानतस्वाभ्युपगमान् , नानुमानत्वमलिङ्गजत्वान , नापि विकल्परूपता, तत्कारणं स्वलक्षण-सन्तरेषापि बाह्यार्थसमिधिबलतस्तरयोपजायमानत्वात् । न चाध्यक्षविषयस्वलक्षणाध्यवसा-वित्वावस्याप्रामाण्यम् , तथाभ्युपगमेऽष्यक्षेश्वितशब्दविषये क्षणिकत्वानुमानस्याप्यशामा-5 ण्यापत्तेः । न चानुमानमनिश्चितार्थाध्यवमाय्यवोऽनधिगतार्थगन्तृत्वात् प्रमाणम् , निश्चितौ क्राध्यक्षविषयः, क्षणिकत्वस्य चानिश्चयान्नाध्यक्ष्विषयत्वमिति वाच्यम् , तथा सति क्षणिक-त्वानुमानवद्विकलपस्यापि प्रामाण्यं स्यात् , अनिश्चितार्थाध्यवसायत्वस्योभयत्र समानत्वात् । यत्रांको प्रत्यक्षं निश्चयोत्पादनसमर्थं तत्र प्रतिभासाविद्येषेऽपि विकल्पो न प्रमाणम् , प्रत्य-सगृहीतांश्रमाहित्वात्, अनुमानन्तु प्रमाणम्, अगृहीतार्थोधिगननृत्वान्, तहिषयेऽर्थेऽध्य-10 श्वस्य निश्चयोत्पादनासामध्यादिति चेन्न. एकस्यैवानुभवज्ञानस्य स्वार्थविषयकनिश्चयोत्पादने बिरोषेन सामर्थ्यासामध्यीनुपपत्तः । नापि समारोपब्यवच्छेदकत्वेनानुमानं प्रमाणं न पुनः प्रत्यक्षपृष्ठभावी विकल्प इति वक्तन्यम् , अनुमानस्य समारोपन्यवच्छेदकत्वानुपपत्तेः क्षणिके इक्षिणिकज्ञानं समारोपः. तज्ञानुमानप्रवृत्तेः प्राणिव पश्चाद्व्यविकलमेवेति । पश्चाव्स्वल-द्रूपेण समारोपस्याप्रवृत्तेरतद्वैकल्यमिति चेत्, न, नदा स्खलद्वृत्तेरक्षणिकप्रत्ययात् स्वपुत्रादौ 15 प्रवृत्ति स्वात् । किञ्ज समारोपव्यवच्छेदः अभावरूपत्वेनाहेतुकः, स कथमनुमानेनान्येन बा क्रियते शाप्यते वा, अभावेन मह कश्यचिद्सम्बन्धात्तथा तस्याप्रतिपत्तेश्च, अतो न क्षणिकसमारीपाव्यवच्छेदकत्वात् क्षणिकानुमानस्य प्रामाण्यम् । तस्मादनुमानप्रामाण्यवा-दिना सर्वोपसंहारेण व्याप्तिमाहकः प्रत्यक्षप्रभवः स्वविषयाविसंबादी विकल्पः प्रमाण-थितव्यः, म चास्मदर्शने आभिनिबोधिकं ज्ञानिमिति प्रसिद्धः, अम्पष्टतया श्रुतं वा उह्झाब्द-20 बाच्यतया न प्रत्यक्षपरोक्षप्रमाणद्वयव्यतिरिक्तं तत् प्रमाणान्तरम् । प्रत्यक्षानुमानवादिनान्तु च्याप्तिमाहकं प्रमाणान्तरं प्रसक्तमः, ताभ्यां व्याप्तिमहणासम्भवातः। न च प्रतिबन्धमाहकस्य प्रमाणस्य स्वार्थे व्यभिचारस्तत्र प्रतिबन्धाभावादिति बाच्यम् , तत्र योग्यतालक्षणप्रतिबन्ध-सद्भावान , प्रत्यक्षेऽपि हि स्वार्थपरिच्छेदो योग्यतात एव, न तु तदुत्पच्यादेः, अन्यथा इन्द्रियादेरपि तत्परिच्छेद्यत्वप्रसङ्गान् । न च थोग्यतायाः प्रतिबन्धसाधकत्वेऽनवस्थाः

१ जात्य देरपोहरूपस्य व्यक्ती आलोचनाज्ञानेन गृहीतायां गृहीतत्वात्तिहिषयं सविकत्पकं गृहीतव्राहि-स्वारस्मृतिवन्न प्रमाणम्, न च प्रथमं राम्मुग्धरू वेणालोचनाज्ञानेनाधिगतं न हि निश्चितरूपेण, उत्तरीत्तरस्तु निश्चयः प्रमाण समारोपव्यवच्छेदविषयस्वादनुमानविदित वाण्यम्, प्रवृत्तसमारोपव्यवच्छेदेनैवानुमानस्य प्रमाणस्वात्, न तु समारोपविषयव्यवच्छेदमात्रेण स्मृतंगिष प्रामाण्यप्रसङ्खात् । दर्शनानन्तरभाविनो गवादै-विकल्पस्य तु न प्रवृत्तसमारोपव्यवच्छेदकता अन्तरा समारोपस्योपलविधलक्षणप्राप्तस्यानुपलस्मतोऽनुत्पन्नत्वा-विकल्पस्य तु न प्रवृत्तसमारोपव्यवच्छेदकता अन्तरा समारोपस्योपलविधलक्षणप्राप्तस्यानुपलस्मतोऽनुत्पन्नत्वा-

प्रसद्भ:, लिङ्गवद्रय प्रतिबन्धनिश्चयापेक्षया गमकत्वाभावात्, प्रत्यक्षवत् योग्यतयैव स्वार्ध-प्रकाशनात् स्वहेतोरेव नियतार्थप्रकाशनयोग्यस्योत्पत्तेः । न च स्वत्रक्षणाच्यक्षपृष्ठभाविनो विकल्पस्याविशदावमासित्वान सामान्यमाह्कत्विमिति वाच्यम्, सहशेष्वर्थेषु विश्फारिता-सस्य पुरःस्थितेषु स्फुटं तस्यावभासनात् । सविकल्पाविकल्पयोर्थुगपद्वृत्तेस्तयोरेकतां विमृढोऽ ध्यवस्यति, अतः स्पष्टतावभासस्तत्र संखक्ष्यत इति चेन्न युक्तयाऽनुपपत्तेः, कि तयोरेक- 5 विषयत्वादेकत्वाध्यवसायः, जतान्यतरेणान्यतरस्य विषयीकरणात्, कि वाऽपरस्येतरत्राध्या-रोपात्। नाद्यः, विकृत्पस्य पूर्वानन्तरप्रत्ययामास्यस्वसमानकाळवस्तुविषयत्वात्। न द्वितीयः समानकालभाविनोरपारतंत्र्यात् । नान्त्यः, अविषयीकृतस्यान्यस्यान्यत्राध्यारोपासन्भवात् । न च तदुत्तरभाविज्ञानं तौ विषयीकृत्यापरमन्यत्राध्यारोपयतीति वाच्यम् तयोविवेकेनोप-छम्भक्रक्कात्, तस्मान्नेकत्वाभ्यवसायः । किञ्च ज्ञानयोर्युगपद्वत्तित्वमप्यसिद्धम्, तथोरेक- 10 दोत्पत्तौ हि युगपद्वत्तिः स्यात् , अर्थेन्द्रियादिलक्षणैकसामग्रीविशेषाद्विकस्पाविकस्परूपकार्यै-इयोदयासनभवान् सामग्रीभेदाद्धि तज्जन्यकार्थस्य भेदो युक्तोऽन्यथा स भेदो निर्हेतुकः स्यात्। न च यस्य व्यतिरेकात्कार्यस्य व्यतिरेको दृष्टस्तत्र तस्य सामर्थ्यनिर्णयः, अर्थोदिव्य-तिरेके च न विकरूपस्य व्यतिरेकः. अर्थेन्द्रियाद्यभावेऽपि विकल्पममानजातीयस्यातीता-दिविषयविकस्पम्योदयान् , अतोऽर्थेन्द्रियादेरविकस्पोत्पादन एव सामर्थ्यनिश्चयादस्येव 15 सामग्रीभेद इति कार्यभेदोऽपि युक्त एवेति वाच्यम् , अविकल्पद्शैनस्यापि अनर्थजन्यत्व-प्रसक्तेः, तैमिरिकचक्षयोऽर्थाभावेऽपि कस्यचिद्विकल्पस्योत्पत्तिदर्शैन।न , तस्मात्सिद्धमक्ष-जन्यस्य विकल्पस्यार्थसाक्षात्करणलक्षणं वैज्ञास्य । तथा एकस्यैव विकल्पस्यार्थमाहिण उप-**छभ्यमान्तया तदपरं दर्शनं नास्ति यद्भ्यापारानुसारिणो विकल्पस्य गृहीतमाहितया भवद्भि-**रप्रामाण्यं प्रतिपाद्येत । न च साहत्रयात्त्योभेंदेनानुपलक्षणमिति बाच्यम् , सन्तानतद्भिन 20 विषयत्वेन तयोरेकविषयत्वकृतसादृष्ट्याभावात् . ज्ञानत्वेन सादृष्टे नीलपीताकारज्ञानयोरपि ज्ञानत्वेन मान्द्यात् भेदेन:नुपलक्षणप्रसङ्गात्, अतो नाविकल्पकज्ञानसङ्कावः। न च प्रथमेऽक्षसन्निपात एव यदि सविकल्पकं दर्शनं भवेत्तद्वाह्यश्राशीत्मा, तथा सत्यर्थमहणाभाव एव स्यात् तथाहि मति हि वस्तुदर्शने तत्मिश्राने हृष्टे ततस्तद्वाचकशब्दस्मृतिः स्यात्, तत्स्मृतौ तेनार्थं योजयति, तद्योजितद्वार्थं विकल्पिका बुद्धिरध्यवस्यति, न हि सविकल्पक- 25 प्रत्यक्षवादी शब्दरहितमर्थं पद्यति, स्वाभिधानविद्येपणापेक्षा एवार्था विज्ञानैव्यर्वेसीयन्त इति नियमात् । विना तद्दर्शनं न तद्वाचकशब्दरमृतिः तामन्तरेण च न वचनपरिष्वकार्थदर्शन-मित्यर्थदर्शनाभाव एव प्रमक्त इति वाच्यम्, शब्दसंयोजितार्थप्रहणमेव विकल्प इत्यन-भ्युपगमात् , किन्तु निरंशश्चणिकानेकपरम।णुविस्वश्चणस्थरस्थूसार्थप्रद्दणं विकरूपः, स 🔫

प्रथमाक्षसित्रपातवेलायामप्यनुभूयते, संहृतसकलविकल्पावस्थायामपि स्थिरस्थूलरूपस्यैव स्तम्भादेवेहिमीह्याकारतां द्धानस्य प्रतिभासः, न तु निरंशक्षणिकानेकपरमाणुप्रतिभासः, अश्वादिविकल्पकालेऽपि पुरोऽवस्थितस्य गवादस्तथाभृतस्यैवानुभवविषयतया प्रतिभासः । तस्माद्भिलापसंसर्गयोग्यस्वरस्थूलार्थप्रतिभासं ज्ञानं प्रथमाक्षसित्रपतोद्भवं सविकल्पकं 5 तथाभूतार्थव्यवस्थापकमभ्युपगन्तव्यम्, अन्यथा सकलव्यवहारोच्छेदप्रसङ्गः। अतः साधा-रणासाधारणरूपे वस्तुनि प्रमाणप्रवृत्तिः नासाधारणात्मनि , निर्विकल्पकस्थाप्यसाधारणा-त्मिन विषये विकल्पानुत्पादकत्वाद्ग्राह्कत्वमेव, प्राह्कत्वे तु क्षणिकत्वानुमानस्याप्रामाण्यप्र-सक्तिः. तस्मात्स्वस्वभावव्यवस्थितेरिति हेतोर्भेदेन सर्वपदार्थानां प्रत्यक्षेण व्याप्तिप्रहणाभा-बान्न सर्वभावानां सर्वतो भेदः. तस्मात्सदृशपरिणामलक्षणसामान्यस्याबाधितप्रत्ययविषयत्वेन 10 सत्त्वादसिद्धः स्वस्वभावन्यवस्थितेरिति हेतुरिति स्थितम् । यदुक्तं सर्वे शब्दा न परमार्थतो बस्त्वभिधायकाः तेषु परमार्थतः कृतसमयत्वाभावादित्यादि तद्पि न सम्यक् , सामान्यविशेषा-त्मकस्य वस्तनः पारमार्थिकस्य सङ्कतव्यवहारकालव्यापिनः प्रमाणसिद्धत्वातः, यदापि शाब-लेयाह्यो व्यक्तिविशेषा नानुयन्ति परस्परं तथापि समानपरिणामस्वरूपतया श्रयोपशम-विशेषाविर्भुतोह। रूपेक्काने तथैव प्रतिभासमानाः सक्केतविषयता मुपयान्त्येव, अगोव्यावृत्तेषु 15 सक्रेतव्यवहारकालव्याप्तिमत्सु भावेष्वगोशब्द्व्यावृत्तगोशब्द्स्वक्षपस्य सक्केतितत्वात् , देशा-न्तरे कालान्तरे च तत्रशब्दात्तद्धेप्रतिपत्तिरधीव्यभिचारिण्यपजायत एव । एकत्वन्त शब्दार्थयोः शाब्दप्रतिपत्तावनक्कमेव, तदन्तरेणापि सक्केतस्य कर्ते शक्यत्वान सार्थकत्वाच । न चोदयानन्तरमेव विनाशिषु भावेपूर्पश्रेष्वनुत्पश्लेषु वा न समयः कर्तुं शक्यत इति वाच्यम् . एकान्तेनोद्यानन्तरं विनाशित्वस्य भावेष्यसिद्धेः । न च पर्यन्ते वस्तुनां क्षयदर्शनात्ततः 20 प्रागपि तत्स्वभावत्वसिद्धिरिति वाच्यम् , आहौ स्थितिदर्शनादन्तेऽपि तस्त्वभावतायाः सिद्धि-प्रसङ्गात् । स्थिरत्वस्यान्तेऽनुपलम्भान्न तत्सिद्धिरिति तु वचः क्षणक्ष्यस्यादावनुपलक्षणाञ्ज क्षणिकतासिद्धिरित्यनेन प्रतिहतम, आदौ श्रणिकत्वानुपलम्भः सदृशापरापरोत्पत्तिविप्रल-म्भादिति चेत्र क्षणिकत्वस्थैवासिद्धा तथाभिधानासम्भवात्। न च कृतकत्वात्तरिसद्धिः, साध्य-माधनयोर्भेदामिद्धा ततस्वत्साधनायोगान , न हि स्वात्मना स्वात्मनः सिद्धिः । न च तयोठ्या 25 वृत्तिभेदाद्वेद इति साम्प्रतम् ,कुतो हि तयोर्भेदः, कि स्वतः कि वा व्यवच्छे सभेदात् , उतारोपात् , आहोस्वित् बुद्धिप्रतिभासभैदान् , न प्रथमः,स्वतो भेदे भेदम्य वस्तुत्वापत्तेः,न द्वितीयः,अनित्य-

१ इत्थभूत सर्व: शब्द इत्यंभूतस्य सर्वार्धस्य वाचक , इत्यम्भृतस्य द्वारम् सर्वस्य शब्दम् वाच्य इत्येवम्भूतास्य सर्वस्य शब्दम् वाच्य इत्येवम्भूतास्कात्स्वविषयञ्चानावरणवीयान्तग्रयक्षयोगद्यमविशेषमहक्रतात् सामान्यविशेषाः स्मकेट्यं सामान्यविशेषात्मकस्य शब्दस्य संकृतः प्रतिपयत इति भावः ॥

त्वादिक्यवच्छेचस्य नित्यादेर्वस्तुनोऽभावेन व्यवच्छेचाभावाद्वेदासिद्धः । कल्पितब्यवच्छे-होन व्यवच्छेदभेदाभ्युपगमे तु अन्योन्याभयः, तत्र कल्पनाया अपीतरव्यवच्छेदेन क्रिय-माणतयाऽन्योन्यव्यवच्छेचेन व्यवच्छेदयोव्यवस्थितस्वरूपत्वात् । न तृतीयः, असत्त्वाद्या-रोपस्य सस्वादावभावात्, भावे चानित्यत्ववत् साध्यत्वमनुषज्येत, तत्माधने च तद्भतोर-सिद्धविरुद्धानैकान्तिकदोषत्रयानतिवृत्तिर्भवद्भिप्रायेण । न चरमः, शब्दत्वादेरपि बुद्धिप्रति- 5 भासभेदेन भेदात साधनभावः स्यात्, तथा च न कश्चित् प्रतिक्रार्थेकदेशासिद्धो हेतुः स्वात्, न च शब्दाच्छब्दत्वस्य न प्रतिभासभेदः, तथा सति धर्मधर्मिव्यवस्थाऽभावप्रसक्तेः। न च प्रतिभासभेदेऽपि व्यवच्छेचभेदाभावाच्छव्दत्वस्य प्रतिकार्थेकदेशत्वम् , तथा सति भावद्रव्या-भिधायिनोरभिधानयोरपर्यायता न स्यात्, शब्दशब्देन शब्दत्वस्याप्यभिधानात्, अन्यथः प्रतिकार्थैकदेशतापि न स्यात्, तस्मान कृतकत्वानित्यत्वयोः साध्यसाधनभावो भवद्भिप्रा- 10 येण, तथोर्भेदाभावात् । वस्तुतस्तयोरभेदेऽपि निश्चयवशाद्गम्यगमकभाव इति कृतकत्वाध्यः वसायिनिश्चयेन भेदेन निश्चीयमानं कृतकत्वमनित्यत्वम्य गमकमिति चेन्न. वस्तुगतयोर्थयोः कृतकत्वानित्यत्वयोस्तादात्म्यप्रतिवन्धस्तयोरनिश्चयात्, ययोश्च विकल्पबुद्धिप्रतिभासिनोर्भे-देन निश्चयस्तयोस्तादारम्यनिबन्धनगम्यगमकत्वाभावात् , ते हि बुद्धारूढे, अतोऽबस्तुत्वेन न तयोः प्रतिबन्धः । ननु तयोर्भद् एव काल्पनिकः, न तु वस्तुस्वरूपमपि, शब्दस्वलक्षण- 15 स्याकृतक्रनित्यव्यावृत्तनिरंशैकस्यभावत्वात् , कृतकत्वादिविकल्पास्त् शब्दस्वलक्षणगतकृत-कत्वादिभिन्नधर्माध्यवसायिनः तथाभूतम्बलक्षणानुभवद्वारायातत्वेन तत्प्रतिबद्धाः, अतस्त-त्प्रतिभासिधर्मयोः साध्यसाधनभावोऽव्यभिचागश्च पारम्पर्येण वस्तुप्रतिबन्धादुपपद्यत एवेति चेन्न. तथाविधस्वलक्षणस्य प्रत्यक्षतोऽभिद्धः, स्वप्नेऽपि निरंशक्षणिकानेकपरमाणुरूपस्य तस्यासंवेदनात् , कृतकत्वादिधर्मीध्यासितस्य प्रत्यक्षे प्रतिभासमानस्य तस्य चानिरंशस्वात् । 20 न वाइनुमानलक्षणविकल्पेन तस्य मिद्धिः, प्रतिबन्धासिद्धावनुमानाप्रवृत्तेः । किन्न साध्य-साधनयोभेंदेऽपि न त्वत्पक्षे तयोरविनाभावसाधकं प्रमाणमस्ति । न च विनाशस्य निर्हेतु-कत्वात ' भावो विनाशस्वभावनियतः, तद्भावे भावस्थान्यानपेक्षणात्, यथा स्वकार्योत्पा-दनेऽन्त्यकारणसामग्रीविशेष इत्यादि साधनसद्भावान् प्रकृतसाध्यसाधनयोरविनाभाव इति बाच्यम्, साधनस्यानैकान्तिकत्वात्, शाल्यक्करोत्पादनेऽनपेक्षमाणानामपि यवबीजादीनां 25 तद्दत्पादनसामग्रीसिक्षधानद्शाया तद्भावनियमाभावात् । यववीजादौ शाल्यक्करोत्पादनस्य-भावताविरहात् , तस्य तत्स्वभावापेश्चयाऽनपेश्चत्वमसिद्धमिति चेत्तर्हि कृतकानामपि विनाश-स्वभावापेक्षत्वात् केषाञ्चित्तत्म्वभावाभावादनपेक्षत्वस्यासिद्धत्वापनेः । नन् विनाशितयोप-छज्धानामधीनां प्रतिक्षणं विनाशामावे न स्याद्धिनाशप्रतीतिः, द्वितीये क्षणेऽपि भावस्य सद्भावे

सर्वेदा सङ्गाबमसङ्गान , द्विक्षणावस्थायित्वे हि द्वितीयेऽपि क्षणे क्षणद्वयस्थितिस्वभावत्वम् । अम्बद्धा स्वभावभेदात क्षणिकत्वप्रसङ्गात्, एवं तृतीयेऽपि क्षणेऽवस्थानं स्वात्, तदापि तत्स्व-भावस्य भावात् तथा चतुरादिश्वणेष्वपि । तथा च सत्यासंसारं भावस्य स्थितेरविनाज्ञाहिना-शप्रतितिने स्यात , भवति च विनाशप्रतीतिः, अतस्तद्ग्यथानुपपत्था प्रतिक्षणविनाशानुमानं 5 हड्यात्मकस्य कार्यस्य । अहदयात्मनोऽप्याद्ये क्षणे यः स्वभावः प्रागभूत्वा भवनस्रक्षणः स एव चेद् ब्रितीयक्षणेऽपि तर्हि प्रागभूत्वा भावस्य भावान् क्षणिकत्वम् । यदि प्रथमे क्षणे जन्मैव न तु स्थिति:, द्वितीये क्षणे स्थितिरेव न जन्मेत्युच्यते नथापि जन्म तद्वतीः स्थिति-तद्वती आभेदेन तयोश्च भेदान् प्रतिक्षणमनवस्थायित्वमेव सिद्धम्, परस्परिभन्नस्थापरापर-कालसम्बन्धिःवस्य भावस्वभावत्वाद्पि प्रतिक्षणमनवन्थायित्वमिति सिद्धं विनाशं प्रत्यनपे-10 क्षत्वं भावस्येति चेन्मैत्रम् , स्वहेतोरेवानेकक्षणस्थायी भावो भूतक्षणेष्वभवन् वर्त्तमानक्ष-णेषु तिष्ठन भविष्यत्क्षणेषु स्थास्यंश्च प्रथमक्षण एव जान इत्यसताप्यनागतादिना कालेन भावस्य विशेष्यत्वमविरुद्धम् , द्वितीयक्ष्णे कार्यकारिकारणसामध्यवतः , अन्यथा कार्यकारण-योरेकदैबोत्पत्तरेकक्षणस्थायि जगत स्यादिति प्रागुत्पत्तेरभूत्वा भावेऽपि भावस्य हिती-यादिक्षणे सस्वाम क्षणिकत्वम् । न वाऽपरापरकालसम्बन्धेऽपि भावस्यान्यान्यस्वभावत्वम् । 15 परमाणुषद्कमम्बन्धेऽयेकपरमाणुवत् । न वासम्बन्धः परस्परं परमाणूनामयः झलाकाक-रुपत्बादिति बाच्यम् . सम्बन्धस्य प्रतीयमानत्या तदभावकरुपनाऽयोगात् । न च सम्बन्ध-कल्पने कुरस्नैकदेशसम्बन्धविकल्पयोगः, सर्वात्मना हि परमाणुनां सम्बन्धे पिण्डस्याणु-मात्रता स्यात् , एकदेशेनाभिमन्यन्ये तेषामेकदेशानां परमाण्यातमभूतत्वे नैकदेशेनाभिस-क्षन्धः, तेषामभावात् । परमाणुभिन्नत्वे तु एकदेशानां परमाणुभिः सर्वात्मना सम्बन्धेऽभे-20 दात, एकदेशैकदेशिनोरेकदेशाभावाभैकदेशनापि सन्बन्धस्तेपाम् , तत्राप्येकदेशकल्पनेऽनव-स्थानात् । न च प्रकारान्तरेण सम्बन्धो हुप्रसेषां तस्मादनुपलभ्यमानस्यापि परमाण्यसम्बन्धस्य करपनेति वाच्यम् , अदृष्टस्यासम्बन्धस्येव सम्बन्धप्रकारान्तरस्यैव करपनाप्रसङ्गान् , यतः सर्वातमना एकदेशेन वा सम्बन्धा नीपपदाते. अथ च मम्बन्धः प्रतीयते तस्मात्प्रकारान्तरेणैवां सम्बन्ध इति कल्पनाया एव सम्यर्कत्वान् , तथा च सति नापि प्रतीतिविरोधः स्यान् । यदि

१ पारतंत्र्यं हि सम्बन्धां सदिका परतंत्रता । तस्मात् सबस्य भावस्य सम्बन्धो नास्ति तत्त्वतः ॥ परापेक्षा हि सम्बन्धः सोऽसन् वधमपेक्षते । सभ सर्यानराजंसो भाव कथमपेक्षते ॥ २ अर्थाना सम्बन्धो हि प्रांतभामतेऽबाधिताध्यक्षे, पटो हि तन्तुसम्बद्धः रूपादयश्च पटादिसम्बद्धाः अवभासन्ते. सम्बन्धामावे तेषां विश्वष्टताप्रांतभास स्थात् अर्थाक्याधटन च न स्थात् परमाण्ना परस्पर् सम्बन्धामावे तेषां विश्विष्टताप्रांतभास स्थात् अर्थाक्याधटन च न स्थात् परमाण्ना परस्पर् सम्बन्धामावेन जलपारणावर्थाक्याया अधटनत् । तस्मान् केनाचदंशन सम्बन्धिनास्तादारम्यमादारम्यक्षावद्यमभ्युन्येषम्, भावानां प्रतीयमानोऽयं कथितरुत्रयामितिविष्ठ धर्यव्य स्वस्वभाव न तु सर्वथा विष्ठकर्षः प्रतीयते केन पारतंत्र्यादप्रमुक्तदंश्वावकाक्षो भवेदिनि भावः ॥

प्रतीतिविकलपक्षपत्वादारोपितगोचरा सम्बन्धेऽसत्यपि तमादशैयत्यतो न तस्मात्सम्बन्धव्य-वस्येति कथ्यते वर्हि सम्बन्धप्रतीतेर्वेशचानुपपत्तिः विकल्पस्याविशद्रूपताभ्युपगमात्, न हि विकस्पाविकल्पयोर्युगपद्वृत्तेरेकत्वाध्यवसायाद्वैशचन्नमः, तथा मति सहभाविनोर्गोदर्शनायः विकरुपचौरप्येकत्वाध्यवमायात् वैशद्यविश्रमः स्यात् । न चासम्बद्धेः परमाणुभिस्सम्बन्ध-प्राहीन्द्रियक्कानं जन्यते ततो न दोष इति बाच्यम् , असम्बद्धान् सम्बद्धानिष प्रकाशयतोऽ- 5 ध्यक्षज्ञानस्य भ्रान्तत्वापत्त्या प्रत्यक्षत्वासम्भवात् , प्रत्यक्षत्वे च परमाणुसम्बन्धसिद्धिरेव स्यात्, असम्बद्धानाञ्च परमाणूनां जलघारणाद्यर्थेक्रियाकारित्वानुपपत्तेः, वंशादीनामेकदे-शाकर्षणे परस्परं परमाणूनामसम्बन्धे तद्परदेशाकर्षणस्योपलभ्यमानस्याभावापत्तेश्च, तस्मा-नैकान्ततः प्रतिक्षणविनाशस्यानपेश्चतासिद्धिः। न च क्रमयौगपद्याभ्यामर्थकियालक्षणस्य व्यापकस्याक्षणिके इतुपल्लब्ध्या तती व्यावर्त्तमानं सन्वलक्षणं कृतकत्वं गत्यन्तराभावात् क्षणि- 10 केविवाबतिष्ठत इति व्यापकान्पलब्धा साध्यसाधनयोरविनाभावसिद्धिरिति वाध्यम्, नित्यानित्यात्मकस्य भावस्य प्रकारान्तरस्य सद्भावेन व्यापकानुपरुब्ध्याऽविनाभावस्यासिद्धः, कृतकत्वस्य क्षणिकत्वेनैव व्यात्ययोगात् क्षणिकस्वभावापक्षया कृतकानामपि केपाख्रिन्मते उभयात्मकत्वेन क्षणिकस्वभावाभावादनपेक्षत्वहेनोर्भागासिद्धेश्च । विपक्षाद्ध्यापकासुपरूज्य्या व्यावृत्तस्य हेतोरभीष्ट एव साध्याव्यभिचार इति चेन्न, अक्षणिकवादिनाऽक्षणिकाव्यभिचा- 15 रस्याप्येवं वक्तं शक्यत्वान् , कमयौगपद्याभ्यां हि श्लाणिकेऽर्धकियाविरोधः, एकसामध्यन्त-र्गत्युगपद्नेककार्यकारिण एकस्य स्वभावभेदमन्तरेण जनकत्वस्य कार्यभेदस्य बाडयोगात् स्वभावभेदे चानेकत्वप्रमङ्गान्नैकस्य युगपद्नेककार्यकारित्वम् , कारणस्वभावशक्तिभेदं विनावि उपादानभेदात्कार्यस्य भेदमिच्छता शक्तिभेदोऽभ्यूपगत एव, उपादानसहकारिभावेनानेकेषु कार्येषु वस्तुक्षणस्यैकस्योपयोगाध्यपगमान्, उपादानत्वसहकारित्वयोः परस्परं भेदात्। न 20 चैकत्र योऽयमुपादानभावः स एवान्यत्र महकारिभाव इति वाच्यम्, तथा सति तःकारणं सहकारि वा स्याद्रपादानं वा, सहकार्युपादानभावयोरभेदात्, तदाद्यपादानं स्याझ तर्हि कार्थ-भेदः, सर्वे प्रत्युपादानत्वात् , यदि तु सहकारि तहीपादानम्यवामावात् तद्वेदात्कार्यभेदो न स्यात्, तथापि क्षणस्यैकत्रोपादानमात्र एवापरत्र सहकारिभात्र इति न शक्तिभेद उच्यते नहिं अक्षणिकस्याप्येकदैककार्यकारित्वमेवान्यदाऽन्यकार्यकारित्वमिति क्रमेणान्यकार्यकारिणः शक्ति- 25 भेदो न स्यात्। न वोपादानभेदादेव कार्यभेदः, गोद्शेनसमयेऽश्वं विकल्पयतः मन-स्कारलक्षणोपादानभेदाभावेऽपि सविकल्पाविकल्पयोः परेण भेदाभ्यपगमात् । तद्भेदेऽपि च तदुत्तरकालभाविनोऽतुमन्धानस्याभेदाक्रोपादानभेदादुपादेयस्य भेद् एव । अतः ब्रक्तिभेदा-

देव भेदः कार्यस्य, शक्तिश्च भिन्नाभिन्ना, शक्तिमतो बहुणेऽपि तस्या अबहुणाद्भिन्ना, कार्यान्य-थानुपपत्या च तत्रैव प्रतीयमाना सा ततोऽभिन्ना । शक्तिमतश्च शक्तेर्भेदेऽशकात् कार्योतु-त्पत्तिः, न च शक्तरेव कार्योत्पादकत्वम् , शक्तिमतोऽकारकत्वेनावस्तुत्वप्रसङ्गात् , न च शक्तिमतोऽपि कारकत्वम् , तस्यासामध्यात् । नापि शक्तियोगात्तस्य शक्तत्वम् , भिन्नशक्त्या 5 योगेऽपि झक्तत्वानुपपत्तेः शक्तेस्तत्रानुपयोगान् । उपयोगाङ्गीकारे तु शक्तितः शक्तिमत उत्प-त्तिरभ्युपगता स्यात् , तथा च स्वहेतोरेव शक्तस्योत्पत्तिरभ्युपगन्तव्या कि भिन्नशक्तिकल्प-नेन, नापि शक्तिइशक्तिमतोऽभिना, शक्तिमनो प्रहेण तद्यहणात्। सर्वतो व्यावृत्तवस्तु-बादिनां बस्तुभृतसाधर्म्याभावान् 'अतत्फलसाधर्म्योद्गहीतार्माप तां विप्रलुब्धो नाध्यवस्य-तीति' बक्तमशक्यत्वात् , तस्माच्छक्तिशक्तिमतीर्भेदाभेद एव, अवाधिताकारप्रत्ययस्य 10 तथैव विषयत्वात्, निरंशे च क्षणे शक्तिभेदादिप न कार्यभेदो निरंशत्वादेव, तस्मान क्षणिक-स्याक्रमकारित्वम्, नापि क्रमकार्यकारित्वम्, द्वितीयक्षणे क्षणिकस्याभावान्, अनेककाल-भाविकार्यकारित्वं होकस्य क्रमकारित्वम् . तबैकक्षणस्थायिनि भावे न स्यादेव । क्रमिकाणां क्षणानामपेक्षयाऽक्रमोऽपि क्षणः क्रमकारी भवतीति चेन्न, अक्षणिकस्यापि क्रमवत्मह-कार्यपेक्षया क्रमकारित्वमम्भवात् । अक्षणिकस्य खतोऽक्रमत्वेऽक्रमेणैव कार्योत्पत्तिः स्यात् , 15 अनाधेयातिशयस्याश्चणिकस्य कालान्तरसहकारिप्रतीक्षाऽयोगादिति चेन्न, क्षणिकस्येवा क्षणिकस्य अनाधेयातिज्ञयस्यापि कार्यकारित्वस्य कालान्तरनियतस्वात्, सहकारित्वं द्येकका-र्यकारित्वमतोऽश्रणिकस्य युक्ता सहकारिप्रत्ययापेक्षा । श्रणिकस्यापि हि न सहकारिणि कालान्तरे बाडितशयाधायकत्वेन।पेक्षा, तस्यानितशयत्वान् क्षणस्याविवेकाच, किन्तु काला-न्तरभाव्येककार्यकारित्वेन सहकारिमहायस्येव च सामध्यान अन्यथा सामग्री जनिका 20 न स्यान्, इष्टापत्तौ द्वितीयक्षणापेक्षा न स्यान् , आद्यक्षण एव कार्यस्योत्पत्त्यापत्तेः । परस्परी-पकारित्वचा सन्ताने व्वेककार्यकारित्वमेव, सहकारिश्रणात् कार्यकारिणः श्रणस्याप्यनुपकारात् मर्वत्रैकार्थकारित्वमेव महकारित्वम् , अतोऽनुपकारिण्यपि महकारिणि कालान्तरे वाडपेक्षा-सम्भवात् क्रमत्रत्सह्कार्यपेक्षयाऽकमस्यापि क्रमकारित्वं कि न स्यात्, तदेवं क्षणिके क्रमयौ-गपद्याभ्यामर्थकियाविरोधान् तनोऽर्थिकियालक्षणसत्त्वविशिष्टं कृतकत्वं निवर्त्तमानं गत्य-25 न्तराभावादक्षणिकाद्यवकाशमिति साध्यविपर्ययसाधनाद्विरुद्धं स्यात् । एव शब्द्विद्युत्प्रदी-पादिचरमक्षणानामन्यत्रानुपयोगेनानर्थकियाकारिणामपि कार्यत्वेनानैकान्तिकं स्यात, न च तेपामन्यत्रानुपयोगेऽवस्तुत्वाद्कार्यत्वमिति वाच्यम्, अशेषतत्सन्तानस्याप्यवस्तुत्व-प्रसङ्गात । न च तेषामनुपयुक्तनाऽिमद्धा थोगिविज्ञानलक्षणविज्ञातीयकार्यकरणादिति वा-च्यम् , सजातीयं प्रत्यनुपयोगे विजातीयेऽपि तेपामनुपयोगात् , एकत्रानुपयोगिनोऽन्यत्राप्यु-

पयोगे ज्ञानान्तरप्रत्यक्षज्ञानवादिनोऽपि स्वज्ञानानुपयुक्तस्यापि ज्ञानस्यार्थज्ञाने उपयोगसम्भ-वाद्र्यचिन्तनोच्छेद्छक्षणदोषप्रसङ्गदानानौचित्यात्, स्वज्ञानजननासमर्थस्यापि ज्ञानस्यार्थ-श्चानजनने सामध्येसम्भवात् । तस्मादनर्थिकयाकारिणोऽश्चणिकस्य यद्यवस्तुत्वेनाकार्यस्य तर्हि चरमक्षणस्यापि तत्स्यात् , सर्वेषाऽर्थकियाकारित्वाभावात् । अथानर्थकियाकारिणोऽपि चरमक्षणस्य कार्यत्वं न तर्हि कृतकत्वमक्षणिके क्षणिकवादिना प्रतिक्षेप्तव्यं न्यायस्य 5 समानत्वात्, तस्मान्नार्थेकियालक्षणसत्त्वविशिष्टं कृतकत्वं नित्यादक्षणिकाच सत्त्वं व्याव-र्त्तियतुमलम् । एतेन सामान्यस्यानर्थेकियाकारित्वादवस्तुत्वं निरस्तम्, न च नस्य तत्साध्यकार्थस्येवाप्रसिद्ध्याऽनर्थिकियाकारित्वमिति व।च्यम् , तस्य वाहदोहाद्यर्थेकियाकारि-त्वाभावेऽपि विज्ञानलक्षणकार्यकारित्वात्, अन्त्यशब्दक्षणवत्। न च केवलात्सामान्यात्तद्धा-हिज्ञानोद्ये तेन व्यक्तः कदाप्यप्रहणात्तत्सम्बन्धित्वेन व्यक्तिप्रह्णाभावेन ततो व्यक्ती न 10 प्रकृत्तिः म्यातः, व्यक्तिसहकुनमामान्यात्तव्ज्ञानीत्पादाङ्गीकारे च प्रत्येकं व्यक्तयभावेऽपि सामान्याज्ज्ञानीत्पत्त्या नदुत्पत्ति प्रति तासां सामर्थ्यानवधारणादिति उभयथापि ज्ञानक्रियाऽ मन्भव इति वाच्यम्, अन्यतमञ्यक्तिमञ्यपेक्षस्यैव सामान्यस्य तत्र सामध्यीत्, अन्य-तमवेमापेक्षस्य कविन्दादेखिन, न हि प्रत्येकं वेमाभावे कुविन्दः पटं करोतीति कुविन्दादेव पटोत्पत्तिः, वेमरहितादनुत्पत्तेः । एवं प्रत्येकं व्यक्तयभावे विज्ञानीत्पत्ताविप न केवलं सामा 15 न्यमेत्र तद्धेतुः अन्यतमञ्यक्त्यपेक्षस्यैव सामध्यीत्, सामान्यस्य व्यक्तयपेक्षत्वञ्चेककार्य कारित्वेनैव, तस्माझ ज्ञानलक्षणकार्यकारिणः सामान्यस्यावस्तुत्वम् । नाप्यभिषेयत्वात्तस्या-वस्तुत्वम्, हेतोर्विपश्राद्वपावृत्यसिद्धः । न च बस्तुनोऽभिष्येयत्वे साक्षाच्छब्दादेवं बस्तुनो आनादिन्द्रियसंहतेर्वेयधर्यं स्यान, न चैवम्, तस्मात् प्रकृतहेतोर्विपश्चाद्व्यावृत्तिसिद्धिरिति बाच्यम्, शब्दादस्पष्टाकारतया प्रतीतस्य वस्तुनः स्पष्टाकारप्रतीत्यर्थमिन्द्रियसंहतेः साफ- 20 ल्यात् एकस्यापि वस्तुनः स्पष्टास्पष्टप्रतिभासभेदः सामग्रीभेदात्, दूरासन्नादिभेदेन स्पष्टा-स्पष्टाप्रतिभासादिभेदवत्। ततो न सामान्यमवस्तु । इत्यभ्युपगमवादेन नित्यसामान्यपक्षमाः विदोषपरिहारः कृतः । वस्तुतस्तु नैकान्ततः किञ्चिद्धस्तु नित्यमनित्यं वा, बहिनेवपुराणा-यनेककमभाविपर्यायाकान्तस्य समानासमानपरिणामात्मकस्यैकस्य घटादेः अन्तस्र हर्ष-विषादाश्चनेकविवक्तीत्मकस्य वैतन्यस्याबाधितप्रतीतिविषयस्य व्यवस्थितत्वात् । तस्मान्ने- 25 कान्ततः क्षणिकत्वं व्यक्तीनामिति सङ्कृतव्यवहारकालव्यापकत्वस्य भावाम् तत्र शब्दसंके-तासम्भवः, न वा सङ्केतवैयर्थ्यम् । प्रधानोपसर्जनभावेनानेकान्तात्मकवस्तुनः प्रमाणविषय-त्वाद्यत्रैच प्रत्यक्षविषये सङ्केतः स एव सामान्यविशेषात्मकः शब्दार्थं इति केवलस्वलक्षणज्ञा-

5

तितथोगजातिमत्पदार्थेबुद्धाकारपश्चभाविनो दोषा अनाम्पदा एव, न होकान्तपश्चमाविदोषा अनेकान्तवादिनं समाश्चित्रयन्ति इति ॥

> इति नयोगच्छनभोमणिश्रीमिङ्गजयानन्दस्रीश्वरपट्टालङ्कारश्रीमिङ्गिय-कमलस्रीश्वरबरणनिलनिवन्यस्तमिकभरेण तत्पट्टघरेण विजय-लच्चिस्रिणा सङ्गलितस्य सम्मतितस्वसोषानस्य शब्दसङ्गत-समर्थनं नाम दशमं सोपानम् ॥

### अपोहवाच्यतानिरसनम् ।

अपोह: शब्दार्थ:, म च द्विविध:, पर्युदासरूप: प्रसज्यप्रतिषेधरूपश्चेति, पर्युदामोऽपि 10 द्विविध: अर्थेषु अनुगतैकरूपत्वेनाध्यवभिनो .बुद्ध्योत्मा बुद्धिप्रतिभामः, विजानीयव्याष्ट्रत-स्रात्रभणस्पादर्थात्मकश्च । तत्र यथा हरीनक्याद्यो बहवस्मामान्यलक्षणमेकमर्थमन्तरेणापि उबरादिशमनं कार्यमुपजनयन्ति नथा शावलेयाद्योऽत्यर्था वस्तुभूतं मामान्यमन्तरेणापि प्रकृत्या एकाकारपरामर्ज्ञहेतवो भविष्यन्ति, तहनुभववलेन यदुत्पन्ने विकल्पन्नानं तत्रार्थाका-रतया ज्ञानादभिन्नं यदर्थप्रतिविम्बक्रमधीमामो भावि तत्रान्यापोह इति व्यपदेशः, न 15 चासावधीमामी बाह्यकृतः, ज्ञानताहात्म्येन व्यवस्थितः सन बाह्याधीमानेऽपि तत्र तस्य प्रतिभासनात् । न चात्रापोद्दव्यपदेशो निर्निमित्तः मुख्यगौणलक्षणनिमित्तसद्भावात् । विक-स्पान्तरारोपिनप्रनिभामान्तरा देने स्वयं प्रतिमामनान्मुख्यस्तत्र तद्व्यपदेशः, अपोद्यत इत्य-पोहः, अन्यस्मादपोह इति ब्युत्पत्तेः । उपचारानु त्रिभिः कारणैस्तत्र तद्व्यपदेशः, अन्य-व्यावृत्तवस्तुप्राप्तिहेतुन्वात् कार्णे कार्यधर्मारोपः एकः, अपरः अन्यविविक्तवस्तुद्वाराऽऽ-20 यातत्वात् कार्ये कारणधर्मारोपः, अन्यश्च विजातीयापोढपदार्थेन मह भ्रान्तेः प्रतिपत्तृभिरै-क्येनाध्यवमानलक्षणः, कारणैरेभिस्तत्रोपचारः । अर्थस्तु विजातीयव्यावृत्तत्वात् मुख्यतस्त-द्भपदेशभाक् । प्रमाण्यप्रतिपेधलक्षणस्त्वपोहः गौरयमगौर्ने भवतीत्येवं लक्षणः स्फट एव । नत्र शाब्दे ज्ञाने माक्षाद्य एव हि भासते तस्यैव शब्दार्थत्व युक्तम् , न च शाब्दे ज्ञाने प्रसज्य-प्रतिषेधस्य भानम्, वाच्याध्यवस्तितस्य बुद्धाकारस्य अव्यजनयत्वान्, न वेन्द्रियजज्ञानवद्वस्तु-25 स्वलक्षणप्रतिभासः, किन्तु बाह्यार्थाध्यवसायिनी केवलशाब्दी बुद्धिरुपजायते, तेन तदेवार्थ-प्रतिबिम्बकं शाब्दे झाने साक्षात्तदात्मतया प्रतिभासनान् शब्दार्थो युक्त इति अपोहत्रये प्रथ-मोऽपोह्डयपदेशमासादयति। यश्च शब्दस्यार्थेन सह बाच्यवाचकभावलक्षणः सम्बन्धः प्रसिद्धो

स्वभावत परस्परिकलक्षणानयांनेकार्थकारिनया समानहेनुत्वेन च समानानाध्रित्य यदेकप्रत्यवमर्शस्य अर्थप्रतिविष्णम्यभावत्रानमृत्ययते छ बुद्धवारमिति गाव ॥

नासी कार्यकारणभावादन्यः, वाह्यक्रपतयाऽध्यवसितस्य बुद्धशकारस्य शब्दजन्यस्वात् । तथा प शब्दलस्य प्रतिविम्बात्मनो जनकत्वाद्वाचक उच्यते प्रतिविम्बद्ध शब्दजन्यत्वाद्वा-च्यम्, न तु निषेषमात्रम् । एवञ्च प्रतिविन्बछक्षणोऽपोद्दः नाक्षाच्छब्दैरुपजन्यत्वानमुख्यः शब्दार्थो व्यवस्थितः, शेषयोरन्यापोहयोगौंणं शब्दार्थत्वमविरुद्धमेत्र, सामर्थ्यासयोरपि प्रतीतेः । सामर्थ्यश्च गवादिशतिविम्बात्मनोऽपरप्रतिविम्बात्मभिन्नत्वात्तद्संयुक्तत्या प्रतीयमा- 5 नत्वम् , तथा तत्त्रतीतौ प्रसज्यलक्षणापोहप्रतीतेरप्यवद्यसम्भवाद्तः सोऽपि गौणशब्दार्थः । स्बलक्षणमपि गौणशब्दार्थः प्रथमं हि यथावस्थितवस्त्वनुभवः, ततो विवक्षा, ततसास्वादि-परिस्पन्दः तत्रश्ज्ञब्द् इत्येवं परम्परया यदा शब्दस्य बाह्यार्थेष्वभिसम्बन्धः स्यासदा विज्ञा-तीयव्याष्ट्रतस्यापि वस्तुनोऽर्थापत्तितोऽधिगम इत्यन्यव्यावृत्तवस्त्वातमाऽपोहशस्यार्थ इत्युप-चर्यत इति, अत्र बदामः, विजातीयव्यावृत्तपदार्थानाश्रित्यानुभवादिमुखेन यच्छाद्यं विज्ञानं 10 त्थाभृतपदार्थोध्यवसाय्युत्पद्यत इत्यत्राविसंवाद एव, किन्तु तत्त्रयाभृतवासाविकार्यमाह्य-भ्युपगन्तव्यम् , अध्यवसायस्य प्रहणक्रपत्वात् , विजातीयव्यावृत्तेस्तु समानपरिणतिक्रपतया बस्तुधर्मत्वात, तत्रान्यापोह्शब्दवाच्यता न क्षतिकारिणी, सङ्केतविशेषसव्यपेक्षस्य तच्छ-ब्दस्य तत्रापि प्रवृत्त्यविरोधात् । विकत्पप्रतिविम्बकमात्रमपि न शब्दार्थः, शब्दासस्य बाच्यतयाऽप्रतिपत्तेः । किन्तु विशिष्टसङ्केतसञ्यपेक्षाच्छव्दाद्वाद्यार्थप्रतिपत्तेः तत्पूर्वकप्रवृ- 15 त्यादिव्यवहारस्यापि तत्रव भावात् स एव बाह्यः शब्दार्था युक्तः । एवं विजातीयव्या-बृत्तस्वलक्षणस्योपचारेणापोहत्वमपि न युक्तम् , यदि शब्दवाच्यस्य वस्तुस्वरूपस्यापोइत्वं तदाऽ वस्तुन्युपमर्जनीकृतविशेषस्य पारमार्थिकवस्त्वात्मकसामान्यधर्मकस्रापस्य शब्दवाच्यत्वादुपचारेणापोइत्वासम्भवातः । तुच्छस्वरूपायाः व्याष्ट्रतेः अन्यव्यावृत्तविक-स्पाकारस्य चापोहत्वे मामान्यमामानाधिकरण्यविशेषणविशेष्यभावादिव्यवहारश्च सर्वे 20 एबाघटकमानः । तत्र मामान्यं साधितमेत्र । सामानाधिकरण्यव्यवहारश्च धर्मह्रवयुक्क-स्वैकवर्मिणो बहिर्भूतस्यामद्भावादयुक्तः स्यात , नायं बाह्याधीसंस्पर्शिविकल्पप्रतिविम्बके युक्तः । न च धर्मद्वयानुरक्तिकधर्मिविकल्पेऽप्ययमुपपत्स्यत इति वाच्यम् , तथाविधविकल्पा-भ्युपगमें ऽनेकान्तवादप्रसङ्गात्। न चानेकत्वं न तात्त्विकमिति वक्तव्यम् , तथा सति ज्ञानस्व-क्रपेऽविद्यमानस्यानेकस्वस्य स्वसंवेदनेनापरिच्छेद्यमङ्गात् परिच्छेदे वा स्वसंवेदनस्याप्रत्यक्ष- 25 स्वप्रसङ्गातः, अविद्यमानवस्तुविषयकत्वान्, सद्सतोरेकत्वानेकत्वयोर्मध्येऽनेकत्वादे र्ज्ञानतादा-स्म्यविरहेणानात्मभूतवैचिष्ठ्यस्य अतदाकारज्ञानवेदनेन परिच्छेदासम्भवाव । यदि च वैचिष्ठ्यं बुद्धिमाश्रिष्यतीत्यङ्गीक्रियते तदा बहिर्भृतोऽप्यर्थसादाश्रिष्येत, एकत्वनानात्वयोविरोधस्तु विज्ञानेऽपि तुस्य एव । बुद्धेर्नीलादिप्रतिभामानाञ्चेकयोगक्षेमत्वादेकत्वमिति चेन्न, सहभा-

विनां चित्तचैत्तानां नानात्वेऽध्येकयोगक्षेमत्वात्तेन स्वभावभेदस्यानिराकरणात्, चित्तमर्थ-मात्रमाहि, चैताः विशेषावस्थामाहिणः सुखादयः। नीलादिप्रतिभासानां सर्वेथैकत्वमपि प्रत्यक्षविरुद्धम् ,प्रतिभासभेदाद्भवसिद्धेः, भेदप्रतिभासस्यावाधित्वेनाभ्रान्तत्वाव । अथ विक-स्पस्यायं विश्वमः, बहिर्धे सामानाधिकरण्यादेरयोगात् , नानाफलयोनीलोत्पलादिशब्दविक-5 स्पयोरेकस्मिन्नर्थे वृत्तिविरोधात । धर्मधर्मिणोरेकान्तभेदाभेदाभ्यां गत्यन्तराभावात् ,धर्मध-र्सिणोर्हि अमेदाभ्युपगमे शब्देनैकेन विकल्पेन च स्वउक्षणाय विषयीकरणे निखिछस्वमा-बाक्षेपादपरस्य अब्दादेः खळक्षणैकवृत्तेसाद्भिष्करुत्वाभावात्त्वसेदे सकृत् प्रहणस्यावद्यंभावि-त्दम् , अभेदस्य तद्वक्षणत्वादन्यथा गृहीतागृहीतयोभेंदपसक्तः । धर्मधर्मिणोर्भेदाभ्युपगमपक्षेऽ पि घटपटादिशब्दवत् एकत्राष्ट्रते:, उपाधिद्वारेणैकत्रोपाधिमति शब्दविकल्पयोस्तदा प्रवृत्ति-10 भेबेत्, यदि तयोद्रपद्मार्योपकारकमावः स्थात्, अन्यथा पारतंत्र्यासिद्धेः । तयोख्रोपाध्यु-पाधिमद्भावाभावाम तद्वारेणापि तयोस्तद्वति वृत्तिर्कृता । अथ तयोरपकार्योपकारकभावसादो-पाण्यपकारिका शक्कितपाधिमतो यद्यभिन्ना तर्नेकोपाधिद्वारेणाप्यपाधिमतः प्रतिपत्तौ सर्वोपा-ध्यपकारकम्बरूपस्यैव तस्य निश्चयादुपकार्यस्योपाधिकलापस्याप्यशेषस्य निश्चयप्रसक्तिः, उप-कारकनिणीतेरुपकार्यनिश्चयनान्तरीयकत्वात् । उपाधिमनी भेदे तच्छक्तेः सम्बन्धाभावः, 15 ततस्तासामनुषकारात्, उपकारे वा तदुषकारशक्तीनामपि उपाधिमती भेदाभेदकल्पनाया-मनवस्था सवीत्मना प्रहणक्क प्रसञ्चत इति, मैव्म, अभेदस्य सक्नद्वहणलक्षणत्वाभावान, घटाद्याकारपरिणतानां परमाणूनां सक्कद्वहणेऽप्यभेदस्याभावेनातिव्याप्तेः, सत्त्वानित्यत्वयोग-भेदेऽपि सक्तद्वहणाभावेनाव्याप्तेश्व, तयोस्सक्तद्वहणे च सत्त्वप्रतिपत्तौ क्षणक्षयस्यापि प्रतिपत्त-रमुमानवैयध्येत्रसङ्गात् । न चानादिसंसाराभ्यसाक्षणिकादिवामनाजनितमन्द्युद्धेः पूर्वोत्तर-20 श्रणयोविनेकनिश्चयाभावात्स्वलक्षणस्य सर्वोत्मनाऽनुभवेनाधिगमेऽपि क्षणिकतायां निश्चयान-रपत्तरतुमानस्य साफल्यमिति बाच्यम् , घटकपालक्षणयोरप्यविवेकनिश्चयप्रसक्तः । सहजाप-रापरोत्पत्तेविप्रलम्भनिमित्तस्याभावाञ्चात्र तत्प्रसङ्घ इति चेन्न, हस्ववर्णद्वयोश्वारणे तत्प्र-सङ्गातः, न च तयोर्वित्रलम्भनिमित्तस्थानन्तर्थस्य वर्णद्वयान्तराले सन्बलक्षणसदृश्यर्भस्या-भावाश तत्प्रसङ्ग इति वाच्यं लघुकृत्तेर्विभ्रमनिमित्तस्य सङ्गावान्, एवद्म संयुक्ताङ्ग्रस्यो-25 रप्यविचेकनिश्चयः स्यात्, देशनैरन्तर्यसादृशययोभीवात । किञ्चान्यापोहवादिनां भ्रान्ति-निभित्तं साद्ययं वस्तुभूतं नास्त्येव, सामान्यवादप्रसक्तः, न चैकविज्ञानजनकक्षणानां साष्ट्रचरूपता बाच्या, तस्माद् विवेकानिश्चये रूपालोकमनस्कारादीनामपि एकविज्ञानज-नकत्वेन सादृत्यादेकत्वनिश्चयस्तेषामपि भवेन् । एवं देशनैरन्तर्थमपि न भ्रान्तिनिसित्तम्, तत्सद्भावेऽपि संयुक्ताङ्कृत्योर्भान्त्यभावात् । कालनैरन्तर्ये लघुवृत्तिरेव, तद्पि न भान्ति-

निमित्तम् , हृश्ववर्णद्वयोषारणे तद्भावेऽप्यभावात् , नाष्यभयं निमित्तम् , संयुक्ताक्रुल्योः पूर्वोपरक्षणयोरपि चमयसद्भावेऽध्यभावात् , तस्मादान्तरेतरभ्रान्तिकारणाभावायथानुभवं कुतो न विकल्पोत्पत्तिः, तस्मादुपाधितद्वतोरभेदेऽपि नानाफलत्वं झब्दविकल्पयोरविषद्भम् । भेदपक्षेऽपि तयोरेकार्थवृत्तिर्घटत एव, तहारेण शब्दविकल्पयोरेकस्मिन् धर्मिणि वृत्तेः सामानाधिकरण्यादिव्यवहारसिद्धिः । उपकार्योपकारकप्रतीत्योरन्योन्याविनाभावित्वाभावात् 5 नैकोपाधिद्वारेण सर्वोत्मनोपाधिमतः प्रतिपत्तिः, अन्यथा कथन्नित्सर्वस्यापि परस्पर्र उपकार्योपकारकभावादेकपदार्थप्रतिपत्तौ तदाधारादिभावेनोपकारकभूतस्य भूतछादेसात्कार्थ-भूतसन्तानान्तर्रविज्ञानस्य वा महणं ततोऽपि तदुपकारिणस्तस्माद्य्यपरस्य तदुपकारिण इति पारम्पर्येण सकलपदार्थाक्षेपात्सर्वः सर्वदर्शी स्यान् । ननु भवत्ययं दोपः सम्ब-न्धवादिनाम्, सम्बन्धस्य सम्बन्धिभ्यो व्यतिरेकेऽनवस्थाप्रसङ्गेनैकधर्मद्वारेणापि निस्ति- 10 लक्षांसम्बन्धात्मकस्येव धर्मिणोऽवगमान् सम्बन्धिनो धर्मकलापस्याशेषस्य बहुजबसक्तिः. सम्बन्धिप्रहणमन्तरेण सम्बन्धप्रतिपत्तरभावान्, अङ्कालिद्वयप्रतिपत्तौ तत्संयोगप्रतिपत्ति-वत् । सम्बन्धिष्वेकसम्बन्धानभ्युपगमवादिनामस्माकं नायं दोषः, न हि प्राग्भावीत्तर-भावावन्तरेणापरः कार्यकारणभावादिरेकः सम्बन्धोऽस्माभिरभ्युपगम्यते येन समस्नाव-गमात् मर्वः सर्वेदर्शी स्यादिति मैत्रम्, सम्बन्धवादिनः समस्तधर्मसम्बन्धानां धर्म्य- 15 भिज्ञत्वेऽपि तदेकधर्मसम्बन्धात्मकस्यव धर्मिणो ज्ञानादशेषधर्मप्रहणप्रसङ्गाभावात् । सम्बन न्धाभाववादिनोऽपि यगुपकारकप्रतिपत्तावपि एकसम्बन्धाभावान्नोपकार्थस्यादगतिस्तदा कथं कपादं रसतोऽनुमानेनावगतिः, उपकार्यविजिष्टस्योपकारकस्याप्रतिपत्तेः, प्रतिपत्तौ च कथं भवन्मतेन न सर्वः मर्वविद्भवेत् । न च धर्मधर्मिप्रतीत्योरितरेतराभयत्वात्तःप्रतीत्यभावेन न धर्मधर्मिभाव इति वाच्यम्, युगपत्तयोरध्यक्षे प्रतिभासनात्, न वा क्रमप्रतिभासेऽपि 20 तत्प्रतीत्योरितरेतराश्रयत्वम् , दूराद्ध्यक्षेण प्रतीतस्य बृक्षत्वविशिष्टस्य प्रत्यासमे आम्रादिवि-शेषणविशिष्टस्य तस्यैवावसायात्, शाब्दप्रतिभासेऽपि गोज्ञब्दाद्वीत्वमात्रोपाघेरवभातस्य शुक्रशब्दात्तद्वपाधिविशिष्टस्य तस्यैवावभासनात् । न च गुणम्रहणसन्तरेण गुणिनोऽपि गवादेरमहः तद्महे च गुणामह इति वाच्यम्, गोशब्दाद्विशेषणविशेष्ययोर्थुगपदेव प्र-तिपत्तेः । अथ सिवकल्पप्रत्यक्षवादिनां स्यादयं दोषः, धर्मविशिष्टधर्मिणो निश्चयाद्धर्म- 25 धर्मिणोश्च परस्परसञ्यपेश्चत्वान् , निर्धिकल्पकप्रत्यक्षवादिनान्तु सर्वोपाधिनिरपेश्चनिरंशस्वल-क्षणसामध्येभाविना तद्रुपमेवानुकुर्वता निर्विकल्पकाध्यक्षेण अन्यनिरपेक्षस्वस्रक्षणप्रहणाभ्यु-परामान्नायं दोष इति, न सम्यगंतत्, सक्छोपाधिशून्यस्वलक्षणमाहिणो निर्विकलपकस्या-भावात्, तदेवं भिन्ननिमित्तयोरेकविषयत्वाविरोधात् कथं न बहिरथें सामानाधिकरण्यव्य-

बहारः । बिशेषणिक्षेत्रेष्यभावोऽपि वाद्यसमाश्रित एव, न च विशेषणिक्षेत्रययोरुपकार्योद्यकारकशृक्तवेनासमानकाळयोस्तद्भावानुपपत्तेस्त्रयाभूतविकल्पाश्रय एवायं व्यवहार इति वक्तव्यम्, वपकार्योपकारकयोः पितापुत्रयोरिव समकाल्याविरोधात्, एकान्तानित्यपक्षस्य च
निषिद्धस्वात् । लिङ्गसंख्यादियोगोऽपि अनन्तधर्मात्मकवाद्यवस्तुसमाश्रित एव । न चैकस्य
त्रदृश्तरी तद्यमिति स्त्रीपुंनपुंसकाख्यं स्वभावत्रयं विरुद्धमिति वाच्यम्, विरुद्धधर्माध्यासस्य
भेवाप्रतिपादकस्वात्, अनन्तधर्माध्यासितस्य च वस्तुनः प्रतिपादितत्वात् । न चैकस्माच्छवादेर्मेचकादिरत्ववच्छवलाभासताप्रमङ्गः प्रतिनियतोपाधिविशिष्टवस्तुप्रतिभासस्य प्रतिनिवत्रक्षयोपस्मिनिमत्तस्य साधितत्वात् । एवं दारादिष्वर्थेषु बहुत्वसख्या वनसेनादिषु चैकत्वसंख्या न विरुद्धा, यथाविवक्षमनन्तधर्माध्यासिते वस्तुनि कस्यचिद्धर्मस्य केनचिच्छन्देन
प्रतिपादनाविरोधाविति ॥

प्रश्लाकरस्त्वेवमाह, तथाहि यद्यत्र प्रतिभाति तत्तस्य विषयः, यथाऽक्षजे संवेदने परिस्कृतं प्रतिभासमानवपुरर्थात्मा नीलादिस्तद्विपयः, शब्दलिक्क्षेत्रे संवेदने दर्शनप्रभवे बहिरर्थस्वतत्त्व-प्रतिभासरहितं स्वरूपमेव चकास्ति ततस्तदेव तस्य विषयः, पिहृतवहिरथेसम्बन्धक्क संविद्व-पुरेबान्यापोहः, बस्तुनि शब्दिखकुवृत्तरयोगात् । न हि जातिस्तयोर्विषयः, जातेरेवासम्भ-15 बात् , दर्शने व्यक्तेरेव स्फटतयाऽनुभवनान् , आवलेयादिविवेकेन जातेरप्रतिभासनाद्गौरिनि प्रतीताविष साधारणहरप्यानन्भवाच । न च ज्ञावलेयादिहरुमेव साधारणम् तस्य प्रतिष्यक्ति भिन्नरूपोपलम्भात् । न च सर्ववस्तुपु व्यावृत्त्यनुगमास्मिका क्र्यास्मिका बुद्धिरिति वक्तव्यम . तस्या इन्द्रियबुद्धिक्रपत्वं न सम्भवति , अमाधारणक्पत्वात्तम्याः, नापि कल्प-मा रूपा, तत्रापि जातेरनवभामनान्, पुरःपरिस्फुटमुद्धासमानं व्यक्तिस्वरूपं व्यवस्यन्ती 20 हृदि चाभिजल्पाकारं हि कल्पना प्रतीयते न तु नद्विज्ञो वणीकृत्यक्षराकारञ्चन्यः प्रतिभासी लक्ष्यते, वर्णीद्स्वरूपरहितञ्ज जातिस्वरूपमध्यपगम्यते, तस्मान कल्पनावसेया जातिः असती च, कचिद्पि ज्ञाने स्फूटं व्यक्तिप्रतिभासवैद्धाया स्वक्रपतोऽप्रतिभासनात । न च अद्ध-लिक्नजे हाने स्वरूपेण जातिः प्रतिभाति, तत्र सम्बन्धप्रतिपत्तेः न तु स्वलक्षणम् , तस्यासा-धारणरूपतया प्रतिभासेन सम्बन्धमहणासम्भवादिति वाच्यम्, व्यवस्याकारस्यैव तन्नापि 25 स्पुटं प्रतिभामनात्, न तु वर्णाकाररिहतोऽनुगतंकस्वरूपः प्रयोजनसामध्येव्यतीतः कश्चि-दाकारः केनिवदिषि लक्ष्यते, शब्दलिङ्गान्वयं हि दर्शनं अर्थकियासमर्थतयाऽस्फुटदहनाकारमा-ददामं जनं प्रवर्त्तेयति । यदि जान्यादिरेव लिङ्कादिविषयः स्यात्तर्हि जातेरथैकियासामध्ये-विस्हाद्धिगमेऽपि अब्दलिङ्गाध्यां न बहिर्धे प्रयुत्तिर्जनस्येति विफलः अब्दादिप्रयोगः स्यात्। न च स्वलक्षणं तत्र समर्थं तद्यों च प्रवृत्तिर्जनानामिति वक्कव्यं, तत्र स्वलक्षणस्यक्षप्रतिमा-

सनात, न ह्यारमानमनारूढे विज्ञानं प्रवृत्ति विधातुमलम्, अतिप्रसङ्गान् । नाप्याकृतिवि-शिष्टा व्यक्तिस्तयोरर्थः, तस्याः प्रतिभासाभावातः, न हि शब्दलिङ्गप्रभवे विज्ञाने व्यक्तरू-पतया तस्याः प्रतिभासः, तद्भावेऽपि तस्योदयान्, न च व्यक्तेरेवाकारद्वयं व्यक्तरूपम-व्यक्तराख्नेति, व्यक्तरामिन्द्रयज्ञानम्मिरव्यक्तरूपं शब्दार्थं इति वाच्यम्, रूपद्वयमाह-काभावान् । न हि शब्देन ज्ञानेन तद्ग्यते तत्र स्पष्टरूपानवभासनात्, नापीन्द्रियज्ञानेन, तत्र 5 स्पष्टाकारस्येव प्रतिभासनात्, श्रुतं पश्यामीति व्यवसायाद्दृश्यश्रुतयोरेकतेति चेन, दश्यक्र-पत्रया श्रुतस्यावगमे दृश्यरूपस्यैवावभासात्, श्रुतरूपत्या दृश्यस्यावगमे तु व्यक्तः श्रुतरूप-स्यैवावगतेः, तरमात् प्रतिभासरहितमभिमानमात्रमिन्द्रियशब्दार्थयोरध्यवमानम्, न तत्त्वम्, अन्यथा दर्शनबच्छाब्दमपि स्फुटप्रतिभासं स्यात् । न चेन्द्रियसम्बन्धस्य तत्राभावाद्वय-क्तिप्रतिभासेऽपि प्रतिपत्तिविशेषोऽस्तीति वाच्यम् , तथापि प्रतिपत्तिभेदासम्भवात् , यत इन्द्रि- 10 यैग्रिप स्वरूपमुद्धासनीयम्, शब्दलिङ्गाभ्यामपि तदेव दृइर्थत इत्यन्युनानतिरिक्तम्य स्वरूप-न्याधिगमः स्यात् । व्यक्तिरूपं नीलादिकमेत्र केवलमुभयत्र प्रतीयते व्यक्ताव्यक्ताकारौ त ज्ञानस्यात्मानाविति चेतु , तर्हि नीलादिस्वरूपतया तयोः प्रतिभासनं न भवेतु , प्रतिभासते च तथा तस्मान्नीलाकारावेतौ, न हि व्यक्तरूपनामव्यक्तरूपतां च मुक्तवा नीलादिकमपरमा-भाति तदनवभासनात्तस्याभाव एव, तस्मान्नाक्षशब्दयोरेको विषयः । किञ्च ध्यक्तिर्गदि 15 शब्दलिङ्गयोरर्थस्तदा सम्बन्धवेदन विनैव ताभ्यामर्थप्रतीतिः स्यात्, शब्दलिङ्गयोश्रार्थे सम्बन्धवेदनासम्भवात् , तथाहि व्यक्तौ सम्बन्धवेदनं प्रत्यश्चेण वा, अनुमानेन वा भवेत्, नत्र पुरस्थितकप्रमात्रप्रतिभामकत्वात् प्रत्यक्षम्य तेन शब्दार्थयोर्वाच्यवाचकभावसम्बन्ध-स्य प्रहणं न सभवति, अधेन्द्रियज्ञानारूढे रूपे इर्मेतच्छब्दवाच्यम् , इद्मस्य वाऽभिधान-मिति सम्बन्धन्यत्पत्तिर्देश्यत इति चेन्न विकल्पानुपपत्तेः, अस्येदं वाचकमित्यस्य हि 20 कोऽर्थः, कि प्रतिपादकं तथा मति किमधुनैव, उतान्यदा, तत्र नाधुनैव, अधुनेन्द्रियव्यापा-रेणैव स्फुटं नीलादेरवभासनात्, शब्दव्यापारस्य वैयर्थ्यात्, तत्र तस्य सामर्थ्यानधिगतेः। न वाडन्यदा, तदा हि शब्दः किमथीन विशदाकारेणावभामयति, आकारान्तरेण वा, नाद्यः, तदानीमिं चक्षुरादिभिरेव विशदाकारेण तम्यावभाग्यमानत्वान कि शब्देन, तत्र तस्य सामध्यीदरीनात् . दर्शनाकांक्षासद्भावात । यदि हि शब्देनैवार्थः सर्वथा प्रतिपन्नस्तर्हि 25

१ यया जातिर्जातिलङ्गान चारूयायन्त तामाकृति विद्यात् तत्र लाक्षादाकृत्या शिर पाष्यादसंनिवेश-दर्शनाद्गीत्वादिजातिर्वेजयते, यदा विषाणादिभिरवये पृथक् पृथक् स्वावयवस्तिवेशाभिर्यक्तेर्गोत्वादिर्वेज्यत्, तदा जातिलङ्गिन तेन जातेस्तिहिंगानाम्च प्रस्वापिका भनन्याकृतिः, स्वलक्षणवचाकृतिविशिष्टव्यक्तेः शब्दार्थ-तानिराकरणं विशेषम् ॥

किमर्थं दर्शने प्रवृत्तिः स्यात् , स्फूटं प्रतिपनेऽपि पुनः प्रवृत्तौ प्रवृत्तरविरामप्रसङ्गात् । नाष्याकारान्तरेणार्थः शब्दप्रतिपाद्यः, तदाकारस्य सम्बन्धव्युत्पत्तिकाले कालान्तरे वा अक्षागोचरस्वादतो नाध्यक्षतः सम्बन्धवेदनम् । नाष्यनुमानेन, प्रत्यक्षाभावेऽनुमानानवताः रात् । तस्मात्सम्बन्धवेदनासम्भवेन न वन्तु शब्दार्थः किन्तु शब्देभ्यः बहिरर्थासंस्पर्शिन्यः 5 करूपनाः प्रस्यन्ते ताथ्यश्च शब्दा इति कार्यकारणभावमात्रं तस्वं न वाच्यवाचकभावः, शब्दाद्धि विज्ञानमुत्पग्रते न तु तत्तेन प्रतीयते, अत एव च ज्ञानतदाकाराविप न शब्दबाच्यौ । कथं तर्हि अन्यापोदः शब्दवाच्यः, लोकाभिमानमात्रेण तथाऽभिधानात्, लौकिकानां हि शब्दभवणात प्रतीतिः प्रवृत्तिः प्राप्तिश्च बहिरर्थे दृइयते । न च यदि लोकाभिप्राय इष्यते तर्हि बहिरथै: ज्ञाब्दार्थोऽस्तु, नान्यापोहः तद्भावादिनि वाच्यम्, तस्यैवान्यापोहत्वान्, न च 10 तहि स्वलक्षणं शब्दार्थ इति बाच्यम्, विजातीयव्यावृत्तरूपेण तस्य शब्दभूमित्वस्ये-ष्ठत्वातः, न तु सजातीयव्यावृत्तकत्पम्य, तस्य शाब्देऽप्रतिभामात् । न च विजाती-यवयाबुत्तरूपाभिन्नत्वात्मजातीयवयावृत्तरूपस्य शब्दैविकर्पश्च विजानीयव्यावृत्तरूपस्याधि-गतौ तदप्यधिगतमेवेति बाच्यम् , विकल्पानामविद्यास्वभावतया स्वलक्षणासंस्पर्शित्वात् , तथा व अन्दलिङ्गाभ्यां बहिरर्थासंम्पर्शिप्रत्ययः क्रियते तत्संस्पर्शाभावेऽपि पारम्प-15 र्येण बन्तुप्रतिबन्धादविसवातः, पदार्थस्यान्तित्वाद्धि प्राप्तिने दर्भनात्, केश्वोण्ड्कादेर्दर्भ-नेऽपि प्राप्त्यभावात । न च प्रतिभागमन्तरेण कथं प्रवृत्तिरिति वाच्यम . प्रतिभासेऽ-प्यनिधित्वे प्रवृक्तमावात्, अर्थित्वे च मति दर्शनविरहेऽपि भ्रान्त्या प्रवृत्तिमद्भावात् किन्तु तत्र वस्तुप्रतिबन्धाभावाद्विसंबादः यत्र तु प्रतिबन्धसद्भावः तत्राविसंबादः, यदा तु विकल्पानां स्वरूपनिष्ठत्यात्रान्यत्र श्रतिवन्धः तद्। स्वसवेदनमात्रं परमार्थमत्तत्त्वमिति, इद-20 मपि मतं निरस्तम्, सामान्यविशेषात्मकवस्तुनः शब्दिलङ्किविषयत्वात् । सामान्यविशे-षात्मकं हि वस्तु मर्वस्यां प्रतिपत्तौ प्रतिभाति कंवलं प्रधानीयसर्जनभावेन जातिव्यक्तयोः सामग्रीभेदात् प्रत्यक्षादिवृद्धौ प्रतिभागनात्तत्र वैश्रदाविश्वदावभागभेदः । जन्दार्थयोश्च तादात्म्यतदुत्वत्तिरुक्षणसम्बन्धमन्तरेणापि सम्बन्धः परेणाध्युवगन्तव्यः, अन्यथा यत्स-त्तरसर्वं अणिकं, अश्लणिकं कमयौगपद्माभ्यामधीकयाविरोधान संश्च शब्द इति, तथा 25 बिकि खित्सत तत्मर्वे मक्षणिकम् अणिके ऽर्थिकियानुपलक्षेः संश्र शब्द इति साधनवाक्ययोः म्बपराभिष्रेतार्थसृचकयोः म्बलक्षणासम्पर्भित्वेन भेदाभावात् माधनतदाभामव्यवस्थानुपप-त्तिप्रसङ्गः । न चान्यतरसाधनवाक्यस्य परम्पर्या स्वलक्षणप्रतिबन्धादपरस्माद्विशिष्टतेति बाच्यम, तथा सनि वाच्यवाचकयोः कार्यकारणमावातिरिक्तस्य सामध्येप्राप्तस्यानिष्टस्यापि सम्बन्धान्तरस्याभ्युपगमप्रमङ्गान् । न च शब्दस्य कविदर्धे व्यभिचारदर्धनात्सर्वेत्रानाश्वासाद भामाण्यकरूपना युक्ता, प्रत्यक्षस्थापि तथाभावप्रसङ्घात । किञ्चान्यविवक्षायामन्यशब्दवर्शना-

द्विवक्षायामपि कचित्रप्रभिचारात् सर्वत्रानाश्वासेन न तेषां विवक्षाविशेषस्वकत्वं स्यात्, न च सुविवेचितकारणस्य कार्याव्यभिचाराम्न झब्दविशेषाणां दिवशाविशेषसूचकत्वं विरुद्ध-मिति बाच्यम्, येन प्रतिबन्धेन शब्दविशेषस्य विवक्षाविशेषसूचकस्वं तत एव तेषा-मर्थविशेषप्रतिपादकत्वौचित्यात् । स्वाभिधित्सितार्थप्रतिपादनशक्तिवैकल्यादन्यवापि प्राय-शोऽभिघानवृत्तिदर्शनाद्विचित्राभिमन्धित्वान् पुरुषाणां विसंवादश्कुया वक्रभिप्रायेऽपि तेषा- 5 मप्रामाण्यमिति चेत्तर्हि सर्वव्यवहारोच्छेदप्रमङ्गः, तथाहि बजातीयात् कचित्कदाचिशया-भूतं दृष्टं ताहशादेव सर्वदा सर्वत्र तथाभूतमेव भवतीति निरिभत्रायेष्विप नियमो नीप-लभ्यते, इन्धनादिसामग्रीतोऽनलप्रादुर्भावदर्शनेऽपि एकवा मण्यादिप्रभवत्वेनापि तस्य समी-क्षणात् कथं कार्यहेतोरप्यव्यभिचारित्वनिबन्धनं प्रामाण्यं परेणाभ्यपातं युक्तं स्यात्, बहुभा बृक्षस्य जूतस्योपलम्भेऽपि कचिन् कदाचिल्लतात्मतयापि तस्य दर्शनान् शिशपा वृक्ष- 10 म्बंभावमेव विभक्तीति कथं प्रेक्षापूर्यकारिणां निः शक्कं चेतो भवेन, यतो छता च स्थान् शिशपा च, नैवात्र कश्चिद्विरोध इति वृक्षोऽयं शिशपात्वादिति स्वभावहेतोरप्यव्यभिचार-निवन्धनश्रामाण्याभ्युपगमः परस्य विशीर्थेत । यदि स्वभावसद्सद्भावे भवतो भावस्य निः स्वभावनापत्या तादात्स्याद्व्यभिचारलक्षणं त्रामाण्यं तथा कारणाभावे भवतः कार्यस्य कार्यत्वाभावापस्या नदुत्पत्तिस्वरूपाव्यभिचारनिबन्धनं प्रामाण्यमस्तीत्रनुमानं प्रमाणमित्यु- 15 चयते तर्हि स्वसन्ताने यादरमूतं विज्ञानमुत्पन्नं नादरभूतस्यैव श्रीतृसन्ताने विज्ञानस्योत्पि-पाद्यिषया वचनमुद्यारयन परार्थानुमानं वाऽभ्युपगच्छन शब्दानां बहिरर्थे सम्बन्धनिमिनं प्रामाण्यं कथं प्रतिक्षिपेत्। अनुमानस्यापि प्रामाण्यं यद्यव्यभिचारप्रतिपत्यभावामाभ्यूप-गम्यते तदा तत्त्रव्यवस्था न स्यादेव, प्रत्यक्षेऽपि स्वार्थाव्यमिचारित्वस्य निश्चयासम्भवेन ततस्तद्व्यवस्थाऽसम्भवात् , न वा स्वसंवेद्नमात्रात्तत्सम्भवः प्राह्मपाहकाकारशृन्यस्य तस्या- 20 पि यथातस्वमभ्युपगतस्याननुभूयमानत्वेन स्वत एवाव्यवस्थितत्वात्तत्त्वव्यवस्थापकत्वास-म्भवात् । न च सर्वभावानां प्रतिभामोपमतया न किक्कित्तत्त्वमस्तीति वक्तव्यम्, शून्य-ताया निराकरिष्यमाणत्वान् । तस्मान् प्रत्यक्षाविकं प्रमाणमभ्यपगम्यते यदि तदा शुब्दोऽपि बहिरधे प्रमाणतयाऽभ्युपगन्तव्यः, तन्निबन्धनस्य सामान्यविशेषलक्षणबाह्यार्थेप्रतिबन्धस्य तत्रापि सस्वात्, तत्रैव च शब्दाब्छ्यरादेरिव नियमेन प्रतिपक्तिप्रतिप्राप्तिलक्षणव्यवहार- 25 दर्शनात्, गुणदोषयोश्चोभयत्र समानत्वात् । यथा चातद्व्यावृत्तिविद्वध्रुमन्यक्तीनामानंत्येऽपि परम्परं प्रतिबन्धो निश्चीयते तथा व्यक्तीनामानन्त्येऽपि तत्र सङ्कतः संभवत्येव, प्रतिबन्धो हि बह्विधूमव्यक्तीनां परेण प्रत्यक्षेणवाभ्युपगन्तव्यो नानुमानेन, अनवस्थाऽन्योन्याभयदो-षातुषद्वात् । तदपि प्रत्यक्षं विकल्परूपमेव, तस्यैव प्रामाण्यसम्भवात् , सत्यपि हि निर्विक-

ल्पकप्रत्यक्षे यत्रैव विकल्पः तत्रैव प्रवृत्त्यादिव्यवहारकर्तृत्वेन तस्य प्रामाण्यं नान्यत्र, अनु-मानविकरूपे च प्रत्यक्षाभावेऽपि प्रवृत्त्यादिन्यवहारविधायकत्वेन प्रामाण्यमित्यन्वयन्यति-रेकाभ्यां विकरपरयैव प्रामाण्यं तस्यैव च व्याप्तिप्राहकत्वमवद्यमभ्युपगन्तव्यम् । अन्यथा प्रत्यक्षं म्बल्क्षणं विषयलक्षणं वा तत्त्वं न निश्चिनीति विकल्पस्तु साकस्येनावस्त्वेव 5 निश्चिमीति इति निश्चयिकयाप्रतिषेधात्र किञ्चित्केनचिक्तिश्चेयमनिश्चितेन च स्वरूपेण न तत्त्वव्यवस्था स्यान् , तस्मात् प्रत्यक्षवच्छाब्दस्याप्युभयात्मकवस्तुनिश्चायकत्वेन प्रामाण्य-मभ्युपेयम्, दृश्यन्ते हि स्वयमदृष्टेषु नदीदेशपर्वतद्वीपादिष्वाप्तप्रणीतत्वेन निश्चितात्तच्छच्दा-त्तत्त्वप्रतिपत्ति कुर्वाणाः । न च पुरस्थं घटादिकं चक्षुर्जन्ये प्रत्यक्षे श्रोत्रजे च शब्दस्वरूपं प्रतिभासते नान्यः कश्चिद्वाच्यवाचकभावस्तयोरिति वाच्यम् , एकान्तेन ताभ्यां भिन्नस्य 10 बाच्यवाचकभावस्यास्माभिरनभ्युपगमात् , यशुभ्युपगम्यते तदा तस्य पृथक् प्रतिभामप्रसङ्ग आपाद्येत, किन्तु संकेतसन्यपेश्वस्य शब्दस्य वाचकृत्वं कथक्किद्भिन्नो धर्मः. तद्पेश्वया चार्थ-स्यापि बाच्यत्वं तथाभूत एव धर्मः, तब द्वयमि जब्दार्थप्रतिभाससमये क्षयोपज्ञमिव शेषाविर्भूते कविज्ज्ञाने प्रतिभासत एव । सङ्कतसमये हि इदमस्यवाच्यम्, इदमस्य वाचकमिति तद्राहिविशिष्टेन्द्रियादिसामगीपभवं ज्ञानमनुभूयत एव । अविशद्स्यापि दूर-15 स्षवृक्षाचर्थमाहिणः प्रत्यक्षत्वान् तत्प्रतिभासाविशिष्टस्य शाब्दस्यापि नत्र प्रामाण्येन तदुत्था-पकशब्दस्य तत्र सामध्येनिश्चयात् वाचकत्वस्य प्रतिपादकत्वस्वस्वप्यक्षे प्रदर्शितदोषाणां नावकाशः । श्रुनं पश्यामीत्यत्र हष्टश्रुतकःपादिकल्पनानिमित्तदोषोद्भावनमपि न सम्यक् एकचित्रप्रतिभामिज्ञानेऽपि तथा प्रसङ्गात, तथा हि नत्रापि पीताद्याकारतया नीखाद्याकार-महणे पीताचाकारापस्या न नीलाद्याकारः, नीलाद्याकारतया च पीताद्याकारमहणे नीला-20 बाकार एवासाविति कुनः चित्र एकः, तथा नीलसंवेदनेऽपि प्रतिपरमाणु एव कल्पनया नैकं नीलप्रतिभासं ज्ञानं स्यात , विविक्तस्य च ज्ञानपरमाणोरसचेदनातः सर्वशूस्यतापस्या सर्वेव्यवहारोच्छेदः स्यात्, यद्येकत्वेन संवेदनादनेकनीलपरमाणुसमृहात्मकमेकं नीलझा-निमत्युच्यते नहिं दृष्टश्रृतक्रपमबाधितकत्वप्रतिभासादेकं वहिर्वस्तु किं नाभ्युपगम्यते । यथा युगपद्भाव्यनेकनीलक्कानपरमाण्ववभामानां स्वसंवेदने नैकत्वविरोधस्तथा क्रमेणापि दृष्ट-95 श्रुताबभासयोरेकत्वेनाविरोधो दृष्टं शृगोमीति ज्ञानेन भविष्यतीत्येकत्वावभासिना दर्शन-शब्दविषयस्यार्थस्येकत्व निश्चीयत इति परमार्थत एव तत्तत्त्वम् । शब्दार्थयोः सम्ब-न्धोऽपि न काल्पनिकः, प्रतिनियतसंकेनानुसारिणो नियताच्छव्दात प्रतिनियतार्थप्रति-पत्तिदर्शनात् । न च श्रोतुः अतिपत्तिः संकेतानुमारिणी हदयते, कलिमार्यादिशब्देभ्यो द्रविडार्ययोर्थथाकममन्तकालवर्षोपमर्गादिशांतपत्तिदर्शनाञ्च नियतः सम्बन्ध इति वाच्यम्,

नियतसंकेतसहक्रतस्य शब्दस्य नियतार्थप्रतिपत्तिदर्शनात्, कार्यगम्यं हि वस्तूनां नियतस्व-मन्यद्वा यदा च नियतं तत्कार्यमुपलभ्यते तदा कुतो न तस्य नियतत्वम् । तस्माद-वाधितशब्दार्थसम्बन्धप्रतिपत्तेरवाधिताकारप्रतिपत्त्या तात्त्वकार्थधर्मव्यवस्थापकत्वाद्यक्तमे-वोक्तं समयपरमार्थविस्तरेति ॥ २ ॥

इति नपोगच्छनभोमणिश्रीमद्विजयानन्दस्रीश्वरपट्टालङ्कारश्रीमद्विजयकमलस्रीश्वर- 5 चरणनिलनिष्टस्तर्भक्तिभरेण तत्पट्टघरेण विजयलिधस्रिणा सङ्गलितस्य सम्मतितस्वसोपानस्य मपोद्यस्य दाव्दार्थतानिरसनं नाम पकाददां सोपानम् ॥



#### नयद्वयघटकद्रव्यार्थिकस्वरूपम्।

10

अथ प्रकरणस्यास्यारम्भः कुण्ठिधयामप्यन्तेवासिनां योग्यतासम्पादनार्थं कृतः, सा च योग्यता विशिष्टसामान्यविशेषात्मकपदार्थतदुपायभूतनयप्रतिपादनं विनाऽस्मात् प्रकरणाम्न सम्पद्यतेऽतो योग्यताया उपायभूतं प्रकरणाभिषयमर्थं निर्द्दिशति—

#### तित्थयरवयणसंगहविसेमपत्थारमूलवागरणी। दव्वद्विओ य पज्जवणओ य सेमा वियप्पा सिं॥३॥

15

तीर्धकरवचनसङ्घदविद्येषप्रस्तारमूलव्याकरणी । द्रव्यार्थिकश्च पर्यदनयश्च द्रोषा विकल्पा एषाम् ॥ छाया ॥

तीर्थकरेति, संसारार्णवं येन तर्रान्त तत्तीर्थ, द्वादशाङ्गम्, तदाधारो वा सङ्गः, उत्पश्रमानं तत् कुर्वन्ति उत्पादयन्ति तत्स्वाभान्यान् तीर्थकरनामकर्मोदयाद्वेति तीर्थकराः, तेषां
वचनमाचारादि, तस्यार्थतस्तैरुपदिष्टत्वात्. तस्य सङ्ग्रह् विशेषौ सामान्यविशेषश्रब्दवाच्यौ 20
अभिषेयभूतौ द्रव्यपर्यायौ, तथोः प्रस्तारः, सङ्ग्रहादिकेन नयराशिना येन प्रस्तीर्यते विस्तीयेते स प्रस्तारः, तत्र सामान्यप्रस्तारस्य सङ्ग्रहव्यवहारप्रस्ताररूपस्य तस्य मूख्व्याकरणी मूखतो व्याकर्ता आद्यवक्ता झाता वा द्रव्यार्थिकः द्रव्यमेव सत्तैवार्थोऽस्येति द्रव्यार्थिकः, पयेवो विशेषः तज्ज्ञाता वक्ता वा म चासौ नयनं नयः पर्यवनयः पर्यायास्तिकः, स च विशेपप्रस्तारस्य ऋजुसूत्रशब्दादेराद्यो वक्ता, अत्र द्रव्यार्थिकपर्यायनययोर्मूळव्याकरणीशब्दाभि25
घेयतया मूळव्याकरणीशब्दस्य द्विवचनान्तताया औचित्येऽपि प्रत्येकं वाक्यपरिसमाप्तरेकक्षनान्ततया निर्देशः, अत एव चकारद्वयं मूळे आदतम्, शेषा नेगमादयो विकल्पा भेदा

अनयोः द्रव्यार्थिकपर्यायार्थिकयोः । अत्र सि इति प्राकृतशैल्या, ' बहुवयणेण दुवयणं ' इति द्विवयनस्थाने बहुवयनमित्सर्थः ॥

तथाहि द्रव्यार्थिकपर्यायार्थिकावेव नयी, परस्परविविक्तसामान्यविशेषविषयत्वात्, न चास्त्याभ्यां भिन्नो विषयो यद्वाह्कनयाऽन्यः कश्चन तृतीयो नयः स्यात्, भेदाभेदरहितस्या-5 परस्य भावस्थभावस्यानुपपस्या तृतीयस्य विषयस्यासम्भवः । न च भेदाभेदाभ्यासम्यस्तद्वान् एकोऽथीं उस्तीति बाच्यम् , सोऽपि भावस्यमात्रो वा स्थात्भावस्यभावो वेति विकल्पानतिवृत्त्या तस्य तदुभयभिन्नस्वभावस्वासम्भवात् ,तस्त्वभावातिकमे हि भावः स्वपुष्पसदृशो भवेत्। ताभ्यां तद्वतोऽर्थान्तरत्वे तु सर्वथा तत्सम्बन्धप्रतिपादनोपायो नास्त्येव, समवायस्य च तस्य भेदाभेद-तद्वद्विरमम्बन्धे तेन नद्भापदेशो न स्थान्, समवायान्तरम्य तैः तस्य सम्बन्धकतया करुपने १० चानवस्था, तथैव विशेष्यविशेषणभावसम्बन्धकलूपनेऽप्यपरापरतत्कल्पनाप्रसङ्गान सन्बन्ध-सिद्धिः,तस्मान नयद्वयवहिर्भाविभावस्वभावान्तरसम्भवः। किन्तु तयोरेव शुद्ध्यशुद्धिभ्यां वस्त्-स्वरूपनिरूपणविकरपाभिधानवृत्तयो व्यवतिष्ठन्ते नयाः । तत्र सङ्ग्रहनयाभिमतविषयनिरू-पणपरी द्रव्यार्थिकनयः शुद्धः, तत्रेत्यं सङ्गहन्यामित्रायः सर्वमेकं सद्विशेषान्, सर्वे हि भावाः खरूपेण प्रतिभान्ति, तद्तेषां सङ्ग्रक्षणं न्वरूपं निर्विकल्पकप्रत्यक्षमाह्यम् भेदछक्षणो 15 विशेषश्चान्यापेक्षत्वात्र तेषां स्वरूपम्, इतरानपेक्षया झटित्यप्रतीतेः, यद्धि तथा प्रतीयते तत्तस्य स्वरूपम् , भेवश्च विकल्पविषयस्वादितरापेक्षत्वेन काल्पनिकम् , तवापरमार्थसद्क्यते । इदमस्माद्वपाष्ट्रतमिति हि भेदप्रतीतिः, स च नाध्यक्षस्य गीचरः, अतः सवीवस्थास् यदनुगतं रूपं तदेव तात्त्विकम् , यथा सर्पोदिविकल्पेषु बोधमात्रं सर्वेध्वतुगच्छत्तात्त्विकम् , मर्पाद्या-कारास्तु व्यावृत्ताः परम्परतो भिन्नरूपा बाधकेन बाध्यन्ते न तु बोधमात्रम्, तथा घटादिषु 20 विभिन्नेष्यपि यावद्रेण्यवस्थानं तावन्मृद्रुपतानुवृत्तेः मृद्रुपतायाः सत्त्वम् , घटादीनान्तु किञ्चि-त्कालं प्रतीयमानानामप्यर्थिकियाञ्च कुर्वतां स्वप्नदृष्ट्पदार्थवस्न सन्वम्, एवं यथा स्वभेदे-ष्वनुगताया मृदूषतायाः भक्तं तथा मृदूषत्वादीनामपि सस्वापेक्षया भेद्रहणत्वाञ्च तास्वि-करवम् , अत एवोक्तम् 'आदावन्ते च यन्नास्ति वर्तमानेऽपि तत्तथा। वितथैः सदृशाः सन्तोऽ बिनथा इव लक्षिताः ' [गौडपा. का० ६ पू. ७० वैनध्य प्र० ] तथा ' सर्वमेकं सहक्षणं 25 ब्रह्म 'इति । 'एकमेवाऽद्वितीयं ' (छान्दोग्य. अ. ६ म्बं०२ मं०१) 'पुरुष एवेदं सर्वं' (ऋक्सं० मण्ड० १० सू० ९० अ. २) इत्यादिकोऽनेकोऽद्वैतप्रतिपादक आम्नायः। न चाभेदप्रतिपातक आगमः प्रत्यक्षवाधितः, प्रत्यक्षस्यानुगतक्रपद्माहकत्वेनाभ्युपगमान्, न तु भेदबाहकतयापि, न वाभ्युपगममात्रमेनेनि वक्तव्यम् , प्रत्यक्षप्रतीतिविष्यतयाऽभ्युपगस्यमानी भेदः कि देशभेदान्, उत कालभेदान्, किंवाऽऽकारभेदाद्रश्युपगम्यते, न तावत्प्रथमः पक्षः,

स्वतोऽभिष्मस्वान्यभेदेन भेदानुषपत्तेः न ह्यान्यभेदोऽन्यत्र संक्रामति । देशस्वापि भेदकान्तरा-पेक्षायामपरदेशभेदादिकल्पने ऽनवस्था, स्वतो भेदे च भावभेदोऽपि तथा स्यादिति देशभेदा-द्रेदकल्पनाऽन्याय्या । देशभेदस्य च ज्ञानाभावे न तद्रेदाद्वेदोऽपि ज्ञातुं शक्यः स्वतोऽव्यव-स्थितस्यापरव्यवस्थापकत्वायोगात् . न द्वितीयः, प्रत्यक्षस्य सिन्नहितमात्रवृत्तित्वेन ततः काळ-भेदाद्वस्तुभेदस्य प्रतीत्ययोगात् , मृत्विण्डोपलम्भक्षणे हि घटस्य मावित्वेनाप्रतीत्या प्रतियोगि- 5 प्रहणाभावेन ततो भिन्नमिदमिति न प्रतीतिः सृत्पिण्डमात्रस्य प्रतीयमानत्वात् , घटकालेऽपि प्रसक्षस्य पूर्वहृष्ट्रार्थेप्रहणाक्षमःवात पुरः प्रतिभासमाने वस्तुनि सृत्पिण्डभेदो न ततो प्रहीतुं शक्यः, तस्मान कालभेदाद्पि भेदावगमः । न च पूर्वदृष्टार्थस्मरणसहस्रुतेन दर्शनेन भेदांऽव-गम्यत इति वाच्यम् , स्मृत्या पूर्वतृष्टार्थावगमेऽपि भेदस्य पूर्वमदृष्टत्वात् , भिन्नस्य प्रतियोगिनोऽ-वगमने तस्या असामध्यान । किन्न स्मृतिः स्वरूपनिमग्ना कथं भेदमादशीयतुं क्षमा सबेत् . 10 तथाँहि स्मृतौ कि सार्यमाणरूपेणार्थ आरूढः, इत्रयमानरूपेण वा, नाद्यः, सार्यमाणरूपस्य तत्राभावान, पूर्व हि नस्य दशेन। रूढं परिस्फुटं रूपमधिगतं न च तत्स्मृतौ प्रतिभाति, न द्वितीयः, दृश्यमानरूपेणार्थस्य स्मृतावप्रतिभासनात् । न चोत्तरदर्शने स्मृतौ वा पूर्वरूपाप्र-तिभासनमेव भेदवेदनमिति वाच्यम् , प्रत्यक्षे स्मृतौ च पूर्वरूपविविक्तताप्रतिभासकस्य कस्या-प्यभावात . न हि पूर्वेरूपस्येव प्रतिभामकं किञ्चिद्स्ति तद्नवगमाच न तद्विवक्ततादा 15 अवगमदशक्यः । न च भावस्वरूपमेव भेदः तत्प्रतिभासे सोऽप्यवगत इति बाच्यम् । भा-वरूपमेव भेद इत्यमक्रतेः, प्रतियोग्यपेक्षया ततो भिन्नमेतदिति भेद्व्यवस्थापनात् । भाव-म्बरूपस्येव भेटरूपरवे च परापेक्षया भेट इव स्वापेक्षयापि भेदः स्थात्, परापेक्षयेव भेदो न स्वात्मापेक्षयेति चेन्न परम्परयंवाप्रतिपत्तरिति न पूर्वापरकालभेदात्पदार्थभेदः । नाष्या-कारभेदाद्रेदः, समानकालयोनीलपीतयोरिवेति वक्त शक्यं विकल्पानुपपतः, मोऽयं हि स्व- 20 रूपभेदः कि स्वत एव प्रतिभाति, उत व्यतिरिक्तप्रतिभासावसँयः, नाद्यः, नीलादेः स्वतः प्रकाशने स्वप्रकाशस्वप्रसङ्खात . नथारवे च नीलस्वरूपं स्वारमनि निमम्नं न पीतस्वरूपसंस्पर्शि. पीतस्वरूपम्प स्वस्वरूपावभास न नीलम्बरूपसंस्पर्शति परस्परासवेदनात् स्वरूपतोऽपि न भेदसंबेदनम् , भेदस्य द्विष्ठत्वेन द्वयासंवेदने तद्वेदनासम्भवात् । न वैकस्वरूपप्रतिभासेऽपरस्व-रूपाप्रतिभासनमेव भेद्वेदनम् , नीलस्वरूपप्रतिभासे नीलस्यैव विदितत्वेन पीतादेरनवभा- १६ सनात्तत्र पीताविकं नास्तीति नाम्तित्वावेदनात्स्वरूपमात्रप्रतिभासेन भेदासिद्धः। न द्वितीयः, व्यतिरिको हि बोधः स च न भेदमवगमियतुं समर्थः, अपरोश्चनीलसुखाद्याकारव्यतिरिक्तस्य तस्याप्रतिभासमानत्वेनासत्त्वात् , बहिनीछादेरन्तश्च सुन्वादेरेव प्रतिभाममानत्या तदुभयव्य-तिरिक्तस्य बोधात्मनः स्वप्नेऽप्यत्रपळम्भात् । न चाहंप्रत्ययेन बोधात्माऽवसीयते, विश्वद्धः

बोषस्यात्राप्यप्रतिभासनात्, अहं सुखी, अहं दुःखी स्थूलः कृशो वेति सुखादिशरीरा-दीनबलम्ब्येव तस्य समुद्यात्, तस्मात्र स्वरूपेणाप्रतिभासमानवपुर्वोधो भावान् व्यवस्थाः पिंदतुं समर्थः । व्यतिरिक्तस्य वोधस्य प्रकाशेऽपि स्वरूपनिमग्नत्वाञ्च भिञ्जनीलादेर्पोह-करवम्, बोधकाले हि न नीलादिकं प्रतिभासते येन बोधस्तस्य प्राहको भवेत्, नीलादेर 5 पि बोभं प्रति माहकतापत्तेः । न च पुरोवर्चिषु नीळादिषु प्रत्यक्षतां प्रति बोधस्य व्याप्रिय-माणतयोपलम्भाद्वाहकत्वं तद्विषयत्वाच नीलादेर्घाद्यत्मिति वाच्यम् , तद्ववतिरिक्तस्य व्यापा-रस्यानपलम्भेनासत्त्वान, उपलम्भे च तस्य बोधस्य तत्राप्यपरो व्यापार इत्यनवस्था-प्रसङ्गान् । स्वत एव व्यापारोपलम्भेऽङ्गीकते स्वानन्त्रयेणोपलम्भान्न तस्य बोधव्यापारत्वम . बोधपरतंत्रतया तद्व्यापारत्वमिति चेन्न ममानकालं प्रतिभासिनस्तस्य पारतन्त्रयायोगात् , 10 अन्यथा बोधस्यापि व्यापारपरनंत्रतापत्तेः । तस्माद्वोधनीलव्यापारलक्षणस्य त्रितयस्यैककाल-मुपलम्भान कर्त्तकमेक्रियाव्यवहारः सन्भवतीति न वस्तुनी प्राह्मप्राहकभावः, भिन्नकालयोस्तु क्कानक्रेययोः परस्परमित्रिधिनिरपेक्षतया न वेद्यवेदकनामम्भव इति न बोधारमा तुल्यकाल-योनींखपीतयोभेंदस्य साधकः, स्वरूपनिष्ठत्वात् । किन्न भेदो न कापि स्वरूपेण स्थितिमासा-द्यति, स्यूळावभासिनो नीलादेरनेकदिक्सम्बन्धान परमाणुरूपतया तस्यापि नानादिक्सम्बन 15 न्धेन भेदात , तथा चानवस्थानाम भेदस्थितिः, एकस्य कम्याप्यमिद्ध्या तत्रान्यभेदम्यावस्था-नासम्भवात् । न च नीलादेः सम्बाद्यात्मनाऽनन्त्भवाद्वेदस्यवाभेदस्यापि प्रत्यक्षतो न प्रसि-द्धिरिति वाच्यम् , नीलादिप्रतिभामानां भदावेदनस्यैवाभेदवेदनह्यपत्वान् । न च तेपामभेदावे-हनमेव भेदवेदनम् , न हि देशकालाकार्गरेकस्वं जगनः प्रतीयते, परस्परोपछम्भपरिहारेण देशा-दीनां प्रतिभासनाविति वक्तव्यम् , अन्योन्यपरिहारेणोपलम्भस्याद्वैतवादिनोऽप्रसिद्धस्वान् , न 20 च भेदवादिनः परस्परानुप्रवेद्योपळिच्यरसिद्धित वाच्यम् , मर्वत्र सन्मात्रोपळब्धेः सद्भावात् , तस्माम कुतश्चित्प्रमाणाद्भेदिमिद्धिः । ननु मञ्जप्रणमेकं यदि ब्रह्म नहिं तत्कि विद्यास्वभाषम् , उताविद्यास्वभावम् , नाद्यः निवर्त्यस्य प्राप्तव्यस्य वा कस्यचिद्भावेन तद्धीनां शास्त्राणां प्रवृत्ती-नाम्म वैयर्थ्यापातात । न द्वितीयाऽमत्यनात्रमङ्गात् , मैत्रम् , ब्रह्मणोविद्यास्त्रभावत्वेऽप्यवि-द्याया व्यापारनिवर्त्तनीयस्वरूपायाः मद्भावेन शास्त्रादीनां माफल्यात्। न चाविद्या तत्त्वतो प्र-25 हाणी भिन्ना नास्त्येव, या प्रयत्निविद्यां भवेदिति वाच्यम् , तद्भेदे तात्त्विकायास्तस्याः स-द्वावे तत्स्वरूपस्य केनापि निवर्त्तियतुमशक्यत्वान, न चास्माकमेव मुमुक्षूणां पुरुषप्रयत्नोऽ विद्यामिवर्त्तकः किन्तु सर्वत्र प्रवादेषु अतात्त्विकानाद्यविद्योच्छेदार्थो मुमुक्षुयत्नः। ननु नाना-देनींच्छेद इति बदामः, किन्तु नित्यस्य ब्रह्मणोऽविद्या कि स्वभावः, उताथीन्तरभूता, तत्र नाचः, तस्य नद्विरुद्धविद्यास्वभावत्वात् , न द्वितीयः, तस्यास्तत्त्वतः सद्भावे उच्छेदासम्भवान् ,

द्वैतप्रसङ्गाश्च। न च अप्रहणमविद्या, सा कथमर्थान्तरम् , न चानिवर्स्यो, सर्वेप्रमाणव्यापारा-णाममहणनिवृत्त्यर्थत्वादिति वाच्यम्, यतः तत्त्वामहणस्वभावाऽविद्या तत्त्वमहणस्वभावया विद्यया निवर्त्यते सा च विद्या ब्रह्मणि नित्या, न चारित ब्रह्मणोऽन्यो यस्य तत्त्वतोऽपहणं बद्धाणि प्रयत्नलभ्यया विद्यया निवर्त्येत, ब्रह्मणि तु युगपद्गहणामहणे विरोधेन विप्रतिषिदे, अविरोधे वा न विद्यया नन्त्राग्रहणव्यावृत्तिर्भवेत् , यस्य तु मते अन्यथाग्रहणरूपाऽविद्या तन्म- 5 तेऽपि तस्या ब्रह्मस्वभावत्वेऽनिवृत्तिः, अर्थान्तरत्वे च हैतापत्तिः, नित्यप्रबुद्धत्वे च ब्रह्मणः कस्यान्यथात्वप्रद्वः इति वक्तव्यम् , तद्भ्यतिरिक्तस्यान्यम्यासत्त्वात् , तस्य च विद्यास्वभावत्वात्र तद्विपरीताऽविद्यास्वभावता, विरुद्धधर्भममावेशायोगान्, अविरोधे विद्यया नाविद्याव्यावृत्ति-रिति चेत् , अत्राहु: अविद्या न तावद्ववणोऽनन्या, न वा तक्त्रान्तरं नाप्येकान्तेन।सती, एवमे-वेयमविद्या माया मिध्याभाम इत्युक्त्यते, वस्तुत्वे हि तत्त्वान्यत्वविकस्पावमरः, अत्य- 10 न्तासैन्वे च खपुष्पवद्वयवहारानद्भम् , अनोऽनिर्वचनीया सा । तस्मान्नाविद्या सती, नाष्य-सती, नाष्य्रभयरूपा, अत एवास्या अदृदस्यभावत्वेन निवृत्तिमीयामात्रत्वात् । कस्यामाव-विद्यति चेजीवानामिति त्रमः, ननु तेऽपि न ब्रह्मणोऽधीन्तरभूता इति चेत्सत्यं, न परमार्थतः, किन्तु काल्पनिकस्तेषा ततो भेदः, । ननु कस्य कल्पना भेदिका, न हि ब्रह्मणः, तस्य विद्या-स्वभावत्वेन मकलविकल्पातीनस्वात्, नापि जीवानाम्, कल्पनायाः प्राक् तेषामसस्वात्, 15 इतरेतगश्रयप्रसङ्गाच, कल्पनातो जीवविभागः वृद्धिभागे सति कल्पनेति, अत्र केचि-हुस्रवादिन:, वस्तुत्वे मति हि ' असिद्धं वस्तु वस्त्वन्तरसिद्धये सामध्यै नासादयती 'ति दोपः स्यान, मायामात्रे तु नेतरेतराश्रयदोषप्रसङ्घः, न हि मायायाः कथक्किद्तुपपत्तिः, अनुपपद्यमानार्थेव हि माया लोके प्रसिद्धा, उपपद्ममानार्थत्वे तु यथार्थभावान्न मायेति वदन्ति । अन्ये तु मायाया जीवविभागस्य चानादित्वाद् बीजाङ्करसन्तानयोरिव नेत- 20 रेनराश्रयहोषप्रसङ्गः । न च करपनया जीवविभागेऽपि तेषां तस्वतो ब्रह्माभिन्नत्या विश्वद्ध-स्वभावत्वात्र तत्राविद्याऽवकाशं लभत इति वाच्यम् , विशुद्धस्वभावाद्विस्वात् कुपाणा-दिषु यत्करपनाप्रदर्शितं प्रतित्रिम्यं नत्र इयामताद्यशुद्धिरेव जीवेषु अविद्याया अवकाश-सम्भवात् । न च कृपाणादीनां मुखाद्भिन्नत्वेन भ्रान्तिहेत्ता युक्ता, अत्र तु ब्रह्मन्यतिरि-क्तस्याभावात्कर्थं विश्रम इति वाच्यम्, जीवविभागस्यानादित्वेन परिहारात्, अनादिःवेऽपि 25 चोच्छेदः शक्यत एव विधातुं यथा भूमेरूपरस्येति बद्धन्ति। तदेवं सर्वमेकं सद्विशेषादिति श्रुद्धद्रव्यास्तिकाभिप्रायः ॥

अशुद्धस्तु द्रव्यार्थिको व्यवहारनयमनार्थावलम्बी एकान्तनित्यचतनाचेतनवस्तुद्धयप्रति-१२

पादकसांख्यदर्जनाश्रितः, अत एव तन्मतानुसारिणः मांख्या प्राहु:-सत्त्वरजस्तमसां साम्या-बस्थानलक्षणं प्रधानं महदादिसकलकार्यजनकराक्तियुक्तम् , तस्माद्वुद्धिमेहद्भिधाना घटः पट इत्यध्यवसायस्क्षणा जायते, ततोऽह्ङ्कागः अहं सुभगः अहं दर्शनीय इत्याद्यभिमान-स्वरूपः, तस्मात् शब्दस्पर्शरूपरसगन्धात्मकानि पद्म तन्मात्राणि, बुद्धीन्द्रियाणि पद्म कर्मे-5 न्द्रियाणि पञ्चमनश्चेनि पोडशको गणः प्रवर्तते, पञ्चनन्मात्रभ्यश्च पञ्चभूतानि आकाशवायु-तेजोजलपृथिवीरूपाणि जायन्ते, तथा च महदादयः प्रधानं पुरुषश्चेति पञ्चविंशतिरेषां तस्वानि। महदादयः कार्यभेदाः प्रधानान्नात्यन्तभिन्नाः किन्तु प्रधानात्मका एव, त्रैगुण्यादिना प्रकृत्यात्मकत्वात् त्रिगुणं प्रधानम् , एवमविवेकि, इमे सत्त्वादयः इद् महदादिकमिति पृथक् कर्त्तुमशक्ताः, व्यक्तस्यक्त्या महदाद्योऽव्यक्तस्यक्तं प्रधानश्च विषयः, भोग्यस्वभावत्वातः, 10 मामान्यं सर्वपुरुषभोग्यत्वान् पण्यस्त्रीवन्, अञ्चेतनं सुखदुःम्बमोहावेदकत्वान्, प्रसवधर्मि त्रै<del>शुण्यादिक्रपेण नद्रुपमहटादिकार्यप्रवर्तकत्वान , नदुक्तम 'त्रिशुणमविवेकि विषयः सामान्य-</del> मचेतनं प्रमवधर्मि । व्यक्तं तथा प्रधान नहिपरीतस्तथा च पुमानं इति [सांख्यका० ११] तत्र महदादथो व्यक्ताः कुनश्चिदुन्पत्तेः, उत्पत्तिधर्मकत्वान , अव्यापित्वान , क्रियावस्वान् , अनेकत्वात्, कारणाश्चितन्त्रात्, कारणे लीयमानत्वात्, अब्दाद्यवयवयुक्तत्वात् मर्त्रदा 15 कारणायस्त्वास, न त्वेत्र प्रधानपुरुषौ । तदुक्तम् 'हेतुमदनित्यमव्यापि सक्रियमनेकमाश्रितं लिक्सम् । सावयवं प्रतत्रं व्यक्तं विपरीत्मव्यक्तम् 'इति ∫ साख्यका० १० ] तनु कारणे कार्याणां महदादीनां लीयमानरवोत्तया कारणे सन एव कार्यस्योत्पादो गम्यते तत्कथं अयते, तत्रोक्तम् ' असदकरणादुपादानयहणात्मर्यसम्भवाभावान् । अक्तस्य शक्यकरणान् कारणभावाच सत्कार्यम ' इति [ सांख्यका० ९ ] उत्पत्तः प्राकृ कारणे यदि कार्यं न स्या-20 तत् तत् केर्नाचन्न स्थात् गगनार्गवन्दवत्, न चेव भवति, अतः पूर्वमिप कार्यं कारणे सत्, तत्र तस्य शक्तिरूपेणाङ्गीकारात् , न त् व्यक्तरूपतयापि, तथा चामद्करणान् कार्यं कार्ण सन् । कारणे च कार्यस्यागन्वे पुरुषाणां प्रतिनियनोपादानप्रहण न स्यान् , आलिफलार्थिनो हि आलिबीजमेबोपाद्दते न कोद्रववीजम् , कारणे कार्यस्यासत्त्वेऽसन्वाविद्योपान् किमिति प्रति-नियतान्येव कारणानि गृह्वन्ति नान्यानि, तत्फलशून्यत्वान्न गृह्वन्तीति चेत्तिहैं शालिफलार्थिना 25 शालिबीजर्माप न गृह्येत, न चैत्रं तस्मात्तत्र शक्तिरूपेण कार्यमस्तीनि गन्यते । तथा यद्यम-देव कार्यमुत्पद्यते तटा सर्वस्मात्तृणपांश्वादेरसर्वं स्वर्णेरजतादिकार्यमुत्पद्यत, सर्वस्मिन्नुत्पत्ति-मति भावे तृणाविषु कारणभावात्मताविरहरयाऽविशिष्टत्वान , पूर्वे कारणमुखेन प्रसङ्गः,सम्प्रति कार्यद्वारेणेनि विशेषः न च सर्वे सर्वतो सर्वात, तस्मान्सवैसम्भवाभावात्तत्रेव नस्य सद्भावो गम्यते । ननु कारणानि प्रतिनियनकार्येषु प्रतिनियतज्ञक्तिमन्ति, तेन तत्र कार्यस्यासत्त्वेऽपि

कि ऋदिव कार्य कियते न सर्वम, कि ऋदिव चोपादानमुपादीयते तदेव समर्थ न तु सर्वम्, किञ्चिदेव च कुतश्चिद्भवति न तु सर्वं मर्वस्मादिति चेझ. शक्तानामपि हेतूनां कार्यं कुर्वाणानां शक्यक्रियस्यैव कार्यस्य करणानाशक्यस्य । न च नाशक्यं कुर्वन्तीति वदामः किन्तु असदिष कार्यं कुर्वन्तीति, तच अक्यक्रियमेवेति वाच्यम् अमत्कार्यकारित्वाभ्युपगमादेवाशक्य-कियं कुर्वन्तीति प्राप्ते:, यद्भमन् तन्नीरूपं यश्च नीरूपं तच्छशविपाणादिवदनाधेयातिशयम्, 5 यश्वानाधेयातिशयं तदाकाशवद्विकारि, तथाभूतक्रासमामादितविशेषरूपं कथं केनचिच्छ-क्येत कर्तुम् । न च सदवस्थाप्रतिपन्नर्गाविकारीति वाच्यम्, तथा सत्यात्महानिप्राप्तेः, विकारे सभीष्टे निरुपाल्यलक्षणस्य स्वरूपस्य हानिर्भवेत्, न ससतः स्वभावापरि-त्यागे मद्रूपनापित्तर्युक्ता, परित्यागे वाऽसदेव सद्रूपतां प्रतिपन्नमिति न सिद्ध्येत, अन्यदेव हि सदूपमन्यदेवासदूषम्, परस्परपग्हिरोण नयोरवस्थानात्, तस्मासद्सत्तद्शक्यक्रियप्रेव, 10 अत्रत्वथाभूतपदार्थकारित्वाभ्युपगमे कारणानामञक्यकारित्वमेवाभ्युपगतं स्यात् , न चाज्ञक्यं केनचित् कियते यथा गगनांभो रहम्, अतः शक्तिप्रतिनियमादित्यनुत्तरम्, तस्मात् शक्तम्य शक्यकरणात्मत् कार्यम् । पूर्वोदितेभ्यो हेतुभ्योऽमत्कार्यवादे कथमपि कार्यस्यायोगाद्वीजादिकं कि कुवित्कारणं स्थान, ननश्चैवं वक्तुं शक्यं न कारणं बीजादिः, अविद्यमानकार्थत्वान्, गगनाब्जवत्, न चैवं भवति तम्मात्कारणभावात् मिद्धं प्रागुत्पत्तेः सत्कार्यभाति । भवतु 15 मत्कार्थिमिति, प्रधानादेव महदादिकार्यभेदाः प्रवर्त्तन्त इति कथं गिद्धचति, उच्यते ' भेदानां परिमाणात् समन्वयात् शक्तिः प्रवृत्तेश्च । कारणकार्थविभागाद्विभागाद्वैश्वरूप्यस्य । कारण-मस्त्यव्यक्तम् ' इति [ मांच्यका ० १५ ] अस्ति प्रवानं, भेदानां परिमाणान्, लोके हि यस्य कत्ती भवति तस्य परिमाणं दृष्टम् , यथा कुळालः परिमितानमृत्पिण्डात् परिमितं घटमुरपाद-यति प्रस्थप्राहिणमाहकप्राहिणं वा, महदादिव्यक्तञ्ज परिमिनमुपलभ्यते, एका बुद्धिरेकोऽह्रह्वार 20 इत्येवम् , तस्मादन्ति प्रधानं यत्परिमितं व्यक्तमुत्पादयति, यदि तन्न स्यानिष्परिमाणमिदं व्यक्तं स्यादिति । भेदानां ममन्वयादस्ति प्रधानम्, यद्धि यज्ञातिममन्वितमुपलभ्यते तत्तन्म-यकारणसम्भातम्, यथा घटशरावादयो मुज्जात्यन्विता मृदात्मककारणसम्भूताः, व्यक्तक्षेदं सुखदुः खमोहादिजातिसमन्वितं तस्मात्तन्मयप्रकृतिसम्भूतं तदिति प्रधानिसद्धिः। शक्तितः प्रवृत्ते-रस्ति प्रधानम् , इह लोके यो यश्मिन्नर्थं प्रवर्त्तते स तत्र शक्तः, यथा तन्तुवायः पटकरणे, अतः 25 प्रधानस्यास्ति शक्तिर्यया व्यक्तमुरपादयति, सा च शक्तिनै निराश्रया, अनोऽस्ति प्रधानं यत्र शक्तिर्वत्तेत इति । कारणकार्यविभागादस्ति प्रधानम् , लोके हि कार्यकारणयोर्विभागो दृष्टः यथा मृत्पिण्डः कारणं घटः कार्यं स च मृत्पिण्डाद्विन्नस्वभावः, घटो हि जलधारणादिसमर्थो न मृत्पिण्डः, एवमित् महदादिकार्यं द्रष्ट्वाऽस्ति प्रधानं कारणं यस्मादितं महदादिकार्यं जायत

15

इति साधयामः । वैश्वरूप्यस्याविभागाश्वास्ति प्रधानम् , वैश्वरूप्यमिति त्रयो लोका उच्यन्ते, एते हि प्रलयकाले कचिद्विभागं गच्छन्ति, तथा हि पञ्चभूतानि पञ्चमु तन्मात्रेष्विभागं गच्छन्ति, तन्मात्राणिन्द्रियाणि चाहङ्कारे, अहङ्कारस्तु बुद्धौ, बुद्धिः प्रधाने, तदेवं प्रलयकाले त्रयो लोका अविभागं गच्छन्ति, अविभागोऽविवेकः, यथा श्लीरावस्थायामन्यत् श्लीरमन्यद्यीति विवेको न शक्यतेऽभिधातुं तथा प्रलयकाले इदं व्यक्तमिद्मव्यक्तमिति विवेको न शक्यतेऽभिधातुं तथा प्रलयकाले इदं व्यक्तमिद्मव्यक्तमिति विवेकोऽशक्यक्रिय इति मन्यामहे अस्ति प्रधानं यत्र महदादिलिङ्कमविभागं गच्छतीति । सस्वरक्षसमोलक्षणं सामान्यमेकमचेतनं द्रव्यं अनेकं च चेतनं द्रव्यमर्थोऽस्तीति द्रव्यार्थिकः, अशुद्धो व्यवहारनयामिप्रेतार्थाभ्युपगमस्त्ररूपो बोद्धव्यः । वक्ष्यति चाचार्यः ' जं काविलं द्रिमणं एयं द्षष्टियम्स वत्तव्य ' इति ( गा० १४५ ) । नैगमनयाभिप्रायस्तु वृद्धास्तिकः शुद्धाशुद्धतयाऽऽचार्येण न प्रदर्शित एव, नैगमस्य सामान्यग्राहिणः संमहेऽन्त-भूतत्वात्, विशेषमाहिणश्च व्यवहारे इति नैगमाभावादिति द्रव्यप्रतिपादकनयप्रस्ययगशिम् ल्ल्याकरणी द्रव्यास्तिकः शुद्धाशुद्धतया व्यवस्थित इति ॥

इति तपोगच्छनभोमणिश्रीमहिजयानन्दस्रीश्वरपट्टालद्वारश्रीमहिजय-कमलस्रीश्वरचरणनलिनविन्यस्त्रभक्तिभरेण तत्पट्टघरेण विजय-लब्धिस्रिणा सद्वलितस्य सम्मतितस्वसोणानस्य नयद्वयघट-वद्रध्यार्थिकस्वरूपनिरूपणं नाम हादशं सोपानम् ॥

#### नयद्वयघटकपर्यायार्थिकस्वरूपम् ।

अश्च ऋजुस्त्रशब्दसमिक्द्रवेनम्तृतनयप्रत्ययराशिम्हव्याकरणी पर्यायार्थिकद्युद्धा20 शुद्धतया व्यवस्थितः पर्यायकक्षणिविषयव्यवस्थापनपरो द्रव्यार्थिकनयाभिषेतवस्तुव्यवस्थापन्युक्ति प्रतिश्चिपति, तथाहि सर्वमेकं सद्विशेषातिति द्रव्यार्थिकेन भेदस्य प्रमाणवाधितरवात् किमेकगुच्यते, कि वाऽभेदे प्रमाणसद्भावात् । न प्रथमः, प्रत्यक्षादिप्रमाणस्य भेदपोषकत्या तद्वाधितुमप्रवृत्तेः, न हि भेदं विना प्रमाणेतरव्यवस्था सम्भवति, प्रमाणस्व
प्रत्यक्षानुमानादिमेदेन भिन्नं सद्भेदमाणकमेव, न तु तद्वाधकम्, चक्षुवर्णापारसमनन्त25 रमाविप्रत्यक्षं हि वम्तुभेदमिवगच्छदुत्पद्यते, भाव एव च भेदः, अतस्तमिथगच्छता
प्रत्यक्षेण भेदोऽप्यधिगत एव । न च भेदः कल्पनाविषयः, इदमस्माद्ध्याष्ट्रतमिति तस्थ
व्यवस्थापनात्, अभेदस्तु निरपेक्षप्रसक्षानसमिधगम्य इति वाच्यम्, अभेदस्त्रैव
कल्पनाङ्गानविपयत्वात्, इदमनेन समानिमत्यनुगतार्थप्रतिभामस्यैव परापेक्षस्य कल्पनाकानं विनाऽनुपपतः । भेदस्तु परस्परामंमिश्रवस्नुबलसम्भूतेन तदाकारसवेदनेन विश्लेयः,

तदाभासाध्यक्षस्यानुभवसिद्धत्वात्, अध्यक्षस्य भावप्रहणक्रपत्वाच । भावाश्य स्वस्वरूप-व्यवस्थिताः परेण साकं नात्मानं विना कल्पनाक्षानं योजबन्ति । परस्परासंकीर्णरूप-प्रतिभासेन हि भावा व्यवहाराक्कं नान्यथा। न च पदार्थान्तरात् पदार्थस्य भेदं प्रत्यक्षं न प्रतिपादयतीति बाच्यम्, सर्वतो व्यावृत्तभावानामेवाध्यक्षे प्रतिभासनात्, पुरोव-स्थिते हि घटपटादिके वस्तुनि चक्षुरुयोपारसम्भूतप्रतिनियतार्थप्रतिभासादेव सर्वस्मादन्यतो 5 भेदोऽध्यक्षेण प्रतिपन्नः, अन्यथा प्रतिनियतप्रतिभासायोगात् । न ह्यघटरूपतयाऽपि प्रति-भासमानी घटः प्रतिनियतप्रतिभासी भवति, अघटक्रपपदार्थाप्रतिभासने च तत्र कथं न तती भेदप्रतिभासः स्यात्, न हि घटस्तदात्मा भवति, सर्वभावानां स्वस्वभावव्यवस्थिते:, अन्यथा सर्वत्र सर्वस्थोपयोगादित्रसङ्ग इत्यन्याप्रतिभासनमेव घटादेः प्रतिनियतरूपपरिच्छेदः । यदि प्रतिनियत्रूपस्य परिच्छेदे सत्यपि अन्यरूपपरिच्छेदो न स्यात्तदा प्रतिनियतैदास्य- 10 रूक्नियापि परिच्छेदो न स्यात् । घटकूपे हि यद्यध्यक्षप्रत्ययेनापि अघटकूपभेदो नाधिगत-स्तदाऽघटरूपमपि घटरूपं भ्यादिति न प्रतिनियतघटरूपप्रतिपत्तिः स्यात्, तथा च सति प्रतिनियतवस्तुद्शीनात् कविदेव कस्यचित्पुरुषस्य प्राप्तिपरिहारार्थो दृष्टो व्यवहारी न स्यात्, न च तत्रासतो रूपभ्य प्रतिभासो युक्तः, तद्प्रतिभासने च प्रतिभासमानरूपस्य ततो विवेकप्रतिभासो युक्त एव । न च भेदः करुपनाज्ञानविपयोऽबाधितानुभवगो- 15 चरत्वात् । अत् एव भेद् इतरेतराभावरूपो न प्रत्यक्षविषय इति प्रत्युक्तम् । भाव-म्बरूपप्रहणे इतरेतराभावरूपस्य भेद्रय प्रतिभासनात् । अनुमानागमयोः स्वरूपस्य तु भेदनिबन्धनत्वान्त्र भेद्बाधकत्वम् , एवं प्रमेयभेदनिश्चये प्रमाणाद्पि प्रमेयस्य भेदो निश्चित एव भवतीति प्रमाणनिश्चिते भेदे तस्यावाधितत्वादभेदाभ्युपगमो न युक्तः । यदपि देशका-छाकारभेदैभेदो न प्रत्यक्षादिभिः प्रतीयत इत्युक्तं तद्भेद्प्रतिपत्ताविप समानम्, यदि 20 पदार्थीनामभेदोऽपि देशाभेदात्तदा पूर्ववदेवानवस्थादिदोषप्रसङ्गः । ननु नानादेशसम्ब-न्धित्वेन प्रतिभासमानाः सर्वे घटपटाद्यः सद्रुपतया प्रतिभासन्ते सद्रुपत्वस्य सर्वदाऽ-विच्युतेरबाधितप्रत्ययविषयत्वेन पारमार्थिकस्वम, घटादिभेदाश्च देशान्तरेषु प्रच्युतिमन्तो बाधितप्रत्ययविषयतया न पारमाधिका इति चेश्व, यतः अन्यतमदेशगतघटादिभेदाना-मध्यक्षेण प्रतिपत्तिसमये तत्सम्बन्धितया यत्स्वरूपं स्फुटं प्रतिभासते तदा नापरदेशस्थघटा- 25 विभेदसम्बन्धितत्स्वरूपमवभासते, तत्र तद्भदानामसन्निधानेन तथा प्रतिभासायोगात्, अतः कथं तत्स्वरूपस्य देशान्तरम्य घटादिभेदानुगतत्वं प्रतिभासेत, यादृशं हि रूपं तद्भेदप-रिष्वक्तं प्रत्यक्षेण स्पष्टमवगतं तस्य तदेव रूपमभ्यपेयम्, अन्यदेशस्यभेदानुगतस्य स्वरूपस्य तहरीनासंरपर्शिनोऽसम्भवान, सम्भवे वा तस्य खरूपम्य दृदयस्वभावाभेदत एकत्वान् सर्वत्र

भेदमतिहतेरनानैकं जगत् स्यात्। तथा च दर्शनविषयमेतहेशभेदसंमक्तं स्वरूपं नान्यभे-दसंसक्तमिति न तद्स्ति, यदि तु तत्स्वरूपमन्यभेदपरिगततया भासेत तर्हि निखिळदेशगता भेदा अपि प्रतिभासेरन्। न च प्रथमदेशस्थभेदप्रतिभासकाले देशान्तरगतभेदसम्बन्धि-सङ्ग्यत्वस्याप्रतिभासेऽपि देज्ञान्तरगतभेदान्तरोपलम्भसमये तज्ञिष्ठसद्रृपस्य प्रतिभासनात् 5 पश्चारभेदप्रतिपत्तिभेवतीति वाच्यम् , तदापि भेदान्तरपरिष्वकतयैव सद्रुपस्य भानेन पूर्वभेदसंस्पर्शितया तस्यानिधगतेः, पूर्वभेदस्यासनिहितत्वेनाप्रतिभासनात्, तस्मानापरापर-देशभेदसमन्वयिसद्रूपताया अवगमः । नापि प्रत्यभिक्षाप्रत्यक्षेण तहेशभेदेष्वनेकेष्वन्वयि-सद्भूपत्वं प्रतीयत इति वाच्यम् , तस्याः प्रत्यक्षत्वे तद्वसेयस्य सद्भूपस्य नानाभेदेषु एकत्वा-सिद्धेः, तस्याः प्रत्यक्षरूपताऽसम्भवादः । न चाक्षव्यापारसम्भूतायास्तस्याः कथं न प्रत्य-10 श्रत्वं विकल्पातिरिक्तस्य भेदमाहिणो विशद्दर्शनस्याध्यक्षव्यापारजन्यत्वादेव प्रत्यक्षत्वादिति वाच्यम्, तथा मति प्रथमभेददर्शनकाल एव अवरभेदसमामक्तवा सद्वतायाः पैरिच्छेद-प्रसङ्गात । अथ तदा सहकारिण्याः स्मृतेर्विरहान्नान्वियतया सद्रपताया अवगमः किन्तु अपरभेदद्शेने सति, तदोद्वद्धसंस्कारजन्यायाः स्मृतेः सस्वादिति चेन्न, तत्महक्कतस्यापि स्रोचनस्य सिन्नहित एव घटादिभेदे नत्परिध्वक्तमद्रूपन्वे च प्रनिपत्तिजनन्मामध्यीन्, 15 न पूर्वदर्शनाधिगतभेदान्तरे, तस्यासिन्नहितत्वेनातद्विषयत्वात, न हि गन्धस्मरणसहकृतं चक्कुगैन्धबद्भव्ये सुरभि द्रव्यमिति प्रतिपत्ति जनियतुमीष्टे, नस्मान देशभेदाद्भेदः सन्मा-श्रस्य केनचित्रप्रमाणेनावगुरुतुं शक्यः । नापि पूर्वीपरकालसम्बन्धित्वं मन्मात्रस्याभेदः प्रत्यक्षविषयः, पूर्वोपरविविक्तवर्क्तमानमात्रपरिच्छेत्स्वभावस्य प्रत्यक्षस्य कालान्तरपरिगत-पदार्थप्रकाशनासामध्यात् । उपलम्भो हि सत्ता, उपलब्धिश्रक्षाक्षान्वया वर्त्तमानमेव रूप-20 सुद्धासयति, अक्षस्य वर्त्तमान एव व्यापारोपलम्भान, तक्तुसारिणी चाध्यक्षप्रतीतिर-क्षगोचरमेव पदार्थरवरूपमुद्धासयितु प्रभुदिनि दर्शनविषयो वर्त्तमानमात्रं सदिति स्थि-तम् । न चाक्षप्रभवे दर्शने साम्प्रतिकरूपप्रतिभासेऽपि कथं प्रवीपरक्षणभेदोऽध्यक्षावसेयः. मध्यमक्षणस्य परमाणोरण्वन्तरात्ययकालतुलितमृत्तिः क्षणभदः, म चाध्यक्षस्य मध्यक्षण-वर्शित्वेऽपि न तद्रम्यः सिद्ध्यतीनि वाच्यम् , यस्य पूर्वापरकालसम्बन्धौ न स्तः परिहृत-25 पूर्वीपरकालविभागस्य तस्य क्षणभेदव्यवहारविषयत्वान् न हि पूर्वीपरकालस्यायित्वेना-

९ प्रत्यक्षेण सताऽवस्यं स्वलक्षणांवययत्व त् कत्पनायाहेन आवितव्यम्, प्रभाणत्वाचाआन्तेन । न च अस्यभिज्ञान कत्यानःशोदम्, म एवार्याभव्यं अभिजल्पाकारनया संवेद्यमानत्वात् । नाप्यज्ञानतं भिज्ञेष्वभेदाध्य-वसायेन प्रक्रतेरिति भाव ॥ २ यदि हि पूर्वीपलब्धार्थनिषया या नहिं पूर्वमेव भवेत्, अविकलकारणत्वात् पूर्व-ज्ञानवत्, अन्नाविकलकारणत्वमियद्वमित्याह अथ तदैति ॥

गृह्यमाणी भावीऽभेद्व्यपदेशभाग्भवति कालान्तरव्यापित्वमनुभवतामेव भावानां नित्यत्वेना-भेदवरवेन वा व्यपदेशाईत्वात्, न च तत्राध्यक्षप्रत्ययः प्रवर्तते, माविभूतकालतायामनु-मानस्मृत्योरेव व्यापारदर्शनात्, दृश्ये हि वस्तुनि पूर्वमिदं दृष्टमिति स्मरन् स्थिरावस्था-द्शैनाद्भाविकालस्थितिमनुमिन्वन् पूर्वोत्तरकालसम्बन्धित्वमधिगच्छति जन इति न परि-स्फुटसंवेदनपरिच्छेदाः कालभेदः, न हि भूतावस्था भाविकालता वा स्फुटहर्शा विषय इति 5 कथमध्यक्षगम्योऽभदः । अथ क्षणभेदो न सविदोहित्यत इति कथं तद्वाद्यः, मैक्म् , क्षणभेद-स्याभेदविपर्योसक्षपत्वेन कालान्तरस्थितिविपर्यासेन मध्यक्षणसत्त्वमेव गृह्वता प्रत्यक्षेण क्षण-भेदस्याधिगते:। नन् प्रत्यक्षमभेदं नाधिगच्छति, तदुत्थापितन्त्वनुमानं तमधिगच्छिति, अर्थानां स्थिरावस्थामुपलभ्य वर्षादिकालस्थितिमधिगच्लिन्त व्यवहारिणः, यतो यदि ध्वंसहेतुरस्य न संनिहितो भवेत् नदा वर्षादिकमेष स्थास्यतीति, तस्माद्यस्य विनाशः सहेतुकः तस्य नकेतु- 10 सिन्निधानमन्तरेण स्थितिसद्भाव इति कालाभदः, यस्य तु मन्दरादेनीशहेतुनै विद्यते स सर्वदा स्थितिमनुभवतीत्युभयथाऽप्यभेदोऽनुमानावसेयः, मैवम्, अध्यक्षस्याभेदे कदाप्यप्रवृत्त्याऽनु-मानम्यापि तत्राप्रवृत्तेः, न हि कालान्तरस्थायी भावोऽध्यक्षगोचरः, अध्यक्षगोचरःवे वा तदा स्पष्टरगवगत एवाभेद इति किमनुमानेन, तस्माद्यत् प्रतिभाति तत्सकलं क्षणान्तरस्थितिवि-रहितमिति परार्थाना सिद्धः क्षणभेदः । ननु यस्य ध्वंसहेतुसित्रधानं न विद्यतेऽसौ भावोऽ 15 ध्यक्षविषयतामतिकान्तोऽपि तिष्ठतीति कथे क्षणभदः, यद्यपि पूर्वीत्तरकालसंस्पिक्षित्वेन ना-ध्यभ्रोद्यः, तथापि स पूर्वोत्तरकाल्यृत्तिभावप्रहणे समर्थ एव, न हि तथा प्रहणाभावादेवार्थी न मन्तीत्यभ्यपगन्तुं युक्तोऽतिप्रमङ्गादिति चेन्न, तस्य भावस्य स्थिरत्वे दर्शने तस्यास्थिरतया प्रतिभासायोगात, न हि शुक्तं वस्तु पीततया परिस्फुटप्रत्ययेऽदुष्ट्रिन्द्रयजे प्रतिभाति तयोः परस्परं विरोधात , प्रतिभामते चास्थिरतया तस्मान् भ्रणभदोऽध्यक्षगृहीत एव भावानाम् । 20 न वा भावानां विनाशो हेत्सान्निभ्यापेश्वः, येन तदमावे भावः स्थायी भवेत् , अदर्शनस्यैवा-भावरूपत्वात . नाशहेत्वसम्भवात्र प्रतिभासमाने हि पुरोवस्थिते वस्तुनि न पूर्वापरहूप-योर्द्शनमस्ति, यतो ध्वंसस्य मुद्ररादिहेतुन्वं स्थात , मुद्रराशन्तरेणायदर्शनस्य सम्भवात् । न च तदानीमदर्शनमेव न वस्तुनोऽभावः मुद्ररव्यापारानन्तरन्तु घटादेरभावो नादर्शन-मात्रमिति वाच्यम् , यतः कोऽयमभावो नाम, किमस्तमयः उनार्थेकियाविरहो वा, यद्य- 25 स्तमयः, पर्यायभेद एव तदा, अद्र्शनं अभाव इति । अर्थिकयाविरहोऽप्यभाव एव, स च परिदृश्यमानस्य नास्तीत्यदर्शनयोग्य एव विद्यते, तथा चादर्शनमेवाभावस्तसाद्भावादर्श-नस्वरूपो नाशो मृद्रगदिन्यापारान प्रागपि भावस्थास्तीनि न नजन्यो ध्वंस इत्यदृश्य-मानोऽप्यस्तीत्यभिधानं विरुद्धं स्यात् । न च मुद्ररपातानन्तरं न घटादिः केनचिद्

दृद्यते, स्वस्थाक्ष्रव्यापारामावे च पुरुषान्तरदर्शने प्रतिभाति सः, स्वयमध्यक्षव्यापारे पुन-रुपछभ्यते, तस्मान्मुद्गरच्यापारजन्यो ध्वंस इति वाच्यम्, पुनर्दर्शनस्यैवासम्भवात्, ति कि पूर्वष्टष्टस्य, उतान्यस्य । उत्तरकाले दर्शनं यदि पूर्वष्टष्टस्यैव तदा स्यादभेदसिद्धिः, किन्तु तस्यैयोत्तरदर्शनमित्यत्र प्रमाणं नास्ति, अन्यस्य चेन्न तहीभदः। नापि अनवरतमविच्छे-5 देन यद्वहणं तदेवाभेदप्रहणम्, अविच्छेददर्शनस्यानन्यदर्शनरूपत्वासिद्धेः, पर्रमपरासंघ-दितवर्तमानसमयसम्बद्धपदार्थप्रतिभासनात् , न हात्र वर्तमानदर्शने पूर्वहरपप्रहणं प्रत्यक्षेण, तस्य बर्त्तमानस्यैव ब्रहणे प्रवृत्तेः. नापि स्मृतिः तत्र पूर्वेरूपतां संघटयति, नस्याः स्वमहण-ब्बापारपर्यवसितत्वेन बहिरश्चेमप्रतिभासयन्त्याः पूर्वापर्योरेकत्वसंघटने Sक्रक्तेः । प्रत्यिभ-मानामाभेदोऽध्यारोप्यमाणो दलितपुनहदितनखशिखरादाविव प्रतिभासभेदेनापाकियमाणो न 10 बाम्तवः, किन्त्विचिछन्नदर्शनेऽपि प्रतिकलमपर।परज्ञानप्रसर्वेरवगतस्याप्यर्थस्य भेदः। न च दर्शनमेव भिन्नं भिन्नमनुञ्जणमर्थस्वभिन्न एवति वक्तव्यम् , दर्शनभेदादेव दृश्यमानार्थ-स्य भेदसिद्धः, यहा ह्यकं दर्भनं स्वकालेऽर्थमत्तां वेत्ति न तट्डाऽपरं दर्भनं यहा च तत्स्वका-क्रमर्थं वेक्ति न तदा पूर्वं द्र्भेनिमिति न तस्प्रतिभासित्वम्, अतो वर्त्तमानसंविद्स्तीति तदु-पलभ्यमानतैवार्थस्यास्तु न तु पूर्वदर्शनोपलभ्यमानता, तस्मादुपलम्भभेदादुपलभ्यमानता-15 भेदः । न च पूर्वेतिरदर्शनोपलभ्यमानतैव भिन्ना नार्थे इति वाच्यम्, पूर्वदर्शनोपलभ्य-मानतायुक्तार्थेप्रतिभासकाले उत्तरदर्जनोपरुभ्यमानतायुक्तस्य तत्प्रतिभासवेलायाञ्च पूर्वदर्श-नोपलभ्यमानतासङ्गतस्याप्रतिभासनात् , तम्माद्यलभ्यमानताभेदादप् तद्वेदः, तद्विरिक्त-स्योपलभ्यमानरूपस्यापगस्य अननुभवेनाभावान्, केवलं प्रत्यभिज्ञानाद्भेद् आरोप्यते स च न वास्तवः । न चापरापरसंवित्मात्रव्यतिरिक्तस्यैकस्यात्मनोऽभावे क्रमवत्संवेदना-20 भावादर्थक्रमस्याप्यभाव इति वाच्यम् अनेकत्वे सति पूर्वापर्योर्पत्ययोरिव दर्शनस्या-प्यनेकत्वे क्रमसंभवात, न चानेकत्व न प्रतीतिविषय इति वक्तव्यम्, एकत्वप्रतिभासा-भावप्रतिभासस्यानेकत्वप्रतिभासरूपत्वात्, तस्य च स्वसंवेदनसिद्धत्वात् । न च कार्छ विना न पूर्वीपरभावः अतोऽनेकत्वमात्रमवशिष्यते इति कथं क्रम इति वाच्यम्, दृश्य-मानस्मर्थमाणतया पौर्वापर्यसद्भावेन क्रमसङ्गतेरविरोबात्, हेतुमश्रिधानासनिधानाभ्यां 25 कार्याणां क्रमत्वात्, हेतुसन्निधानामन्निधाने अपि तद्धेतुसन्निधानासन्निधानाभ्यामित्यना-दिहेतुपरम्परा, अतः स्वनावविशेष एव क्रम इति न किञ्चित् कालेन, कालस्याप्यन्य-

१ अविच्छेददर्शनं हि धारारूपेण वस्तुनो दशनं तच प्रतिक्षणवस्तुना सम्बद्धाना दर्शने सति स्यात् . तदेव न सम्भवति प्रतिक्षणभाविवस्तूना परस्पर सम्बन्धानुवपत्ते. दर्शनस्य च पूर्वित्तरक्षणग्रहणासाम-भ्योंबेति भावः ॥

काखापेशकमत्वे चानवस्था, स्वतः कमत्वे पदार्थानामपि स्वत एव गुक्त इति। ददेवं कमेणो-पलभ्यमानमपरापरस्वभावमिति सिद्धः स्वभावभेदौऽत एव न स्वभावाभेदादभेदः सिद्धाति। अध क्षणिकेऽपि संवेदने पदार्थजातं युगपद्भासतेऽतो न क्षणभेदः, मैवम् , अनेकक्षणस्त्रितिर्हि कालाभेदत्तक्षणं नित्यत्वमुख्यते, न चानेकक्षणिशिवर्युगपद्वभाति, यदा क्षेका क्षणिश्वितिरव-भासते तदेव यदि द्वितीयक्षणस्थितिरपि तद्भिना प्रतिभाति तदा क्षणद्वयस्य परस्परविविक्तस्य 5 युगपत्प्रतिभासनात् कथं नित्यतालक्षणः कालाभेदः । ननु द्शैनमेव न क्षणिकं येन तद्भेदा-द्वाह्मभेदो भदेत्, किन्तु तत्कालान्तर्श्थितिमत्, तस्मात्कालान्तरानुषक्षमर्थमवगमयित, असदेतन्, स्थिरं हि द्रीनं किमनेककालतां युगपदवभासयति, आहोस्वित् क्रमेण, नाद्यः, यदा हि घटिकाद्वयपरिगतमर्थमनुभवति न तदैव तदवभाससम्बन्धिनं, तदनुभवे च तस्व बर्त्तमानतापत्तेने कालान्तरता । यदि च प्रथमदर्शनमेत्र भाविक्रपतामवगच्छति तदा महण- 10 विरतौ किमिति न जानाति पदार्थस्तिष्ठतीति । तदा ग्रहणमुपरतमतो नाधिमच्छतीति चेन, तर्हि तत्कालनायाः परिमहणामम्भवः, यदा तदासीत्तरैव भाविह्रपताया अपि परिच्छेदो जात इति न बाच्यम् , तस्कालताया एव तेन ब्रहणात् , न भाविकपतायाः, असिन्निहितत्वात् , सिन्धाने तु भाविरूपत्वानुपपत्तेः। नापि द्वितीयः, वर्त्तमानताप्रकाशममये कालान्तरिधतेः तरप्रकाशसमये च पूर्वकालताया अप्रतिभासेन परस्परासंस्पर्शिक्षणपरम्परैव द्शैनविष- 15 यो भवेत् । न च निरन्तरं दृशिनस्तदेवेद्मिति अभेदप्रतिपत्तिभीविष्यतीति वक्तव्यम्, हृदयमानात्तदूषम्य भदं तदृषाभेदो न स्यान्, अभेदे च पूर्वरूपतया हृदयमानस्य प्रतिभासे पूर्वेह्रपानुभव एव स्थात्, न वर्त्तमानह्रपावभाम इति सर्वेषामध्यश्रह्मानानां स्मृतिहरपता-प्रसङ्गः । यदि दृश्यमानतया पूर्वेकपस्याधिगतिः तदापि तस्य स्फुटमनुभूयमानक्ष्पमेव स्थात्, न पूर्वरूपता, न हि सा तिरोहिताऽपतिभासमानमूत्तिरस्तीति शक्यं बक्तम्, यदेव 20 हि तत्र हिश प्रतिभाति वर्त्तमानं रूपं तदेव सशुक्तम, पूर्वरूपता तु तत्र न प्रतिभाति, असम्निहितत्वात्, असमिहिनाया अपि तया दशा प्रतिभासने साऽनृता भवेत , पूर्व रूप-तायाः सांत्रधाने वा तह्शि प्रतिभासमाना सा वर्त्तमानैव भवेत्रातीता, तथा च न पूर्वापरह-पभेदः । तथापि दर्शनं यद्यभयरूपतामवगमयति तदा सम्निहितासन्निहितस्वरूपप्राहित्वा-त्संविद्षि परस्पर्भिन्ना भवेत् , वर्त्तमानतासाक्षात्कारिसविदः पूर्वेरूपपाहिस्वरूपतया, पूर्वे- 25 रूपतावेदिकायाश्च वर्त्तमानरूपसाक्षात्कारिस्वरूपतयाऽप्रतिभासनात् , अन्यथा सर्वत्र भेदो-परतिप्रसङ्गः, तस्मान कापि स्थायितालक्षणोऽभेदः प्रतिभासते । यत्र भेदप्रतिभासोऽविद्या-विरचितत्वादपारमार्थिक इत्युक्तं तचेतरेतराश्रयप्रमङ्गादमङ्गतम्, भदप्रतिभासस्य श्रापारमा-

र्थिकस्वरूपत्वे ऽधिगतेऽविद्याविरचितत्वं स्यात् , तत्सङ्कावाच तद्धिगतिरिति । किन्नाभेदप्रति-मासस्य पारमार्थिकत्वं विद्यानिर्मितत्वादिति त्वया वक्तव्यं तत्राप्यन्योऽन्याश्रयो दुर्वार इति, तस्माम भेदे प्रमाणवाधा । किञ्ज यद्यविद्याऽवस्तुसती तदा प्रयत्ननिवर्सनीया न स्यात्, न ह्मबस्तुसन्तः शश्रृङ्कादयो यत्ननिवर्त्तनीयतया दृष्टाः, अतो मुमुक्षुप्रवृत्तीनां शास्त्राणाञ्च 5 वैयध्ये दुर्वारम्। न च वाच्यं तस्याः सत्त्वे कथं निवृत्तिः, तदनिवृत्ती कथं वा मुक्तिरिति, सत एव घटादेनिवृत्तिदर्शनात् । घटादीनामपि न परमार्थसत्त्वं तेषा-मतादबस्थ्यादिति चेत्ति अतादबस्थ्यात्तेषामनित्यत्वमेवास्तु नासत्त्वमन्यथा तेषां व्य-वहाराङ्गत्वं न भवेत् । न च परमार्थसत्त्रात्तेषां न व्यवहाराङ्गता, अपि तु संवृत्येति बाड्यम, संवृतेः स्वभावासंवेदनात्, सांवृतं श्रुपवरितं काल्पनिकं रूपमभिधीयते, यह 10 काल्पनिक तहाधकप्रत्ययेन व्यावस्थेन इति कर्ध व्यवहाराङ्गं भवेत् । तथा सर्वमेकं सत्, अविशेषादिति यदुक्तं किमयमश्रव्यापारी निर्दिष्टः, उतानुमानम्, नाद्यः, अद्वत-प्राहकरवेनाध्यक्षस्य प्रतिविद्धत्वान् , न द्वितीयः, दृष्टान्तदार्ष्टान्तिकभेदे सत्येव तस्य प्रश्तेः, स चेत्पारमार्थिकश्तर्हि कुतोऽद्वैतम्, अपारमार्थिकश्चम तनः पारमार्थिकाद्वैतसिद्धिः, तत्सा-धको हेत्रिप भिन्नश्चत्कथमहैतम्, अभिन्नश्चेत्र ततः साध्यसिद्धिः, प्रतिक्रार्थैकदेशामिद्ध-15 त्वेन तस्यागमकत्वात्, नापि कल्पितभदात्ततत्त्विद्धः, कल्पनाविरचितस्य कार्य-निर्वर्तनाक्षमत्वात , तदेवमभेदे प्रमाणाभावाद्धेदस्य चावाचितप्रमाणविषयत्वान् तद्भ्यपगमो ज्यायानिति शुद्धद्रव्यास्तिकमतप्रतिक्षेपिपयीयास्निकाभिप्रायः ॥

व्यवस्थिते: । व्यक्तस्वरूपाव्यतिरेकाचाव्यक्तमपि हेतुमदादिधर्मासङ्गि स्यात्, अहेतुम-स्वादिधर्भवद्वा व्यक्तं भवेत् । किन्न कार्यकारणभावस्यान्वयव्यतिरेकनिमित्तकत्वेन तदभावाम महदादिकारणं प्रधानम्, नित्यस्य च प्रधानस्य क्रमयौगपद्यामधेकिया-विरोधाम महदायुत्पादकत्वम् । नन् सर्पः कुण्डलादिक्रपेणेव प्रधानं महदादिक्रपेण परिणमति, तावतैव तन्महदादिकारणमुच्यते, महदादयश्च तत्परिणामऋषाः तत्कार्य- 5 व्यपदेशभाजः, न चाभेदे परिणामो विरुद्धः, एकवस्त्वधिष्ठानत्वात्तस्य, अपूर्वस्वमा-बोत्पच्या कार्यकारणभावाभ्युपगमे हि स्वरूपाभेदाचयोः कार्यकारणभावो विरुद्धो भवेदिति चेन्मैचम् , परिणामासिद्धेः , पूर्वाचस्थापरित्यागमन्तरेणावस्थानतरप्रादुर्भावेऽवस्थासाङ्करेण वृद्धावस्थायामपि युवत्वाद्यवस्थोपछिब्धिप्रसङ्गात् , तत्परित्यागे च स्वरूपहानिप्रसङ्गात् , पूर्वस्वभावस्य निरुद्धत्वाद्परस्य चोत्पन्नत्वात्, अतो न कस्यचित् परिणामः सिद्ध्येत् । 10 किञ्ज तस्यैवान्यथाभावो भवद्भिः परिणाम उच्यते, स किमेकदेशेन, सर्वात्मना वा, नाचः, एकम्यैकदेशासम्भवात , न द्वितीयः, पूर्वपदार्थविनाशेन पदार्थान्तरोत्पादप्रसङ्गात , ततो न तस्यैबान्यथात्वं तस्य स्वभावान्तरोत्पादनिबन्धनत्वात् । न च धर्मिणो व्यव-स्थितत्वेऽपि धर्मोन्तरनिवृत्त्या धर्मोन्तरप्रादुर्भोवलक्षणः परिणामोऽभ्युपगम्यते न तु स्वभावान्यथात्वमिति वाच्यम्, निवर्त्तमानप्रादुर्भवद्धर्मयोधैर्मिभन्नत्वापत्तेः, अन्यया धर्मी 15 व्यवस्थितो धर्मयोरेव प्रच्युतिकत्पादश्चेत्यभिधानमनर्थकं भवेत्, धर्मिभिन्नत्वे च तयोः कर्थं धर्मी परिणतः स्यात्, न अर्थान्तरभृतयोः कटपटयोकत्पादविनाशेऽविचलित-स्वरूपस्य घटादेः परिणामो भवति, अन्यथा चैतन्यमपि परिणामि स्यात्। तत्स-म्बद्धधर्मयोक्त्याद्विनाशात्तस्यासावभ्युपगम्यते नान्यस्येति चेन्न, सद्सतोः सम्बन्धाभावेन तत्मम्बन्धित्वायोगात्, न हि सतः सम्बन्धो युक्तः समधिगताशेषस्वभावस्यान्यान- 20 पेक्षतया कचिदपि पारतन्त्रयासम्भवात , न वाऽसतः सम्बन्धः, तस्य निरुपाख्यत्वेन कचिदाभितत्वानुपपत्तेः, न हि शशविषाणादिः कचिद्याश्रितः । न वा व्यतिरिक्त-धर्मान्तरोत्पादविनाशयोः सत्योः परिणामो भवद्भिव्यवस्थापितः, यत्रात्मभूतैकस्वभा-बातुष्टृत्तिरवस्थाभेदश्च तत्रैव तद्व्यवस्थापनात् । धर्मयोऽर्यतिरेके च नैकस्वभावानु-वृत्तिरस्ति, धर्म्येव हि तयोरेक आत्मा स च न्यतिरिक्त इति नात्मभूतेकस्वभावानु- 25 वृत्तिः, न च धर्मद्वयन्यतिरिको धर्मी उपलब्धिलक्षणप्राप्तो हग्गोचरमवतरतीति ताह-शोऽसद्भवहारविषय एव । अभेदे वैकस्माद्धर्मिखस्पादव्यतिरिक्तवात्तिरोभावाविभीव-बतोधैर्मयोरप्येकत्वं धर्मिस्वरूपवदिति केन रूपेण धर्मी परिणतः स्याद्धर्मी ना, अवस्थातुश्च धर्मिणः सकाशाद्व्यतिरेकाद्धर्मयोरवस्थातुःकरूपवन्न निवृत्तिनीपि प्रादुर्भावः, धर्मीभ्याञ्च

धर्मिषोऽनन्यत्वाद्धर्मस्वह्रपवदपूर्वस्य चोत्पादः पूर्वस्य च विनाश इति नैकस्य कस्यचित् षरिणतिः सिद्ध्येदिति न परिणामवशादपि सांख्यानां कार्यकारणव्यवहारः सङ्गच्छते । एवं कार्यं न सत्, सदकरणात्, यदि हि दुग्धादिषु दध्यादीनि मध्यमावस्थायामिव सन्ति तदा तेषां किमपरमुत्पाद्यमस्ति, वत्तेर्जन्यं स्यादतः सत्कार्यवादे कार्यत्वाभिमतानामकार्यत्वापत्तिः। 5 नम् न वयसभिन्यकादिरूपेण कारणे सत्त्वसध्यपगच्छामः किन्तु शक्तिरूपेणातो न दोष इति चेन्न, यतः सोऽयमभिव्यक्तयादिखक्षणोऽतिक्षयो यं हेतवः कुर्वन्ति किमभिव्यक्तयाद्यव-स्थातः प्रागासीत् किं वा नासीत्, नाद्यः, अकार्यत्वप्रसङ्गात्, न द्वितीयः, असतो हेत्रभ्यः ब्रादुर्भोबासम्भवात्, तस्मारसद्करणात्र सत् कार्यम् । एवञ्च साध्यस्य कस्यचिदभावाद्रपा-दानप्रहणादित्यादिहेतवोऽप्यनुपपन्नाः । किञ्च प्रवर्त्तमानं हि सर्वमेव साधनं स्वप्रमेयार्थ-10 विषये उत्पद्यमानौ संज्ञयविपर्ययौ निवर्त्तयति, स्वसाध्यविपयं निश्चयञ्चोपजनयति, न वैत-त्सत्कार्यवादे सङ्गच्छते, तथाहि संदेहविपर्ययौ कि चैतन्यस्वमात्री, उत बुद्धिमनःसङ्कल्परूपौ, न प्रथमः, वैतन्यरूपत्या तयोर्नभ्यपगमात्, अभ्यपगमे वा मुक्त्यवस्थायामपि वैतन्यस-द्वावेन तयोद्धत्पन्यनिवृत्तेर्रानमोक्षताप्रमङ्गात , साधनव्यापारात्तयोरनिवृत्तिश्च चैतन्यवित्रस्य-त्वात् । न द्वितीयः, बुद्धिमनसोनिद्धत्वेन तयोरपि निद्धत्वानिवृत्त्ययोगात् । न वा निश्वयो-15 त्पत्तिः साधनात्सम्भवति, तस्या अपि सर्वत्। द्वम्थितेः, अन्यथा सत्कार्यवादो विशीर्येतेति साधनोपन्यासप्रयासी विफलः कापिलानाम् । तथा निश्चयोत्पादनार्थं हि साधनं त्रवताऽसतो निश्चयस्योत्पत्तिरङ्गीकृता भवेत , सा च सत् कार्यमिति प्रतिश्चया निपिद्धति स्ववचनविरोधः स्पष्ट एव । यदि च साधनप्रयोगमार्धक्याय निश्चयोऽमन्त्रवोत्परात इत्यङ्गीक्रयते तर्हि असदकरणादित्यादिहेतवो व्यभिचरिता भवेयः । न च साधनप्रयोगात पूर्व निश्चयोऽनिभ-20 व्यक्तः साधनप्रयोगाश्वाभिव्यक्तनामामादयतीनि वाच्यम् , विकल्पानुपपस्याऽभिव्यक्तेरसि-द्धत्वात्, तथाहि कि म्वभावातिश्योत्पत्तिगभिन्यांकः, आहोस्वित् तद्विषयं ज्ञानम्, कि वा तदुपलम्भावारकापगमः, तत्र प्रथमपक्षेऽपि खभावातिशयो निश्चयस्त्रभावादव्यतिरिक्तो व्यतिरिक्तो वा, नाशः, निश्चयस्वरूपवन् तस्य मर्वदेवावस्थितेरुत्पादायोगात , न द्वितीयः, तथ्यासाविति सम्बन्धानुपपत्तः, तयोः परम्परमनुपकार्योपकारकत्वेनाधाराधेयलक्षणसम्ब-25 न्धासम्भवात , उपकाराभ्यूपगमे तस्य भिन्नत्वे सम्बन्धानुपपत्तिः, अपरोपकारकल्पनायां

१ तथा च प्रयोगः यहनवांकारेण सक तत्केनचिज्ञन्यम्, यथा प्रकृतिश्वेतम्यं वा सदेव च कार्ये प्रथमान् वस्थायाम्, सच मवांत्मना तव मनेन द्रध्यादि श्रीरादार्वित व्यापकविकद्वोपलिख्यः, अत्र प्रतिष्यं केनचिज्ञन्यत्वं तद्भापकं सर्वात्मनाऽसस्य तेन विकदं सर्वात्मना कारणे सहय तचोपलभ्यमानं केनचिज्ञन्यत्वं निवर्त्यति इति व्यापकविकद्वोपलिख्यः। अनुत्यन्नातिकायस्यापि द्रश्यादेर्यन्यत्वे सर्वेवां जन्यत्वप्रमन्नोऽनवस्थाप्रमन्नो वा विषक्षे वाधकं प्रमाणम् ॥

त्वनवस्था स्थात्, अभिन्नत्वे च साधनोपन्यासो व्यर्थः, निश्चयादेवोपकाराभिन्नस्यातिसय-स्योत्पत्तः, न चातिज्ञयस्य कश्चिदाधारो युक्तः, अमूर्चत्वेनाधःप्रसर्पणाभावात् , अधोगित-प्रतिबन्धकत्वेनाधारस्य व्यवस्थानात् । जन्यजनकमावलक्षणोऽपि सम्बन्धो न युक्तः, सर्ब-दैव निम्नयास्यस्य कारणस्य समिहितत्वेन निद्यमित्रयोत्पत्तिप्रसक्तेः। न च साधनप्रयो-गापेक्षया निश्चयस्यातिक्षयोत्पादकत्वं युक्तम्, अनुपकारिण्यपेक्षायोगात् । नापि तद्विषय- व झानोत्पत्तिरभिव्यक्तिः, तद्विषयझानस्य त्वन्मतेन नित्यत्वात्, आसर्गप्रज्यादेका बुद्धिरिक्ति भवन्मतेन संविक् एकत्वाच । न वा तदुपछम्भावारकापगमोऽभिव्यक्तिः, द्वितीयस्योपकम्भ-स्यासंभवेनोपलम्भावरणस्याप्यभावात् , न झसत आवरणं युक्तम् , तस्य वस्तुसद्विधवस्वात् , न चासतस्तदाबरणस्य कुतश्चित् क्षयो युक्तः, सन्देऽपि तदावरणस्य निल्रत्वाम श्चवः, नापि-तिरोधावः, अपरित्यक्तपूर्वरूपस्य तिरोभावानुपपत्तः । तद्विषयोपत्रम्भस्य सत्त्वेऽपि नित्य- 10 त्वान्नावरणसम्भव इति कुतस्तत्क्षयोऽभिव्यक्तिः। न चापि तत्क्ष्यः केनचिद्धिधातुं शक्यः, तस्य निःस्वभावत्वात् , तस्माद्भिव्यक्तेरघटमानत्वात् सत्कार्यवादपक्षे साधनोपन्यासवैगर्थ्यम्। यदपि भेदानामन्वयदर्शनात् प्रधानस्यास्तित्वमुक्तं तत्र हेतुरसिद्धः, न हि शब्दादिस्क्रभणं व्यक्तं सुखाशन्यतं सिद्धम्, सुखादीनां झानरूपत्त्रात्, शब्दादीनाख्च तदूपविकलत्वात्, शब्दाद्यो ज्ञानरूपविकलत्वाम सुखाशात्मकाः, यथा परोपगत आत्मेति व्यापकानुष्ठब्वेः । 15 ननु सुखादिरूपत्वं यदि ज्ञानमयत्वेन व्याप्तं सिद्धं तदा तक्तिवर्त्तमानं सुखादिमयत्वमादाव निवर्तेत, न्याप्तिश्च न मिद्धा, पुरुषस्यैव संविद्रूपतयेष्टस्वादिति मैवम् , सुखादीनां स्वसंवेदन-रूपतया स्पष्टमनुभूयमानत्वात् , शब्दादिविषयसन्निधानेऽसन्निधाने च प्रीतिपरितापादिरूपेण प्रकाशान्तरनिरपेक्षा प्रकाशात्मिका सुम्बादीनां हि स्वसंवित्तिः स्पष्टा । यदेव हि प्रकाशान्तर-निरपेक्षं सातादिहरूपतया स्वयं सिद्धिमवतर्ति तज्ज्ञानं संवेदनं चैतन्यं मुखमित्यादिभिः 20 पर्यायैरभिधीयते, न च सुखादीनामन्येन सवेदनेनानुभवादनुभवरूपता प्रथत इति वाच्यम् , तत्संवेदनस्यासाताविक्रवताप्रसक्तेः, स्वयमतदात्मकत्वात् | तथाहि योगिनोऽनुमानवतो वा परकीयं मुखादिकं संवेदयतो न सातादिक्षपता, अन्यथा योग्यादयोऽपि साक्षात् मुखाद्यतु-आविन इवातुरादयः स्युः, योग्यादिवद्वा अन्येषामध्यतुप्रहोपचातौ न स्यातामविद्योषात् । संवेदनस्य च सातादिक्तपत्वाभ्युपगमे संविद्रपत्वं सुखादेः सिद्धम् । इत्मेव हि नः सुखं दुःखन्न 25 यत्सातमसातम् संवेदनमिति नानैकान्तिकता हेतो:। बाह्यार्थवादिनां सर्वेषां शब्दादिषु संवि-द्रूपरहिततायाः सिद्धत्वाञ्च व्यापकानुपळब्वेरसिद्धता । सपक्षे हेनोस्सद्भावादेव न विरु-

९ अत्र हि प्रतिषेध्यं मुखाद्यात्मकत्वं तङ्क्षापकं सविद्युपत्वं तस्य शब्दादावनुपलब्धेः मुखाद्यात्मकत्वं निषिध्यत इति भावः ॥

द्वता । न च यथा बाह्यदेशावस्थितस्य नीलादेः समिधानात् ज्ञानमनीलमपि नीला-कारं संवेदाते तथा बाह्यसुखायुपधानसामध्यीदसातादिक्रपमपि सातादिक्रपं छक्ष्यते तेन संवेदनस्य सातादिरूपत्वेऽपि न मुखादीनां संविद्र्पत्वं सिद्धातीत्यनैकान्तिको हेतुरिति बा-द्यम्, एकप्रैव शब्दादौ भावनादिविशेषात् प्रीत्याद्याकारप्रतिनियतगुणोपलिधदर्शनात्. 5 भावनावमेन हि मदाङ्गनादिषु कामुकादीनां जातिविशेषाच करभादीनां केषाञ्चित् प्रति-नियताः प्रीत्यादयः सम्भवन्ति न सर्वेषाम्, एतच शब्दादीनां सुसादिकपरवाभ युक्तम्, सर्वेषामभिन्नवस्तुविषयस्वान्नीलादिविषयसंवित्तिवत् प्रत्येकं चित्रा संवित् प्रसच्येत । न च बद्यपि सुखदु:खमोहात्मकं वस्तु तथाप्यदृष्टादिलक्षणसहकारिवशात् किश्चिदेव रूपं कस्यचिदाभाति न सबै सबैस्येति बाच्यम्, अनालम्बनप्रतीतिप्रसङ्गात्, तद्वस्तु ज्याकारं 10 संविद्श्रीकाकाराः संवेद्यन्त इति कथमनालम्बनास्ता न भवेन्ति । न च प्रमादतापदैन्याद्य-पलम्माच्छव्दादीनां मुखाचन्दितत्वं सिद्धमिति वाच्यम्, पुरुषेणानैकान्तिकत्वात्। प्रकृ-तिब्यतिरिक्तं पुरुषं हि भावयतां योगिनां तमालम्बय प्रकर्षप्राप्तयोगानां प्रसादः प्रीतिश्च प्राहुर्भवति, अप्राप्तयोगानाञ्च द्वतनरमपश्यतामुद्देग आविभैवति जडमतीनाञ्च प्रकृत्याव-रणं प्राद्धभैवति न व पुरुविद्युगात्मकस्तवाभीष्ट इति । समन्वयादिति हेतुआनैकान्तिकः 15 प्रधानास्येन कारणेन हेतो: कचिद्व्यन्वयासिक्के:, सिषाधियिषितं हि व्यापि नित्यमेकं त्रिगुणात्मकं कारणम्, न वैवन्भूतेन कारणेन हेतोः प्रतिबन्धः प्रसिद्धः । वेतनत्वादिधर्म-समन्वयिनः पुरुषा अभीष्टाः, न च ते तथाविधैककारणपूर्वका इध्यन्त इति तैर्नैकान्ति-कक्ष । साध्यविपर्यये वाधकप्रमाणामावाब परिमाणात, शक्कित प्रवृत्तेः, कार्यकारण-भावात्, वैश्वरूप्यश्याविभागादिति हेन्नां न प्रधानास्तित्वसाधकत्वम्, न हि प्रधाना-20 ख्यस्य हेतोरभावेन परिणामादीनां विरोधः सिद्धः । किञ्च बुद्धिव्यतिरिक्तं चैतन्यमा-त्मनी रूपम, पुरुषश्च शुभाशुभकर्भफलस्य प्रधानीपनीतस्य भोक्ता, न तु कत्ती, सकलजगत्य-रिणतिरूपायाः प्रकृतेरेव कर्तृत्वात , प्रमाणक्कात्र यत्संघातरूपं वस्तु तत्परार्थे दृष्टम् , यथा शयनासनादि, संघातरूपाश्च चधुरादय इति स्वभावहेतुः, यश्चासौ परः स आत्मेति तब मतं तद्पि न युक्तम्, तथा हि चैतन्यं पुरुषस्य स्वरूपमिति वदता चैतन्यं नित्यै-25 करूपमिति प्रतिकासं तस्य नित्यैकरूपात् पुरुपाद्व्यतिरिक्तत्वात् अध्यक्षचिरुद्धक्रेदम . रूपादिसंविदां स्फुटं खसंवित्त्या भिन्नस्वरूपावगमान्, एकरूपत्वे त्वात्मनोऽनेकविधार्यस्य

<sup>ि</sup> भावना-अध्यासः, आहिना जातिपरिष्रहः, जाति स्वकीया प्रकृतिः श्रीत्यादीत्यादिना हेषो-देगादयः दैन्यावरणादयश्रिति त्रेगुण्यकार्यमणाना प्रहणम् ॥ २ तदाकारामैवेदनस्य तद्विषयकाभावन्या-प्यत्वात् राज्दाकारामेवेदनस्य चाक्षुषस्य शस्त्विषयकत्वाभाववदिति भावः॥

भोकुम्बाम्युपगमो विरुद्ध आसञ्चेत, अभोक्त्रवस्थाव्यतिरिक्तवाद्भोक्त्रवस्थायाः । कर्तृत्वा-भावाच न युक्तं भोकृत्वमपि, न हाकृतस्य कर्मणः फलोपभोगः कस्यवित्, अकृताम्या-गमप्रसङ्गात् । न च प्रकृतिः पुरुषस्य कर्माकर्तुरप्यभिल्धितमर्थमुपनयत्यतोऽसौ भोकेति बाच्यम् , अस्या अप्यचेतनत्वाच्छुभाशुभक्षमैकर्तृत्वासम्भवात् । न च पङ्ग्वन्थयोः परस्पर-सम्बन्धात् प्रवृत्तिरिव चेतनसम्बन्धान्महदादिकं चेतनावदिव कार्येष्वध्यवसायं करोतीति 5 बाच्यम्, यद्यक्रतस्यापि कर्मणः फलमभिल्षितं प्रकृतिकपनयति तदा सर्वदा सर्वस्य पुंसीऽ भिलिषतार्थसिद्धिः स्यात्, प्रकृत्योपनीतमर्थं प्रति तस्य भोकृत्वासम्भवाशाविकारित्वात् अन्यथा नित्यत्वद्दानिप्रसङ्गः, अताद्वस्थ्यस्यानित्यत्वलक्षणत्वात् । प्रधानं यदि पुरुषि-दक्षामधिगच्छति तर्हि भोकृत्वमपि तम्य स्यात्, करणक्रस्य भुजिकियावेदकत्वाविरोधात्, यिह्नु नाचिगच्छति तदा जंडत्वात पुरुवार्थं प्रति प्रवृत्तिने स्यात्, अतो न पङ्ग्बन्धदृष्टा- 10 न्तात्प्रवृत्तिः, तयोश्चेतनत्वात्, परस्परविवक्षावेत्तृत्वात् । परार्थाश्चक्षुरादय इति साधन-मध्ययुक्तम् , किमत्र आधेयातिशयः परः साध्यत्वेनाभिप्रेतः, अविकार्यनाधेयातिशयो वा सामान्यतश्रक्षुरादीनां पाराध्येमात्रं वा, नाद्यः. सिद्धसाध्यतात्रसङ्गात्, अस्माभिरपि वि-ज्ञानोपकारित्वेन चक्षुरादीनामभ्युपगमात । न द्वितीयो हेतोविंकद्वताप्रसङ्गात् विकार्युप-कारित्वेन बक्षुरादीनां दृष्टान्ते हेनोव्यीप्तत्वप्रतीतेः, अविकारिणि ह्यतिशयस्याधातुमशक्य- 15 त्वाच्छयनासनादयोऽनित्यस्यैवोपकारिणो युक्ता न नित्यस्येति कथं न हेतोविंकद्भता । न वृतीयः, चश्चरादीनां विज्ञानोपकारितयेष्टत्वेन सिद्धसाधनात्, तस्मानाशुद्धद्रव्यास्तिकमता-वछन्दिसांख्यदर्शनपरिकल्पितपदार्थेसिद्धिरिति पर्यायास्तिकमतम् ॥

अश्व संक्षेपतो नयस्वरूपम्, नैगमसङ्ग्रह्ण्यवहारास्त्रयो नयाः शुद्धाशुद्धिभ्यां द्रव्यास्तिकान्तर्गताः, शेषाश्च ऋजुसूत्रादयः शुद्धितारतम्येन पर्यायमाश्रिताः, तत्र सङ्ग्रह- 20
मतमुक्तमेव, येषान्तु मतेन नेगमनयस्य सद्भावस्तैस्तस्य स्वरूपमेवं वर्णितम्, राश्चयन्तरोपळब्धं नित्यत्वमनित्यत्वञ्च नयतीति निगमव्यवम्थाभ्युपगमपरो नैगमनयः निगमो हि
नित्यानित्यसः सत्कृतकाकृतकस्वरूपेषु भावेष्वपास्तमाङ्कर्यस्वभावः सर्वथेव धर्मधर्मिभेदेन
सम्पद्यत इति । स पुनर्नेगमोऽनेकधा व्यवस्थितः, प्रतिपत्रभित्रायवशाङ्गयव्यवस्थानात्,
प्रतिपत्तारश्च नानामित्रायाः, यतः केचिदादुः पुरुष एवेदं सर्वमित्यादि, पुरुपोऽप्येक- 25
त्वनानात्वभेदाद्विधा कैश्चिदभ्युपगतः, नानात्वेऽपि तस्य कर्तृत्वाकर्तृत्वभेदः परैः, कर्तृत्वेऽपि सर्वगतेतरभेदः, असर्वगतत्वेऽपि शरीरक्यास्यव्याप्तिभ्यां भेदः, अव्यापित्वेऽपि
मूर्तेतरभेदः, अपरैत्तु प्रधानकारणिकं जगदभ्युपगतम्, तत्रापि सेश्वरनिरीश्वरभेदाद्वेदःभ्युपगमः, अन्यैस्तु परमाणुप्रभवत्वं जगतोऽभ्युपगतम्, तत्रापि सेश्वरनिरीश्वरभेदाद्वेदः,

となると、これのではないということのと

सेश्वरपक्षेऽपि कर्मसापेक्षत्वानपेक्षत्वाभ्यां भेदाभ्युपगमः, कैश्विस्वभावकालयरच्छादिवादाः समामिता:, तेडवपि सापेश्वत्वानपेश्वत्वाभ्युपगमाद्भेद्वध्यवस्था, तथा कारणं नित्यं स्वर्थ-मिक्सिमिति भेदः, तत्रापि कार्यं नियमेन स्वरूपं खजति न बेति भेदाभ्युपगमः, एवं मृर्वेदेव मृर्शभारभ्यते, मृर्तेर्भृत्तेम् , मृर्तेरमृर्तिमत्याद्यनेकथा प्रतिपन्नभिपायतोऽनेकथा नि-5 गमनामैगमो अनेकभेद इति । व्यवहारनयस्तु, अपास्तसमस्तभेदमेकमभ्युपगच्छतोऽध्यक्षी-कृतभेवनिवंधनुद्यवहारिवरोधप्रसक्तः कारकज्ञापकभेदपरिकल्पनानुरोधेन व्यवहारधारचयन् कारणस्यापि न मर्थेदा नित्यत्वं कार्यस्यापि न सर्वेदा नित्यत्वं कार्यस्यापि नैकान्सतः प्रश्रूय इति तत्रश्च न कदाचिदनीहरां जगदिति प्रवृत्तोऽयं व्यवहारी न केनापि प्रवस्थेते, अन्यभा प्रवर्त्तकानवस्थाप्रसक्तिरतो न व्यवहारशून्यं जगत । न च प्रमाणाविषयीकृतः पक्षोऽभ्युष-10 गन्तुं युक्तः, अदृष्टपरिकल्पनाप्रमक्तः, दृष्टानुरोर्धेन ह्यदृष्टं वस्तु कल्पयितुं युक्तमन्यथा कल्प-नाऽसम्भवात् । सङ्गडनैगमाभ्युपगतवस्तुविवेकाल्लोकप्रतीतपथानुसारेण प्रतिपत्तिगौरवपरि-हारेण प्रमाणप्रमेयप्रमितिप्रतिपादनं व्यवहारप्रमिद्धार्थं परीक्षकः समाश्रितमिति व्यवहार-नयाभिप्रायः, तत्रिस्थतं नैगममङ्गहृद्यबहाराणां द्रव्यास्तिकनयप्रभेद्स्वम् । पर्यायनयभेदा ऋजुसूत्रादयः, देशकालान्तरमन्बद्धस्वभावरहितं यस्तुतत्त्वं साम्प्रतिकमेकस्वभावमकुटिलं 15 ऋजु सूत्रयतीति ऋजुसूत्रः, न ह्यकस्वभावस्य नानादिकालसम्बन्धित्वस्वभावमनेकत्वं युक्तमेकस्यानेकत्वविरोधात्, न हि स्वभावभेद।दन्यो वस्तुभेदः स्वरूपस्यैव वस्तुत्वोपपत्तेः तथाहि विद्यमानेऽपि स्वरूपे किमपरमभिन्नं वस्तु यहूपनानात्वेऽप्येकं स्यात् । यहस्तुरूपं येन स्वभावेनोपलभ्यते तस्तन सर्वात्मना विनइयति न पुनः क्षणान्तरसंस्पर्शति क्षणि-कम्, क्षणान्तरसम्बन्धे तत्क्षणाकारस्य क्षणान्तराकाराविशेषप्रसङ्गात्, अतो जातस्य 20 यदि द्वितीयक्षणसम्बन्धः प्रथमक्षणस्वभावं नापनयति तदा कल्पान्तराबस्थानसम्बन्धोऽपि तन्नापनयेत् स्वभावभेदे वा कथं न वस्तुभेदः, अन्यथा मर्वत्र सर्वदा भेदाभावप्रस-क्तिः, अक्षणिकस्य क्रमयौगपद्याभ्यामर्थिकियानुत्यत्तरसत्त्वम् , सहकारिकृतातिशयमनङ्गीकुर्व-तस्तदपेक्षायोगादक्षेपेण कार्थकारिणः मर्त्रकार्थमेकदैव विद्रध्यादिति न क्रमकर्तृत्वम्, न बा कदापि स्वकार्धमुत्पाद्येष्ठिरपेश्चस्य निरतिशयत्वात , न हि निरपेक्षस्य कदाचित्करणम-25 करणं वा विरोधात, वत्कृतमुपकारं स्वभावभूतमङ्गीकुर्वतः श्रणिकत्वमेव, व्यतिरिक्त-त्वे वा सम्बन्धासिद्धः, अपरापरोपकारकल्पनेऽनवस्थाप्रसिक्तः । युगपदिप न नित्य-स्य कार्यकारित्वम्, द्वितीवेऽपि अणे तत्त्वभावात्ततस्तदुत्पत्तितस्तकसप्रसक्तः । क्रमाक्रमध्य-तिरिक्तप्रकारान्तराभावाच न निलस्य सस्वमर्थकियाकारित्वलक्ष्णत्वात्तस्य, प्रश्वंसस्य च निर्देतुक्त्वेन स्वभावतो भावात्स्वरसभक्करा एव सर्वे भावा इति पर्यायाश्रिवर्जुसूत्राभिन्नायः।

बखपि प्रमाणप्रमेयनिबन्धनं सामान्येन शब्दार्थी भवतस्त्रधापि प्रमाणस्य कारणमेव स्वाकाराः र्षकविषयः, ' नाननुकुतान्वयव्यतिरेकं कारणं नाकारणं विषयः ' 'अर्थेन घटयत्वेनां न हि मुक्त्वार्थरूपताम् । तस्यात्प्रमेयाधिगतेः प्रमाणं मेयरूपते 'त्यादिश्वनात् । तदाकारानु-विभागिनी तद्भ्यवसायेन च तत्राविसंवादात् संवित् प्रमाणस्वेन गीयते । अध्यक्षभीश्चाज्ञन्द-मर्थमात्मन्याधत्ते, अन्यथाऽर्थद्र्ज्ञनप्रच्यतिप्रसङ्गान्, न ह्यक्षगोचरैऽर्थे अन्त्रास्मन्ति तदा- 5 त्मानी वा, येन तरिमन प्रतिभासमानेऽपि नियमेन ते प्रतिभासेरिज्ञति कथं तत्संसृष्टाऽध्यक्ष-भीभैवेत् । किन्न वस्तुसिन्नधानेऽपि तन्नामानुस्मृति विना तद्र्थस्यानुपल्डधाविष्यमाणायामः र्थसिनिधिरश्रष्टग्जननं प्रत्यसमर्थ इति अभिधानस्मृत्युपक्षीणशक्तित्वान कदाचनापीन्द्रिययुद्धि जनयेत, सन्निधानाविशेषात् । यदि चायं भवतां निर्वन्धः स्वाभिधानविशेषापेश्वमेव पक्ष-रार्दिप्रतिपत्तिः स्वार्थमवगमयति तदाऽस्तक्कतेयमिन्द्रियप्रभवार्थोधिगतिः, तक्रामस्मृत्यादेरस- 10 न्भवान , तथाहि यत्रार्थे प्राक् शब्दप्रतिपत्तिरभूत् पुनस्तव्रथेवीक्षणे तत्सक्केतितशब्दस्मृतिभै-वेदिति युक्तियुक्तमन्यथातिप्रसङ्गात् , न चेदनभिलापमधं प्रतिपत्ता पश्यति तदा तत्र दृष्टम-भिलापमपि न स्परेत . अस्परंश्च ज्ञब्दविशेषं न तत्र योजयेत , अयोजयंश्च न तेन विशिष्ट-मर्थं प्रत्येतीत्यायातमान्ध्यमशेषस्य जगतः । ततः स्वाभिधानरहितस्य विषयस्य विषयिणं चश्चरादिप्रत्ययं प्रति स्वत एवोपयोगित्वं सिद्धं न तु तद्भिधानानाम्, तद्र्थसम्बन्धरहि- 15 तानां पारम्पर्येणापि सामध्यीसम्भवात् , इत्यर्थन्या व्यवस्थिताः । शुब्दन्यास्तु मन्यम्ते कारणस्यापि विषयस्य प्रतिपत्ति प्रति नैव प्रमेयत्वं युक्तं यावद्ण्यवसायो न भवेत्, सोऽप्य-ध्यवसायविकल्पस्तद्भिधानस्मृति विना नोत्पन्तं युक्त इति सर्वेव्यवहारेषु शब्दसन्बन्धः प्रधानं निबन्धनम् , प्रत्यक्षस्यापि तत्कृताध्यवसायलक्षणविकलस्य बहिरन्तको प्रतिक्षणपरि-णासप्रतिपत्ताविक प्रमाणतानुपपत्तः, अविसंवाद्रस्थणत्वात् प्रमाणानाम्, प्रतिक्षणपरिणा- 20 ममहणेऽपि तस्य प्रामाण्याभ्युपगमे प्रमाणान्तरप्रवृतौ यत्नान्तरं क्रियमाणमपार्थकं स्वात् । ततः प्रमाण्डयबस्थानिबन्धनं तन्नामस्मृतिव्यवसाययोजनमर्थप्राधान्यमपहस्तयतीति शब्द एव सर्वेत्र प्रमाणादिव्यवहारे प्रधानं कारणमिति स्थितम् ॥ अब्दन्यश्च ऋजुस्त्राभिमतप-यीयाच्छद्धतरं पर्यायं स्वविषयत्वेन व्यवस्थापयति, तथाहि तटस्तटी तटमिति विरुद्धिक्रस्थ-क्षणधर्मीकान्तं भिन्नमेव वस्तु, न हि तत्कृतं धर्मभेदमननुभवतस्तत्सम्बन्धो युक्तः, तद्वर्मभेदे ११ वा स्वयं धर्मी कथं न भिद्यते. यथा हि क्षणिकं बस्त अतीतानागताभ्यां क्षणाभ्यां न सम्ब-न्धमनुभवत्येवं परस्परविरुद्धस्तित्वाद्यन्यतमधमेनम्बन्धं नान्यधर्मसम्बद्धौ धर्म्यनुभवति, विरु-

द्वधर्मीध्यासस्य भेदछक्षणत्वात , तथाप्यभेदे न किक्किद्रिमं जगदस्तीति भेद्व्यवहार एवोत्सीवृत् । तथैकश्मिन्नुद्कपरमाणावाप इति बहुत्वसंख्याया निर्देशोऽनुपपनः, न क्रेकत्व-संस्थासमाध्यासितं तदेव तद्विरुद्धवहुत्वसंस्थोपेतं भवतीत्येकसंस्थयेव तिश्चर्रेष्टव्यम्। काछ-भेदाइस्तुभेद ऋजुस्त्रेणाभ्युपगत एवेति अग्निष्टीमयाजी पुत्रोऽस्य जनितेत्ययुक्तमेव, वच-5 सोऽतीतानागतयोः सम्बन्धाभावात । तथाऽन्यकारकयुक्तं यत्तदेवापरकारकसम्बन्धं नातुभ-बतीत्यधिकरणञ्जेद्वामोऽधिकरणकारकवाचिविभक्तिवाच्य एव न कर्माभिधानविभक्तयभिषेयो युक्त इति प्राममधिशेते इति प्रयोगोऽनुपपन्नः । तथा पुरुषभेदेऽपि नैकं तद्वस्त्विति एहि मन्ये रथेन यास्यसि यातस्ते पितेति च प्रयोगो न युक्तः, अपि तु एहि मन्यसे यथाई रथे-न यास्यामि इत्यनेनैव परभावेनैतिन्नर्रेष्टव्यम् । एवमुपसर्गभेदेऽपि विरमतीति प्रयोगी न 10 युक्तः, आत्मार्थतायां हि बिरमते इत्यस्यैव प्रयोगस्य सङ्गतेः । न चैवं लोकशास्त्रव्यवहारविलोप इति बक्तव्यम्, सर्वेत्रैव नयमते तद्विछापस्य समानत्वादिति यथार्थशब्दनाच्छव्दनयो व्यव-स्थितः ॥ एकसंज्ञानमभिरोहणात्सम्भिह्यदस्त्वाह यथाहि विरुद्धिङ्कादियोगाद्भिद्यते वस्तु तथा संक्षाभेदाद्पि, तथाहि संक्षाभेदः प्रयोजनवज्ञात्मक्केतकर्शमिविधीयते न व्यसनितया, अन्यथानवस्थाप्रसक्तेः, ततो यावन्तो वस्तुनः स्वाभिधायकाः शब्दास्तावन्तोऽर्थभेदाः, प्रत्यर्थ 15 भिन्नशब्दनिवेशान्नैकस्यार्थभ्यानेकेनाभिधानं युक्तमिति घटः कुटः कुम्भ इति वचनभेदाद्विन एवार्थ:, क्रिमाशब्दत्वाद्वा सर्वशब्दानां सर्वेऽप्यन्वर्था एव वाचकाः, ततो घटते क्रुटति की भा-तीति च क्रियालक्षणितिमत्तभेदात्रीमित्तिकेनाप्यर्थेन भिन्नेन भाव्यमिति घट इत्युक्ते कृतः कुट इति प्रतिपत्तिः, तेन तदर्थस्यानिमहितत्वात । यथा वा पावकशब्दोक्तरन्यैव घटादिभ्यः पावकशक्तिरन्वयव्यविरेकाभ्यां छोकतः प्रमिद्धा तथा घटनक्कटनाविशक्तीनामपि भेदः 20 प्रतीयत एवेति नानार्थवाचिन एव पर्यायध्वनयः नैकमर्थमभिनिविशन्त इति सम्भिक्दः ॥ शन्दाभिषेयक्रियापरिणतिवेलायामेन तद्वस्तु इति भूत एवम्भृतः प्राह यथा संज्ञामेदादेदवन इस्तु तथा क्रियाभेदाद्पि, सा च किया तद्भेत्री यदेव तामाविशति तदैव तक्षिमत्तं तक्क्पपदेश-मासाद्यति, नान्यत्।ऽतिप्रसङ्गात्, तथाहि यदा घटते तदैवासौ घटः न पुनर्घटितवान् घ-टिष्यते वा घट इति व्यपदेष्टुं युक्तः सर्ववस्तूनां घटतापत्तिप्रसङ्गात्। अपि च चेष्टासमय एव 25 चक्षुरादिन्यापारसमुद्भृतशब्दानुनिद्धप्रत्ययमास्कन्दन्ति चेष्टावन्तः पदार्थाः, यथावस्थितार्थन प्रतिभास एव च वस्तूनां व्यवस्थापको नान्यथाभूतः, अचेष्टावन्तोऽपि चेष्टावत्त्या सन्दा-नु विद्धे ऽध्यक्षप्रत्यये प्रतिभास्यन्त इत्यभ्युपगमे तत्प्रत्ययस्य निर्विषयत्या भ्रान्तस्यापि वस्तु-व्यवस्थापकत्वे सर्वः प्रत्ययः मर्वस्यार्थस्य व्यवस्थापकः स्यादित्यतिप्रसङ्गः, तन्न घटन-

5

समयात् प्राक् पश्चाद्वा घटस्तक्र्यपदेश्रमासाद्यतीत्येवम्भूतनयमतम् । तत् स्थितमेतदृजुसूत्रा-दयः पर्यायास्तिकस्य विकल्पा इति ॥ ३ ॥

> इति तपोगच्छनभोमणिश्रीमद्विजयानन्दस्रीश्वरपट्टालङ्कारश्रीमद्विजय-कमलस्रीश्वरचरणनलिनविन्यस्तमक्तिभरेण तत्पट्टघरेण विजय-लिधस्रिणा सङ्कलितस्य सम्मतिनस्वसोपानस्य नयद्वयघट-कपर्यायाधिकस्वरूपनिरूपणं नाम त्रयोदशं सोपानम् ॥

> > शुद्धाशुद्धनयद्वयवर्णनम्

' दन्वहिओ य पज्जवणओ य ' इति पूर्वगाथापश्चार्धेकदेशस्य विवरणार्थमाह---

दञ्बद्वियनयपयडी सुद्धा संगहपरूवणाविसओ। पडिरूवं पुण वयणत्थनिष्ठओ तस्स ववहारो॥४॥

द्रव्यास्तिकनयप्रकृतिः शुद्धाः सङ्ग्रहप्रकृपणाविषयः । प्रतिकृपं पुनर्वचनार्थनिश्चयस्तस्य व्यवहारः ॥ छाया ॥

द्रव्यास्तिकेति, व्यावर्णितस्यक्तपस्य द्रव्यास्तिकनयस्य प्रकृतिः स्वभावः शुद्धा-असद्रीणी-विशेषासंस्पर्शवती सङ्ग्रहस्याभेदप्राहिनयस्य प्रक्रत्यतेऽनयेति प्रकृतणा-पदसंहितन्त- 15
स्या विषयोऽभिषेयः । नतु ज्ञानस्वक्रपे शुद्धद्रव्यास्तिकेऽभिषातुं प्रकान्ते सङ्ग्रहमुरूपणाविषयाभिधानस्य कः प्रस्तावः, मैवम्, उपचारतो विषयेण विषयिणोऽभिधानान, विषयाकारेण
हि शृत्तस्य विषयिणो विषयव्यवस्थापकत्वमिति । सङ्ग्रहनयप्रत्ययः शुद्धो द्रव्यास्तिक इति
भावः । सङ्ग्रहाभिप्रायेण हि प्रकृत्यास्वभावस्य पदस्य वाक्ष्यस्य वा भाव एव विषयः, स्वार्थद्रव्यिक्तकभौदिप्रकारेण सुवन्तार्थस्य भावाद्धिकत्वेऽभावविक्रक्षण्यत्या न द्रव्यादिक्ष्य- 20
तेति सुवन्तपद्वाच्यत्वासम्भवः स्यात्, अभिकृत्वे वा सुवन्तार्थो भावमात्रमेव, एवं तिङ्ग्रन्तार्थोऽपि क्रियाकालकारकादिक्षपेणाभिधीयमानः सत्ताक्ष्य एव, असद्भूषाणां तेषां खपुपादिवत् कारकासाध्यत्वात्, इति सर्वत्र मङ्ग्रहाभिप्रायेण प्रकृपणाविषयो भाव एव, तमेव सङ्गृह्वन् सङ्ग्रहः शुद्धा द्रव्यास्तिकप्रकृतिरिति तात्पर्यार्थः । प्रतिहृष् प्रतिविक्तं, विशेवेण घटादिना द्रव्येण सङ्गीणां सत्तेति यावत्, पुनरिति प्रकृतिं स्मारयति, सा प्रकृतिः 25
स्वभावः । वचनार्थनिश्चय इति, हेयोपादेयोपेश्चणीयवस्तुविषये निवृत्तिप्रवृत्त्युपेश्वालक्षणव्यवहारसम्पादनार्थं उच्यत इति वचनं तस्य घट इति विभक्तक्षपत्या अस्तीत्यविभक्तात्मतया च प्रतीयमानो व्यवहारक्षमोऽर्थः, तस्य निश्चयः परिच्लेदः, तस्य द्रव्यास्तिकस्य व्य-

10

25

बहारः छोकप्रसिद्धव्यवहारप्रवर्तनपरो नयः । हेयोषादेयोपेक्षणीयस्वरूपाः परस्परं पृथवस्य-भावा भावाः शाब्दे संवेदने सदूपतया प्रतिभान्ति ततश्च निवृत्तिप्रवृत्त्युपेक्षालक्षणो व्यवहार-स्तद्विषयः प्रवृत्तिमासादयति नान्यथा, सङ्ग्रहाभिमतेष्वेकान्ततः सदूपाविशिष्टेषु भावेषु पृथक् स्वरूपतया व्यवहारनिमित्तोऽबाधिनरूपः परिच्छेदो न सम्भवतीति व्यवहारनय-5 स्याभिप्राय हति ॥ ४ ॥

विशेषप्रस्तारस्य मूलव्याख्याता पर्यायनयः, शब्दाद्यश्च नयाः तस्यैव भेदा इति समर्थनायाह—

#### मूलिणमेणं पज्जवणयस्स उज्जुसुयवयणविच्छेदो। तस्म उ सद्दाईआ साहपसाहा सुहुममेया॥५॥

10 मूलिमेनं पर्यवनयस्य ऋजुसूत्रवसनविच्छेदः। तस्य तु दाब्दादयः द्यासाप्रदास्याः सृष्मभेदाः॥ छाया॥

म्लेति, पर्यवनयस्य-विशेषविषयपरिच्छेदस्य मूलिनमेनं प्रथमाधारः ऋजुस्त्रवचनविच्छेदः, ऋजु वर्तमानसमयं वस्तु स्वरूपाविध्यत्वात्तदेव स्त्रयति परिच्छिनति नातीतमनागतं वा तस्यासन्वेन कुटिलन्वात् तस्य वचनं पदं वाक्यं वा तस्य विच्छेदः अन्तः-सीमे15 ति यावत्। ऋजुस्त्रवचनस्येति कर्मणि पष्टी, तेन ऋजुस्त्रस्यैवमयमर्थो नान्यग्रेति प्ररूपयतो वचनं विच्छिद्यमानं यत्तन्मूलिनमेनमत्र गृह्यते । अत्रापि वचनविच्छेदस्य शब्दरूपत्वेऽपि विषयेण विषयिणोऽभिधानात् झानस्य भावस्य नयस्याधारता बोध्या । वचनार्थयोश्चाभेदाच्छब्रस्यापि विषयत्वम् । विषयशब्दानभिधानन्तु शब्दनयानां शब्दाभिहितस्यव प्रमाणत्विमति स्वयितुम् । पूर्वापरपर्यायविविक्तैकपर्याय एव प्ररूपयतस्तम्य च वचनं विच्छिद्यते, एक20 पर्योयस्य परपर्यायासंस्पर्शात् । तस्यर्जुस्त्रनयस्य तुरवधारणे, ऋजुस्त्रनयस्यैव शब्दाद्यः शब्दाद्यः शब्दाद्यः वोधयन्तः शब्दनयत्वेन प्रतीताः शब्दसमिभक्तदेवन्भूतास्त्रयो नयाः शास्ताप्रशास्ताः सूक्ष्मभेदाः न तु द्रव्यास्तिकस्य । यथाहि तरोः स्थूलाः शास्ताः सूक्ष्मास्तत्प्रशास्ताः प्रतिभास्ताक्षाः सूक्ष्मास्तत्प्रशास्ताः प्रविच्याद्याः स्थूलस्वम् स्थान्ताः द्रष्टव्या इति ॥
प्रतिभास्ताक्षात्रस्थान्तरः तथैव ऋजुस्त्रतरोः शब्दाद्यः स्थूलस्वस्यम्यतराः द्रष्टव्या इति ॥

इति तयोगच्छनभोत्रिक्षिमिद्विजय।नन्दस्रीश्वरपट्टालङ्कारश्रीमिद्वजयकमलस्रीश्वर-चरणनिक्षनिवन्यस्तभक्तिभरेण तत्पट्टघरेण विजयलिधस्रिणा सङ्कलितस्य सम्मनितस्वसोपानस्य शुद्धाशुद्धनयद्वयवर्णनं नाम चनुर्वशं सोपानम् ॥

## शुद्धर्जुसूत्रस्वरूपम् ।

न्तु अणअयपरिणामसिद्धावेवं वक्तं युक्तम्, तत्रैव न प्रमाणव्यापारः परिहि प्रसक्षेण क्षणिकतानिश्रयोऽन्त्यक्षणदर्शिनामेव प्रकल्प्यते, न प्राक् आन्तिकारणसङ्गावात , आन्तिश्र सदृशापरापरवस्तृत्पाद्विप्रलम्भः । तत्रानुमानमपि न प्रवर्तते, सामान्यलक्षणस्य विशेषलक्षः णस्य च हेतोर्निश्चयात् । त्रैरूप्यं हि सामान्यदक्षणम् . तत्र सर्वार्थानां सिषाधयिषितत्वेत 5 सपक्षस्याभावात्सस्वादिहेतोर्ने सपक्षसत्वनिश्चयसम्भवः, साध्यस्य तन्मात्रानुबन्धः स्वभा-बहे तोविंशेषळक्षणम् , क्षणक्षयस्यानध्यक्षत्वात्र सोऽपि तत्र निश्चेतं शक्यः, अनुमानात्त्रिन-अये त्वनवस्था । तत्कार्यत्वावगमः कार्यहेतोरपि विशेषलक्षणम्, न च किञ्चिद्रस्तु अणिक-कार्युतया प्रसिद्धम् , प्रत्यक्षानुपल्लम्भसाध्यत्वात् कार्यकारणभावस्य । न च क्षणिकस्य कि-श्चिन् कार्यं सम्भवति, असतोऽजनकत्वेन विनष्टकारणान् कार्योत्पादानुपपत्तेः, अविनष्टादपि 10 निर्वापारात् तदसम्भवात् । प्रत्यभिक्षाप्रत्यक्षेण तु भावानां स्थैर्यतावगमान क्षणिकत्वा-भ्युपगमो युक्तः, प्रत्यक्षं च प्रत्यभिज्ञा, अक्षान्वयन्यतिरेकानुविधानादितरप्रत्यक्ष्वन्, न च स्मृतिपूर्वकत्वान्न प्रत्यक्षता, तथात्वेऽप्यक्षसहक्कृतायास्तत्याः प्रत्यक्षत्वाविरोधात् । विनाशस्य हेतुसापेक्षतया तत्मिश्रवेः प्राक् तद्भावान् क्षयिणामपि भावानां कियत्कालं स्थैर्यमनुमाना-द्रयवसीयते। न च नाशहेतवोऽमिद्धाः, द्रण्डेन घटो भग्नः, अग्निना काष्ट्रं द्राधिमिति नाश- 15 हेतूनां दण्डादीनामन्त्रयव्यतिरेकाभ्यां प्रसिद्धेः। न च विनाशोऽवस्तु कथं कार्यमिति बाच्यम् , घटेन्धनपयसां समामादिनविकाराणामवस्थान्तरस्यैव ध्वंसत्वात्, भावान्तरव्यतिरेकेणा-भाषस्यासवेद्यस्वात् , वैशेषिकाविभारप्यनपेक्षितभावा अत्तरसंमर्गत्वेऽपि प्रक्युतिमात्रस्वह्रपश्य प्रथ्वंसाभावस्य हेतुमत्त्वेनानुभवनात् , तस्मान्न भावानां भ्रणिकतासिद्धिरिति चेन्न, अध्यक्षतः क्षणिकत्वावगमस्य सञ्चाहनयनिराकरणप्रस्तावे प्रतिप्रादितत्वात्। न वा लिङ्गस्य सामान्य- 20 विशेषलक्षणायोगाद्तुमानमसम्भवि क्षणिकतायाम्, सपक्षसस्वादिनिश्चयायोगादिति वक्त-व्यम् । हेतो,र्नेश्चितस्य स्वसाध्यप्रतिबन्धस्य स्वपक्षसत्त्वादिनाऽभिधानात्, न तु दर्शन-मात्रस्य, सर्वत्र सपक्षविपक्षयोहेंतुभावाभावयोनिश्वयायोगात् । किन्तु यत्र साधनधर्म-स्तत्र सर्वत्र साध्यधर्मः यत्र च साध्याभावस्तत्र सर्वत्र माधनधर्मस्याप्यभाव इत्यशेषप-दार्थाक्षेपेण सपक्षविपक्षयोः सद्सन्त्वे रूपापनीये स्तः । तथा तादात्म्यतदुत्पत्तिस्वक्षणस्य 25 प्रतिबन्धरयैकस्मिन्नपि प्रमाणतोऽधिगमेऽन्वयञ्यतिरेकतो ज्यात्या निश्चयः सम्पद्यते नान्यथा. तदात्मनस्तादात्म्याभावे नैरात्म्यप्रसङ्गात्, कार्यम्य च स्वकारणत्वेनाभिमतस्य भावस्याभावे भवतो निर्हेत्कत्वप्रसक्तेश्च । दृष्टान्तश्च प्रमाणेनावगतप्रतिबन्धम्य सम्प्रति विस्मृतस्य स्मरणा-

येबोपन्यस्यते । सन्वमपि अर्थकियासामध्येमेव, तबाक्षणिकात् क्रमयौगपयविरोधाद्व्यावर्त-मानं क्षणिक एवावतिष्ठत इति सदात्मकमेव तत्, ततश्च यत सत् तत् क्षणिकमिति स्वभाव-हेतुः । सच्छब्दस्य प्रवृत्तिनिमित्तभेदाद्रशैभेदेन परमार्थतो धर्मिभेदाभावेऽपि न धर्मिण एव हेतुता, पारमार्थिकं हि रूपमवाच्यम्, ध्वनिभिर्विकल्पावभासिनामर्थानामेव प्रतिपादनात्, 5 क्षणिकज्ञाब्दस्यापि अक्षणिकसमारोपव्यवच्छेदविषयनया मच्छव्दार्थभिन्नार्थतेति तहारे-णापि न प्रतिक्रार्थेकदेशता हेतोः, अन्वयादिनिश्चयस्तु प्रतिबन्धनिश्चायकप्रमाणात् । स्व-भावहेतोस्तादात्म्यलक्ष्मणप्रतिबन्धश्च प्रत्यक्षादिप्रमाणाभिश्चेयः । ननु क्षणिकत्वं न प्रत्यक्ष-माह्मसतो न तत्तावात्म्यं स्वभावहेतोः सिद्धम् , न च भावा विनाशनियताः तद्भावं प्रत्यन-पेक्षत्वादित्वनुमानात्तित्विदिति बाच्यम् , विनाशस्य निर्हेतुकत्वेऽपि घटादीनां नाशानुभव-10 समय एव तस्य निहेंतुकत्वसम्भवेन क्षणविज्ञराहताया असिक्रेः, खहेतुभ्य एकक्षण-स्थायिभाषीत्वत्तिवद्नेकक्षणस्थायिभाषे त्वत्तर्विरोधात् । न च कचित्कदाचिद्विनाशोद्धवे तत्कालद्रव्याचपेक्षत्वाद्नपेक्षत्वहानिरिति वाच्यम् , विनाशहेत्वनपेक्षत्वेनानपेक्षत्वान् , अ-न्यथा द्वितीयेऽपि क्षणे विनाझो न स्यान तत्कालाचनपेक्षत्वात । न च क्रमाक्रमाभ्यां सा-मध्येलक्षणसन्बस्य व्याप्तत्या क्रमाक्रमनिवृत्तौ नित्यात्सन्वं निवर्तमानं क्षणिकेच्वेचावतिष्ठत 15 इति सन्तं क्षणिकत्वस्य गमकमिति वाच्यम् , क्षणिकत्वे सति क्रमाक्रमप्रतिपत्तेरसम्भवात . कालस्यैव बौद्धमतेऽभावादिति मैवम्, कमयौगपद्ययोः प्रत्यक्षसिद्धत्वात्, सहभावो हि भावानां यौगपर्य पूर्वापरभावश्च क्रमः स च कमिणामभिन्नः, एकस्य प्रतिभास एव क्रमप्रति-भासः, परस्यापि तदा प्रतिभासे यौगपद्मप्रतिभासप्रसक्तेः । क्रमिणोः पूर्वापरश्चानाध्यां ब्रहणे तशस्मकः क्रमोऽपि गृहीत एव, क्रमो गृहीत इति व्यवस्था च पूर्वानुभूतपदार्थाहितसंस्का-20 रत्रबोघादिद्मस्माद्नन्तरमुत्पन्नमित्येवंत्रिधविकस्पज्ञानोदयान् । तस्मादर्थक्रियाकारी घटाविः पदार्थः कमाकमाभ्यां प्रत्यक्षसिद्धः। तस्यैककार्यकरणं प्रति यस्सामध्यै तत्त्ववैव न पूर्व नापि पश्चात्, तत्कार्याभावात्, मामध्यमपि ततोऽव्यतिरिक्तमेव, एवमुत्तरकार्योत्पत्तावपीति साम-ध्येभेदेन पदार्थभेदात् कथं न अणिके कमाकमयोर्नियमः, अतो यत्र सत्त्वं तत्र कमाकमप्रती-तावपि अणिकस्वप्रतीतिरेव । यदि अयमेव कमाक्रमनियमो नित्येऽपि, तदा घटादी प्रतीति-25 विषयत्वेनाध्यवसितं नित्यत्वं मस्वविरुद्धमिनि क्रमयौगपद्याभ्यामयेकियाविरोधो नित्यस्य सिंदः । यथा च दृष्टेषु घटादिषु क्षणिकत्वव्याप्तं सत्त्वं तथाऽदृष्टेष्वप्यविशेषादिति सर्वोप-संहारेण ज्याप्तिमवगत्य यथा यथा यत्र मन्त्रं निश्चीयते तथा तथा क्षणिकत्वानुमानम्।तस्मान् क्षणिकत्वेन सह मत्त्वस्य नादात्स्यं प्रमाणनिश्चितमिति अन्वयव्यतिरेकनिश्चयो भवत्येव।

न चाक्षणिकेषु कथं क्रमयौगपद्यायोग इति बाच्यम्, यतो न ते क्रमेणार्थकियांकारिणो भवन्ति, कारकावस्थाया अविशेषाहितीयादिक्षणभाविकार्याणां प्रागेव करणप्रसङ्गात्, तःकारकश्वभावन्य प्रागेव सक्तिधानात्। सहकारिक्रमात् कार्यक्रम इति चेन्न, तेषां कि विशेषाधायकत्वेन सहकारित्वं कि वा चक्करादीनामिक स्वविज्ञाने एककार्यप्रतिनिग्रमात्। तत्र न प्रथमः, तन्निष्पन्नस्य विशेषस्य ततोऽर्थान्तरत्वप्रसङ्गात्, अक्षणिकस्योत्पत्तिसमयेऽ 5 नुरपन्नस्य पश्चादुरपन्नस्य तरस्वभावताऽसम्भवात् भिन्नहेतुकस्वात् , विकद्वधर्माध्यासस्य का-रणभेदस्य च बस्तुभेदकत्वात्। एवच्च विशेषस्य भेदे भावः पूर्वबन्नदबस्थ एवेति पद्मादप्यका-रकः स्यात् । न द्वितीयः सहैव कुर्वन्तीति सहकारिणां नियमो न स्यात् . अपरिणामितया सहकारिणां प्राक् पञ्चात् पृथग्भावावस्थायामपि कार्यकारित्वप्रसङ्गात्, सहकारिसन्निधा-नेऽपि नाक्षणिकस्य कार्यकारित्वं परक्रपेणैव. स्वयमकारकस्यापरयोगेऽपि तत्काहित्वासम्भ- 10 वात्, सम्भवे तु पर एव वस्तुतः कार्यकारकः स्यात्, एवन्न स्वात्मनि कारकत्वव्यपदेशो विकल्पनिर्मित एव भवेत्, तथा चानुपकारिणोऽस्य सद्भावं कार्यं नापेक्षेतेति तक्किकेश्य एव सहकारिभ्यस्तद्रत्यद्येत । अथवा तेभ्योऽपि न भवेत्, स्वयं तेषामध्यकारकत्वान् पररूपेणैव कर्तुत्वाभ्युपगमात् । अतः सर्वेषां स्वतः परनो वाडकर्तृत्वाम कुतन्नित् किस्नितु-त्पद्येत, तस्मात्स्वरूपेणैव कत्तीर इति न कदाचित् क्रियाबिरतिर्भवेत्। क्रमभाविकार्याणाञ्जी 15 त्पादने एकस्यैव सामध्यीत्र तेषां क्रमभाविसामग्रीजन्यस्वभावता । सामध्यै विश्वणोऽपि यदि तानि न जनयति तदा केवलस्य तस्य न तज्जननस्वभावता सिद्ध्येत्, तस्याः कार्यशद्भभीवेणानुमीचमानःवात , ततः कारणान्तरापेक्षाण्यपि कार्योणि कारणान्तरानादरेण हठादेव जनयेत्। यो हि यम जनयति नासौ तज्जननस्वभावः, न चायं केवलः कवाचिक्षि उत्तरोत्तरकालभावीनि कारणान्तरापेक्षाणि कार्याणि जनयतीति न तत्स्वभावो भवेत्, 26 अतत्स्वभावश्च कारणान्तरसन्निधाने ऽप्यपरित्यक्तस्वरूपो नैव जनयेत्. जनकाजनकरवभावते विरुद्धेः स्याताम् । न च स्वहेतुभिहेत्वन्तरापेक्षकार्यजननस्वभावोऽ यमुश्पन इति न केवलस्य जनकना, न वा सहकारिसन्निधानासन्निधानावस्थयोरस्य स्वभावभेदः, कारणान्तरापेश्वस्वकार्यजननस्वभावतायाः सर्वदा भावादिति बाच्यम् . सह-कारिसक्रिधानावस्थायामपि स्वरूपेणैवास्य कार्यकारित्वात्, तस्य च प्रागपि सद्भावात्, 25

१ न हि कार्यस्य स्वेच्छय। सवनसभवनं वा, किन्तु कारणसद्मत्तानुविधायिनी तस्य सद्मस्वे, तत्र यद्यसौ स्थिरैकस्पो भावः सर्वदा सर्वकार्याणा हेतुभावेनावस्थितस्तदा किमिति नत्पत्तामात्राकाक्षीणि का-र्याणि सर्वाणि सक्तदेव नोत्पद्यन्ते, येन कभेण भेवयु., विलम्बासम्भवात्, तेन पाश्चन्त्यमपि तदीयं कार्ये प्रागेव भवेत्, अप्रतिरुद्धसामर्थेकारणत्वात्, अभिमनकार्थवदिति भावः ॥

सहकार्बम्तरापेक्षायाः ततो लभ्यमानस्यात्मातिक्षयस्याभावेनायोगान्, उपकारलक्ष्णत्वाद-पेक्षायाः, अन्यथाऽतिप्रसक्तेः, तत्सिक्षधानस्यासिक्रधानतुल्यत्वाच केवल कर्यात अक्रवैश्व सक्रियानावस्थायां च कुर्वन् कथं न भिन्नस्वभावो भवेत् । सहकार्यपेश-कार्यजनस्वभावताकायत्वे तस्य सर्वदा सद्भावात् सर्वदा कार्योत्पत्तिप्रसङ्गः । सहकारि मिक्रधान एव तस्त्वभावत्वे तु स्वभावभेदापस्या वस्तुभेदो भवेत्, स्वभावस्यैव वस्तुत्वात्। तस्मामाक्षणिकस्य क्रमेण कार्यकरणसम्भव इति न क्रमयोगः। यौगपद्यमपि तस्यासक्ततं हितीयाविक्षणेषु तावत एव कार्यकछापस्योदयप्रसङ्गात , हेतीस्तज्जननस्वभावस्याप्रच्यतेः द्वितीयादिक्षणेषु वा सकलकारणमिक्षधानेऽपि कार्यस्य प्रथमक्षण इवोदसो न स्यात्, बसये वा प्रथमक्षणेऽपि तद्भावापत्तः, अतः क्रमयौगपद्मायोगादश्वणिकानामधैकियासामध्ये-10 विरह्ळक्षणमसत्त्वमायानिर्मात सन्वलक्षणः स्वभावहेतुः क्षणिकतायां वाधकप्रमाणवलात्रि-श्चिततादात्म्यः कथं न विशेषलक्षणभाक् प्रतीतः । नन्दक्षणिकानामिव क्षणक्षयिणामपि अर्थक्रियासामध्ये छक्षणं सत्त्वमनुष्पन्नमेव, क्रमायोगैध्य तत्रापि ताद्वस्थ्यात् । अर्थ परेर-बाधीयमानम्बरूपभेदा क्षणिका अपि नोत्पादयितं शकाः, न हि ते प्रतिक्षणमुत्पद्यमानाः परस्परतो विशेषभाजः, भावभेदशसङ्गात्, विशेषो हि न तेषामुत्पत्तेः प्राग्भवति, तेषामेव 15 तदाऽसरबात्, न वा पश्चाम्, तदा तत्स्वरूपस्यासत्त्वेनाकार्यकारित्वात्तदुपहितानुपहितक्षणा-नामविवेकादिति न महकारिभिक्तपकारः, तस्मानिर्विशेषाणां न क्रमयौगैपद्याभ्यामर्थ-कियाकारिखळक्षणं सत्त्वमिति चेन्न, अणिकानामेत्रंविधोपकारानभ्यगमात्, उपकारो हि सफलकारणाधीननिवशेपान्तरविशिष्टक्षणान्तरजननम् , तच कथमभिन्नकालेषु परस्परं क्षणि-केष भावेष भवेत . कार्यकारणयोः परस्परकाळपरिहारेणावस्थानान् । तस्मात्सामध्या 20 एव जनकत्वादेकस्य जनकत्वाविरोधाद्वयवधानदेशाः सकला एव प्रत्येकमित्ररेतरसहकारिणः स्वं स्वं विशिष्टं क्षणान्तरमारभन्ते तदपि चीत्तरीत्तरं विशिष्टं क्षणान्तरं कारणभवात्त्रदेव-सिके:। न च परस्परमहकारित्वेऽपि अन्यवधानतः श्वणिकानां विशिष्टश्चणान्तरारम्भ-कत्वमयुक्तम्, प्रथमक्षणोपनिपातिनां क्षित्यादीनां परत्परतः तथाभूतक्षणान्तरजननस्य-भावातिशयकाभाभावान् , निर्विशेषाणां विशिष्टक्षणान्तरजननायोगादिति वाच्यम् , यतः 25 कि कार्योत्पादातुगुणविशेषविरहात्रिविशेषास्ते, आहोस्विन् तदुत्पत्तिनिबन्धनविशेषञ्चननसा-मध्यैवैकल्यात्, उत विशेषमात्राभावात्, न प्रथमः न ह्यस्मन्मते कारणस्थमेव कार्यमभि-

१ एक एव परार्थ काँचरेंगे काले वा किखिनकार्य कृत्या पुनरंपक्षितगहकारियांकिथ कथिखदुपालस्वभावान्तरो देशान्तरं कालान्तरे च कार्य कुर्वाण. कमेण करोतीत्युच्यंत क्षणमात्रस्थायित्वे त्वर्थस्थवंविधक्रमक रिखं कथं सम्म-वेदिति भावः ॥ २ नापि शीगपयेनाप्यथंकियाऽस्यास्ति, निरंशत्वेन युगपदनेकशक्तयात्मकस्वाभावादिति बोण्यम् ॥

व्यक्तिमात्रमनुभवति यतस्तव्भावे न स्वात् , अपि तु कारणं कार्यसपिकलमेव कार्यमारभते, सतः कियाविरोधात् , कारणात्कार्वस्य भिन्नस्वभावत्वाच । न द्वितीयः, वतोऽज्यवहितः वित्वा-विकारणकलापः कार्योत्पादानुगुणविद्येषज्ञननसमर्थः प्रत्यक्षानुपत्रम्भतः सिद्धः, केवलमत्र वि नादः, कि क्षित्वादयः क्षणिकास्त्रशाभूतविशेषारम्भकाः, कि वाडक्षणिका इति, तत्र व साहि-त्येऽपिन ते पररूपेण कर्त्तारः, खरूपञ्च तेषां प्रागपि तदेवेति कथं कदाचिम् क्रियाबिराम इति 5 क्षणिकतैष तेषामध्यपगमनीया । नापि तृतीयः, अपरापरकारणयोगतः प्रतिक्षणं भिन्नज्ञक्ती-नामेद भावानामुत्पादान् , कुतश्चित्साम्यादेकताप्रतिपत्तावपि भिन्नस्वरूपतेव भावानाम् , न हि कारणानां भेवें ऽप्येकक्षपतेष, भावस्य वैश्वकृष्यस्यानिमित्ततात्रसङ्गात् । तश्मात् सामग्रीभेदे कार्यभेदस्येष्टत्वात कार्यस्याप्यनेकसामग्रीजनितस्यानेकत्वात्तद्वेलक्षण्ये च तस्यापि विलक्षण-तैवेति सिद्धं यत्मत्तत्क्षणिकमिति । यदुक्तं क्षणिकस्य किञ्चित्कार्यं न सम्भवति, असतोऽज- 10 नक्ष्मेन विनष्टात् कारणात् कार्योत्पादानुपपत्तः, अविनष्टादपि निव्योपारात्तदसम्भवादिति तद्युक्तम्, यदि हि व्यापारसमावेशाद्भावाः कार्यनिर्वर्त्तकाः स्युन्तदा स्याद्वितीयक्षणप्रतीक्षा, यदा त डितीयसमयप्रतीक्षाञ्यतिरेकेणापि स्वमहिक्कीव कार्यकरणे प्रवर्त्तन्ते तदा की अन्यथा तद्व्यापारजननेऽप्यपरव्यापारसमावेशस्यावश्यकतयाऽनवस्था व्यापारजनने तेषां व्यापारान्तरानपेक्षत्वे तु कार्यभिष व्यापारनिरपेक्षा एव कुतो न 15 कुर्युः, तस्मान् स्वभावत एव स्वकार्यकारिणो भावाः, न व्यापारसमावेशात्, ते च स्वहेतुभ्य एव तथाविधा उत्पन्नाः स्वसिन्निधिमात्रेणैव कार्यं निर्वर्त्तयन्तीति कुतः क्षणभन्न-भङ्गप्रसङ्गः । यदुक्तं क्षणध्वंमो न कार्यहेतुप्रतिपाद्यः, कार्यकारणभावस्य प्रत्यक्षानुपलम्भ-साधनत्वादिति तम् युक्तम् , मर्वत्र कार्यकारणभावस्य प्रत्यक्षानुपलम्भमाधनत्वामम्भवात् , अन्यथा चक्षरादीनां स्वविज्ञानं प्रति कारणनाप्रतिपत्तिने स्यात्। न च तिव्ज्ञानस्यान्यहेतु- 20 सद्भावेऽपि कादाचित्कतया तद्भ्यतिरिक्तकारणान्तग्सापेक्षत्वाबक्षुगदीनां तत्र हेतुत्वमनुमी-थत इति वाच्यम्, प्रकृतेऽपि तुल्यत्वान्, त्रिषयेन्द्रियादिवशान् प्रतिक्षणविशराकाणि क्रमव-न्त्युपजायमानानि ज्ञानानि तथाविधकारणप्रभवत्वमात्मनः सूचयन्तीति कर्थं न कार्यहेतुअ-क्षुरादीनां क्षणध्वंसितां प्रतिपाद्येत्, कार्यक्रमाद्धि कारणक्रमः प्रतीयते । प्रत्यभिक्षाप्रत्यक्षेण भावानामक्षणिकत्वावगम इति यदुक्तं तद्पि न सम्यक्, तस्याः प्रामाण्यामिद्धेः । भवन्मते 25 हि ' तत्रापूर्वीर्थविज्ञानं निश्चितं वाधवर्जितम् । अदुष्टकारणारब्धं प्रमाणं लोकसम्मत '-मिति प्रमाणलक्षणम् , तत्र नास्या बाधकवर्जितत्वं सम्भवति, पुरोदीरिनानुमानबाध्यत्वात् । न चातुमानमनया वाधितम्, अनिश्चितप्रामाण्याया अन्या बाधकत्वानुपपत्तेः। प्रमाणसिद्धेषु

प्रतिक्षणविशरारुषु सहशापरापरोत्पत्त्यादिवित्रलम्भहेतोरुपजायमानाया अस्या दुष्टकार-णारब्धत्वेनाप्रामाण्या । अर्थिकयार्थी हि सर्वः प्रमाणमन्वेषते न व्यसनितयेत्यर्थेकिया-साधनविषयं प्रमाणमित्यभ्युपगन्तव्यम्, न च प्रत्यभिज्ञानविषयेण स्थैर्यं भजताऽर्थकिया काचित्साध्यत इति तैमिरिकज्ञानवद्पूर्वमर्थिकयायामक्षमं सामान्याद्यविगच्छद्पि पत्य-5 भिक्षानं न प्रमाणम्, न वा तत् प्रत्यक्षम्, तज्जनकाभिमतेनार्थेनेन्द्रियाणां सम्प्रयोगासिद्धेः, अर्थस्य निखत्वात्, सिद्धौ वा तत एव तत्सिद्धेव्येथी प्रसमिज्ञा भवेत्। न चानेकदेश-कालावस्थासमन्वितं सामान्यं द्रव्यादिकञ्चास्याः प्रमेयमित्यनिधगतार्थगन्तृत्वात्प्रमाणमिति बाक्यम्, सामान्यादेरभिन्नस्य तद्विषयस्याभावात्, भावेऽप्यनेकप्रमाणगोचरत्वेन तत्र प्रवर्त्तमानस्य प्रत्यभिज्ञानस्यानिधगतार्थगन्तुः वायोगात् । भिन्नभिन्नालम्बनत्वेऽपि च प्रत्यभि-10 ज्ञानस्य न प्रामाण्यमपूर्वप्रमेयाभावात् , न हि देशाद्यस्तत्र प्रत्यभिज्ञायन्ते, प्रागद्शैनात् । न च प्रवेशिसद्भेव बह्मिमान्यं देशादिविशिष्टतयाऽिधगच्छद्तुमानं प्रमेयातिरेकाचथा प्रमाणव्यपदेशभाक तथा सामान्यादिकं प्रागुपलब्धमेय देशादिविशिष्टतया प्रतिपद्यमान-स्याप्यपूर्वप्रमेयसङ्गतेने प्रामाण्यक्षतिगिति वाच्यम् , द्वितीयप्रस्रक्षादेव तरिसद्ध्या तस्यापूर्व-प्रमेयायोगात् । न च पश्चादुपरुच्यस्य पूर्वदृष्टार्थता प्रस्यक्षानवगताऽधिका प्रस्यभिज्ञानेन 15 प्रतीयत इति वाच्यम् , पूर्वेद्रष्टार्थेतायाः प्रसाक्षद्वयगोचरादनतिरिक्तःवात् , अतिरिक्तःवे वा स प्वायमित्यभेदोक्केलवतम्नम्य मिथ्यापत्ययत्वापत्तेः, तस्मात्प्रत्यभिज्ञानस्य प्रामाण्यासिद्ध्या न क्षणभङ्गवादिनः प्रत्यक्षविरोधमनुभवन्ति । यद्प्युक्तं विनाशस्य कारणाधीनत्वात्तत्सन्निधेः प्राग्यटादिषु तदन्त्य इति नद्पि प्रनिविह्तिमेव, प्रतिक्षणध्वंसित्वाभावे सर्वसामध्यी-भावलक्षणस्यामस्वस्य भावात् । तथापि किञ्चिद्वचयते, इन्धनादीनामग्निसंयोगावस्थायां 20 त्रयमुपलभ्यते, तरेवेन्धनादि, कश्चिद्विकारः, कल्पनाक्कानप्रतिभासी तुच्छस्वभावः, तत्रा-ग्न्यादीनां क व्यापारः, न तावदिन्धनाशुत्पादे, तम्य खहेतुत एव भावान् , नाप्यक्वारादि-दिविकारे, अग्न्यादिभ्यस्तद्विकारीत्पत्तावपीन्धनादेरनिवृत्ततया तथैवीपलब्ध्यादिप्रसङ्खात् । न च तेभ्यः काष्टादेर्ध्वमान्नायं दोप इति वाच्यम्, ततो वस्त्वन्तरम्बरूपध्वंसोपगमे काष्टाहे-स्तादवस्थ्यापातात् । न च भावान्तरमेव काष्ट्रादेः प्रध्वंमाभावोऽतः कथं काष्ट्रादेकपुरुद्धथ्यादि-25 प्रसङ्ग इति वाच्यम् , काष्ठादेरङ्गाराविरेव ध्वंम इत्यत्र नियामकस्य वाच्यत्वात् . अङ्गारे सति काष्ठनिष्टत्तिर्नियामक इति चेन, तुच्छस्वभावनिष्टस्यनङ्गीकरणेऽङ्गारादिकमेवार्थान्तरं निष्ट-

१ यदि भावः स्वतो मध्यश्चेत्तदा न कि.जिङ्गिशहेतुन्नि कःयेमस्ति, न हि स्वयमेव पततः पात-प्रयासः सफलः । स्वतोऽनश्वरश्चेत्तार्हि साशहेतुन्येन एव, तत्स्वमावस्य केनाप्यस्ययाकर्तुमशक्यत्वात्, तथा च नित्यस्य सतः सर्वसामःश्रेनिधुरता दुवरि।, तस्मास्त्वमावन एव विनश्चरो मार्वोऽभ्युपेय इति तात्पर्यम् ॥

त्तिशब्देनोक्तं स्वान् तेनाङ्गारे सति अङ्गार इत्युक्तं भवेत्, न तु नियामकं तावताप्युक्तम् । तथा बुद्धिप्रदीपादीनामनुपजातविकाराणां कथं ध्वंमः, आत्माव्यक्तरूपविकारान्तरमेव ध्वंस इति चेम, बुद्धादीनामात्मरूपविकारापत्तौ प्रमाणाभावात्, आत्मनश्चासत्त्वात्। प्रदीपादेरपि अन्यक्तरपता हि कार्यदर्शनानुमेया, तस्या अतीन्द्रियत्वात्, न च ध्वस्तस्य प्रदीपादेः किञ्चि-त्कार्यमुपलभ्यते येन तत्या अनुमितिः स्यान् , तत्यात्र भावान्तरं प्रध्वंसाभावः, भावान्तरम्य 5 प्रध्वंसरूपत्वे च तहिनाशाद्धटाचुन्मज्जनप्रमक्तिः । न च कपालादेभीवरूपतेव ध्वसा नाभा-बात्मकतेति नायं दोष इति बाच्यम्, भावान्तररूपस्याभावस्य तदभावे प्रच्युतत्वात्, अन्य-थाऽभावस्य कृतकस्याविनाशित्वेऽनित्यत्वेन कृतकत्वस्य व्याप्तिर्ने सिद्ध्येन् , अकृतकत्वे त्वभ्यु-पगम्यमाने भावान्तरकार्यात्मको ध्वंमो न भवेत्। प्रध्वंमाभावाविनाशेऽकृतकत्वे च सर्वदा तत्सद्भावाद्धटादीनां सत्ता न भवेत् , ततो यथा कारणस्वरूपः प्रागभावः कार्योदये कारण- 10 निवृत्ती निवर्त्तते, अन्यथा तदात्मकत्वायोगात , तथा कार्यात्मा ध्वंमोऽपीति नष्टैर्घटादिभिः पुनर्भेक्कव्यमेव, तस्मान्न कपालादिरूपं भावान्तरं धटादेर्ध्वमः, तत्र कारकव्यापारामन्भवेन कियाप्रतिषेधमात्रप्राप्तेः. अभावस्य च हेत्मस्वे कार्यत्वादभावरूपताप्रच्यतिप्रसङ्गः भावस्य कार्यलक्षणत्त्रात्, स्वकारणसद्भावे हि यद्भवति नद्भावे च न भवति तत्कार्यमुच्यते, भवन-धर्मी च कथं न भावः, भवतीति हि भाव उच्यते, अङ्करादेरिप नातोऽपरं भावशब्दप्रवृत्ति- 15 निमित्तमुपलभ्यते, तचेदभावेऽप्यस्ति कथमसौ न भावः । न चार्थकियामामध्येमेव भाव-शब्दप्रयृत्तिनिमित्तं, तश्वाभावे नास्तीति नासौ भाव इति बाच्यम् , मर्वसामध्येविकलस्त्रे तस्य प्रतीतिविषयत्वामस्भवात्, प्रतीतिजनकत्वे च कथं न सामध्यम् । न च यथा पटपट्योः कार्यत्वाविशेषेऽपि प्रतिनियतप्रतीतिविषयतया भेदः तथा भावाभावयोः कार्यत्वेऽपि सरप्रत्य-यविषयस्य भावत्वमसत्प्रत्ययविषयस्याभावत्वमिति वाच्यम् , तस्यामत्प्रत्ययविषयत्वे कार्य- 20 त्वस्यासम्भवात्, स्वहेतुमत्त्वेऽस्य भावात्कार्यत्वे सत्प्रत्ययविषयनाया दुर्वोरत्वात्, भवतीति प्रतीतिविषयस्यैवास्तीति प्रत्ययविषयत्वात् , अस्ति भवतीत्यादिशब्दानां पर्यायत्वात् । किञ्चा-ग्न्यादिभ्यो यद्यभावो भवेत तदा तद्भावे काष्ट्रादयः किमिति नोपलभ्यन्ते, न हि तेभ्यो ध्वंससद्भावेऽपि काष्टादयो निवृत्ताः, ध्वंसोत्पादन एव तेषां चरिनार्थत्वात् । अथ काष्टोपमर्देन ध्वंसस्योत्पत्तेर्न तेषाग्रुपछव्धिरिति चेत्कृतस्तद्वपमर्दः, न प्रध्वंसाभावात्, काष्टादिसत्ताकाले 25 तस्याभावात् , नाम्त्यादिभ्यः, तेषां ध्वंसीत्पादन एव व्यापारात् । न चीत्पन्नः प्रध्वंसाभावी काष्ट्रादीतुपमर्देयति, तद्यौगपद्यत्रसङ्गात् , तथा च सत्यविरोधप्राप्तिः । न वा ध्वंसेनावृतत्वात्

१ न भवतीत्यभावो ध्वंस उच्यतेऽतः कथं म भवनधर्मा भवेत्, विरोधात्, यदि स्वविषयविज्ञाने प्रतिनि-यतरूपेणानवभासनादमाव उच्यते तर्हि अत्यन्तपरोक्षचक्षुरादीनामप्यभावरूपताप्रसङ्ग इति ॥

10

काष्ट्रादेरतुपक्षस्यः, तद्वस्ये काष्ट्रावावावरणायोगात् । अपि च विनाशस्य हेतुमस्ये तद्रेशा-स्य भेदमनुभवेत्, कार्यारमानो हि घटादयः कारणभेदाद्भ्रदमनुभवन्तोऽध्यक्षत एवावसीयम्ते नैवमनासादितभावान्तरसम्बन्धः प्रच्युतिमात्रस्वभावो ध्वंसः, अग्न्यादिहेतुमेदेऽपि तुच्छ-स्वस्तपतयेव सर्वत्र विकल्पज्ञानेऽवभासनात् । तस्माहिनाशोऽयमहेतुनिःसभावोऽभ्युषगन्त-ठ व्य इति निहेतुको विनाश उच्यते, एवख्य भावानां निरुक्तानुमानतोऽपि क्षणक्षयि-त्वं सिद्धमिति प्रत्यक्षतोऽनुमानतश्च क्षणिकत्वव्यवस्थितेः सिद्धः पर्यायनयस्य मूळाभारः श्राद्धमुत्रवचनविच्छेद इति ॥

> इति त्रयोगच्छनभोमणिश्रीमहिजयानन्दस्रीध्वरपट्टान्डद्भारश्रीमहिजय-कमलस्रीध्वरखरणनलिनविन्यस्तभक्तिमरण तत्पट्टधरेण विजय-लिब्धस्रिणा सङ्गलितस्य सम्मतिनस्वसोपानस्य शुक्कंस्त्र-स्वरूपनिद्भरणं नाम पश्चक्कं सोपानम्॥

# शुद्धतरर्जुसूत्रनिरूपणम् ।

अध्वा ऋजु बाह्यापेक्षया प्राहकसंवित्तिभेदशुन्यमविभागं बुद्धिस्वरूपमकुटिलं सूत्रय
तिति ऋजुम्त्रः शुद्धतरः पर्यायास्तिकः। ननु कथं विक्कप्तिमात्रमभ्युपगम्यते, किमविभागष्ठद्धिस्वरूपप्राहकप्रमाणमद्भावान, कि बाऽर्थस्य सद्भावे वाधकप्रमाणात्। तत्र न प्रत्यक्षण विक्कपित्राविश्वयः, अर्थोभावनिश्चयं विनाऽर्थस्पर्शशून्यं विक्कप्तिमात्रमेव तस्विमत्यवधारणरूपतो निश्चयामग्भवात, अर्थोभावन्तु नाध्यक्षगम्योऽर्थप्रतिभामकतयेव प्रत्यक्षस्योत्पत्तेः।
न वेदिमन्दुद्वयदर्भनिमव भ्रान्तम्, तद्विपयत्त्राच घटादेरसन्यत्वमिति वाच्यम्, शुद्ध
श्वावसेयस्य वाध्यत्वायोगात, यद्वा तिमितिकात्रभासिनोऽपीन्दुद्वयादेरवैतध्यमस्तु, न च
तस्य वाध्यत्वं वाच्यम्, तस्यैवाऽयोगान्, न हि दर्शनं वाध्यते, तस्योत्पन्नस्वात्, नापर्याः, प्रतिभाममानरूपेण सन्वात्, अन्यथा प्रतीयमानत्वायोगात्, न च प्रतिभासेऽपि
तिन्नभौसिरूपमसत्यमिति निर्वाच्यम्, प्रतिभासमानरूपवनोऽप्यसत्यत्वे संविदोऽपि तथात्वप्रसक्तः, न वेदं वक्तव्यं भ्रान्तक्रानावभामिनोऽर्थिक्रियाविरहाद्वैतध्यमिति, तदनुद्वेऽपि

पूर्वक्रानावभासिनो वैतध्यासम्भवात्, न ह्यस्यस्याभावेऽपरस्याभावोऽतिप्रसङ्गात्, तस्माक्ष
प्रत्यक्षं विद्रार्थावभामि तदभावं गमयति । प्रत्यक्षाभावे नानुमानमपि तदभावावेदकम्, प्रत्यक्षविरोधेऽनुमानस्याप्रामाण्याच । अत एव न द्वितीयः, भाववाधकप्रमाणविरहात् । ननु नार्थोभावद्वारेण विक्वानमात्रं साध्यते किन्त्वर्थसंविदोः सहोपक्रभनियमा-

दभेदः विधिमुखेनैव सार्ध्यत इति चेन्न, अभेदस्य प्रत्वक्षेण वाधनात्, पुरस्थं नीलादि रकुटबपुः प्रतिभाति, हृदि च रूपयाहकाकारं विभागा संविचकारतीति क्रतोऽर्थसंविदीरभेदः साधियतुं सक्यः, पक्षस्य प्रत्यक्षवाधितत्वादशायणः ज्ञब्द इति पक्षस्येव । न काभेदेऽपि प्रसां भेदाधिगन्त उपस्काधिमन्द्रस्यादिवदिति न तेन वाचेति वाच्यम् , द्विचन्द्रादौ बाधा-इर्जनतस्तत्त्रत्यक्षस्य भ्रान्तत्वेऽपि स्तम्भानावर्धक्रियाकारिक्रपोपछव्येर्वाधाभावेन तत्त्रत्यक्षस्य ठ सखत्वात्, तत्वो नीलबुद्धोर्भेद एवेति न कुतश्चिद्धिज्ञानमात्रसिद्धिः अत्रोच्यते, प्रत्यक्षेणार्थ-परिच्छेदासम्भव इति, तद्धि प्रत्यक्षमर्थं तुल्यकाछं न प्रकाशयति, प्रत्यक्षतया यदैव ज्ञानमदः भासते तदैव नीकादिस्यरूपमपीति स्वस्वरूपनिष्ठत्वेनोभयोर्पि प्रतिभासनाद्वाद्याग्रहकमाबा-तुपपत्तः, नीलाकारविविक्तस्य स्वरूपनिमग्नस्य ज्ञानस्य हृदि सन्धानाद्येश्य च तद्रपपरिहा-रेण बहि: स्फुटतया प्रतिभासनात्। द्शैनस्य बाह्यार्थकानं प्रति प्रहणक्रियाकर्तृत्वाह्वाहकता, 10 तत्प्रतिबद्धप्रकाशतया चार्थस्य प्राह्मतेति चेम्, नीलाचर्थदर्शनाभ्यां भिमस्य प्रहणिकयाया अभावात्, तथाऽप्रतिभासनात्, न च तामन्तरेण नीलबोधयोः कर्त्तंकर्मते युक्ते, अति-प्रसङ्गात, क्रियायाः सत्त्वेऽपि परोक्षतयाऽतिप्रसङ्गाद्रथस्य कर्मता बोधस्य च कर्ततेति न स्यात् , अतः प्रतिभासमाना साऽभ्यूपगमनीया, तथाऽभ्यूपगमे च सा कि स्वक्रपतो भाति, चत तद्वाद्यतया, आद्ये नीलबोधप्रहणिकयाणां स्वतन्त्रतया प्रतिभामनात् कर्त्तकमीक्रियाच्य- 15 बहारी न स्यात् , तस्याः स्वरूपनिमग्नतया प्रतिभातत्वात् । स्वतंत्रप्रतिभासादेव च तथा-व्यवहाराभ्यपगमे स्तम्भादेरपि तथापरस्परव्यवहारप्रसिक्तः। न द्वितीयः, अपरब्रहण-क्रियायाः प्रतिभासमानायाः कर्मतया तस्याः प्रतिभासेऽपरापरिक्रयाप्रसङ्गतोऽनवस्था स्यात् , अपरक्रियामन्तरेणैव प्रहणक्रियायाः कर्मत्वे नीलादेशपि प्रहणक्रियाज्यतिरेकेण प्रकाज-मानस्य प्राह्मता भवेत्, तथा च नीलादीनां स्वक्षपमेव प्रकाशात्मकमिति विश्वप्तिमात्रमेव 20 सर्व भवेत । किन्न ज्ञानकाले संवेदनिक्रयायाः सन्वे समानकालतया प्रतिभासनेन सन्येतरगोविषाणयोरिव ज्ञानस्य संविक्तियां प्रति कर्त्तुत्वं न स्याम् । तस्याश्च ज्ञानो-त्तरकालत्वेऽपि न कार्यकारणभाषः, ज्ञानकाले संविक्रियायाः तत्काले च ज्ञानस्या-भावात् । न च पूर्वं स्वरूपेण बोधस्य प्रतिभासस्ततो नयनादिसामप्रीवशेन संवेदन-कियायुक्तत्वा प्रतिभासनाद्वोधस्य कर्तृत्वमिति वाच्यम्, संविकियायुक्तवोधप्रतीतिकाले 25

१ वयोः सहोपलम्भनियमः तयोरभेदः, यथा तैभिरिकोपलम्यमानचन्द्रह्वस्य, सहोपलम्भनियमधः झामार्थयोरिति व्यापकविरुद्धोपलक्ष्यः, भेदे हि नियमेन महोपलम्भो न रष्टः यथा घटपटयोः, तथा च भेदः सहोपलम्भानियमेन व्याप्त तद्विरुद्धक्ष सहोपलम्भानियमः दश्यमानः महोपलम्भानियमे निवर्त्तयति, सोऽपि निवर्त्तमानः स्वव्याप्यं भेद निवर्त्तयति, सोऽपि

तत्पूर्वद्शानवगमान् तद्वगमकाले च संवित्कियायुक्तावस्थावगमाभावात्, तयोस्तदनव-गमे तु न बोधस्य प्रहणं प्रति कर्नुताप्रतीतिः। न च नीळातुभवसमये पूर्वदशां स्मरन् बोधस्यानुभवं प्रति कर्नुतां प्रतिपद्यत इति देश्यम्, बोधमहणयोनींछपरिच्छेदवेछायां परस्परासंसक्तयोः समानकालयोः प्रतिभासेन कर्तृतावगमासम्भवात्, न हि स्मरणं बोधस्य 5 प्रवीवस्थामध्यवस्यत् महणावस्थां प्रतिपद्यत इति कथं तत्कर्नतामवगमयेत्। न च बोधात्मै-बात्मानमुपलभत इति कर्तृत्वावगतिरिति गीम्साधीयसी, यदा बोधः स्वं नीलपाहकतया प्रतिपश्चते तदा नानुभवकत्रीं पूर्वसत्तां प्रतिपश्चत इति न प्रहणं प्रति जनकतामात्मनोऽसावधि-गच्छति । न च प्राक्तनीमप्रहणावस्थां नीलावभामकालेऽसावध्यवस्यति युगपद्विरुद्धयोः प्रतिभासयोरापत्ते:, तस्माझ तुस्यकालो बोधो प्रहणक्रियां जनयितुं समर्थ इत्यपाहक एव । 10 किन्न बोधो यदि व्यतिरिक्तियाजनकस्तदा नीलविज्ञानयोः कथं प्राह्यपाहकत्वम्, न च बोधोदयेऽपरोक्षतया नीलादेभीनाद्वाह्यत्वमिति युक्तं बक्तम्, अप्रकाशात्मकस्य तस्य तदुत्पा-देऽपि प्रतिभामायोगात , नीलादिरथों हि जडस्वरूपो न स्वयं प्रतीतिगोचरतामवतरतीति द्शैनमस्य प्रकाशकमभ्युपगतम् , यदि तु नीलं स्वप्रकाशात्मकं स्यात्तदा विक्वप्रिरूपतया पर-वादाभ्युपगमप्रसङ्गो भवेत्, यद्याप्रकाशास्मकं वस्तु तत्प्रकाशसद्भावेऽपि नैव प्रकाशते. 15 प्रकाशस्त्रक्ष नीलं न सङ्कामित, भेदप्रतिहतिप्रसङ्गात । न चार्थम्य प्रत्यक्षता अर्थाकार-कार्यस्वात्प्रकाशस्येति वक्कन्यम्, अपरोक्षाकारक्षपत्व एव तस्य प्रत्यश्रत्वसम्भवात्, न तु प्रकाशात्मनः कार्यस्योद्धवान् , प्रकाशस्य हि अधैकार्यतया तत्मम्बन्धित्वं युक्तं न त तत्त्वरूपं प्रकाशः, अतो न वेश्ववेदकभावस्तयोः । न च नीलसंवेदनयोः स्वरूपनिमन्नयोः स्वतंत्रत-याबभासने ततुत्तरकालभावी कर्मकर्शिभनिवेशी नीलमहं वेद्यीत्यवसायी न स्यान् , न हि 20 पीतदर्शने नीलोक्केस उपजायमानः स संलक्ष्यते, भवति च तथाध्यवसायी विकल्प इति तयोभीश्रमाहकतेति वाच्यम् , मिध्याक्रपकल्पनया माह्यमाहकक्रपतायाः परिच्छेदासम्भवात् , नीलमिति हि प्रतीतिः पुरोवर्तिनीलमुक्तिलन्ती वर्तमानदर्शनानुमारिणी मिन्ना संलक्ष्यते. अहमित्वात्मानं व्यवस्यन्ती स्वानुभवायत्ता परा प्रतीयते, वेद्यीति प्रतीतिरप्यप्रैव किया-व्यवसितिरूपा, अतः परस्पराव्यतिमिश्रसंवितित्रितयमेतत्। भवतु वेयमेका तथावसा-25 यिनी करुपनाप्रतीतिः तथापि नातो प्राह्मपाहकता सत्या, मृगवृष्टिणकासु जलाध्यवसाया-

१ यथा हि नयनकार्य प्रकारः, अत स नयनगम्बन्धी अवेत् न तु स्वरूपं प्रकाशः, तथा नीला-दिकार्य प्रकाशः स्थान तावता नीलादिः प्रकाशरूपां भिततुमहीते तथा च यदि नीलादिरप्रकाशास्मा तदा स प्रकाशसद्भावेऽपि नैव प्रकाशतः, तस्माच न वेदानेदकभावः, यदि च प्रकाशस्मा तदा विज्ञानरूपो नीलादिः स्थादिति भावः ॥

ज्जलसत्यसाप्रसक्तेः । न चात्र बाधसद्भावादसत्यता, प्रकृतेऽपि नीलसंविदोः स्वतंत्रतया निर्भा-सहरायाधकस्य सत्वात्, तस्मान प्राह्मप्राहकभावः सत्यः। अयञ्च प्राह्मप्राहकभावस्य प्रतिह्ये-पस्तुल्यकार्छ प्रकाशमानवपुर्नीछमुद्रासयन्ती प्रतीतिमभ्युपेत्य, सेव प्रतीतिविवार्यमाणा न सङ्गच्छते, कृतः साऽर्थमाहिणी भवेत्, अनुभूयमानं हार्थाकारं विहाय नान्या काचिदाभा-ति, बहिः प्रकाशमानं नीलादिकं अन्तः स्वसंविदितं मुखादिकञ्च मुक्ता नान्या संवित्सती 5 कदाचित् प्रतिभातीत्यद्मती सा कथमर्थप्राहिणी भवेत्। अहङ्कारास्पदं सुखादिकमेव हृहि परिवर्तमानं नीलादेशीहकमिति चेन्न, सुखादेः प्रतिभासमानवपुषी ब्राहकत्वानुपपत्तेः, सुखा-दयो हि स्वसंविदेता इदि प्रकाशन्ते नीलादयस्तु बहिस्तथाभूता एवाभान्ति, न च परस्परासंसृष्टयोः समानकालयोर्नेदावेदकता, तुल्यकालतया प्रकाशमाननीलपीतयोरपि पर-स्परं नद्भावापतेः । सुखादिराकारः स्वपरप्रकाशतया प्रतिभासमानो नीलादेवेदकः, सबि- 10 तृप्रकाश इव घटादीनामिति चेतिक दर्भनात्मनः प्रकाश एव बहिरशीवभासः, उत दर्शन-काले तेषां प्रत्यक्षात्मता, आद्ये ज्ञानात्मनो हि प्रकाशः स्वसंविद्र्योऽनुभवः, तन्ज्ञानस्य रूपं न बाह्यार्थोत्मनाम्, अन्यथा प्रत्यक्षात्मतया तयोरभेदप्रसङ्गः, द्वितीये च दर्श-नोदयसमये यदि पदार्थप्रत्यक्षता तथा सति सामगीवशात् प्रत्यश्लाकारं नीलमुत्पादि-तमिति दर्शनवत्तत् स्वसंविदितं प्रसक्तम्, अत एव दृष्टान्तोऽध्यसङ्गतः, सवितृप्रकाशो हि 15 स्वरूपनिमग्न एवाभाति घटाविरपि स्वात्मनिष्ठ एव भासत इति नानयोरपि परस्परं प्रकाइयप्रकाशकभावः । अपि चालोकाद्भटादिः प्रकाशरूपः प्रादुर्भवतीत्यालोकः प्रकाशकः स्यात्, उपकाराभावे व्यतिरिक्तोपकारप्रादुर्भीवे वा घटादीनां प्रकाशायोगात्। न चात्रा-ह्यारास्पदमन्तर्दरीनं बहिः परोक्षाकारमर्थं जनयति, तुल्यकालतया हेतुफलभावायोगान्, उपकार्योपकारकभावमन्तरेण बाह्यार्थीनामन्तर्दशाख्य वेदावेदकभावानुपपत्तः सर्वे वस्त सं- 20 विन्मात्रकमेवेति स्थितम् । ननु यदि सर्वे विक्रप्तिमात्रमेव तर्हि मेयमातृमानादिव्यवद्दार-बिलोपः स्यात् , तस्य भेदनिबन्धत्वात् , प्रमितिकियया व्याप्यमानत्वाद्धि प्रमेयमर्थः, तत्र नीखादयो यदि बोधः स्यात्तदाऽसौ स्वतंत्रो नीखरशं प्रति प्रमाता भवेत्, चक्षुरादयश्च करणतया मानं भवेयुः, अर्थप्रतिभासः फलम्, उपलम्भसाध्यत्वान्, मेयादेरभावे तु न नीळादयोऽपि संविद्रपाः सिद्धान्ति, सिद्धेः प्रमाणनिवन्धनत्वान् , न च स्वसंवेदनमेव ध्य- ११ बस्थाकारि प्रमाणम् , तत्र दृष्टान्तासिद्धः। प्रदीपाद्योऽपि हि परप्रकाश्या एव, न च स्वेनैवा-स्मना त एवाधिगन्तुं शक्याः, न सङ्गल्यमेण तेनैव तदेवाङ्गल्यमं स्पृशित इति, मैवम्, यथा हि बाह्यार्थवादे सुखादीनामात्मस्वरूपं स्त्रविषये प्रमाणं तेषामेव वेदनं फलं सुखादयश्च मेयम् , यथा वा परेषामात्माऽपरोक्षो मेयः, तस्य च प्रकाशरूपता मानम् तत्प्रतिभासः फलं

10

मक्तियमेव मेवादीनां व्यवस्था सर्वत्र नीलादी योजनीया विकानशादेऽपि । न व तत्रान्य-प्राक्षभभवादसी मिथ्योक्षेस्र इति वाच्यम् , नीलादाविष व्यतिरिक्तप्रकाशासावान्मिथ्यात्वात् , अपरोक्षस्य नीलादेरेव कर्नृकर्मादितया मिथ्याप्रकाशनात् । न व निर्वाजस्यायोगादस्याः कर्मकर्तृक्तियाध्यवसितेवीजं वक्तव्यमिति वाच्यम् , कचिद्षि वास्तवस्य कर्णादिभेदस्यानु-व्यव्यवस्नादिवासनाप्रभवप्रधानादिविकल्पवद्स्याः परम्परामात्रत्वात् । तस्मात्रीलादयोऽपरो-ध्यस्यभावाः प्रकाशन्त इति विक्रितिमात्रमेव वहिर्धश्यसंपर्शरिहतम् , तद्षि विक्रितिमात्रं पूर्वान् परस्वभावविविक्तं क्षणक्ष्यम् , स्वसंवेदनाध्यक्षतस्त्येव प्रतिपत्तेः पौर्वापये प्रमाणाप्रवृत्तेः धनः क्षणिकविक्रितिमात्रावलम्बी शुद्धपर्यायास्तिकभेदः ऋजुसूत्रः ॥

> इति तपोगच्छनभोमणिश्रीमद्विजयानन्दम्रीश्वरपट्टालङ्कारश्रीमद्विजय-कमलमृरीश्वरचरणनिलनिवन्यस्क्यक्तिमंरण तत्पट्टघरेण विजय-लम्बिम्रिणा सङ्गलितस्य सम्मतिनस्वसोपानस्य शुद्धनर-र्जुस्त्रनिक्षपणं नाम षोडशं सोपानम् ॥



# शुद्धतमर्जुसृत्रनिरूपणम् ।

गृह्य एकः वानेकः त्वसमस्तर्धमं कलापितकलतया तद्पि विक्वानं शून्यरूपं ऋजु सूत्रवतीति ऋजुस्त्रः, म हि माध्यमिकः र्रानावलम्बी सर्वभावने रात्म्यप्रतिपादनाय प्रमाणयितविद्वश्द्रश्चेनावभासि तम्न परमार्थमद्वयद्वारप्यमवतरित, यथा तिमिरपरिकरितद्यावभासीन्दुद्वयम्, विशद्दर्शनावभामिनश्च स्तम्भकुम्भाद्यः प्रतिभासाविशेषात् । अयेन्दुद्वयद्वयो न परमार्थमन्तः तत्र कारणदोषात्, बाधोद्याद्वा, परिशुद्धद्वगवसेयास्त्वेकेन्दुयाद्वयो न वित्रथाः, तत्र कारणदोषावरद्वाद्वाधाभावाद्वेति प्रतिभासाविशेषत्वसमिद्धमिति वेम, वाध्यत्वायोगान् न हि तत्कालभाविविद्यानस्वरूपं बाध्यते, तस्य तदानी
स्वरूपेण प्रतिभासनान् । नाष्युत्तरकालम्, तदा तस्य क्षणिकत्वेन स्वयमेवाभावान् । न
वा प्रतिभासमानरूपेण प्रमेय बाध्यते, तस्य विशद्यप्रतिभासादेवाभावासिद्धेः । न चाप्रतिभासमानरूपेण, प्रतिभामकृपात्तस्यान्यस्वान् । नाष्युत्पन्ना प्रवृत्तिवीध्यते, उत्पन्नत्वायाद्वासन्त्वायोगान् । च वाऽत्रत्यन्ना, स्वत एवासन्त्वान् । अर्थकियाऽपि न वाध्यते, उत्पन्त्वनुत्पन्योबीध्यस्वायोगान् । च वाऽर्थिकयाऽभावेऽर्थस्यामन्त्वम्, तस्यास्ततोऽन्यस्वान् । न द्वर्थक्रियासद्वावार्थस्य सन्त्वम्, अर्थक्रियाया अपि सन्त्वासिद्धः, अपरार्थिक्रयातः तस्याः
सन्त्वान्नीकारेऽनवस्याप्रसङ्गान् । नाष्यर्वजन्यस्वाद्विक्रयायासस्वम्, अन्योऽन्यानवात्वात् ।

न च मत्तामम्बन्धाद्वावानां मत्त्वम् , सत्तातत्सम्बन्धयोरेवासम्भवात् । नापि दुष्टका-रणप्रभवत्वेनेन्दुद्वयावभासञ्चानस्यासत्यार्थत्वम् , तत्प्रभवत्वस्य हातुमशक्तेः, इन्द्रियादेरती-न्द्रियत्वेन तहतत्रोषस्याष्यभ्यक्षेणाप्रतिपत्तेः । न बाडतुमानात्तद्दोषावगतिः, अध्यक्षामावेऽ-नुमानस्याप्रकृतः । पुरुषान्तरम्य चन्द्रहयादेरप्रतिभासनात्तस्य दुष्टकारणजन्यविद्यानविष-यस्वमिति चेन्न, स्ववाहिङ्गाने परिस्कृटतया प्रतिभासनात्, याविसिरादिममानसाममी 5 पुक्रपान्तरस्य वर्त्तने तावसस्यापि नत्प्रतिभासनात् । तथा स्तम्भादेरवैतध्यं न निश्चेतुं शक्यभ्, तद्वभासिक्कानवाधाभावाद्वतथ्यनिश्चयो भवतीति चेन्न, बाधाभावस्य तद्वैत-थ्याप्रसाधकत्वात्, न हि तत्कालबाधाभावस्तत्माधकः, चन्द्रद्वयविज्ञानेऽपि तत्कालबाधाः भावसत्वात्तिष्ठिषयम्यावैतथ्यप्रसङ्गात् । न वोत्तरकालभावी तद्भावः पूर्वज्ञानविषयस्य सःय-तासाधकः, नत्कालपरिहारेण तत्त्रवृत्तेः, बाधाभावस्य प्रसञ्यह्तपस्य तुन्छतयाऽर्थसस्य- 10 तावस्वस्थापकत्वासम्भवादः, अन्यथा तुच्छत्वायोगातः, पर्युदासह्तपोऽपि बाधकाभावो न तद्वयवस्थापकः, तस्य विषयोपलम्भस्वभावत्वात्, यथा स प्राकालभावी नार्थेतथाभाव-हयबस्थापकस्तथोत्तरकालभावयपि, प्रतिभामाविशेषात् । न व। सवादित्वादपि स्तम्भादेः सत्यत्वम् , समानजातीयोत्तरकालभाविज्ञानलक्षणस्य सवादस्य यावित्तिमिरं ताविदनदृद्धया-दाविप भावात्, सिम्नजातीयज्ञानसवादस्य च नथात्वे भ्रान्तज्ञानावभासिनो गजतादेः श्रक्ति- 15 काज्ञातमबादात्मत्यताप्रमाक्तः । त चैकार्थाद्विम्नजातीयज्ञानसवादात्, एकार्थत्वे पूर्वोपर-क्रानयोगिवशेषात पूर्वक्रानवदुत्तरज्ञानस्यापि व्यवस्थापकत्वं न स्यात्, विजातीयत्वे एकार्थ विषयस्वासमभवात् । एवं स्तंभादिनैकानेकरूपतया व्यवस्थापयितुं शक्यतं, कालभेदाद्धि भेदो नाध्यक्षेण विज्ञेयः, तस्य सन्निहिन एव प्रवृत्तः, न हि सृत्पिण्डस्वरूपमाह्यध्यक्षं तदा घटम-सिन्नहिनमुपलभते. अतो न तदपेक्षया तस्य भेदोऽधिगन्तं शक्यः, नापि घटस्वरूपमाहिणा 20 मृत्विण्डांद्रदोऽधिगम्यते, तत्स्वऋषात्रहणे तद्भद्रमहणाधवृत्तः। नापि स्मरणं तद्भाहकम्, अतु-भूतस्यैव स्मरणात्, तस्य स्वऋषमात्रपर्यवसितत्वेनार्थमहण्डमामध्यांश्व । अत एव स्मरणसह-कृतमध्यक्षमपि न भेदमाहि। न च पूर्वरूपायहणमेव भेदवेदनम्, तद्वहणस्य भेदं व्यवस्था-पयितुमशक्ते । खरूपमेव भेदः, नद्वहणे सोऽपि गृहीत इति चेन्न, अपेश्लया भेदन्यवस्था-नात्, अन्यशा स्वक्रपापेक्षयापि भेदप्रमक्तः । दंशभेदादपि न भावभेदः देशस्याप्यपरदेश- 25 भेदाद्वेदप्रसङ्ग्रनानवस्थाप्रसंकः । न चान्यभेदोऽन्यमनुविश्वतीति न देशभेदादिप तद्वदः । एव

१ उत्तरदर्शने स्मृतौ वा यदि प्रवेरूप न प्रतिमासन नार्ड तद्यानिभासनमायानं नदेव च नेद्वेदनम्, न पृषेमपायिक्तिनायाः प्रत्यक्षेण स्मृत्या बाडनवगतत्वातः, तथोः स्वस्वरूपे निमग्नत्वात्, तथा च पूबरूपा-मधिगमे न तद्विक्तिनायाः अप्योगर्गतः, तस्माक्ष तद्यानिमासनगपि निद्धामानं मायः ॥

स्वरूपमेदादिप न भावभेदः, न हि सेमानकालमुद्भासमानयोर्घटपटयोर्भिन्नं संवेदनं भेद-मबस्थापयित, प्रकाशमाननीलमुखादिव्यतिरेकेण तस्यानुपलम्भतोऽसत्त्वात्, सत्त्वेऽपि समानकालम्य मिन्नकालस्य वाऽध्यक्षस्य परोक्षस्य वा प्रहणिकयासहितस्य तद्विकलस्य वा तस्यार्थमाहकत्वानुपपत्तेर्विज्ञानवादोक्तरीत्या सिद्धत्वेन न भेदमाहकत्वम् । न च तस्य स्वयमः 5 थौद्भदेनाप्रतीतस्य भेदप्राहकत्वम् , स्वरविषाणादेरपि तत्प्रसक्तः। न च तस्य भेदोऽन्यज्ञाना-द्वसीयते, तस्याप्यप्रतिपद्मभेद्स्य तद्भेदाव्यवस्थापकत्वान्, तत्रापि भेदस्यान्यज्ञानानिर्णये षानवस्था। न वा स्वसंवेदनत एव तड़ेन्: सिद्ध्यति, तथा सति स्वस्वरूपमात्रपर्यवसितत्वा-त्तस्य नीलादिभेदन्यवस्थापकत्वानुपपत्तेः । स्वत एव स्तम्भादयो भिन्नरूपाः प्रथन्त इति चेत्तर्हि तेषां स्वसंवेदनरूपत्या स्वरूपनिमग्नत्वादन्यत्राप्रवृत्त्या परस्परासंवेदनाम स्वरूपतोऽपि 10 भेदसंवित्तिभेवेत , द्रयह्मपासवेदने तिन्नष्टभेदस्याप्यप्रतिपत्तेः । न ह्यपरोक्षे नीलस्वरूपाद-परं पीतमाभाति, न चापराप्रतिभासनमेव भेद्वेद्नम् नीलस्वरूपसंवेदनेऽप्रतिभासमानस्य पीतस्यास्तित्वेन नास्नित्वेन वाऽधिगन्तुमशक्यत्वान्, नास्नित्वावेदने च कुनः स्वरूपमात्रप्रति-भामनाद्भेदसिद्धिरित । नन्वनेन न्यायेन यग्नध्यक्षावभासिनो नीलादेन भेदस्तर्द्धभेदो न्याय-प्राप्त इत्यहैतापत्ते शुन्यता, अन्तर्यहिश्च प्रतिभाममानयोः सुखनीलाद्योरपह्नोतुमश्रक्यत्वा-15 दिति, मैवम, अस्माभिरवभाममानस्य नीलादेरवभासञ्ज्यत्वानभिधानात्, प्रतिभासविरति-लक्षणशून्यत्वस्य कथाब्रद्रप्रतीतः, किन्तु प्रतिभामोपमन्त्रं मर्वधर्माणां शून्यत्वम् , प्रतिभासञ्च सर्वो भेदाभेदश्त्यः, न हि नीलम्बरूप सुखाद्यात्मकतयाऽभेदरूपसुपलभते, तद्रृपतासुपलम्भे च कथमेकं भवेत । न च तावद्यमम्तीति प्रतिभासाद्द्वैतमस्तु इति वक्तव्यम्, विचित्रस्य नीलादेः प्रतिभामाज्ञगना विचित्रताप्राप्तः । न च बहिर्नीलादेरेकानेकरूपतथा युक्तयाऽनुप-20 पत्तेः प्रकृतिपरिशुद्ध ज्योतिर्मातं परमार्थमद्स्तिवति वाच्यम् तथाभूतज्योतिर्मात्रस्य कदा-चनाप्यप्रतिपत्तरमत्त्वात्मर्वधर्भगृत्यनाया एव मिद्धेः, ततः केवलमनादिवासनासमुत्थ-व्यवहारमात्रमेवेदं मिथ्यार्थं ज्ञानम् । न च व्यवहारमात्रादेव बहिरेकं वस्तु सिद्ध्यति, नीलादीनां स्वभाव इति व्यवहागद्दपि स्वभावस्यैकताप्राप्तेः । न चार्थाभावे नियतदेशका-लाकारः प्रतिभासः कथमित्याशङ्कथम्, वासनाबलेन तथाभूतप्रतिभामस्य स्वप्नद्शायामुप-25 लड्डेजीमहशायामपि तहुलेनेव नदुद्यमम्भवान्, अर्थस्य कस्यचित्स्वरूपतोऽसिद्धः प्रति-भामनियामकत्वात्रमभवाचेति नार्थवादो युक्तिमङ्गतः। नापि वासनावछान्नियताकारं झानं सद्रस्तु, नीलादिरूपज्ञानस्यापि एकानेकरूपन्वायोगात्, दिग्भेदादिलक्षणविरुद्धधर्मसंसर्गतो

१ कि स स्वम्पभट भिन्नप्रांतसासाधिगम्य कि वा स्वत एव, तत्र प्रथमपक्षे दोषमाह न हीति, द्वितीयपक्षे दोषमाह-स्वत एव स्तम्भादय इति ॥

भेदात । नापि नीलादिक्कानं परमाणुक्त्पम्, दिक्ष्ट्रयोगात्सांशतापर्तः, अनेकप्रतिपत्तेरयोगात्र । न वा बाह्यनीलादेवितथत्वं परिशुद्धस्य बोधस्य चावितथत्विमिति वक्तन्यम्,
तस्यानुपल्लचेरेवाभावनिश्चयात् । न च वासनाप्रतिवद्धत्वमनुभवस्य निश्चेतुं शक्यम्, पौर्वापर्ये हि प्रत्यक्षस्याप्रवृत्तेन्वयन्यतिरेकनिश्चायकत्वं तदनिश्चये च न हेतुफलभावावगतिरध्यक्षात्, प्रत्यक्षामावे च नानुमानमपि तद्वगमकम् । किञ्च वासनाप्रवोधप्रभवं नीलसुखा- 5
विन्यतिरिक्तं प्रतिपुष्ठवनियतं संवेदनं यद्यनुभूयेत तदा विक्वानवादो युक्तिसङ्गतः स्यात् ।
न च तत् कदाचनाप्युपल्लिधगोचरः, नीलसुखादेस्त्वेकानेकस्वभावायोगातः, वासनाजन्यत्वस्यापि परमार्थतोऽसम्भवात् सर्वधर्मशृत्यतेव वस्तुबलायाता । नीलाद्यवभासस्य वासनाप्रतिवद्धत्वं संवृत्त्या शृत्यत्वसुच्यते, न सर्वसंवेदनाभावः, तस्य कदाचिद्रप्यननुभवात् । न च
प्रतिभासे सति कथं शृत्यत्वसुच्यते, तस्वैकानेकस्वभावायोगतः शृत्यतेति प्रतिपाद- 10
नात् क तद्वस्थितमेतद्यत् प्रतिभाति तद् द्विचन्द्राविवत् सकलमप्यसत्यमिति शृद्धतमपर्यायास्तिकमतावलम्वी ऋजुस्त्र एवं न्यवस्थितः ॥

अथवा सौत्रान्तिकवैभाषिकौ बाह्यार्थमाश्रितौ ऋजुस्त्रशब्दौ यथाक्रमं वैभाषिकेण नित्या-नित्यशब्दवाच्यस्य पुद्रलस्याभ्युपगमात् शब्दनयेऽनुप्रवेशस्तस्य बाह्यार्थप्रतिक्षेपेण विज्ञान मात्रं समभिक्षढो योगाचारः। एकानेकधर्मविकलतया विज्ञानमात्रस्थाप्यभाव इत्येवंभूतो 15 व्यवस्थित एवम्भूतो माध्यमिक इति व्यवस्थितमेनन तस्य तु शब्दादयः शास्त्राप्रशास्ताः सूक्ष्मभेदा इति ॥ ५ ॥

इति तपोगच्छनभोमणिश्रीमद्विजयानम्दस्रीश्वरपट्टालङ्कारश्रीमद्विजय-कमलस्रीश्वरचरणनलिनविन्यस्तभक्तिभरेण तत्पट्टधरेण विजय-लच्छिस्रिणा सङ्गलितस्य सम्मतितस्वसोपानस्य गुद्धतमर्जु-स्वनिक्ष्यणं नाम सप्तद्दशं सोपानम् ॥

20

### निक्षेपचतुष्टयवर्णनम्

नयानुयं।गद्वारवत् शेपद्वारेष्विप द्रव्यार्थिकपर्यायार्थिकौ मूलव्याकरणिनाविति दर्शय-भनयोव्योपकतामाह, अथवा वस्तुनियन्थनाध्यवसायनिमित्तव्यवहारमूलकारणतामनयोः प्र-तिपाद्याधुनाऽध्यारोपितानध्यारोपितनामस्थापनाद्रव्यभावनिवन्धनव्यवहारनिवन्धनतामनयो- 25 रेष प्रतिपादयभाह—

> नामं ठवणा दविएत्ति एस दव्वडियस्स निक्खेवो । भावो उ पज्जवहिअस्स परूवणा एस परमत्थो ॥ १ ॥ ६॥

नाम स्थापना द्रव्यमित्येष द्रव्याधिकस्य निश्लेषः । भागस्तु पर्यायाधिकस्य प्ररूपणा एप परमार्थः ॥ छाया ॥

नामेति, चतुर्विधेषु निश्लेपेषु नामस्थापनाद्रव्याणि द्रव्यार्थिकनिरूपणाया निश्लेपाः, भावस्तु पर्यायार्थिकनिरूपणाया इत्ययं परमार्थ इति समुदायार्थः ।

5 तत्र नामनिक्षेपस्तावन् यत्किञ्चिद्धस्तुनो व्यवहाराय निमित्तापेश्चयाऽनपेश्चया वाऽभि-धानं यत्मङ्केखते तन्नाम । सङ्केतविधानं च कविदमेदेन, यथाऽयं घट इति, कचिद्धेदेन अस्यायं घटगढदो वाचक इति । एतच समानासमानाकारपरिणामात्मकेऽपि वस्तुनि समा-नाकारप्रतिपादनायैव नियोज्यते, तस्यानुगनत्वेन कत्र सङ्केतकरणसौकर्योत् । असमानपरिण-तेष्वननुरामादानन्त्याच न तत्र सङ्केतः कर्नुं शक्यः, शब्द्ध्यापाराच वस्तुगनसहशपरिणते-10 रेच प्रतिभासनान् । स एव शब्दशर्थः यः शब्द्यां प्रतीनौ प्रतिभातीति नासहशपरिणामोऽ-त्यन्तविलक्षणश्चरयार्थ इति वस्तुहिश्यतिः ॥

अत्र च द्रव्यार्थिकमनावलम्बी जञ्दत्रद्यावादी भर्नृहरिः प्रात-' अनादिनिधनं ब्रह्म जञ्द-तस्यं यद्श्ररम् । तिवर्ततेऽर्थभावेन प्रक्रिया जगतो चनः॥ [वाक्य० श्रो.॥ ८ प्रथमका० ] इति, अत्रोत्पत्तिविनाशा भावाद्नादिनिधनम् , अकाराह्यक्षरस्य निसित्तन्वादक्षरम् , अनेन च 15 विवत्तींऽभिधानस्यातया निर्दार्शतः, अर्थभावेनेन्यादिना त्विभिधेयो त्रिवत्तः, प्रक्रियेति भेदाना-मेव सङ्कीर्चनम्, ब्रह्मेति पूर्वापरदिभ्विभागरहितम्, अनुत्पन्नमविनाज्ञि यच्छप्दमयं ब्रह्म तस्यायं रूपादिभावत्रामपरिणाम इति भ्रोकार्थः । एतज्ञ झब्दस्वभावात्मकं ब्रह्म प्रणवस्व-रूपं तथ मर्थेषां अव्यानां समस्तार्थीनाञ्च प्रकृतिः । वर्णकमरूपो वेदस्तद्धिगमोपायः प्रतिच्छन्दकन्यायेन तस्यावस्थितत्वात् । तश्च परमं ब्रह्म अभ्युद्यितःश्रेयमफल्धर्मानुगृ-20 हीनान्तःकरणेरवगम्यते । अत्र च प्रयोगः ये यदाकारानुम्यूनास्ते तन्मयाः, यथा घट-शराबोदञ्चनादयो मृद्रिकारानुगता मृष्मयत्वेन प्रसिद्धाः. शब्दाकारानुस्यूताश्च सर्वे भावा इति स्वभावहेतुः । प्रत्यक्षन एव सर्वभावाना शब्दाकारानुगमोऽनुभूयते, नथाहि अर्थे-ष्वनुभूयमानेषु शक्तोद्धमानुगना एव मर्वे प्रत्यया विभाव्यन्ते । उक्तक्क ' न सोऽस्ति प्रत्ययो लोके यः शब्दानुगमाहते । अनुविद्धमिव ज्ञानं सर्वे शब्देन भासते ॥ ' [वाक्य० 25 स्टी॰ १२४ प्रथमका० ] इति । न च वामृपनाननुवेधे बोधस्य प्रकाशक्रपनापि भवेत्, तस्यापरामर्शस्यत्वात . तद्भावे तु तस्याभावाद्वीधस्याप्यभावः, परामर्शोभावे च प्रवृत्त्या-दिव्यवहारोऽिप विशीर्येतेति । आह च ' वाम्रुपना चेद्रगुत्कामेदवबोधस्य शाश्वती । न प्रकाशः प्रकाशेन सा हि प्रत्यवमर्जिनी ॥ े [ वाक्य० ऋो० १२५ प्रथमका० ] इति । ज्ञानाकार निवन्धना च वरतृनां प्रज्ञप्रिरिति नैपां शब्दाकारानुस्यूतःवमसिद्धम् , तत्मिद्धेश्च तम्मात्रभावित्वात तन्मयत्वस्य तन्मयत्वमपि सिद्धमेव । अत एवायं घट इत्यभेदेन शब्दार्थसम्बन्धो वैयाकरणः ' सोऽयमित्यभिसम्बन्धाद्रुपमेकीकृत 'मित्यादिनाऽभिजल्पश्वरूपं दर्शयद्भिः प्रतिपादितः। अत्र च पर्यायान्तिकमतेन प्रतिज्ञादिदोष उद्भाव्यते, किमत्र जगतः साध्यत्वेनाभिलवितम्, शब्दपरिणामह्तपत्वाच्छब्दमयत्वं शब्दादुत्पत्तः शब्दमयत्वं वा, न प्रथमः, परिणामानुपपत्तः, नीलादिक्रपत्वं हि प्रतिपद्यमानं शब्दात्मकं ब्रह्म यदि स्वक्रपपरि- 5 त्यागेन प्रतिपद्यते तर्हि न तद्नादिनिधनं भवेत्, पूर्वस्वभावविनाजात्, यहि त्वपरित्यागेन तदा नीलादिसंवेदनकालेऽपि वधिरस्य शब्दसवेदनं प्राप्नोति, शब्दस्य नीलाद्यव्यतिरेकान् , यद्भिन्नं हि यत्तत् तत्सवेदने संवेद्यते यथा नीलादिसवेदनकालं तस्यव नीलादेरात्मा. नीला-वैमिनश्च शब्द इति स्वभावहेतुः, अन्यथा भिन्नयोगश्चेमत्वात्तत्वभावत्वमेव न प्रमिद्ध्येदिति विपर्यये बाधकं प्रमाणम् । यदि तु नदा नास्य वेदनिमध्यते तदा नीलादेरिप जन्दस्वरूप- 10 वदसंवेदनं स्थात . तेन मह नीलादीनामैकात्स्थान . भिन्नस्वभावत्वे च डाब्दनीलादेरत्यन्तभेदो भवेत्, न हाकमेकदैकप्रतिपत्रपेश्रया गृहीतमगृहीत् छ, एकतामङ्गप्रसङ्गात्, विकद्धधर्माध्यासेऽ प्येकत्वे घटपटादीनां कल्पितो व्यक्तिंगदो न भवेत् , परेणाभ्यूपगतश्च घटाहिव्यक्तीनां भेदः, यतः स्वात्मनि व्यवस्थितस्य ब्रह्मणी नास्ति भेदोऽविकारविषयन्वादस्येति परमिद्धान्तः, तथा हि घटाद्यात्मना न तस्यानादिनिधनत्त्रमिष्यते किन्तु परमात्मापेक्षया, घटादयो हि इत्रयन । मानोदयव्ययाः परिच्छिन्नदेशाश्चोपलभ्यन्ते, एवज्र वधिरस्य यः अव्दर्शवेदनप्रसङ्क उक्तः स यदि ब्रह्मणो रूपमुपलव्धिलक्षणप्राप्तमिष्यते तदा । यदि चातिसूक्ष्मतयातीन्द्रियस्यं तस्य तर्हि नादृष्यात्रीलादीनामपि प्रहणं न स्थात । ननु भवता यथा श्रणिकत्व नीलाद्यव्यति-रिक्तं नीलादिसंवेदनेऽपि न संवेद्यते नद्रच्छब्द्रसपमपीनि चेन्न, नीलादिसवेदने क्षणिकत्वं न संवैद्यत इत्यनभ्युपगमात्, किन्तु निर्विकल्पेन गृहीतमपि न निश्चीयते श्रान्तिकारणव- 20 शात्, तस्मादनुभवापेश्चया गृहीतमपि निश्चयज्ञानापेश्चयाऽगृहीनमिति ज्ञानभेदेनैकस्य गृही-तत्वमगृहीतत्वक्काविरुद्धमेव, न तु भवन्मते अब्दम्य प्रहणायहणे युक्ते, सर्वेझानानां सवि-करुपकत्वाभ्यपगमान् , एकेनेव झानेन सर्वोत्मना तस्य निश्चितत्वेनागृहीतस्वभावान्तरानुप-पत्ते:। अथ किञ्चिद्विकल्पकमपि ज्ञानमध्युपगम्यते तर्हि ' न सोऽस्ति प्रत्ययो लोके ' इति न वक्तव्यम् । शब्दाकारानुस्यूतत्वादिति हेतोरसिद्धित्रमिकक्षः । यथा च प्रमाणान्त- २६ रतः क्षणिकत्वप्रसिद्धेरनुभूतमपि निश्चयापेश्चयाऽगृहीतमिति व्यपिद्दयते तथा न प्रब्हात्मता तथाव्यपदेशमासाद्यति अब्दात्मनाप्रमाधकप्रमाणान्तराभावात् । अपि च शब्दात्मा परि-णामं ग्रच्छन् प्रतिपदार्थं भिद्यते न वा, आदे शब्दब्रह्मणोऽनेकत्वप्रमङ्गः, विभिन्नानेकपदार्थ-स्वभावत्वात् , तत्स्वरूपवत , एकञ्च ब्रह्मेष्यते परैरित्यभ्युपगमवाधा प्रतिक्रायाः । द्वितीये तु

सर्वेषां नीळादीनामेकदेशकाळपरिणामादिरूपत्वं एकाकारश्च प्रतिभासः प्राप्नोति, सर्वेषां नीखादीनामेकशब्दनहारूपाव्यतिरेकान् । जगतो नित्यशब्दश्वरूपत्वे च सर्वदा भावानां शब्देन सह यौगपचाभित्यःववाह्या परिणामात्मता न स्यात् , तस्माद्भावानां न परिणामकृतं शब्दमयत्वम् । नापि शब्दात्तस्योत्पत्तेः शब्दमयत्वमिति द्वितीयः पक्षो युक्तः, तस्मा-5 स्कार्योदयासम्भवात्, शब्दो हि नित्योऽविकारी च ततः कयं क्रमेण कार्योदयः स्यात्, युग-पद कथं न भवेत्, कारणवैकल्ये हि कार्याणि उदयं प्रति विलम्बन्ते तहेत्कारणमवि-कलं तदा परापेक्षाभावास्थापदेव कार्याणि भवेगुः। किञ्च तहूहा विवृत्तमर्थरूपेणेत्येतन्न सिद्धत् , शब्दत्रद्वाण एकस्वभावतया ततो भित्रभित्रभावोत्पादाङ्गीकारात् , न धर्था-न्तरस्योत्पादे तत्स्वभावमनासादयतोऽन्यस्य ताद्र्य्येण विवर्ती युक्तः तस्मान प्रतिकार्थी 10 घटते । एवं शब्दाकारानुस्यूतत्वादिति हेतुरिमद्धः, परमार्थनो भावानामेकरूपानुगमत्वासम्भ-बात्, सर्वे हि भावाः खखभावेषु व्यवस्थिताः समानजातीयव्याष्ट्रतस्यभावाः, विजा-तीयव्यावृत्तिकृतमेकाकारातुःयुनःवक्क्रीयां कल्पनया व्यवस्थाप्यते, यथा वस्तुतो भिन्नेषु घटजराबादिषु अमृद्ध्यावृत्तिकृतो मृदात्मा कल्प्यते, नीलादीनामेपाख्च तद्दपि काल्पनिकं शब्दाकारानुस्यृतत्वं न सम्भवति, नीलपीतादिषु शब्दरूपानुपलम्भेनाशब्द्व्यवच्छेदकुत-15 शब्दाकार।नुस्यूतत्वस्य करुपनाऽसम्भवादिति । ननु ब्रह्मात्मकं तत्त्वं सदाऽविभक्तमेव, न तस्य परमार्थतः परिणामो येनैकदेशत्वादिदोषो भवेत्, तचाविद्योपहत्बुद्धयो नीलादिभेदेन विचित्रमिव मन्यन्ते, तथा च न नीलादीनामवस्तुस्वरूपत्वादेकदेशत्वप्रसङ्घो नापि संवेदन-स्याभेदप्रसङ्गोऽविद्याविरचिनत्वासद्भदस्येति चेन्मैवम्, एवंरूपत्रद्वाणः सिद्धौ प्रमाणा-भावात . प्रमाणाद्धि प्रमेयमत्ताव्यवस्था, तेत्र न प्रत्यक्षतस्तम्य सिद्धिः, नीलादिभिन्नस्या-20 न्यस्य ब्रह्मणस्त्रत्राप्रतिभासनात् । अथ ज्ञानस्वरूपस्वात्स्वसंवेदनाध्यक्षत एव शब्द ब्रह्म सिद्धम् , तदेव ज्योतिः, शब्दात्मकत्वाचैतन्यक्षपत्वाचैति प्रतिपाद्यते तत्स्वसंवेदनविकद्धम् . भन्यत्र हि गतिचित्तोऽपि रूपं चक्षुषा वीश्वमाणोऽभिलापासंसृष्टमेव नीलादिप्रत्ययमनुभवति । एतेन ' बाम्पता चेद्वश्कामेत् ' इति 'न मोऽस्ति प्रत्ययो छोके' इति च प्रत्यक्तम् । तस्मादः विभागं शब्दमयं ब्रह्म न प्रत्यक्षतः सिद्धम् । नाप्यनुमानतः, नित्यस्य क्रमयौगपद्याभ्यां अर्थिकया-25 विरोधेन तत्कार्यस्यानुपपत्तः कार्येलिङ्गाभावात , ब्रह्माक्यधर्मिणोऽसिद्धत्वेन तत्स्वभावभूत-

१ न हि शन्दब्रह्मण सद्भावे प्रम ण किश्चिद्दित, प्रत्यक्षन्तु तत्र न कमते सकलदेशकालार्थाकारसमूह-व्यासरक्ष्मिय ब्रह्मणः कम्यापीन्द्रियजन्यप्रत्यक्षस्यागोन्तरत्वातः श्रोत्रेन्द्रियं हि शब्दस्वरूपमात्रविषयश्चानजन्तक कथं ताहशब्रह्मविषयप्रत्यक्षं जनभेत्, न वाऽनुमानम् तत्मद्भातावेद्दक्ष्म कस्यचिद्धेतोरसत्त्वात् शब्दाका-रामुस्यूत्रसं देतुम्तु दुष्ट इत्याद्धित एवेति भावः ॥

धर्माप्रसिद्ध्या स्वभावहेतोरप्यभावात्, स्वभावकार्यव्यतिरेकेणान्यस्य साध्यप्रतिवन्धाभावेन छिन्नस्यासम्भवाच शब्दाकारानुगतत्वन्तु असिद्धत्वाच पारभाधिक महास्वरूपसाधनायालम्। अभेदेन सङ्कतकरणं शब्दार्थयोस्ताद्वृत्यं ख्यापयतीत्यपि न युक्तम्, अयं घट इत्यनेन घट-शब्दस्य घटार्थतायाः घटार्थस्य वा घटशब्दताया अप्रकाशनात्, किन्त्वयं घटशब्दवाच्यः, इत्ययमत्रार्थः प्रकाशिवतुमभिषेतः, अन्यथा प्रत्यक्षप्रतीतिवाधितार्थप्रकाशकत्वेनेद्युन्मत्तः 5 व वनवदनादरणीयमेव स्यात्। शब्दार्थयोश्च तादात्न्ये छुराग्निमोदकादिशब्दोचारणे आस्य-पाटनदहनपूरणादिप्रसिक्तः, अन्यथा तादात्न्यायोगात्। न च यो यस्य प्रतिपादकः स तदात्मक इति नियमः, धूमाग्न्यादिभिव्यभिचारात्। न च शब्दस्यार्थविशेषणत्वेन प्रतीते-खदात्मकत्वम्, देशभेदेन शब्दार्थयोशपलब्धेः। न च भेदे तस्य तद्ध्यवच्छेदकत्वमनुपपन्नम्, 10 द्याकादेभिन्नस्यापि गृहादिकं प्रति व्यवच्छेदकत्वप्रतीतेः। तम्र शुद्धद्रव्याग्निकाभिमतना-मनिक्षेपो युक्तियुक्त इति भावनिक्षेपप्रतिपादकपर्यायनयाभिप्रायः॥

अञ्जद्धद्रव्यास्तिकप्रकृतिव्यवहारनयमतावलम्बिनस्तु मीमांसकाः भिन्नानेव शब्दार्थ-सम्बन्धानाहुः ' औत्पत्तिकस्तु शब्दस्यार्थेन सम्बन्धः' [ मीमां० १-१-५ ] इति वचनात्, औरपत्तिक इति विरुद्धलक्षणया नित्यस्तैवर्वोख्यातः । सम्बन्धस्य नित्यत्वे च कृतकसम्बन्ध- 15 वादिनो याऽनवस्था प्रसञ्यते न साऽस्माकमिति वदन्ति, कुतकसम्बन्धपक्षेऽनवस्था च येनावगतसम्बन्धेन अयमित्यादिना झब्देनाप्रसिद्धमम्बन्धस्य घटादेः सम्बन्धः क्रियते तस्यापि यद्यन्येन प्रसिद्धसम्बन्धेन सम्बन्धस्तदा तस्याप्यन्येनेति । भावनिश्लेपवादी पर्यायास्तिक आह एतेऽपि अयुक्तवादिनः, नित्यस्य वस्तुनः शब्दादेः कस्यचिद्सम्भवात्, अनवस्थाद्वणमपि न युक्तम् , अयमित्यादेः झब्दस्यानादिव्यवहारपरम्परातः सिद्धसम्ब- 20 न्धत्वात् तेनानवगतसम्बन्धस्य घटादिशब्दस्य सङ्केतकरणात् । अङ्कृतकवादिनोऽप्यनवस्था तुर्येव, तथाहि अन्भिव्यक्तसम्बन्धस्याभिव्यक्तसम्बन्धेन शब्देन यदि सम्बन्धाभिव्यक्तिः क्रियते तदा तस्यापि सम्बन्धाभिन्यक्तिरन्यतोऽभिन्यक्तसम्बन्धादिति । यदि तु कस्यचित स्वत एव सम्भन्धाभिव्यक्तिरपरस्यापि तथैवास्त्वित संकेतिक्रिया व्यर्था । शब्द्विभागाध्यु-पगमे चास्मन्मतानुप्रवेशः प्रदर्शितन्यायेनेति । कृतकत्वेऽपि शब्दस्य यत्र यत्र संकेतद्वारेण 25 शब्दो नियुज्यते तत्र तत्र प्रतिपाद्कत्वेन प्रवर्त्तत इति द्रव्यसाधम्याद्रव्यार्थिकनिक्षेपः शब्दः, तथा द्रव्यार्थताया अपि सर्वत्राभ्युपगमाद्वाच्यवाचकयोर्नित्यत्वात्तत्सम्बन्धस्यापि नित्यता समस्त्येव, सङ्केतश्च तद्भिव्यक्तिरिति द्रव्यार्थिकनिश्चंपः झब्दः ॥

सङ्केताभिषेयस्यार्थस्य प्रतिकृतिप्रकल्पना स्थापनेति, यद्वम्तु सद्सद्भूताकारेण स्थाप्यते

सा स्थापना। सापि द्रव्यार्थिकस्य निक्षेपः, मुख्यप्रतिनिधिविभागाभावान् सद्विशेषान् सर्वस्य मुख्यार्थिकयाकरणान्, अन्यथोपयाचितार्नेस्ततोऽसिद्धिप्रसक्तः, तिक्रिमित्तद्रव्यादि- विनियोगव्यवहाराभावप्रसक्तेश्च, मुख्यपदार्थक्रपत्वान् स्थापनायाः द्रव्यार्थस्वम् । अश्च बाऽव्यवसायोपरचितमेव स्थापनायास्तदंकत्वम्, न तु वास्तवम्, अन्यथाः मुख्यप्रतिनिधि- विभागाभावप्रसक्तेस्तद्रूपोपलक्षकत्वाभावप्रसक्तेश्च । न हाभेदे उपलक्ष्योपलक्षकभाव उपपन्नः। नापि भिन्नदेशकालचेतनाचेननादिविभागो न्यायानुगनो भवेदिनि सद्भावासद्भावक्रपतया प्रवर्त्तमानत्वान द्रव्यधर्मसद्भावादंकत्वाध्यवसायकृतमेव तस्या द्रव्यार्थत्वमिति द्रव्यार्थकः निक्षेपः स्थापना ॥

द्रबत्यतीनानागतपर्यायानधिकरणत्वेनाविचित्रतर्षं सद्गच्छतीति द्रव्यम् , तस भूत-10 भाविषयीयकारणत्वाचननमचेननं वाऽनुषचरिनमेव दृश्यार्थिकनिश्लेषः । ननु भावानां निर-न्त्रयं प्रतिक्षणिवशराकतया नित्यत्वामस्भवेन दृष्यार्थिकनिश्चेपो न सत्य इति चेत्र, निर-न्वयविनाद्यास्वे प्रमाणानवनारान् । क्षणिकवादिमिहि विनाशप्राहितयाऽध्यक्षं वाऽनुमानं वा प्रमाणं उपन्यमनीयमपरप्रमाणानभ्युपगमान्, तत्र न नाबद्धावानां क्षणक्षयित्वस्य प्राह्क प्रत्यक्षं भवितुमह्ति, प्रतिक्षणमुद्यापवर्गितया भावानां तत्राप्रतिभामनात्, स्थिरस्थु-15 स्क्रूपतयेव भावानां तत्र प्रतिभासनान्, न हान्याहरभूतप्रतिभासोऽन्याहरभूतार्थव्यवस्था-पकोऽतिप्रसङ्गान् । न च सहज्ञापरापरोत्पत्तित्रप्रलम्भाद्यथानुभवं व्यवसायानुत्पत्ते क्षणि-कत्वानुभवेऽपि स्थिरम्थुलकप्पध्यतमाय इति वाच्यम्, प्रमाणाभावात्, न ह्यस्यादृशार्थानु-भवेऽन्यादृशार्थेनिश्चयोत्पत्तिकल्पना ज्यायसी. नीठानुभवेऽपि पीतनिश्चयकल्पनया सर्वत्र प्रतिनियतार्थेव्यवस्थितेरभावप्रसङ्गात् । न वा सहजापरापरोत्पत्तिविपलम्भसम्भवः, भाव-20 भिन्नस्य माहद्यस्य मामान्यपक्षोक्तदोषप्रमङ्कनाममभवान् । नाष्यमह्जा अपि समानवि-कल्प जनका दर्शनद्वारेण सहशब्यवहारहेनव इति वक्तव्यम्, नीलादिविशेषाणामप्यभाव-प्रमक्तेः, यथा हि परमार्थनोऽभट्जा अपि तथाभूतविकन्रोत्पादकदर्शनहेनवः सहज्ञव्य-वहारभाजो भावास्त्रया स्वयमनीलादिस्वभावा अपि नीलादिविकस्योत्पादकदर्शननिमित्तत्रया नीलादिव्यवहारभाजो मवेयुरिति तेपामपि निःस्वभावताप्रमक्तिः। विकल्पवद्येन हि अध्य-25 क्षस्य प्रामाण्यव्यवस्था भवति, अन्यथा दानहिमाविस्तचेतसामपि स्वर्गप्रापणशक्तेरिधग-मम्याध्यक्षत एव व्यवस्थितेन नत्र विप्रतिपत्तिरित तद्वयुदामार्थमनुमानप्रवर्त्तनं शास्त्रविर-चनं वा व्यर्थं भवेत । विकल्पस्तु स्थिरस्थुद्धार्थाध्यवमायस्थाः, न स क्षणिकताव्यवस्थाः पकः, विकल्एम्य चावम्नुविषयत्वं वाधिनम्, तयान्वे तु अन्यथामूतसवेदनस्यानुपलक्षणा-इस्तुव्यवस्थाऽभावत्रसक्तः । संहृतमकलविकल्पावस्थायामश्वविकल्पनसमय एव चक्कःप्रिन- धानानस्तरं पुरो व्यवस्थितस्य गवादेविञ्चदतया स्थिरस्थूलक्रपस्यैवानुभवात , अन्यवाभृता-र्वप्रतिभासस्य कदासिद्ध्यनुपलक्षे: । न च वस्तुनः प्रतिक्षणध्वंसित्वात्तत्सामध्वेवलीजू-तेनाध्यक्षेण तद्रुपमेव प्रहणीयम् , अन्यरूपर्वहणेऽसद्र्वपाहकत्वेन भ्रान्तताप्रसक्तेः, तस्मान् क्षणवरिणामगाइकमध्यक्षमिति वक्तव्यम्, अन्योग्यात्रयात्, भावानां हि क्षणक्षयित्वे सिद्धे त्रत्सामध्येभाविनोऽध्यक्षस्य तद्रपानुकरणं सिद्ध्यति, तत्सिद्धौ च क्षणक्षयित्वमिति, ततो न 👂 क्षणिकत्वं भावानामध्यक्षगम्यम् । नाष्यनुमानाभिश्चेयम् , अध्यक्षाप्रवृत्तावनुमानस्याप्यनब-तारात । अध्यक्षाधिगतमविनाभावमात्रित्य हि पक्षधमैतावगमवलादनुमानमुदयमासाद्यति, अध्यक्षानवगते स्वर्गोदाविवानुमानस्वाप्रवृत्तिरेव । यश्व निर्हेतुको ध्वंमः पदार्थोद्यानन्तर-भावी न देशकालपदार्थोन्तरमपेक्षत इत्यिभिष्ठेतं तक युक्तम्, तस्य निहेंतुकत्वेऽपि यदैव भुद्गरव्यापारानन्तरमुपछव्धिगोचरस्तदैव तस्मक्कावाभ्युपगमात्, भावोदयानन्तरं च न कस्य- 10 चिदुपलम्भगोचरो ध्वंस इति कथं तदैवास्य सद्भावः । न हि सुद्रशदिश्यापारानन्तरमस्य दर्शनात्ततः प्रागपि सद्भावः कल्पनीयः, प्रथमं तस्यादर्शनात् मुद्गरव्यापारानम्तरमप्यभावप्र-सङ्गात , त्रिशेषाभाषान , सन्तानेन व्यभिचारादन्ते क्षयदर्शनेऽप्यादौ तदभ्युपगमासम्भवाद । न च ध्वंसी मुद्ररादिसंयोगादिकं नापेक्षते किन्तु पदार्थैमत्तामात्रानुबन्धी, अतस्त्रदुदयानम्न-रमेव सस्वमासाद्यतीति बाच्यम्, भावसत्तामात्रानुबन्धित्वेऽपि नाशस्य प्रतिश्चणश्वंमित्वा- 15 सिद्धेः,तथात्वेन सत्ताया एवानिश्चयात् ,न हि सत्ता एकक्षणस्थितिका सिद्धा येन तद्नुवन्धिनः प्रथ्वंसस्य प्रतिक्षणभावितानिश्चयः स्यात्, विशेषणाप्रतिपत्तौ तक्किष्ठेष्यस्य प्रतिपत्तमशकः। अनेकक्षणस्थापि सत्तामात्रानुबन्धित्वे च भ्वंसस्याक्षणिकत्वमेव स्थात , सत्तावा क्षणान्तरा-वस्थानान् । किञ्चोदयानन्तरमेव भावानां ध्वसः कुतः प्रतीयते, कि भिन्नाभिन्नविकल्पाभ्यां व्वंसस्यासन्भवात्, किं वाऽपरप्रमाणात्, नाशः, भिन्नाभिन्नविकल्पाभ्यां तस्य मुद्गरादिनिर- 20 पेक्षताया एव सिद्धेः, न तु भावोदयानन्तरभावितायाः, न हि निर्हेतुकस्य शशविषाणादेः पदार्थोदयानन्तरभावितोपलब्धा । न च ध्वंसस्य निर्हेतुकत्वे सर्वदाभावस्यौचित्यात काला-खपेक्षाऽगम्भवेन पदार्थीद्यानन्तरमेव स भवतीति बाच्यम्, प्रथमक्षणेऽपि सद्भावप्रसक्तः, तस्य निर्हेतुकत्वेन सर्वदा भाषात् , सापेश्चत्वे च निर्हेतुकत्वविरोधात् , मापेश्चतायाः सर्हेतु-कत्वञ्याप्तत्वात्, न च प्रथमक्षण एव ध्वंसे पदार्थसत्तैवासम्भविनीति तत्प्रच्युतिस्रक्षणध्वे- 25 सोऽपि न भवेदिति स्वहेतुतोऽर्था ध्वंसस्वभावा भवन्तीति वाच्यम् , विकल्पानुपपरेः, तथाहि किमेकक्षणस्थायिभावहेतोस्तत्प्रच्यतिहेतुत्वं किं वाडनेकक्षणस्थायिभावहेतोः, नाद्यः, असिद्धेः, न हि क्षणस्थायिभावहेतुत्वमद्यापि सिद्धम् , येन तत्कृतत्वं तत्प्रच्युतेः सिद्ध्येत् । न द्वितीयः, क्षणिकत्वामावप्रसङ्गात्, अपि च भावहेतोरेव तत्प्रच्यतिहेतुत्वे तदा स कि भावजननात्पूर्व

तां जनयति, उतोत्तरकालं कि वा समानकालम्, नाद्यः प्रागभावस्यैव प्रच्युतित्वप्रसङ्गात्, न प्रभवंसाभावस्य । न द्वितीयः, भावोदयसमये तत्प्रच्युतेरनुत्पन्नतया भावहेतोस्तदेतुत्वासम्भ-बात्। नापि कृतीयः, भावोदयसमये प्रच्युतिसद्भावे तयोरिवरोधात् द्वितीयादिक्षणेऽपि भावेन न नष्टन्यमिति कदाचिदपि भावस्याभावो न स्यात् । अपि च प्रच्युतेभीवोदयानन्तरभावि-5 स्वेडिप न तद्वेव तस्याः प्रतीतिर्मुद्गरादिन्यापारानन्तरिमव, किन्तु सुद्गरादिन्यापारानन्तरमेव, तथा च पूर्वमनुपल्डवा मुद्ररव्यापारानन्तरमुपलभ्यमाना पुनस्तदभावेऽनुपलभ्यमाना सा त-जन्यैव भवेत , अन्यत्रापि कार्यकारणभावस्यान्वयव्यतिरेकान्विधानस्रक्षणत्वात् । न च सुद्रर-व्यापारः कपालसन्ततेहृदय एव, नदा तस्या एवोपलब्धेः प्रच्युत्युपलम्मस्तु विषयाभावा-दुपजायमानो वितथ एवेति शक्क्यम्, तदा घटादेहिविकारितया स्वरूपतोऽवस्थाने प्रागिवोप-10 लब्ध्यादिपसङ्गात्। न हि स्वयमेव तस्याभावादन्यलम्भ इति वक्तं शक्यम् , तस्याऽपि मुद्गरन्या-पारानन्तरमेवोपलम्भेन तत्कार्यत्वप्रमङ्गात् । नन् भावस्याभावो न भावस्वस्रपादन्यः, किन्तु अनम्भिप स केवलं कल्पनाविषयत्वाद्भयवहारपथमवनार्थन इति तम्न, एवं सति हि भावानामपि कास्पनिकत्वं दुष्परिहरं भवेत् , नीलपीतयोहि विरोधः परैकोक्षणिकोऽभ्यूपगतः, तत्र लक्षणं वस्तुस्वऋपव्यवस्थापकम्, तिन्निमित्तो विरोधः लाक्षणिक उच्यते, भावप्रच्यतिश्च लक्षणम्, 15 नीखप्रच्युत्या सह नीलस्य विरोधः, तद्विरोधे च तत्त्रच्युतिच्याप्रानां पीतादीनामपि नीलेन वि-रोधः, तथा च नीळपरिच्छेदकत्वेन प्रवृत्तं प्रमाणं नीलप्रच्युनि तद्व्याप्तांश्च पीनादीन् व्यवच्छि-न्द्देव स्वपरिच्छेदां नीलं परिच्छिनत्तीति पराभ्युपगमः, स च भावाभावस्य काल्पनिकत्वेऽ सङ्गत: स्यान् ,न हि शशिवाणप्रस्यस्य भावाभावस्य भाविकद्वत्वं पीतादिञ्यापकत्वं वा प्रमा-णाविषयत्वाक्र्यवस्थापयितं शक्यम् , येन तस्य प्रतिनियतपदार्थव्यवस्थाहेतुत्वं भवेत् । अथ वि-नाशस्य मुद्ररादिजन्यत्वमिद्धम् , किन्तु घट एव विनाजकारणतया छोकप्रसिद्धं मुद्ररादिकमपे-क्ष्य समानक्षणान्तरोत्पाद्नेऽममर्थः क्षणान्तरमममर्थमुत्पाद्यति,तद्प्यपरमसमर्थत्रं तद्पेक्ष्य. तद्वपरमसमर्थनममिति याबद्धटलन्ततेनिर्वृत्तिरित्युच्यते तद्पि न युक्तम् , तथापि सुद्ररादेर-समर्थक्षणान्तरजनकत्वनाभ्युपगतस्य घटक्षणस्य कश्चित्सामध्यैविघातः स्वीकार्य एव, अन्य-थाऽसमर्थक्षणान्तरजनकत्वमेव न भवेत , अभ्युपगते च सामध्येविषाते कथमहेतुकोऽभावः । 25 न च नद्येक्षम्यापि घटक्षणस्य मामध्यैञ्यावृत्तिः स्वत एव, न तु सुदूराविना तस्य सामध्यैवि-घात इति वक्तत्यम् ,तथा सनि प्रथमश्रण एव सन्तत्युच्छेदप्रसङ्गात् ,सुदूरादिसन्निधानवैयध्यी-■। एवऋ विरुक्षणमन्तत्युत्पादे सन्तानं। च्छेदे वा मुद्गरादेरन्वयव्यतिरेकाननुविधानप्रसक्तितो वह्रयादीनां दहनादिकार्ये लोकस्योपादानं न भेवत्। अथ कि घट एव प्रच्युतिः, उत कपाललक्ष्रणं

१ काष्टादिगन्नते कदाप्यनुन्छेदात्, वहयादिना काष्टादे किमप्यकरणात्, काष्टादेख हेतुपरम्परा-यातसमर्थक्षणान्तरजननस्वभावाच्याहतेखेति भावः ॥

भावान्तरम्, आचे घटस्याभिधानान्तरमेव विहितं घटस्वरूपन्त्वविचितं प्रतीयत इति कथं न नित्यम् , न चैकक्षणस्थायिषटस्वरूपं प्रच्युतिरित्यतो न तस्य नित्यता, एकक्षणस्थायि-तया घटस्य प्रतीलगोचरत्वात्त्रच्युलसम्भवात् । द्वितीये कपालप्रादुर्भावात् प्राक् घट-स्याबस्थानात् काळान्तरस्थायितैव भवेश क्षणिकता । न च कपालक्षपप्रच्युत्यभ्युपगमे मुदूरा-विञ्चापारानन्तरमपि पूर्ववद्धटाद्युपलिधप्रसङ्ग इति वाच्यम्, न हि घटस्वरूपं मुद्गरादिना 5 क्रियते तस्य स्वहेतोरेव निष्पत्तेः। न वाऽसती स्वरूपप्रच्युतिकत्पद्यते, तत्र परैहेतुव्यापारान-भ्युपगमान्, तस्मान्युद्गरादिना कपालक्रपप्रच्युतिविधानाम विनाशो निर्हेतुको न वोपलब्ध्यादि प्रसङ्गः । न च कथं कपाछलक्षणवस्त्वन्तरप्रादुर्भावे घटो विनष्ट इति व्यपदेशः, मुद्गरादेर्घट-स्येव कपालभावासदुपपत्ते:। कथं स एवान्यथा भवतीतिचेक, कथमसद्भवतीत्यपि तुल्यत्वात् , यथाँहि प्रागसद्भटादि सङ्गबत्युत्पत्तिसमयेऽविरोधात् तथाऽन्यदा सन् घटः कपाळीभवतीत्य- 10 विरुद्धमेव । तथा च कारणस्य निवृत्तिः कार्यात्मना परिणतिरेवाभिधीयतेऽतः कुतः क्षणि-कत्वम् । न च वक्तव्यमेकत्वाध्यवसायिद्शेनस्य क्षणिकताव्यवस्थापकमनुमानं बाधकमिति, अध्यक्षमूलकस्यास्य तद्वाधकतयाऽप्रवृत्तेः । न च स्थायिताद्शैनमनुमानवाधितमिति नाध्य-क्षतामनुभवतीति वाच्यम्, क्षणक्षयानुमानस्याप्यध्यक्षेण बाधितःवादनुमानःवाननुभवनातः । न हि प्रतिक्षणविज्ञराहतावभास्यध्यक्षमनुभूयते येन स्थायिताध्यक्षं बाधितं भवेत्। न च छून- 15 पुनर्जातकेशादिष्वपि प्रत्यभिक्कानोद्यालतः स्थायिताप्रतीतिः सर्वत्र अलीकेति वाच्यम् , दृष्टा-न्तमात्रादर्थसिद्धेरभावात्, अन्यथा हेतूपन्यासवैयर्थ्यात्। नतु कथं प्रमाणं प्रत्यभिज्ञेति चेत्, कारणदोषाभावात्, बाधारहितापूर्वार्थेत्राहित्वाष्, प्रथमदर्शनेन द्यनिधगतां स्थायितां प्रत्य-भिक्कानमध्यवस्यति विश्वासादिव्यवहारप्रवर्त्तिका चेति कथं न प्रमाणम् । न च स्थायिता-ध्यवसायादुत्तरकालभाविनो नित्यतापाहितयाऽऽधर्शनमेव व्यवस्थाप्यत इति आधर्शन- 20 गृहीतां नित्यतामध्यवस्यत् प्रत्यभिक्ता नमपूर्वोधोधगन्तुत्वाभावाल प्रमाणमिति वाच्यम्, तथापि नित्यत्वस्याद्यदर्शनावसेयत्तया भावानां क्षणक्ष्यित्वासिद्धेः, अध्यक्षस्याप्रवृत्तौ चातु-मानस्याप्यप्रवृत्तेः । किञ्च स्वभावहेतुकमनुमानं क्षणिकत्वमवगमयतीति परस्याभ्युपगमः, न च तद्ध्यक्षेण गृहीतम्, येन स्वभावहेतुस्तत्र व्यवहारमुपरचयेत, यथा विशददर्शनावभा-सिनि तरी शिशपा वृक्षत्वञ्यवद्दृतिमुपरचयित, प्रत्यक्षप्रतीत एवार्षे स्वभावहेतोर्ज्यवद्दृतिप्र- 25 दर्शनफल्लात् । न च विद्युदादौ सस्वक्षणिकत्वयोरध्यक्षत एव प्रतिबन्धमहणादन्यत्रापि शब्दादौ सत्तोपलभ्यमाना क्षणिकत्वमवगमयतीति वक्तव्यम् , स्वर्णादौ सन्त्राच्छुक्कताऽनुमिन तिप्रसङ्गात्। न च कनकाकारनिभौसिद्शैनं बाधकं बाच्यम्, स्तम्भादावपि स एवाय-मित्यभेदप्रतिभासस्य क्षणिकतानुमानवाधकत्वात् । भिन्नेष्यभेदोहेखितया छनपुनहदितशिर-

सिजादिषु प्रत्यभिज्ञाया उपलम्मादेकत्वे सा न प्रमाणमिति चेत्तर्हि शंखादौ कामलोपहतदशां कनकाकारनिर्भासिवर्शनस्योदयेन नस्य स्वर्णोदावपि प्रमाणत्वामावप्रसङ्गः । नस् शुक्रतासाध-कमनुमानमन्यथासिद्धत्वात्प्रत्यक्ष्वाध्यम् , प्रत्यक्षस्यानन्यथासिद्धत्वात् , न श्रनुपहतेन्द्रियस्य पीतावभासिद्र्शनं पीतार्थव्यतिरेकेण सम्भवति कनकादौ तु शुक्रतासाधकमनुमानमन्यथा-5 सिद्धम्, स्तम्भादौ च नित्यतावेदकाध्यक्षस्य कुनश्चिद्धान्तिकारणादन्यथासिद्धत्वेनानन्यथासि-द्धानुमानवाधकत्वमयुक्तम् । सति हि प्रतिवन्धग्रहणेऽनुमितिः, प्रतिवन्धप्रहणद्भ साध्यव्यवि-देकेण साधनस्याभवनज्ञानम् , तदेव तस्यानन्यथासिद्धत्वं उच्यते,अत एवानुमानस्य प्रामाण्य-मपाकुर्वेता तत्त्रतिबन्धप्रसाधकप्रमाणस्याप्रामाण्यमुपद्रभैनीयम् , येन प्रतिबन्धासिद्धाऽनुमानं प्रामाण्याद्पाक्रियेत, तित्यनाप्रसाधकस्य त्वध्यक्षस्य आम्तामन्यथासिद्धातुमानेन तुल्यकक्ष-10 त्क्रम् , तत्प्रतिबन्धप्रसाधकेन तु न तुल्यकक्षना, क्षणिकताविपरीतनित्यतालक्षणार्थमन्तरेणानु-पजायमानमध्यक्षं तथाभूतमर्थं व्यवस्थापयन् क्षणिकत्वानुमानबाधकमुख्यते, न चाध्यक्षा-बसेयं नित्यत्वं बस्तुनो व्यस्थापयितं शक्यम्, पूर्वापरकालताविष्टं हि बस्तु अध्यक्षावसेयम्, तब नित्यत्वं न वस्तुधर्मः, वर्त्तमानकार्छं हि वस्तु, पूर्वीपरकालभावित्वञ्च वर्त्तमानवस्तुविह-हत्वाम तहर्मत्वेनावस्थापथितं युक्तमिति प्रत्यभिज्ञाप्रमेयस्य यथाप्रतीत्यसम्भवाद्वाधकप्र-15 माणेनाप्यतुल्यकश्रत्वासद्वाहिणोऽध्यक्षस्य कुतः क्षणक्षयानुमानवाधकता । न च प्रत्यक्षस्याभा-सन्देऽनुमानं बाधकम् , अनुमानन्य प्रामाण्ये च प्रत्यक्षस्याभासतेत्वन्योऽन्याश्रय इति वक्त-व्यम् , प्रतिबन्धमाधकप्रमाणनिबन्धनस्वादनुमानप्रामाण्यस्य, न तु प्रत्यक्षस्याभामनिबन्धन-स्वादिति, मैत्रम् , परिच्छिद्यमानवस्तुनः पूर्वकालतानिश्चयेऽपि प्रत्यक्षस्य वस्तुधर्मन्नाहकतया यथाप्रतीति तद्विपयस्य सम्भवात् , तथाहि तस्य पूर्वकालसम्बन्धिता स्वक्रपेण गृह्यते, न त्वि-20 दानीन्तनमम्बन्धितानुप्रवेशेन, तेनेदानी यद्यपि कुतश्चित्रिमित्तात्तस्य पूर्वकालादिःवमवसीयते तथापि तद्वाहकमध्यक्षं कथं न वस्तुमाहकमिति कुतस्तस्याप्रामाण्यम् । यदि श्वविद्यमानं पूर्वकालादित्वं विद्यमानं वर्त्तमानारोपेणाध्यवस्येन तदा भवेदस्यायथार्थप्राहित्बादप्रामाण्यम्, एतच नास्तीति कुतोऽस्याप्रामाण्यप्रमक्तिः । न च सिन्नहितवस्तुभूतेनाध्यक्षेण पूर्वकालस-म्बन्धित्वं न परामृत्र्यतेऽविचारकत्वादिति बाच्यम्, असम्निहितस्यापि तस्य वर्त्तमानव-25 स्तुनि समिहितविषयवली द्भृतेनाध्यक्षेण निश्चयात्, यथा उन्त्यसंस्येयप्रहणकाले शतमिति-प्रतीतिः क्रमप्रतीतानिष संख्येया किश्चिनोति । न चैषाऽनिन्द्रियजा, इन्द्रियान्वयव्यतिरे-कानुविधानात्, नाप्यनर्धजा, अन्त्यसंख्येयजन्यत्वात् । न चैकावभासिनी, आवावेकप्रति-पत्तिममये शतमित्यपतिपत्तेः, न चाप्रमाणमेषा, बाधकाभावात् । न च विशिष्टप्रतिपत्ति-काले संख्येयाः मर्वे वर्त्तन्ते पूर्वकालत्वन्तु नास्तीति न तत्रीपयोग इति वक्तव्यम्, गृह्ममा-

भामां तत्काखिवसमानताया अनुपयोगिस्वात् , यत्र बान्त्यसंख्येयप्रहणसमये पूर्वावगतर्शन स्येयानामभावसात्र यथा तेषामुपयोगसाथा पूर्वकाळादिताया अपि तद्विशिष्टाया दप-योगो भविष्यतीत्वनयद्यम् । अथापि वर्त्तमानतापरिच्छेदसमये तद्भावनियतभावत्वाम पूर्व-ताचवगतिभीवानाम्, नीलपरिच्छेदे पीतादीनामिव । पीतादयो हि नीलप्रच्युत्यविनाभूताः, नीसपरिक्छेदकम प्रमाणं नीसप्रच्युतेरिक तक्क्षाप्तपीताविव्यवक्छेदं क्रवेदेव नीसं परिक्छि- 5 नित, तद्वदिदानीन्तनपदार्थपरिच्छेदाय प्रवृत्तं प्रमाणं तत्प्रच्युत्यविनाभूतान् व्यवच्छिनत्ति, वर्त्तमानम् समयस्तत्प्रच्युत्वा विरुद्ध इति तक्क्याप्ताष्य्यतीतानागतौ तेन विरुद्धाविति तद्य-च्छिनस्यापि भावस्य वर्षमानावच्छिनेन सह न समावेशः, तयोः परस्परपरिहारत्वेन विरो-भात् , तेन वर्तमानसम्बन्धिताप्राहकेण प्रमाणेन तत्प्रच्युत्यविनाभूतस्य व्यवच्छे श्रस्य व्यव-क्छेदैमकुर्वाणेन वर्तमानसम्बन्धित्वमेव न परिच्छित्रं भवेत्, ततः पूर्वापरसमयसम्बन्धिनो- 10 र्नानात्वे यन्नानाभूतानामेकत्ववाहि प्रमाणं तत्वातरिमसद्भहणक्रपत्वादप्रामाण्यम्, अत एवै-कत्वाध्यवसायस्य सदृशापरापरेत्याविश्रमनिमित्तादुत्पादः परिगीयत इति बेन्मैदम्, एकत्वेन निश्चीयमानस्य परस्परविषद्धकालादिव्यवच्छेदाकानात्वाभावात्, छत्रकुण्डलाग्वचिक्रकस्य देवदत्तादेरिव । तद्भावञ्याप्तभावलभूणस्य विरोधस्य सहसम्भविनामपि भावात्, ततो विरुद्धाविरुक्षस्य नानाःवे तु देवदत्तस्यापि नानाःवप्रसङ्गः । न नेष्टापत्तिः, एकप्रतिमा- 15 सबलादेकत्वासिद्धेः, अन्यवा नीलादिपरमाणूनां दिक्षट्योगाद्भेदापस्या तदवयवानामपि भेदापत्तितोऽनवस्थाप्रसक्तः प्रतिभामविरतिलक्षणाऽपामाणिकी शून्यता भवेत् । तदेवेद-मिति ज्ञानस्यानिन्द्रियजत्वेऽप्यलिङ्गस्य प्रामाण्यमभ्युपगन्तव्यम्, वाधाभावादनेन प्रतीय-मानस्य वस्तुतः पूर्वीपरकालभावित्वं पूर्वीपरदर्शनविषयत्वं चावसीयत इति चाभ्युपग-न्तव्यम् , अन्यधाऽनश्चालिङ्गप्रत्ययस्य निश्चयात्मनी वाधारहितस्यैवंजातीयस्य कस्यचित् 🐒 प्रामाण्यानभ्युपगमेऽक्षस्य सन्निहितार्थमात्रप्राहित्वेन लिङ्गजस्यानवस्थाप्रसक्तितः पदार्शक्षेपेण प्रतिबन्धप्राहकत्वायोगादनुमानप्रकृतेरभाव इति कृतः अणिकस्वादिधर्म-सिखि:, यथोक्तविकस्परय च प्रामाण्ये कथं न क्षणक्षयानुमानवाधेति । किन्न क्षण-विनश्वरतां भावानां यश्चयक्षमवभासयति तदा कुतो न तद्तुसारी निश्चयोदयः, साददय-दर्शनाद्धान्तेने तदुद्य इति चेम्न, सादृत्ये प्रमाणाभावात् । विपरीतनिश्चयोत्पादात् क्षणिक- 25 वाप्रविभासप्रविद्वविर्यद्यभ्युपगम्यते तर्हि पुरोवर्तिसाम्भादौ विजातीयसारणसमये तत्र क्षणक्ष-यनिर्भासो भवेत्, नित्यतोह्नेसाभावात्। अपि च श्रणिकत्वावभासिसंवेदनं स्थापिताध्यव-सायश्च परस्परासंसक्तरं प्रत्यक्षद्वयं यशद्यमासाद्यति तदा क्षणक्षयावभासस्य न काचित्र-

**१** क्षणिकत्वाच्यवभासिनिर्विकल्पकस्य स्थायिताच्यवसायिसिवकल्पकस्य च **स्रोत्पलिखक्षणयु**गपद्ग्**लि** 

तिइतिः, न च नित्याभ्यवसायसिक्रधानमेव तस्य प्रतिइतिः, वैपरीत्यप्रसङ्गात्, सिक्रवेर-विशेषात्पूर्वोत्तरकाळभावित्वात् प्रतिहतिरिति चेन्न पौर्वापर्यस्याकि क्रित्करत्वात् । किन्न वि-जातीयविकस्पोद्येऽपि विशद्वर्शनस्य प्रतिहतिप्रसत्तया पीताद्यध्यवसायसमये नीलादिकं न प्रतिपन्न स्यात् । न च विजातीयत्वात् पीतविकल्पो नीलादिवर्शनस्य न प्रतिघातक इति 5 वक्कव्यम्, नित्यताध्यवसायस्यापि विजातीयत्वेन क्षणिकदर्शनं प्रति प्रतिघातकत्वाप्रसकेः। आकारभेदादेव हि अन्यन्नापि विजातीयत्वं तच नित्यानित्ययोरपि तुल्यमेव । न च प्रथमी-स्पन्नक्षणिकद्रश्चेनसमानाधिकरणतया नित्योक्षेत्रस्योत्पत्तः प्रतिघातकत्वम् , विरुद्धाकाराव-भासिनोः प्रत्यययोः सामानाधिकरण्यानुपपत्तेः, अन्यथाऽतिप्रसङ्गात् । तस्मात्र सामानाधि-करण्यात्तत्रतिहतिरिति अध्यक्षस्यक्रपनित्यतावाधकश्रमाणनिश्चेयो न क्षणक्षयसत्तयोरविनाभाव 10 इति न सत्तातः क्षणक्षयसिद्धिः । न चानुमानरूपेण बाधकेन क्षणक्षयाविनाभूता सत्ताऽध्य-बसीयते, तदनुमानेऽप्यविनाभावस्यान्यानुमानवलात् प्रसिद्धभ्युपगमादनवस्थाप्रसक्तेः । नतु अर्यक्रियातक्षणं सत्त्वम् , निस्ये क्रमयौगपद्याभ्यामर्थिक्रियाविरोधात्ततो व्यावर्त्तमानं क्षणिक प्यावतिष्ठत इति तेन ज्यामं सत्त्वं सिद्धाति, इदमेव क्षणक्षयानुमानस्यान्यथासिद्धत्वे बाधकं प्रमाणमिति चेम, सत्त्वनित्यत्वयोविरोधासिद्धेः, तयोर्हि विरोधः किं सहानवस्थान-15 लक्षण:, परस्परपरिद्वारस्थितिलक्षणो वा भवेत, नावः, स हि विरोधः पदार्थस्य पूर्वमुप-लम्भे प्रमात पदार्थीन्तरमद्भावादभावावगती निश्चीयते शीतोष्णयोरिव । न च नित्यतावभा-सिद्धममुदेति, उदये च विशव्दर्शने नित्यनाप्रतिभासेन तस्या विद्यमानत्या न सर्वे भावा क्ष-णिका भवेयुः । न द्वितीयो विरोधक्तयोः, नित्यत्वपरिहारेण सत्तायास्तरपरिहारेण नित्यत्वस्य बाडनबस्थानात् ,श्रणिकतापरिहारेण श्रश्नणिकता तत्परिहारेण च क्षणिकता व्यवस्थितेति अन-20 घोरेब परस्परपरिहारिस्यतिलक्षणो विरोधः। न चार्थक्रियालक्षणा सत्ता क्षणिकतया न्याप्रेति नित्यताविरोधिनी सेति वक्तव्यम्, अन्योऽन्याश्रयान्, नित्यत्वविरोधेन हि अर्थेकियास्क्षण-सत्त्वस्य क्षणिकत्वव्याप्तत्वं सिद्ध्यति, नित्यत्वविरोधश्च सत्त्वस्य क्षणिकत्वव्याप्रिसिद्धाविति । न चान्ययनिश्वयद्वारेण सत्त्वश्वणिकत्वयोर्यवनाभावः सिद्ध्यति, प्रत्यक्षस्यान्वयभाहितयाऽत्रात

त्वेऽभ्युपगते न सविकल्पकेन निर्विकल्पस्याभिभव , स्पादिबद्धृज्ञानस्य गोविकल्पसमयेऽश्वर्शनस्य भव-नमते सहोत्पस्या न प्रतिकथ्यप्रतिप्रत्यक्षभाव , समकालत्या च निर्विकल्पकेन सविकल्पकमेव कृतो न प्रति-हतं भवेत् विनिगमकाभावात् , सविकल्पकस्य बलीयस्त्वादिभिभावकत्विमिति चेत् किं बहुविषयत्वात् किंवा निश्वयात्मकत्वाद्वलीयस्त्वम् , नाद्यः निर्विकल्पकविषय एव विकल्पप्रवृत्तिस्वीकारात् , अन्यया विकल्पोऽ-रहीतार्थमाहकत्वात् प्रमाणं भवेत । न द्वितीयः, स्वस्वरूपे निश्वयात्मकते तस्य प्रत्यक्षत्वासम्भवात् , इष्टम तस्य प्रत्यक्षत्वम , सर्वविक्षवैत्तानामात्ममवेदनं प्रत्यक्षमित्यभ्युपगमात् । अर्थक्षे निश्वयात्मकत्वे विकल्पस्य निश्वयानिश्वयस्वभावद्वयप्रसङ्गादिति ॥

प्रवृत्तेः, अनुमानात्तरप्रतिपत्तौ त्वनवस्था । नम्बर्धक्रियास्बह्धपं सत्त्वं नित्येऽसम्भवि, अन्यया भूतन्तु सत्त्वं न सम्भवतीति सर्वे भावाः क्षणक्षयिणः, अर्थक्रियायोगश्च क्रमयौगपद्याभ्यां व्याप्तः, ते च नित्ये न सम्भवतः, नित्यस्य सकळकार्यकरणसामध्ये स्वक्रपतो यदि तर्हि एक-दैव सकलकार्योदयः स्याम क्रमेण, कालविलम्बायोगात्, सहकार्यपेक्षा च नित्याविचलित-रूपस्य न सम्भवति, सहकारिकृतातिज्ञयस्याध्यतिरिक्तस्य तत्रासम्भवात् , श्वायित्वात । 5 अतिरिक्तातिशयज्ञननेऽपि सहकारिभिस्तस्य न किमपि क्रतमिति न नित्यं क्रमेण करो-ति, युगपदिप न करोति प्रतिक्षणं तस्मानिखिलकार्योद्यप्रसङ्गात्, पूर्वोत्तरकालयो(पि तत्स्रभावाप्रच्युतेरिति चेन्न, क्रमेणोत्पत्तिमत्या अर्थक्रियाया भिन्नत्वे हेतोर्भेदासम्भवात् , न द्यान्यूभेवादन्यद्भिमातिप्रसङ्गात्, न हि हेनोरेकस्वभावत्वेऽर्थकियया युगपद्भवितव्यमि-त्यस्ति नियमः, किन्तु यदि कारणमद्भावेऽर्थक्रिया युगपदुपछभ्येत तदा युगपदुदेतीति व्य- 10 बस्था भवेत्, न हि कारणाभेदेऽपि ततो युगपदुद्यमासाद्यन्ती सा उक्ष्यत इत्यनुभवकाः घितमर्थे कियायौगपद्मम् । न च कमवद्रथे कियोत्पादः प्रतिक्षणक्षयित्वाविनाभूतः कचि-दुपलन्धः, येन तदुद्यक्रमात्तद्वतोः प्रतिक्षणभेदः सिद्धिमासाद्येत्, न वार्धेकिबापि प्रति-क्षणं भेद्वती सिद्धा, तःकथं स्वयमसिद्धा हेतोः प्रतिश्रणभेद्मवगमयति । न च सौगतानां कालाभावादर्थकियाक्रमो युक्तिसङ्गतः। यदि हातीतानागतवर्त्तमानकालभेदसङ्गतिमासादयेयुः 15 कार्याणि तदा क्रमवन्ति भवेयुः, न च कार्यपरम्पराज्यतिरिक्तः कालः सौगतैरभ्युपगत इति भिन्नफलमेब तिष्ठति, न च फलभेद्मात्राहेतुभेद्व्यवस्था कर्नु शक्या, एकस्यापि प्रदीपादे-रेकदाऽनेककार्यकरणात् । भवत् वाऽर्थकियालक्षणं सत्त्वम् तथापि नातः भ्रणक्षयानुमानम् , तेन भावानां श्रणस्थायितायाः साधने सिद्धसाधनम्, नित्यस्यापि भावस्य क्षणावस्थानान्, अन्यथा सदाऽवस्थानमेव न भवेत , तस्य क्षणावस्थाननियतत्वात् क्षणान्तरादिश्यितेः । क्ष- 20 णादुष्यमभावस्य साधनन्तु न सम्भवति, अभावेन सह तस्य प्रतिबन्धाभावान्, न बाप्रति-बन्धविषयः स्रज्ञविषाणादिवदनुमेयः। किञ्च अर्थकिया ममानकाळं साध्यं कि साध्येत्. कि वा भिन्नकालम्, यदि समानकालं क्षणसदूर्य साध्यं साधयति तदा तत्समानकालभाविनः क्षणसत्तामात्रस्य सिद्धत्वात्सिद्धसाध्यता, अभावेन च प्रतिबन्धाभावात्र ततस्तत्सिद्धिः । अथ मिश्नकालं साधयति तत्रापि प्रतिबन्धामावाश ततस्तित्सिद्धः, न हि भिश्नकालेन विद्यमाने- 25 नाविद्यमानेन वा सत्तायाः कश्चिदविनाभाव इति यत्राविनाभावः तत्र विप्रतिपत्तिनीरित यत्र च विप्रतिपत्तिनै तत्राविनाभाव इति न सत्तातः क्षणक्षयानुमानम् । न च सस्वं वर्त्तमान-कालभावित्वम्, तब पूर्वापरकालसम्बन्धविकलतया क्षणिकत्वं तदात्मकतया भावानां प्रक-टयति, यतो वर्षमानं श्वणिकमिति इतो झायते, पूर्वापरयोस्तत्राद्शेनादिति चेम दृश्याद-

शंगरवैवाभावव्यवहारसाधकत्वात्, अव्श्वेनमात्रस्य तु सत्यपि वस्तुनि सम्भवात् तत्र न प्रमाणता । न हि सर्वे वस्तु सर्वदा दर्शनयोग्यम्, चक्षुव्योपाराभावे वस्तुनोऽप्रतिभासनात्, तदेव च चक्षुव्योपारात परेणोपलम्भात् । तस्मान्न पूर्वापरयोरनुपलम्भमात्राहमावनिद्यय इति व प्रत्यक्षानुमानाभ्यां क्षणिकतावगमः, न चैतद्वयतिरिक्तं प्रमाणान्तरं परेरभ्युपगम्यतः ५ हति कृतः क्षणिकत्वसिद्धिः । अनो न पर्यायास्तिकाभिमतपूर्वापरक्षणविविक्तमध्यक्षमात्रं वस्तु किन्तु अतीतामागतपर्यायाधारमेकं द्रव्यवस्त्वित द्रव्यार्थिकनिक्षेपः सिद्धः ॥

द्रव्यं चानुभूतपर्यायमनुभविष्यत्पर्यायश्चिकमेत्र, तेनानुभूतपर्यायशब्देन तत्कदाचिद्मि-भीयते कदाचिषानुभविष्यत्पर्यायशब्देन, यथाक्रीतप्तत्तसम्बन्धो भविष्यद्भृतसम्बन्धो वा घटो पृतघट इत्यमिधीयते । शुद्धतरपर्यायास्तिकेन च निराकारस्य क्रानस्यार्थमाहकत्वासम्भवा-त्याकारं क्रानमभ्युपगतम्, तत्संवेदनमेत्र चार्थसंवेदनम्, क्रानानुभवन्यतिरेकेणापरस्यार्थानु-भवस्याभावात्, घटोपयोग एव घटस्तन्मतेन । तत्पर्यायेणातितेन परिणतं परिणंश्यद्वा द्रव्यं तच्छव्दवाच्यं द्रव्यार्थिकमतेन व्यवस्थितम्। अत एव घटाद्यर्थभिक्षः तत्र चानुपयुक्तो द्रव्यमिति प्रतिपादितः द्रव्यार्थिकनिक्षेपश्च। द्रव्यमागमेऽनेकधा प्रतिपादिनम्, इह तु युक्ति-संस्वर्शमात्रमेत्र प्रदर्यने तद्यस्थान् प्रयामस्य ॥

15 भवित विवक्षितवत्तमानसमयपर्यायमात्रणोत्पद्यत इति भावः। अथवा भूतिभीवः, वज्रिकिरीटादिधारणवर्त्तमानपर्यायेणेन्द्रादिरूपतया वस्तुनो भवनम्, तद्वहणपर्यायेण वा ज्ञानस्य भवनम्। यथा चायं पर्यायार्थिकप्ररूपणा तथा प्रदर्शित एव प्राक् त पुनरुच्यते। एष एव नय-निश्चेषानुयोगप्रतिपादित वभयनयप्रविभागः परमार्थः परमं हृद्यमागमस्य, एतद्व्यतिरिक्तिविवयत्वास्सर्वनयवादानाम्, निष्ठ शास्त्रपरमहृद्यनयद्वयव्यतिरिक्तः कश्चित्रयो विचते, सामा20 न्यविशेषद्वयव्यतिरिक्तविषयान्तराभावात्, विषयिणोऽप्यपरस्य नयान्तरस्याभाव इति प्राक्त् प्रतिपादितमिति।। ६॥

इति त्रपोगच्छनभोमणिश्रीमद्विजयानन्दस्रीश्वरपट्टालङ्कारश्रीमद्विजय-कमलस्रीश्वरचरणनलिनविन्यस्तर्भक्तभरेण तत्पट्टघरेण विजय-लिधस्रिणा सङ्गलितस्य सम्मतिनस्वसोपानस्य निश्चेपचतु-ं ष्टयवर्णनं नाम अष्टादशं सोपानम् ॥



# नयद्वयस्य सद्सद्र्यतानिरूपणम्।

एतद्पि नयद्वयं शास्त्रस्य परमहृद्यम् , द्रव्यं पर्यायाश्चन्यं पर्यायाश्च द्रव्याविरहिण इत्ये-बम्भूतार्थप्रतिपादनपरं नान्यथेत्यस्यार्थस्य प्रदर्शनार्थमाह—

पजाविणस्सामण्णं वयणं दब्बद्वियस्य अत्थिति । अवस्ति । अवस्ति । वयणिबही पजावभयणा सपिबक्ति ॥ ७॥

पर्यायनिस्तामान्यं यचनं द्रव्याधिकस्य अस्तीति । अवशेषो वचनविधिः पर्यवभजनान् सप्रतिपक्षः ॥ छाया ॥

वंरूपं भवति, भेदवादिसम्मतविशेषस्य सत्तारूपतानुप्रवेशात् । वचनमिदं निर्विषयं विशेष-शून्यत्वाद्गगनकुसुमवचनवत्, तदेवमेकान्तभावनाधवृत्तस्य द्रव्यास्तिकनयस्य वचनं न 10 परमार्थम् । एवंप्रवृत्तपर्यायास्तिकस्यापि वचो न परमार्थमित्याह् अवशेष इति, अवशेषो वचनविधि:-सत्ताशून्यविशेषप्रतिपादक उपर्युक्तादन्यो वचनविशेषः पर्यायेषु सत्ताव्यति-रिकेषु असदूरेषु भजनात-सत्ताया आरोपणान सप्रतिपक्षः, मतो विरोधी, असन् भव-तीत्यर्थै:। पर्यायप्रतिपादको वचनविधिरवस्तुविषयः निःसामान्यत्वान् खपुष्पवत् । यद्वा वस्तु-ज्ञानयोः स्वरूपमुक्त्वाऽभिधानस्य द्रव्यास्तिकपर्यायास्तिकस्वरूपस्य तद्भिधायकस्य वा प्रति- 15 पादनायाह पर्यायेत्यादि, पर्यायाभिष्कान्तं तद्विकछं सामान्यं सञ्चहस्वरूपं यस्मिन बचने तत्पर्य-विनःसामान्यं वचनम् , तद्वचनक्र अस्तीत्येवंरूपम् , तश्च द्रव्यार्थिकस्य स्वरूपं प्रतिपादकं वा । अथवा पर्याय: ऋजुसूत्रनयविषयाद्या द्वव्यत्वादिविशेषः स एव निश्चितं सामान्यं यरिम-स्तन पर्यायनिःसामान्यं बचनम् . द्रव्यादिसामान्यविशेषाभिषायीति यावत् । तवाश्चर-द्रव्यार्थिकसम्बन्धि, तत्प्रतिपाद्कत्वेन तत्स्वक्रपत्वेन वा । अवशेषो वचनविधिः वर्णपद्धतिः 20 सप्रतिपक्षः, अस्य वचनस्य पर्यायार्थिकनयरूपः तत्प्रतिपादको वा पर्यायसेवनात्, अन्यथा कथमवशेषवचनविधिः स्याद्यदि विशेषं नाश्रयेदिति । समुदायार्थस्तु द्रव्यास्तिकस्याननुषक्त-विशेषं बचनमस्तीत्येतावनमात्रम् , पर्यायास्तिकस्य तु अपरामृष्टसत्तास्वभावं द्रव्यं पृथिवी घटः शुक्कः इत्याचाश्रितपर्यायम् । अन्योन्यापेश्वारहितस्रोभयनयवचोऽसदेव, वचनार्थस्यासस्वात् , वचनस्यासदयेत्वे तदर्थस्याप्यसत्त्वादिति ॥ ७ ॥ 25

अनेकान्तभावनयेवेषां नयानां सत्यता नान्ययेत्याद्रशियतुं ज्ञानानेकान्तं तावदाह-

#### पज्जवणयवोक्षंतं वत्थुं दब्बद्वियस्स वयणिज्ञं। जाव दविओवओगो अपिच्छमवियप्पनिब्वयणो॥८॥

पर्यवनयञ्जुत्कान्तं वस्तु द्रन्याधिकस्य वचनीयम् । याबद्वन्योपयोगोऽपश्चिमविकरपनिर्वचनः ॥ छाया ॥

पर्यव इति, यावह्रव्योपयोगः अपश्चिमविकल्पनिर्वचनहृषः प्रवर्तते तावह्रव्यार्थि-कस्य वचनीयं वस्तु, तश्च पर्यायाकान्तमेव । अन्यथा ज्ञानार्थयोरप्रतिपत्तेरसत्त्वप्रसक्तः, पर्या-यानाकान्तसत्तामात्रसद्भावपाहकस्य प्रत्यक्षस्य अनुमानस्य प्रमाणस्याभावात् , द्रव्यादिपर्या-यविशिष्टस्येव सर्वदा मत्ताह्मपस्य ताभ्यामवगदेशित, वचनीयं परिच्छेद्यो विषयः । निश्च-यकर्त्तृ वचनं निर्वचनम् , विकल्पश्च निर्वचनद्भ विकल्पनिर्वचनं, न विद्यते पश्चिमं यस्मिन विकल्पनिर्वचने तत्तथा, तथाविधं तद् यस्य द्रव्योपयोगस्यासौ अपश्चिमविकल्पनिर्वचनः सङ्गद्दावसान इति यावत् , ततः परं विकल्पवचनाप्रवृतेः ।

यद्वा यद्वस्तु स्थमतरतमादिबुद्धिना पर्यायनयेन स्थूलक्षपद्यागेनोत्तरतत्तत्त्र्ध्मरूपाश्र-यणात् व्युत्कान्तं गृहीत्वा त्यक्तम्, यथा किमिदं मृत्सामान्यं चटादिमिर्विना प्रतिपत्तिविषयः, एवं यावच्छुक्कतमरूपस्वरूपोऽन्त्यो विशेषः, एतद्रव्यार्थिकस्य वस्तु विषयः, यतो यावदपश्चि-मिवकल्पनिर्वचनोऽन्त्यो विशेषः, तावद्रव्योपयोगः द्रव्यज्ञानं प्रवर्तते, न हि द्रव्यादयो विशेषान्ताः सदादिप्रत्ययाविशिष्टैकान्तव्यावृतबुद्धिपाद्यनया प्रतीयन्ते, न च तथाऽप्रतीय-मानास्त्रथाभ्युपगमार्दाः अतिप्रसङ्गादिति ॥ ८ ॥

विशेषरहिता सत्ता सत्ताशून्यश्च विशेषो नास्तीत्येतदेवीपसंहरति---

दव्वद्विओ त्ति तम्हा नित्थ णओ नियमसुद्धजाईओ। ण य पज्जवद्विओ णाम कोइ भयणाय उ विसेसो॥९॥

द्रव्यार्थिक इति तस्मान्नास्ति नयो नियमेन शुद्धजातीयः । न च पर्यायार्थिको नाम कोऽपि भजनायास्तु विद्योषः ॥ छाया ॥

द्रव्येति, यस्मात् परस्परानाकान्तयोद्गैव्यपर्याययोरप्रतीयमानत्वं तस्मानियमेन शुद्धजातीयः विशेषविनिर्मुको द्रव्यार्थिक इत्यमिधानो नयो नास्ति, विषयाभावेन तद्विषयज्ञान25 स्याप्यभावात् । एवं सामान्यविनिर्मुकः पर्यायार्थिक इति नाम न च कोऽपि नयो विश्वते
यदि विषयाभावादिमौ नयौ न स्तस्निर्ह् तीर्थकरवचनसङ्ग्रहेत्याशुक्कं वचनं विरुद्धं भवेदिखत्राह् भजनायास्त्विति, विवक्षाया एव विशेषः, इदं द्रव्यमयं पर्यायं इत्ययं भेदः, तद्रेदाच विषयिणोऽपि तथैव भेद इत्यभिप्रायः, भजना च सामान्यविशेषात्मके बस्तुतस्वे

उपसर्जनीकृतिविशेषं यदन्विष्यस्यं तथा द्रव्यमिति विवक्ष्यते तदा द्रव्यार्थिकविषयः, यदा तूपसर्जनीकृतान्वियक्षपं तस्यैव वस्तुनो यदसाधारणं रूपं तद्विवक्ष्यते तदा पर्यायनय-विषयस्तद्भवतीति ॥ ९ ॥

एवं रूपमजनाकृतमेव भेदं दर्शयितुमाह—

दब्बृहियवत्तब्बं अवत्थु णियमेण पज्जवणयस्स । तह पज्जववत्थु अवत्थुमेव दब्बहियनयस्स ॥ १० ॥

द्रव्यार्थिकवक्तस्यमबस्तु नियमेन पर्यवनयस्य । तथा पर्यववस्तु अवस्त्वेब द्रव्यास्तिकनयस्य ॥ छाया ॥

द्वान पर्यायास्तिकाश्चुपगता भेदा अवस्तुरूपा एव द्रव्यास्तिकस्य भवन्ति, सत्तारूपापन निवान पर्यायास्तिकाश्चुपगता भेदा अवस्तुरूपा एव द्रव्यास्तिकस्य भवन्ति, सत्तारूपाप- 10 अत्वात्। अतो भजनामन्तरेणैकत्र सत्ताया अपरत्र च भेदानां नष्टत्वादिदं द्रव्यमेते च पर्याया इति नास्ति भेदः। न च भासमानयोर्द्रव्यपर्याययोः कथं नयाभ्यामाभ्यां प्रतिक्षेप इति वक्तव्यम्, अप्रतिभासं प्रति प्रतिभासस्य वाधकत्वात्, न तु मिथ्यात्वं प्रति, मिथ्याक्त्पस्यापि प्रतिभासनात्। तथादि पर्यायास्तिकः प्राह, न मया द्रव्यप्रतिभासो निविध्यते तस्यानुभूय-मानत्वात् किन्तु विशेषव्यतिरेकेण द्रव्यस्याप्रतिभासनात्, अव्यतिरेके तु व्यक्तिस्वक्तपदत्त- 15 स्यानन्वयाद्वभयक्तपतायाश्चेकत्र विरोधाद्रत्यन्तराभावाद् द्रव्यप्रतिभासन्तत्र सिध्येव, विशेष-प्रतिभासस्त्वन्यया, वाधकाभावात्, यतः प्रतिक्षणं वस्तुनो निवृत्तेनीशोत्पादौ पर्यायव्यक्षणं न स्थितिः। द्रव्यार्थिकस्तु भजनोत्थापितस्वक्तपः प्राह—अस्माकमध्येवमेवाभ्युपगमः, न विशेषप्रतिभासस्तिक्षेपः, किन्तु तस्य भेदाभेदोभयविकल्पैकाध्यमानत्वान्मिथ्याक्रपतेवः। अभेदप्रतिभासस्तु अनुत्पाद्वयव्यवक्षणस्य द्रव्यस्य तद्विवयस्य मर्वदाऽवस्थितरवाध्यमानत्वात् 20 सत्य इति ॥ १० ॥

एवं छक्षणयोः कल्पनाव्यवस्थापितद्रव्यपर्यायास्तिकयोः मिध्याप्रतिपत्तिः सुकरेत्याह्-

उप्पद्धति वियंति य भाषा नियमेण पज्जवणयस्स । दव्बद्वियस्स सब्वं सया अणुप्पन्नमविणद्वं ॥ ११ ॥

उत्पद्यन्ते वियम्ति स भाषा नियमेन पर्यवनयस्य । द्रव्यास्तिकस्य सर्वे सदा अनुत्पन्नमविनष्टम् ॥ छाया ॥

उत्पद्यन्त इति, उत्पद्यन्ते प्रागभूत्वा भवन्ति वियन्ति निरन्वयरूपतया नाश्चमुपयान्ति नियमेन ये भावास्ते पर्यवनयस्याभिमताः, तन्मतेन हि प्रतिश्चणं भावा उत्पादविनाशन्त्र-

25

10

भाषाः। इत्यार्थिकस्य सर्वे वस्तु अनुत्पन्नमविनष्टं आकालं स्थिरस्वभावमेव मतम्, एतव नयद्वयाभिमतं वस्तु प्राक् प्रतिपादितमेव ॥ ११ ॥

> इति तपोगच्छनभोमणिश्रीमद्विजयानन्दस्रीश्वरपट्टालङ्कारश्रीमद्विजय-कमलस्रीश्वरचरणनलिनविन्यस्तभक्तिभरेण तस्पद्वधरेण विजय-लब्धिस्रिणा सङ्कलितस्य सम्मतिनस्वसोपानस्य सापेक्षनय-निरूपणं नाम पक्तोनर्विशं सोपानम् ॥

# --->@<---अथ द्रव्यस्वरूपनिरूपणम् ।

इतरापेक्षावियुतं नयद्वयप्रदर्शितं वस्तु प्रमाणाभावतो न सम्भवतीत्याह-

वन्वं पज्जवविष्ठयं दव्वविष्ठता य पज्जवा गतिथ । उप्पायद्विष्टभंगा हंदि दवियलक्ष्वणं एयं ॥ १२ ॥

द्रव्य पर्यविषयुक्तं द्रव्यवियुक्तास पर्यवा नास्ति । उत्पादस्थितिभङ्गा इंदि द्रव्यस्क्षणमेतत् ॥ छाया ॥

द्रव्यमिति, पर्यायवियुक्तं द्रव्यं नास्ति, मृत्पिण्डस्थासकोशकुशूलाचनुगतमृत्सामा-15 न्यप्रतीते:, द्रव्यविरहिताश्च पर्याया न सन्ति, अनुगतैकाकारमृत्सामान्यानुविद्धतया मृत्पिण्ड-स्थासादीनां विशेषाणां प्रतिपत्तः । अनो नयद्वयाभिमतं वस्तु परस्परानुवक्तमेव, नेतरवि-कलम्, परस्परविविक्तयोः कदाचनाप्यप्रतिभासनातः, तर्हि किम्भूतं द्रव्यमस्तीत्यत्राह-बत्पादेत्यावि, यथाव्यावर्णितम्बरूपाः परम्पराविनिभागवर्त्तिनः, इन्दीत्युपप्रदर्शने, एतत्-ज्रत्पादस्थितिभद्गस्वरूपो धर्मो द्रव्यलक्षणं द्रव्यास्तित्वव्यवस्थापकः, यतः पूर्वोत्तरपर्याय-20 हानोपादानात्मकैकान्वयप्रतिपत्तिः तथाभूनद्रव्यसम्बं प्रतिपाद्यतीत्युत्पाद्व्ययभौज्यलः क्षणं वस्त्वभ्युपगतम् । एतञ्च त्रितयं परम्परानुविद्धम् अन्यतमाभावे तदितरयोरप्यभावात् । तथा हि उत्पत्तिवययौ न धौव्यव्यतिरेकेण सङ्गतौ, विज्ञानपृथिव्यादिपदार्थमात्रस्य सर्वस्य सर्वदाऽतुस्यूताकारव्यतिरेकेणाप्रतिभासनात । न चायमवभासोऽसत्यः, तद्वाधकत्वातुपपत्तेः, विशेषप्रतिभास एव हि बाधकोऽस्य वाच्यः, स चानुपपनः, अनुगतरूपे प्रतिपन्ने यदि स 25 विशेषप्रतिभासोऽभ्युपगन्यते तर्हि स प्रतिभासः किमनुगतप्रतिभासात्मकः किं वा तह्यति-रिकः, आचे त्वनुगतप्रतिभासस्यासस्यतायां सोऽपि तथा स्यात् ततश्च कथं वाधकः, न द्वितीयः धौड्यप्रतिभासमन्तरण स्थासकोशाविप्रतिभासस्य तद्भित्रस्यासेवेदनाद्वाधकत्वानुपपत्तेः। न चेन्द्रिबच्यापारानन्तरं विशेषस्यैव प्रतिभासी नान्वयस्येति वाच्यम् । प्रथमाक्षुव्यापारे प्रति-नियतदेशपरतुमात्रस्येव प्रतीतेः, अन्यथा नत्र विशेषप्रतिभासे संश्रयाचनुत्पतिप्रसङ्गः,

विशेषावगतेः संशयविरोधित्वात् । न च तदुत्तरकाखभाविसाष्ट्रयनिमित्तैकत्वाध्यवसायनि-बन्धनेयं संशयाचनुभूतिः, पूर्वं विशेषे शाते एकत्वाध्यवसायस्यैवासम्भवात् , अनुभूयते च दूरदेशादी वस्तुनि सर्वजनसाक्षिकी प्राक् सामान्यप्रतिपत्तिः तदुत्तरकालभाविनी च विशेषा-बगतिः, अत एवावप्रहादिक्षानानां कालभेदानुपलक्षणेऽपि क्रमोऽभ्युपगन्तन्यः, बत्पलपत्रक्ष-तन्यविभेद इव । यदि तु अप्रतिपन्ने ऽनुगतरूपे विशेषावभासो बाधको ऽभ्युपगम्यते सो अभ्यु- 5 पगमोऽसिद्ध एव, अनुगताकाराप्रतिपत्तौ तद्विशेषावभासस्यासम्भवात्। न हि मूलमध्यावा-नुस्यूतस्थ् छैकाकारप्रतिभासनिह्नवे विविकतत्परमाणुप्रतिभासानपह्नव इति कुतसास्य स्व-विषयव्यवस्थापनद्वारेणान्यवाधकत्वम् । न चैकत्वप्रतिभासो मिध्या, विकल्प्यमानस्य तद्विश्वयस्थाघटमानत्वादिति वाच्यमः विकल्पमात्रान् प्रमाणस्यान्यथात्वायोगात् । न चातुगतावभासोऽप्रमाणम्, तिमित्ताभावात् । न व क्षणिकानेकानिरंशपरमाण्यव- 10 भाससानिमित्तम्, तस्याभावात्, न श्रसंवेद्यमानसाथाभृतादभासः प्रमाणमप्रमाणं वा, तयोः प्रतीतिधर्मत्वात् । सञ्जितपरमाणुष्यपि प्रत्येकं समुदितेषु वा स्थूलकपतायाः परेणानभ्युपगमान्, सञ्चयस्य च वस्तुस्वरूपस्यैकस्य द्रव्यपक्षोदितदोषप्रसङ्गादनिष्टेः सिक्कतपरमाणूनामपि तत्र निमिक्तत्वासम्भवास, न हान्यथावभासोऽन्यथाभूतार्थेव्यवस्था-पकः अतिप्रसङ्गात्, तस्मात्र आलम्बनप्रत्ययतया परमाणवः स्थूलावभासजनकाः, तत्र 15 स्वरूपानपैकरवेनाप्रतिभासनात् , स्थूलाकारस्य वा तेष्वनुस्यूतज्ञानावभासिनो भावेऽनुगत-व्याकृत्तहेतुकरुरूपभावाभ्युपगमात् परवादाभ्युपगमप्रसक्तः । यदि च स्तम्भादिप्रत्ययो मिथ्या तहीतथाभूते तथाभूतारीपणं मिथ्येति अन्यथाभूतवस्तुसद्भावावेदकं प्रमाणं बक्त-व्यम्, तब न प्रत्यक्षम्, उक्तोत्तरत्वात्। नाप्यनुमानम्, क्षणिकपरस्परविविक्तपरमाणुस्वभाव-माबकार्योदर्शनात् स्थूळैकस्वभावस्य चोपलभ्यमानस्य न तत्कार्यस्वम्, तस्यावस्तुसक्वेन 20 परैरभ्युपगमात्, न चावस्तुसत् कस्यचित्र्यवस्थापकम्, अतिप्रमङ्गात्, वस्तुसस्वेऽपि न तस्य क्षणिकविविक्तपरमाणुष्ट्यवस्थापकत्वम्, तस्य तव विरुद्धत्वात् । न च बनादिप्रस-याच्छिशपादिविशेषावगतिरिवात्रापि भविष्यतीति वक्तव्यम्, शिशपादेः प्राक् प्रतिपत्ते-र्वनावेश तद्धमैतया वस्तुत्वात् परमाणूनां न कदाचनापि प्रतिपत्तिः । नापि तद्धमैतया वस्तुत्वाभ्युपगमः स्थूलस्य पराभ्युपगमविषयः, वस्तुत्वाभ्युपगमे तु तस्य स्वात्सृक्ष्मव्यवस्था- 25 पकता, सूक्ष्मापेक्षित्वात् स्थूलस्य, अन्यथा तद्योगात्, सूक्ष्मपर्यन्तश्च परमाणुस्तस्याभेशस्यान्, मेद्यस्वे वा वस्तुःवापत्तेः तदवयवानां परमाणुःवापत्तिः, भेदपर्यन्तस्रभणस्वान् परमाणुस्त्र-रूपस्य । न बाणुनामपि धौटयोदयव्यतिरेकेण प्रतिक्षणविशराकता सम्भवति, तयोरभावे एकक्षणस्थितीनामपि तेपामभावात् कृतो विनश्वरस्वम् । अथ देशकाळनियतस्य पदार्थस्य स्थै-

10

भावाः। द्रव्यार्थिकस्य सर्वे वस्तु अनुत्पन्नमविनष्टं आकालं स्थिरस्वभावमेव मतम्, एतच नयद्वयाभिमतं वस्तु प्राक् प्रतिपादितमेव ॥ ११ ॥

> इति तपोगच्छनभोमणिश्रीमद्विजयानन्दस्रीश्वरपट्टालङ्कारश्रीमद्विजय-कमलस्रीश्वरचरणनलिनविन्यस्तमिकमरेण तत्पट्टघरेण विजय-लिब्धस्रिणा सङ्गलितस्य सम्मतिनस्वसोपानस्य सापेक्षनय-निरूपणं नाम एकोनविंशं सोपानम् ॥

#### <del>~~>>@≪<</del>~~ अथ द्रव्यस्वरूपनिरूपणम् ।

इतरापेक्षावियुतं नयद्वयप्रदर्शितं वस्तु प्रमाणाभावतो न सम्भवतीत्याह-

दब्वं पज्जवविष्ठयं दब्वविष्ठत्ता य पज्जवा णत्थि । उप्पायदृहभंगा संदि दवियलक्खणं एयं ॥ १२॥

द्रव्य पर्यविषयुक्तं द्रव्यवियुक्ताम्य पर्यवा नास्ति । उत्पादस्थितिभक्ता देवि द्रव्यलक्षणमेतत्॥ छाया ॥

द्रव्यमिति. पर्यायवियुक्तं द्रव्यं नास्ति, मृत्यिण्डस्थामकोशकुशुक्राचनुगतमृत्सामा-15 न्यप्रतीते:, द्रव्यविरहिताश्च पर्याया न सन्ति, अनुगतेकाकारमृत्सामान्यानुविद्धतया मृत्पिण्ड-स्थासादीनां विशेषाणां प्रतिपत्तेः । अतो नयद्वयाभिमतं वस्त परस्परानुषक्तमेव. नेतरवि-कलम्, परस्परविविक्तयोः कदाचनाप्यप्रतिभासनात्, तर्हि किम्भूतं द्रव्यमस्तीत्यत्राह-बत्पादेखादि, यथान्यावर्णितस्वरूपाः परम्पराविनिर्भागवर्तिनः, हन्दीत्यपप्रदर्शने, एतत्-उत्पादिस्थितिमङ्गस्वरूपो धर्मो द्रव्यस्थाणं द्रव्यास्तित्वव्यवस्थापकः, यतः पूर्वोत्तरपर्याय-20 हानोपादानात्मकैकान्वयप्रतिपत्तिः तथाभूतद्रव्यसस्यं प्रतिपाद्यतीत्युत्पाद्व्ययभ्रोव्यलः क्षणं बस्त्वभ्युपगतम् । एतुः त्रितयं परस्परानुविद्धम् अन्यतमाभावे तदितरयोरप्यभावात । तथा हि उत्पत्तिवययौ न प्रीव्यव्यतिरेकेण सङ्गतौ, विज्ञानपृथिव्यादिपदार्थमात्रस्य सर्वस्य सर्वदाऽनुस्युताकारव्यतिरेकेणाप्रतिभासनात् । न चायमवभासोऽसत्यः, तद्वाधकत्वानुपपत्तेः, विशेषप्रतिभास एवं हि बाधकोऽस्य वाच्यः, स वानुपपन्नः, अनुगतहरूपे प्रतिपन्ने यदि स 25 विशेषप्रतिभासीऽभ्युपगम्यते तर्हि स प्रतिभासः किमनुगतप्रतिभासात्मकः कि वा तक्यति-रिकः, आद्ये त्वनुगतप्रतिभामस्यासत्यतायां सोऽपि तथा स्यात् ततश्च कथं बाधकः, न द्वितीयः भौव्यप्रतिभासमन्तेरण स्थासकोशादिप्रतिभासस्य तद्भिष्मस्यासंबेदनाद्वाधकत्वानुपपत्तेः। न चैन्द्रियच्यापारामन्तरं विशेषस्यैव प्रतिभासो नान्वयस्येति बाच्यम् , प्रथमाक्षव्यापारे प्रति-निवतदेशवस्तुमात्रस्येव प्रतीतेः, अन्यथा तत्र विशेषप्रतिभासे संशयाचनुत्पत्तिप्रसङ्गः.

विशेषावगतेः संशयविरोधित्वात् । न च ततुत्तरकालभाविसादृश्यनिमित्तैकत्वाध्यवसायिन-बन्धनेयं संशयारानुभूतिः, पूर्वं विशेषे ज्ञाते एकत्वाध्यवसायस्यैवासम्भवात्, अनुभूयते व दूरदेशादी बस्तुनि सर्वजनसाक्षिकी प्राक् सामान्यप्रतिपत्तिः तदुत्तरकालभाविनी च विशेषा-बगतिः, अत एवावप्रहादिश्वानानां कालभेदानुपलक्षणेऽपि कमोऽभ्युपगन्तन्यः, उत्पलपत्रश्च-तरुयतिभेद इव । यदि तु अप्रतिपन्नेऽनुगतरूपे विशेषावभासो बाधकोऽभ्युपगन्यते सोऽभ्यु- 5 पगमोऽसिद्ध एव, अनुगताकाराप्रतिपत्ती तिविशेषावयासस्मासम्भवात्। न हि मूखमध्यामा-नुस्यूतस्थू छैकाकारप्रतिभासनिह्नवे विविक्ततत्परमाणुप्रतिभासानपहृत इति कुतस्तस्य स्व-विषयव्यवस्थापनद्वारेणान्यवाधकत्वम् । न चैकत्वप्रतिभासो मिथ्या, विकल्प्यमानस्य तद्विष्यस्याघटमानत्वादिति वाच्यमः विकल्पमात्रातः प्रमाणस्यान्यथात्वायोगात् । न चानुगतावभासोऽप्रमाणम्, तिम्निमित्ताभावात् । न च अणिकानेकानिरंशपरमाण्यव- 10 भाससानिमित्तम्, तत्वाभावात्, न इस्वेचमानस्तथाभृतावभासः प्रमाणमप्रमाणं वा, तयोः प्रतीतिधर्मत्वात् । सञ्जितपरमाणुष्यपि प्रत्येकं समुदितेषु वा स्थूलक्रपतायाः परेणानभ्युपगमात्, सञ्चयस्य च वस्तुस्वरूपस्यैकस्य द्रव्यपक्षोदितदोषप्रसङ्गादनिष्टेः सञ्चितपरमाणुनामपि तत्र निमित्तत्वासम्भवाश, न हान्यथावभासोऽन्यथाभूतार्थेव्यवस्था-पकः अतिप्रसङ्गातः, तस्मात्र आलम्बनप्रत्ययतया परमाणवः स्थूलावभासजनकाः, तत्र 15 स्तरूपानपैकरवेनाप्रतिभासनात्, स्थूलाकारस्य वा तेष्वनुरयूतज्ञानावभासिनो भावेऽनुगत-व्यावृत्तहेतुफलक्रपभावाभ्युपगमात् परवादाभ्युपगमप्रसिक्तः । यदि च स्तम्भादिप्रत्ययो मिथ्या तक्केतथाभूते तथाभूतारोपणं मिथ्येति अन्यथाभूतवस्तुसद्भावावेदकं प्रमाणं बक्त-व्यम्, तथ न प्रस्रक्षम्, वकोत्तरत्वात्। नाप्यनुमानम्, क्षणिकपरस्परविविक्तपरमाणुस्वभाव-भावकार्योदर्शनात् स्थूळैकस्थभावस्य चोपलभ्यमानस्य न तत्कार्यत्वम्, तस्यावस्तुसक्वेन 20 परैरम्युपगमात्, न चावस्तुसत् कस्यचिद्व्यवस्थापकम्, अतिप्रसङ्गात्, वस्तुसस्वेऽपि न तस्य क्षणिकविविक्तपरमाणुष्टयवस्थापकत्वम् , तस्य तव विरुद्धत्वात् । न च बनाविप्रत्य-याच्छिञ्चपादिविशेषावगतिरिवात्रापि भविष्यतीति वक्तव्यम्, शिश्चपादेः प्राक् प्रतिपत्ते-र्वनादेश तद्धर्मतया वस्तुत्वात् परमाणूनां न कदाचनापि प्रतिपत्तिः । नापि तद्धर्मतया बस्तुत्वाभ्युपगमः स्थूलस्य पराभ्युपगमविषयः, वस्तुत्वाभ्युपगमे तु तस्य स्यात्सूक्ष्मव्यवस्था- 25 पकता, सूक्ष्मापेक्षित्वान् स्थृत्तस्य, अन्यथा तद्योगान्, सूक्ष्मपर्यन्तद्य परमाणुस्तस्याभेचत्वान्, भेग्रत्वे वा वस्तुत्वापत्तेः तद्वयवानां परमाणुत्वापत्तिः, भेदपर्यन्तलक्षणत्वान् परमाणुस्व-स्पस्य । न चाणूनामपि ध्रीव्योदयव्यतिरेकेण प्रतिक्षणविश्रराहता सम्भवति, तयोरभावे एकक्षणस्थितीनामपि तेपामभावात् कृतो विनश्वरस्वम् । अथ देशकालनिवतस्य पदार्थस्य स्थै-

र्यामावेऽपि कचित्कदाचिद्वत्तरन्यदाऽन्यत्र च निवृत्तिः, नैतदेवम्, अन्यदाऽन्यत्र चावृत्तेरे-वानिश्चयात्, तथाहि कार्यकारणयोः परस्परतो व्यापृत्तिः किमपरित्यक्ततादात्म्यस्वरूपयोः, कथिब्बदनुस्यूतमेकाकारं विश्रतीर्विकानसम्बन्धिप्राह्मप्राहकाकारयोरिव, किं वा घटपटयोरि-बात्यन्तभिन्नस्वरूपयोरित्यत्र न निश्चयः । किञ्च प्रत्यक्षेणैव हेतुफलयोः कथञ्चित्तादात्म्यस्य 5 निश्चयाम घटपटयोरिवाऽत्यन्तव्यावृत्तिस्तयोः परस्परतोऽभ्यूपगन्तव्या, न ह्याध्यक्षतः प्रसिद्ध-स्वरूपं वस्तु तद्भावे प्रमाणान्तरमपेक्षते, अग्निरिवोष्णत्वनिश्चये । न च कालभेदान्यथानु-पपत्त्या प्रतिक्षणं भेदेऽपि पूर्वोत्तरक्षणयोः कथञ्चित्तादात्म्यं वस्तुनो विषद्भाते, येनाध्य-क्षविरुद्धो निरन्वयविनाशः कल्पनामनुभवति, अध्यक्षविरोधेन प्रमाणान्तरस्याप्रवृत्तेः । अनुवृत्तिव्यावस्योध्य परस्परं एकान्तेन विरोधे विज्ञानमात्रमपि न सिद्धेदिति कृतः 10 क्षणिकत्वं भावानां निरन्वयं विनाशो वा मिन्छ्येत्, अन्तर्वहिश्च भावानामनुगतन्यावृत्ता-त्मकत्वात् प्रमाणतस्तथैवानुभवात् तत्स्वरूपाभावे निःस्वभावतया भावाभावप्रसक्तः । यदि च परस्परञ्यावृत्तस्वभावानां परमाणुनां कथक्किवनुवृत्तस्युलैकाकारः पारमार्थिको न भवेत् न किञ्चिद्वहिरध्यक्षेऽवभासेत, परमाणुपारिमाण्डल्यनानात्वपरोक्षत्वस्वभावानां सञ्चितेष्व-प्यणुषु स्थूलैकाकाराध्यक्षस्वभावेन विरोधात्, अविरोधे वाडनेकान्तस्वप्रसक्तेः, तथाभूत-15 स्वभावसद्भावेऽपि तेषु पारिमाण्डल्यनानात्त्रपरोक्षत्वस्वभावानपायात्, अपाये वा पर-माणुरूपतात्वागात, स्थ्ळैकाकारस्य तेषु सांवृतत्वे साकाराध्यक्षाजनकत्वेन न किञ्चिद्पि तत्र प्रतिभासेत, तदनभ्यक्षत्वे तत्प्रत्यनीकस्य स्वभावस्य पारिमाण्डल्यादेश्रक्षुरादिबुद्धौ रसादेरि-वाप्रतिभासनात् विदर्शशून्यं जगद्भनेत । स्थूलैकाकारप्राह्मवभासस्य च भ्रान्तस्वे न किञ्चित् केरपनापोढं प्रत्यक्षमञ्चान्तं भवेत्, तदभावे च प्रमाणान्तरस्याप्यप्रवृत्तेरन्तर्वाद्यरूपस्य प्रमेय-20 स्याज्यवरिथतेने कस्यचिदभ्युपगमः प्रतिश्चेपो वेति निर्व्यापारं जगद्भवेत् । तस्मात्क्षणस्थिति-भर्मणोऽपि बाह्यान्तरर्रुक्षणस्य वस्तुनः परस्परव्यावृत्तपरमाणुह्मपस्य कथिन्नद्रनुवृत्तिरभ्युपग-न्तव्या, अन्यथा प्रतिभासविरतिप्रसक्तः, तद्रभ्युपगमे च परस्परव्यावृत्तयोहेतुफळयोरिय प्रत्यक्षगता अनुगतिरभ्युपगमनीयैव, कल्पनाज्ञाने भ्रान्तसंविदि वा स्वसंवेदनापेक्षया विक-स्पेतरयोभ्रीन्तेतरयोश्च परस्परध्यावृत्ताकारयोः कथञ्चिद्तुवृत्तिमभ्युपगच्छन् कथमध्यक्षां हेतु-25 फलयोरनुवृत्ति प्रतिक्षिपेत्, संशयकानं वा परस्परज्यावृत्तोक्षेत्रद्वयं विभ्रवयेकमभ्यूपगम्यक्षे

१ बौद्धानां मते कल्पनापोडमञान्तं ज्ञानं प्रत्यक्षमिति प्रत्यक्षणम्, तत्र कल्पना सामित्वापा प्रतीतिः, या च स्थ इत्यादिरूपेण शब्दार्थपटनायोग्या वाचामप्रयोगेऽपि सामित्वापेव जायते, तयाऽपोढं रहि-तम्, न तु जात्यादियोजनायोग्या कल्पना, जात्यादेरभावात् । कल्पनापोढं प्रत्यक्षज्ञान्यत्रासक्तमनसा पुरुषेणा-क्षेनील।दिवेदनादतिपरिस्पुटं वेद्यत एव, तथाविसंवादित्यादभान्तमिति ॥

क्यं न पूर्वापरक्षणप्रवृत्तमेकं हेतुफलक्ष्वं वस्तु । ज्ञब्दविशुत्प्रदीपादीनामपि उत्तरपरिणामा-प्रत्यक्षत्वेऽपि तस्य सङ्काबोऽभ्युपगन्तव्यः, पारिमाण्डल्यादिवत्, संविद्वाह्यप्राहकाकारविवे-कबद्या । अष्यक्षस्यापि केनचिद्रूपेण परोक्षता, अविरोधात् । न च पारिमाण्डल्यादेः प्रत्य-क्षतेति वाच्यम् , शब्दागुत्तरपरिणामेऽप्यस्य वक्तुं शक्यत्वात् , विशेषाभावात् । अत एवा-न्ते क्षथदर्शनाम् प्रागपि तत्त्रसक्तिरिति न वक्तव्यम्, मध्ये स्थितिदर्शनस्य पूर्वीपरकोटि- 5 स्थितिसाधकत्वेन प्रसिद्धेः, न हि शब्दादेग्नुपादाना उत्पत्तिर्युक्तिमती, नापि निरन्वया सन्ततिविच्छितः, चरमञ्जणस्याकिच्चित्करत्वेऽवस्तुत्वापत्तितः पूर्वेपूर्वेञ्चणानामपि तदापत्तितः सकलसन्तत्यभावप्रसक्तः । न च ज्ञब्दादेनिंद्रपादानोत्पच्यभ्यपगमेऽन्येषामपि सा सोपादा-नाऽभ्युपगन्तुं युक्ता, तथा च सुप्तप्रबुद्धबुद्धरिप निरुपादानोत्पत्तिप्रसिक्तः, तत्रापि शब्दादे-रिव प्रागुपादानाद्शेनात । न चानुमीयमानमत्रोपादानम् , शब्दादावपि तथाप्रसङ्गात् । 10 न च दृष्टार्थस्याखिलो गुणो दृष्ट एव इति परिणामसाधनं निरवकाशम्, दृष्टेऽप्यर्थे पारिमा-ण्डल्यादेः प्राह्माकारिववेकादेवी अंशस्यादृष्टत्वेनानुमीयमानत्वात् , एवन्न परिणामसाधनं निरवद्यमेव । यदि हि सष्टस्यादष्टोंऽशः सम्भवति कथमुत्पन्नस्वभावस्यानुत्पन्नः कश्चन आत्मा न सम्भवी, स्वभावभेदस्य भावभेद्साधनं प्रत्यनेकान्तिकत्वात् । तस्माद्वस्तु यमष्टं तदेव नइयति नंक्ष्यति च. यदुत्पन्नं तदेवोत्पद्यते उत्पत्स्यते च कथिन्नत्, यदेव स्थितं तदेव तिष्ठति 15 स्थास्यति च कथक्किदित्यादि सर्वे उपपन्नमिति भावस्योत्पादः स्थितिविनाशरूपः, विना-शोऽपि स्थित्युत्पत्तिरूपः, स्थितिरपि विगमोत्पादात्मिका कथक्रिद्भयुपगन्तव्या, सर्वात्मना चोत्पादादे: परस्परं तद्वतश्च यद्यभेदैकान्तो भवेश्रोत्पादादित्रयं स्यादिति न कस्यचित् कुतश्चित्तद्वत्ता नाम । न च वस्तुशुत्यविकल्पोपरचितत्रयसद्भावात्तद्वत्ता युक्ता, अतिप्रस-**ज्ञात्, खपुष्पादेर**पि तद्वत्ताप्रसक्तेः । न चोत्पादादेः परस्परतः तद्वतश्च भेदैकान्तः, सम्ब- 20 न्धासिद्धितो निःस्वभावताप्रसक्तेः। एतेन उत्पाद्व्ययधीव्ययोगाद्यदि असतां सक्तवं शश्रुमा-देरिप स्यात्, सतस्रेत् स्वरूपसत्त्वमायातम्, तथोत्पाद्व्ययत्रौव्याणामपि यश्चन्यतः सत्त्वं तदाऽनवस्थाप्रसक्तिः, स्वतश्चेद्भावस्थापि स्वत एव भविष्यतीति व्यर्थमुत्पादिकस्पनम्, एवं तद्योगेऽपि बाच्यमित्यादि निरस्तम्, एकान्तभेदाभेदपक्षोदितदोपस्य कथित्रद्रोदाभेदात्मके बस्तुन्यसम्भवात्, न हि भिन्न उत्पाद्व्ययधौडययोगाद्भावस्य सत्त्वमस्माभिरभ्युपगम्यते 25 किन्तु उत्पादव्ययभौव्ययोगात्मकमेव सदित्यभ्युपगमः, विरोधादिकस्चात्र दूषणं निरव-काञ्चम्, अन्तर्वेहिश्च सर्ववस्तुनक्यात्मकस्यावाधिताध्यक्षप्रतिपत्तिविषयत्वात्, स्वरूपे विरो-धासिद्धेः अन्ययातिप्रसक्तेः, एकान्तनित्यस्य प्रमाणवाधितत्वादनुभूयरूपस्य चासम्भ-वात् शुन्यताया निवेतस्यमानस्वात् पारिकेष्यात् कथञ्जिभित्यानित्यं वस्तु अवाधितप्रमाणगी-

चरमध्युपगन्तव्यम् । उत्पादव्ययधौव्ययुक्तं सदित्येव सहश्रणमन्यस्य स्थापस्यासम्भवात्, न हि सत्तायोगः सत्त्वम , सत्ताया एवासम्भवात सामान्यादावव्याप्रेश्च । नाष्यथेकियाळक्षणं सच्बम् , एकान्ततो भावस्य नश्वरत्वे तद्सम्भवात् , तस्य कचिद्प्यभावात् । इत्पादस्थितिस्व-भावरहितस्य नश्चरत्वे खपुष्पादेरेव तत्त्याम घटमुखादेः, क्षणस्थितिरेव जन्म विनाशस्य 5 यद्याभ्युपगम्येत कथमनेकान्तसिद्धिन भवेत् , न वा क्षणात्पूर्वं भावानामस्थितौ किश्चित् प्रमा-णमस्ति । न चावस्थितावपि न प्रमाणमिति वक्तव्यं प्रत्यक्षस्य तत्र प्रमाणस्वान्, प्रतिक्षणं निर्न्वयविनाशसाधकप्रमाणाभावात् । न चाक्षणिके क्रमयौगपद्याभ्यामधेकियाविरोधात ततो निवर्तमानं सत्त्वं निरन्वयविनाशस्वभावमिति सन् क्षणिकमेवेति वाच्यम् , क्षणिकेऽपि तथैव विरोधात , कार्यकारणयोर्थेगिषश्चेन कार्यकारणभावव्यवस्थाऽसम्भवात् , कमोत्पादे हेतोरसतः 10 कुत: फळजनकरवम् , निरन्वयविनाशे चानन्तरं विनष्टस्य चिरविनष्टस्य च विनष्टत्वाविशेषा-बिरतरविनष्टादपि कार्योत्पत्तिप्रमङ्गः। भावस्य हि विद्यमानत्वादनन्तरकार्योत्पादनसामध्येम् , न तु व्यवहिनतदुत्पावनमामध्यैमिति विशेषो युक्तः न पुनर्भावस्य, निःश्वभावस्यावि-शेषात्। अनेकान्तवादिना हि कथिब्बिद्रेदाभेदी हेतुफलयोव्येवस्थापयितुं शक्यी, संवेदनस्य भाक्षमाहकाकारयोरिव भेदाभेदेकान्तौ तु परस्परतो न विशेषमासाद्यत इति न निरन्वय-15 बिनाशब्यबस्था नित्यताव्यवस्था वा कर्नु अस्या, यतो न श्रणिकपक्षेऽपि सत्ताव्यतिरेकेण अपराऽर्थिकिया सम्भवति एवमक्षणिकेऽपि सा समाना, यथा हि श्रुणिकस्य स्वसत्ताकाले कुर्वतोऽपि कार्यं स्वत एव न भवति, भावे वा कार्यकारणयोगींगपद्यन न कार्यकारणस्य-वस्था भवेत्, किन्तु कार्यस्य स्वकालनियमान तत्तद्भावाविशेषेऽपि द्वितीयक्षण एव भाव-साधाऽश्वणिकस्यापि पागपि विवक्षितकार्योत्पादनसामध्ये ततो भवत्कार्यं स्वकाछनियतमेव 20 भविष्यतीति समानं पदयामः । न चामति कारणविनाशे कार्योत्पत्तिर्न भवतीत्यत्र निवंधनं किश्चिदस्ति येनाश्चणिकात कार्योत्पत्तिनै भवेत्, यदि वाश्चणिकस्य कार्योत्पत्तिक्षणे स्थितिः कार्योत्पत्तिप्रतिबन्धहेतुः, एव सति क्षणिकस्यापि तदाऽभावः किं न प्रतिबन्धहेतुर्भवेत् । यदि च कारणविनाशे कार्योत्पत्तिः सोऽनन्तरमिव चिरविनष्टे कारणेऽस्तीति तदापि कार्यो-त्पत्तिः स्यान् । अथ कार्योत्पत्तिकाले नैत कारणवित्रवेरपयोगः तर्हि कारणव्यावृत्तेरपि 25 तदुत्पत्तिकाले नैव कश्चिदुपयोगः यतः कारणव्यावृत्तौ कार्यं भवेत्, कारणव्यावृत्तिश्च तद-भावः स च प्राकृ पश्चादिष कालान्तरेऽस्त्येवेति सर्वता कार्योत्पतिप्रसिकः । न च प्राग्भा-विस्वमात्रं कार्योत्पत्तावुपयोगः, तस्याकरणामिमतेष्त्रपि जगत्क्षणेषु भावात्, तद्विशेषकस्प-नायास्त्यक्षणिकेष्वप्यविरोधात् , तथाहि यद्यदा यत्र कार्यमुत्तिपत्सु तत्तदा तत्रोत्पादनसमर्थम-क्षणिकं बस्त्वित करपनायां न काचित् श्वतिः । न च स्वयमेव प्रतिनियतसम्बदस्य कार्य- स्योत्पस्यभ्युपगमे न किञ्चित्कारणाभिमतेन भावेन तस्य क्रुतमिति न तत्कार्यतया तक्क्यप-देशमासादयेदिति वक्तव्यम्, क्षणिकपक्षेऽप्यम्य समानत्वात्। तस्मात् कथन्निक्र्यवस्थितस्यैव भावस्य जन्मविनाशयोर्दर्शनाद्यथादर्शनं हेतुफलमाबन्यवस्थितेः परिणामसिद्धिः समायाता, न चाभेदबुद्धिश्रीन्ता, भेदबुद्धाविप तत्त्रमक्तेः स्वप्नावस्थाहस्त्यादिभेदबुद्धिवत् । न हि मिध्या-बुद्धीनग्मपि विसंवादो भावमात्रे, भेदेप्वेत तहर्शितेषु विप्रतिपस्यपळढवेः, तस्मादक्षणिकत्वे 5 क्रमयौगपद्याभ्यामधेकियाविरोधान् क्षणिकत्वमध्यपगच्छता क्षणिकानामधेकिया दर्शनीया. अन्यथा सत्त्वादेहें तोर्विपक्षव्यावृत्तिप्रमाधिकाया अनुपल्रब्वेव्येतिरेकासिद्धरक्षणिकत्वेऽर्थ-कियाविरोधः क्षणिकत्वेऽर्धक्रियोपलम्भमन्तरेण कथं सिद्धिमासाद्येत् , न चाक्षणिकेऽर्धक्रिया-विरोधादेव क्षणिकेऽथेकियोपलब्धः, इनरेतराश्रयात् । क्षणिकत्वेऽपि भावानां यथातक्वमु-पलम्भनियमाभावात् प्राह्मप्राह्काकारसंवेदनवद्यथातत्त्वोपलम्भमम्भवात्र क्षणिकःवमध्यक्ष- 10 गोचर इत्यतोऽप्यनेकान्तः सिद्धिमासाद्यति। न च सदृशापरापरोत्पत्तिरनिश्चयहेतुः, भेदैकान्ते तस्या अप्ययोगात्, न हि तत्र मादृइयं भावानां व्यतिरिक्तमव्यतिरिक्तं वा सम्भवति । न चाविद्यमानमनुपलभ्यमानं वा तद्विभ्रमहेतुरतिश्रसङ्गातः । न च विशेषाणां स्थितिभ्रान्ति-जननशक्तिरेव साहद्यम् , श्रुणिकाऽऽवेद्कप्रमाणान्तराभावतः स्थितिप्रतिपत्ते श्रीन्त्यसिद्धः। न चान्याहरभूतं वस्त्ववाधितस्थिरप्रतिपत्तिजनमनो हेतुरभ्युपगन्तव्यम् , अभ्रान्तप्रतिपत्तवे- 15 स्त्वव्यवस्थापकत्वेन प्रतिनियतव्यवहारोच्छेदप्रसक्तः, अत एवोपछब्धमपि क्षणिकत्वं विवमज्ञ इव न निश्चिनोतीत्युदाहरणमप्यसिद्धम् , यथावस्तूपलम्भनियमाभावान । ये यद्भावं प्रत्यन-पेश्वास्ते तद्भावनियताः यथाऽन्त्या कारणमामग्री स्वकार्योत्पादने, विनाशं प्रत्यनपेक्षश्च भाव इसिधानमपि परिणामप्रसाधकम्, भावस्योत्तरपरिणामं प्रसानपेक्षतया तद्भावनियतत्वो-पपत्तेः पूर्वक्षणस्य स्वयमेवोत्तरीभवतोऽपरापेक्षाभावतः क्षेपायोगान्, उत्पन्नस्य चौत्पत्ति- 20 स्थितिविनाहोषु कारणान्तरानपेक्षस्य पुनः पुनकत्पत्तिस्थितिविनाहात्रयमवदयम्भावि, तदेवं कस्यचिदंशस्य पदार्थाध्यक्षतायामप्यनिर्णये सांशतामध्युपगच्छन् कथमेशेनोत्पन्नस्यांशा-न्तरेण पुनः पुनहत्पत्ति नाभ्यपगच्छेन् येनैकं बस्त्वनन्तपर्यायं नाङ्गीकुर्वति । न चैकान्त-

१ ननु विनाशस्त्रभावनियना भाषा इत्यस्य कोऽबं, कि विनाशं कर्त्तव्यं स्वभावन स्वस्त्या नियना इति, किं वा विनाशस्त्रभावे विनाशस्त्रतायां नियता इति, आदो विनाशस्य सहेतुकत्वप्रसक्तिः, पदार्थ-मत्ताया एव तद्धेतुत्वात्, इष्टापत्ती वस्तुमत्ताक्षणममनन्तरं भाषात् क्षणिकता न स्वात्, न च नाशो नीरूपः, वस्तुनिवेत्तनीयतयाऽकिश्विद्भूपनाविरोधान्, नाशस्य च सदाऽवस्थान कृनकत्वादिक तत्रैव व्यभिचारि, क्षणिकत्वे नाशविनाशाद्भावोन्मजनप्रसन्तः, द्वितीये च प्रतिवेध्यप्रतिवेधकयोरेकत्वमनुपपत्तम्, उपपत्ती वा विश्वस्य वैश्वरूप्यानुपपत्तिरित्यपि बोध्यम् ॥

साधने उदाहरणमपि किञ्चिद्स्ति, अध्यक्षाधिगतमनेकान्तमन्तरेणान्तर्विध्य वस्तुसत्तानु-पपत्तेः। न च निरन्वयविनाशमन्तरेण किञ्चिद्वस्तु अनुपपद्यमानं संवेदाते, यतो बहिः रूप-संस्थानाद्यात्मनाऽध्यक्षप्रतीनमनेकान्तमन्तर्विकरुपाविकरुपस्तर्वं संशयविषयीससंवेदनात्मकं वा स्वसंवेदनसिद्धमपहाय निरन्वयक्षणक्षयलक्षणं वस्तु प्रकल्प्येत । न चानुस्यूतिव्यतिरेकेण मानानां कार्यकारणभावोऽपि युक्तिमङ्गतः, आस्तां स्मृतिप्रत्यभिज्ञावासनासन्तानादिञ्यव-हार:, न हि भेदाविशेषेऽपि कथञ्जित्तादात्म्यमन्तरेण भेदानामयं नियमः सिद्धिमासाद-यति केषाञ्चिदेव, अन्यथा प्राह्मप्राहकाकारयोरिष तादात्न्याभावप्रसक्तिभेवेत् , यतः शक्य-मत्राप्येवं वक्तुं प्राह्ममाहकानुभवयोः स्त्रकारणवञाद्भित्रस्वभावयोरेव प्रतिक्षणं विशिष्टयो-हत्पत्तिस्तेन तेन रूपेणेति । एवख्र ' अविभागोर्डिप बुद्धास्मा विपर्यासितदर्शनैः । माह्यप्राह-10 कसंवित्तिभेदवानिव लक्ष्यते ' इत्ययुक्तमेवाभिधानं स्थान् । परेणापि चैवं वक्तुं शक्यत एव 'परमात्माऽविभागोऽप्यविद्याविष्छुनमानसैः। सुखदुःस्यादिभिभागेर्भेदवानिव लक्ष्यते ।। इति, न हि भेदाभेदैकान्तयोरागमोपलम्भं परमार्थाद्शैनक्क प्रति कश्चिद्विशेषः संलक्ष्यते, कथक्कित् परमार्भदर्शनाभ्यपगमे च उत्पन्नं कथाञ्चित् पुनकत्पादयेदिखनेकान्तः स्यात । स्वलक्षणस्य परमात्मनो वा परमार्थसतः सर्वथाऽनुपल्डमैकान्ताभ्युपगमे परीक्षाक्षमस्य संवृत्तिरूपस्या-15 विद्यास्त्रभावस्य वा दर्शनामम्भवादनेकान्तात्मकस्य सतः सर्वेथा एकान्तव्युदासेन प्रमाणतो द्रश्वसायातमिति कथं तःप्रतिक्षेपः । न च संवृतेरेवोत्पाद्विनाशाभ्युपगमः, श्रुणस्थिति-व्यतिरेकेणापुरस्य प्रमार्थमञ्जलाज्ञक्यस्याभावाम् श्रुणस्थायिन एव स्वल्रश्रणताध्युप्रामातः, क्षणव्यवस्थितयम् प्राह्ममाहकसंविन्यावयोऽध्यक्षत्वेनेष्यन्ते तदस्वलक्षणत्वे कोऽपरः स्वलक्ष-णार्थी भवेत्, तदाकारविविक्तम्यापरस्यासन्तानुपन्नम्भतः प्रस्थक्षस्वानुपपत्तः । न चानंशमसा-20 धारणं स्वलक्षणं मांशमिव विषयीसात् प्रतिभातीति वक्तव्यम् , अकार्यकारणक्रपं कार्यकारणक्र-प्रमित्र सर्वेविकल्पातीतं सिवकल्पकमित्र पुरुपतन्त्रं प्रतिभातीत्येवं पराभिधानस्यापि सम्भ-बादित्युक्तत्वात् , तत्रश्च न कश्चिदुत्पादः श्चयो वा भवेत् । न चोत्पादविनाशयोश्चीन्तिकरूपनायां किञ्चिद्व्यञ्चान्तं सिद्धेत्, निरंशश्रणश्र्याद्यवमासाभावात्, स्वसंवित्तिमद्भावमात्रसिद्धे र्प्य-भावप्रसङ्गात् । क्षणक्षयाद्यवभामस्यामन्यन्वे सेवानेकान्तसिद्धिः समापति । अध नेयमसती 25 संवित्तिः कुर्नाश्विभिमित्तान् सतीव प्रतिभाति किन्तु सत्येव प्रतिभातीत्यस्याः स्वभावसिद्धिः, एवं सति न सर्वधापि भ्रमः सिद्धात् किन्तु भ्रान्ताभ्रान्तैकविक्कानाभ्यपगमावनेकान्तवाद एव पुनर्पि मिद्धिमायातः । यत्पि कार्यकारणयोग्भेदामात्रः सिध्यति, भेदादकार्यकारणविदिति, तद्पि प्राह्मप्राहकसंवित्यादिभिरनैकान्तिकमित्युपेक्षामहैति । त हि स्वभावभेदादभेदे प्रा-

१ सर्वेषा कथं न स्यात् ! ॥

हामाहकसंवित्त्यादेः कालभेदाद्वेतुफलयोरभेदाभावो युक्तः,कालभेदाद्रपि स्वरूपभेद एव भावा-नामबसेयः, स्वभावतोऽभिन्नस्य कालभेदाद्पि भेदायोगात्, स्वभावभेदश्चेत्र भेदकः कालभेदः कोपयोगीति न तद्भेदात् कार्यकारणयोरात्यन्तिकभेदिमिद्धिः, एवच्चांशेन वृत्तिः कार्ये कारणस्योपपना । न च प्रतिश्रणमंश्वृत्तौ दृष्टान्ताभावः, संवित्तेर्प्रौद्यप्राहकाकारादेर्द्रष्टान्तत्वेन सिद्धत्यात्,अनंशवृत्तिम्तु न कचिद्धेस्य प्रमाणसिद्धा या दृष्टान्तत्वेन प्रदृष्यंत,सर्वस्य सांशवृत्ति - 5 तयोपलब्धेः,ततो नाध्यक्षसिद्धमनुगमस्यक्षपं भावानां लक्षणं प्रतिक्षेप्तं युक्तम् , तत्प्रतिक्षेपे प्रमान णान्तराभावात् । न हि सुखादिनीलारीनां निरन्वयानां कचित् संवेदनमध्यक्षमनुमानं वाऽनु-भूयते, नापि तेषां भेदविकलानां कदाचिद्दयनुभूतिरिति यथा संविदाकारमन्तरेण प्राध-प्राहककारयोरसंवित्तेरनुपपत्तिस्तथा तावन्तरेण तम्या अप्यसंवित्तेरनुपपत्तिरिति शेदाभेद-रूपं सर्वे प्रमाणप्रमेयलक्षणमभ्यपगन्तव्यम्, न च पूर्वापराधामध्योध्शीदिभेदाभावेऽ- 10 नुगताकारलक्षणं सामान्यं तेष्वेकाकारप्रतिभासप्राद्यं सम्भवति, अनुगतिविषयानावे तद्तुगतैकाकारस्याप्यभावान्, तद्भावे च तद्वृत्तेः सामान्यस्याभाव एव, न च तेष्व-वर्त्तमानमपि तत् मामान्यम् व्यक्तयन्तरस्वरूपवत् । किञ्च तद्नुगतं रूपं व्यावृत्तरूपाभावे किं कार्यक्रपं, उत कारणक्ष्पम्, आहोभ्विद्भयात्मकम्, उतानुभयस्वभावमिति विकल्पाः, आद्यविकल्पे तस्यानित्यत्वप्रमक्तिः द्वितीयेऽपि सैवेति न तत्मामान्यस्वभावम् । तृतीयपश्चे 15 उभयरोपप्रसक्तिः, तुर्यविकल्पेऽप्यभावप्रमङ्ग इति विशेषाभावे नानुगतिरूपसामान्यसम्भवः सम्भवेऽपि तत्प्रतिपादकं प्रमाणमभिधानीयम्, तद्याक्षणिकत्वविरोधिकथञ्चित्क्षणिकत्वा वभासितयाऽनुभूयत इति विपर्ययसाधकं भवेत्, कथञ्चित् क्षणिकत्वावभामस्य आन्तत्वे विपरीतावभासस्यापि भ्रान्तत्वप्रसिक्तः। तद्वभासस्याभ्रान्तत्वे वा भ्रान्ताभान्तरूपमेकं विज्ञान नमेकान्तप्रतिश्चेत्यनेकान्तं साधयतीत्यलमतिप्रसङ्गेनेति स्थितमेतद् धौव्यमुःपादव्ययव्यति- 20 रेकेण न सम्भवति तौ च तदन्तरेणेति उत्पादिश्यितिभक्का अपरित्यक्तात्मस्वरूपाः तदितर-स्वरूपत्वेन त्रैलक्षण्यं प्रत्येकमनुभवन्तो दृव्यलक्षणतामुपयान्ति, अन्यथा पृथक्पक्षोक्तरोषप्रस-क्तिर्देनिवारेति व्यवस्थितमुत्पादस्थितिभङ्गा द्रव्यस्थणमिति ॥ १२ ॥

परस्परापेक्षा एते चोत्पादादयो द्रव्यलक्षणं न स्वतंत्रा इत्याह-

एए पुण संगहओ पाडिकमलक्खणं दुवेण्हं पि।
तम्हा मिच्छिहिद्वी पत्तेयं दो वि मृलणया ॥ १३॥

पते पुनः सङ्ग्रहतः प्रत्येकमलक्षणं द्वयोरिप । तस्मान्मिच्यादृष्टी प्रत्येकं द्वाविष मूलनयौ ॥ छाया ॥ 25

एत इति, एते उत्पादादयः मङ्गहतः शिबिकोद्वाहिपुरुषा इव परस्परस्वरूपोपादानेनैव लक्षणम्, प्रत्येकं-एकका उत्पादादयो द्वयोरिप द्रव्यास्तिकपर्यायास्तिकयोरलक्षणम्, तथाभूतविषयाभावे तद्वाह्कयोरिप तथाभूतयोरभावात्, उत्पादादीनाञ्च परस्परविविक्तरूपाणामसम्भवात् । तस्मान्मिध्यादृष्टी एव प्रत्येकं परस्परविविक्ती द्वाविष एतौ द्रव्यार्थिकप5 योगार्थिकस्वरूपौ मलनयौ समस्तनयराशिकारणभूतौ । १३ ॥

इति तपोगच्छनभोमणिश्रीमद्विजयानंदसूरीश्वरपट्टालद्वारश्रीमद्विजय-कमलसूरीश्वरचरणनलिनविन्यस्तभक्तिभरण तत्पट्टघरेण विजय-लक्ष्यसूरिणा सद्गलिनस्य सम्मतितस्वसोपानस्य द्रव्यस्व-क्रपतिक्रपणं नाम विंद्यातिनमं सोपानम् ॥

10

15

## 

## नयमम्यक्त्वनिरूपणम् ।

ननु स्यान्मिध्यात्वं परस्परिनरपेक्षयोरेनयोः, उभयनयारब्धस्त्वेकः सम्यग्दृष्टिर्भवि-व्यतीत्यत्राह्—

> ण य तहओ अत्थि णओ ण य सम्मत्तं ण तेसु पहिपुण्णं। जेण दुवे एगन्ता विभज्जमाणा अणेगन्तो ॥ १४ ॥ 'न च दतीयोऽस्ति नयो न च सम्यक्तं न तेषु परिपूर्णम् । येन द्वी एकान्ती विभज्यमानी अनेकान्तः ॥ छाया ॥

न चेति, परम्परसापेक्षोभययाही न च तृतीयो नयः कश्चिद्दित, तथाभूतस्यानेकान्तारमकत्वात्तद्वाहिणः प्रत्ययस्य नयात्मकत्वानुपपत्तः, सम्यक्तं तयोः परिपूर्णं न चेति न,
20 किन्तु परिपूर्णमेव, नव्यद्वयस्य प्रकृतार्थगमकत्वातः। अशेषं हि प्रामाण्यम्, सापेक्षं गृह्यमाणयोरनयोरेवंविषययोर्व्यवस्थितं येन द्वाविष एकान्नक्ष्पतया व्यवस्थितौ मिध्यात्वनिष्यनम्, तत्परित्यागेनान्वयव्यतिरेकौ विशेषेण-परस्परात्यागक्ष्पेण भज्यमानौ-गृह्यमाणावनेकान्तो भवतीति सम्यक्त्वहेतुत्वमेतयोरिति ॥ १४ ॥

सापेक्षद्वयमाहिणो नयत्वानुपपत्तः वृतीयनयाभावं प्रदृश्यं निरपेक्षमाहिणां मिध्या-25 त्वं दर्शयति—

१ अन्योऽन्यापेक्षमामान्यविशेषोभयमाही न'स्ति कश्चिष्ठय. सामान्यस्य ष्रव्याधिकेन विशेषस्य च पर्यायधिकेन पहणात, उभयमाहिणश्चेकस्य न नयन्त्रमणि तु प्रमाणन्यमेव तयोरेव सम्यक्त्वस्य परिपूर्णत्वात्, नयौ हि यदि प्रत्येकं निरपेक्षौ तदा तु मिश्याक्ष्यौ सवत एकान्त्रप्राहित्वात्, परस्परमापेश्चतया प्रवृत्तः-सुभावणि अनेकान्तना सजत एवेति भावः ।

जह एए तह अण्णे पत्तेयं दुण्णया णया सब्दे। हंदि हु मूलणयाणं पण्णवणे वावढा ते वि ॥ १५ ॥

ैयथा पत्नौ तथा अन्ये प्रत्येकं दुर्नया नयाः सर्वे । हन्दि हु मूळनयानां प्रक्षापंन व्वापृतास्तऽपि ॥ छाया॥

यथेति, यथेती निरपेक्षद्वयमाहिणी मूलनयी मिध्यादृष्टी तथा प्रत्येकं-इतरानपेक्षा 5 अन्येऽपि दुनैयाः, सभयवाद्क्षपेण व्यवस्थितानामपि परस्परनिरपेक्षत्वस्य मिध्यात्वनिध-स्थनस्य तुल्यत्वात् । न च प्रकृतनयद्वयव्यतिरिक्तनयान्तरारब्धत्वादुभयवादस्य नयानामपि वैचित्रयादन्यत्रारोपयितुमशक्यत्वात्तरृपस्यान्ये सम्यक्षप्रत्यया भविष्यन्तीति वक्तव्यम्, दुरिति हेतौ यतो मूलनयानां प्रक्षापने,-मूलनयद्वयपरिच्छित्रवन्त्रत्वेव तेऽपि नया व्या-प्रता दृष्टि इत्येवं गृह्यताम्, तद्विपयव्यतिरिक्तविषयान्तराभावात् । सर्वनयवादानाक्ष्व मामा- 10 न्यविशेषोभयेकान्तविषयत्वात् । तस्मान्न नयान्तरसद्भावः, यतस्तदारब्धोभयवादे नयान्तरं भवेत् ॥ १५ ॥

नतु तद्भ्यतिरिक्ताः सङ्ग्रहादयो नयाः सन्त्येवेति न शङ्क्षणम्, मृलनयद्वयविषयव्यति-रिक्तविषयान्तराभावान् । तेऽपि तद्विषया एवातस्तर्षणेनैव दूषिताः, न हि मूलच्छेदे नच्छान्वास्तद्वस्था एव सम्भवन्तीत्याह्—

> मञ्बणयसमृहम्मि वि णत्थि णओ उभयवायपण्णवओ। मूलणयाण उ आणं पत्तेयं विसेमियं विंति ॥ १६॥

सर्वनयसमृहेऽपि नास्ति नय उभयवादप्रशापकः । मूलनयानान्त्वाङ्गां प्रत्येकं विशेषितं ब्रवीति ॥ छाया ॥

मर्वनयेति, सङ्ग्रहादिमकलनयममूद्देऽपि उभयवादप्ररूपकः कश्चित्रयो नास्ति, यतो 20 मूलनयाभ्यामेव यत्प्रतिज्ञातं वस्तु तदेवाऽऽश्रित्य प्रत्येकरूपाः सङ्ग्रहादयः। पूर्वपूर्वनयाधि-गतांशविशिष्टमंश्चान्तरमधिगच्छन्तीति न विषयान्तरगोचराः, अतो व्यवस्थितं परस्परात्यागः प्रश्वसामान्यविशेषविषयसङ्ग्रहादात्मकनयद्वयाधिगम्यात्मकत्वाद्वस्वप्युभयात्मकम् ॥ १६॥

बाह्यधटादिवस्त्वेव तथाविधप्रमाणग्राह्यत्वादुभयात्मकमिति न मन्तव्यम् , किन्तु आ-म्तरमपि हर्षशोकभयकरुणौदासीन्याद्यनेकाकारविवर्त्तात्मकैकचेननास्वरूपं नदात्मकहर्षाद्य- 25

१ सवन्तु वा केचित्रयाः मृलद्वयाभिका उभयवादप्रवर्त्तकास्तथापि त नयद्वयवन्मिध्याएपा एव । न च वक्तव्यं ते नयाः प्रकृतनयद्वयव्यतिरिक्ताः प्रकृतनयद्वयस्य मिध्यास्वेऽपि क्रयं तथा सवेयुः नेपा वैचित्र्याः दिति, मूलनयद्वयविषयव्यतिरिक्तविषयान्तराभावेन सर्वेषामेव नयाना सामान्यविधेषोर्ययकान्तविषयस्यादिनि ॥

20

नेकविकाररूपानेकात्मकञ्च स्वसंवेदनाध्यक्षप्रतीतम् । तस्य भेदाभेदैकान्तैकरूपताध्युप-गमे दृष्टादृष्टविषयसुखदुः स्वमाधनस्वीकारत्यागार्थप्रवृत्तिनिवृत्तिस्वरूपसक्रुव्यवहारोच्छेद प्रसक्तिरिनि प्रतिपाद्यितुमाह—

> ण य दब्बिट्टियपक्ले मंसारो णेव पज्जवणयस्स । सासयवियत्तिवायी जम्हा उच्छेअवाई आ ॥ १७ ॥

न च द्रव्याधिकपक्षे संसारो नैव पर्यवनयस्य । शाश्वतब्यक्तिवादी यस्मादुच्छेदवादी च ॥ छाया ॥

न चेति, द्रव्यार्थिकपर्यायास्तिकनयहयाभिमते वस्तुनि न संमारः सम्मवित, शाश्वतव्यक्तिप्रतिक्षणान्यस्वैकान्तात्मकचैतन्यमाहकविषयीक्ठतस्वात् पावकज्ञानविषयीकृते उदक10 वत् । तथाहि संसारः संमृतिस्वभावः, म चेकान्तित्यस्य पूर्वावस्थापरित्यागविरहे न 
सम्भवित, तत्परित्यागेनैव भवभावान्तरप्राप्तेः सम्भवात् । नापि निरन्वयविनाशे, भवभावान्तरापनेः कथि ज्ञादन्विष्त्रपमन्तरेणायोगात् । पूर्वापरशर्मराभ्यां वियोगसंयोगस्थ्रणसंमारोऽपि नाविकारिणि सम्भवित, नित्यस्य शरीरिवयोगसंयोगानुपपत्तेः । निरन्वयोच्छेदेऽप्येकाधिकरणत्वासम्भवान्न तहश्रणः संमारः । न वाऽमूर्तस्थात्मनोऽसर्वगत्वेकमनोभिष्वक्त15 शरीरेण विशिष्टवियोगसंयोगौ संसारः, सनसोऽकर्तृत्वेन शरीरसम्बन्धस्थानुपपत्तेः, योऽद्यदृष्टस्य विधाना स तिन्नवैक्तितशरीरेण सह सम्बद्धातं न चेवं सनः, न च सनसः शरीरसम्बन्धेऽपि तत्कृतसुखदुःखोपभोकृत्वम्, आत्मिन तस्या युपगमात्, तद्रथेक्च शरीरसम्बवधीऽभ्युपगम्यत इति तत्सम्बन्धपरिकल्पनं सनसो व्यर्थम्, सनसि च सुखदुःखोपभोकृत्वमः
त्वाभ्युपगमे वाऽऽत्मकल्पनावैयर्थ्यम्, सनस आत्मत्वसिद्धेः ॥ १७ ॥

पुनरपि सुखदुःखादेरनुपपत्तिमाह---

जुह्दुक्षसम्पओगो ण जुज्जण णिववायपक्षमि । एगंतुच्छेयम्मि य सुहदुक्ष्ववियप्पणमजुत्तं ॥ १८॥

सुखदुःखसम्प्रयोगो न युज्कृत नित्यवादपश्च । एकान्नोच्छेदे च सुखदुःक्विकस्पनमयुक्तम् ॥ छाया ॥

25 सुद्धेति, नित्यात्मवादपक्षे अवध्यालक्षणसुन्तेन वाधनात्वक्रपदुःखेन व सम्प्रयोगः सम्बन्धो न युज्यते—न घटते, द्रव्यात्तिकाभ्युपगमे सुन्वत्वभावेकान्ते तत्त्वभावत्याविचलित-क्रपतया सदा तत्त्वभावापच्या न भवेदुःखमम्प्रयोगः. दुःखस्वभावत्वे वा तथा सदावस्था-नात्सुखयोगो न स्थात् । एकान्तोच्छेदपक्षे च पर्यायात्तिकनये सुखदुःखसम्प्रयोगः श्लाक-

तया न स्यादेकात्मिन । तथा च पक्षद्वयेऽपि सुखार्थं दुःस्ववियोगार्थस्य यद्विशिष्टं प्रयतनं तद्युक्तमेव प्रोक्तन्यायादिति ॥ १८ ॥

अथ एकान्तपक्षे सुखदुःस्रोपभोगाश्रयशरीरसम्बन्धनिदानादृष्टजनकनिमित्तानामप्य-सम्भवमाद्-

> कम्मं जोगनिमित्तं बज्झइ बन्धद्विई कसायवसा। अपरिणउच्छिण्णेसु य बंधद्विहकारणं णत्थि ॥ १९ ॥

कर्म योगनिमित्तं बध्यते बन्धस्थिती कवायवशात् । अपरिणतोच्छिन्नेषु च बन्धस्थितिकारणं नास्ति ॥ छाया ॥

कर्मेति, कर्म-अदृष्टं मनोवाक्कायव्यापारलक्षणयोगितिमत्तं बध्यते-आदीयते, बन्ध-स्यादृष्टस्य स्थितिः-कालान्तरफलदानृत्वेनात्मन्यवस्थानं कपायवशात्, कोधिदिमामध्योत्। 10 एतदुमयमपि एकान्तवाद्यभ्युपगते आत्मचैतन्यलक्षणे भावे अपरिणते निरन्वयिनहे च बन्धस्थितिकारणं नास्ति, न ह्यपरिणामिनि अत्यन्तानाध्यातिशये आत्मिनि क्रीधादयः सम्भवन्ति, नाष्येकान्तोत्मकं अनुमन्धानविकले अहमनेनाकुष्ट इति द्वेपमम्भवः, तथा-चान्य आकुष्टः, अन्यो कष्टः, अन्यो व्यापृतः, अपरो बद्धः, अपरश्च मुक्त इति कुशलाकुशल-कर्मगोचरप्रवृत्त्यारम्भवेफस्यानुपपत्तिनिति ॥ १९॥

किञ्चेकान्तवादिनां संमारनिवृत्तितःसुखमुक्तिप्राप्त्यथेप्रवृत्तिश्चामङ्गतेत्याह्-

बंधिम अपूरन्ते संसारभओघदंसणं मोज्झं। बंधं व विणा मोक्खसुहपत्थणा णत्थि मोक्खो य॥ २०॥

वन्धे अपूर्वमाणं ससारभयीघदर्शनं मीस्यम् । बन्धं च विना मोक्षसुस्रप्रार्थना नास्ति मोक्षस्य ॥ छाया ॥

बन्ध इति, असित बन्धे जनमगरणादिशबन्धस्त्रक्षणे संसारे तरकारणे वा मिथ्यात्वादौ भयौघो-भीतिप्राचुर्यं तन्य दर्शनं-सर्वं चतुर्गतिपर्यटनं दुःखात्मकमिति पर्यास्रोचनं मौढ्यं—मृदता, अनुपपद्यमानससारदुःखौघिवषयत्वान्मिश्याझानम्, वन्ध्यासुतजनितवाधागोचर-भीतिविषयपर्यास्रोचनवतः, मिथ्याझानपूर्विका च प्रवृत्तिविसंवादिन्येव, बन्धेन विना ससार-निवृत्तिस्तत्ससुस्त्रप्रार्थना च न भवत्येव, तथा मोक्ष्रआनुपपन्नः, निरपराधपुरुषवत्, अबद्धस्य 25 मोक्षासम्भवात्, वन्धाभावश्च योगकषाययोः प्रकृतिस्थित्यनुभागप्रदेशात्मकबन्धहेत्वोरे-कान्तपस्रे विरुद्धत्वादिति ॥ २० ॥

ð

तदेवमेकान्ताभ्युपगमे बन्धहेत्वाद्यनुपपत्तेः सर्वव्यवहारविल्लोप इत्येकान्तव्यवस्था-पका निखिला नया मिध्यादृष्ट्यः, यदा च त एव परस्परसापेक्षाः तदा सम्यवस्यं भजन्त इत्युपसंहरति—

तम्हा मन्वे वि णया मिन्छादिष्टी सपक्ष्वपिबद्धा। अण्णोण्णणिस्सिआ उण हवंति सम्मत्तसन्भावा॥ २१॥

तस्मात्सर्वेऽपि नया मिथ्यादृष्टयः स्वपक्षप्रतिबद्धाः । अन्योन्यनिधिताः पुनर्भवन्ति सम्यक्त्वसन्द्रावाः ॥ छाया ॥

तस्मादिति, यस्मादेकान्तिनित्यानित्यवस्त्वभ्युपगमो बन्धादिवाधितः, बन्धाद्यभ्युपगममाधितः तस्मात्मवेऽिष नयाः स्वकीयाभ्युपगमप्रतिहत्त्वाः । जन्मश्र एकान्तिनित्याद्यभ्युपगमप्रतिहत्त्वाः विध्याद्यस्य तदिभिधानस्य च मिध्यात्वमेव, तस्मात्मवेनयवादा मिध्याभूताः स्वपश्लेणेव प्रतिहत्त्वात् चौरवाक्यवदिति प्रयोगः, अन्योऽन्यनिश्रताः परम्परमापेश्रव्यवस्थिताः पुनस्त एव सम्यवत्वस्य—यथावस्थितवस्तुप्रत्ययस्य सद्भावा भवन्ति इति न बन्धाद्यनुपपत्तिः । ननु नयाः प्रत्येकं कि सन्तः, कि वाऽसन्तः, आद्ये कथं तत्र न सम्यक्त्वम्, नयस्बर्णव्यतिरेकेणापरस्य सम्यक्त्वस्याभावात् तस्य च विध्वभ्युपगमात्तः। यदि न सन्तर्त्वक्षंत्रतां समुदायानुपपत्त्या कथं तत्समुदायः सम्यक्त्वनिमित्तं स्यात्, भवम्, प्रत्येकमिष् द्यपेश्रितेतगांशस्विवपयमहक्तयेव सन्तो नयाः तद्व्यतिरिक्तस्यान्यात्वसन्त इति सनां तत्ममुदाये सम्यक्त्वे न कश्चिद्वरोधः । तेषां समुदायोऽपि नैकदाऽनेकज्ञानोत्पाद्रस्यः किन्तु अपरित्यक्तेतरस्त्पविषयाध्यवसाय एव ॥ २१ ॥

अत्र विषये निद्शेनमाह-

उह उणेयलक्ष्वणगुणा वेस्तियाईमणी विसंजुता।
रयणाविलववणमं न लहंति मह्म्घमुल्ला वि ॥ २२॥
तह णिययवायसुविणिच्छिया वि अण्णोण्णपक्ष्वणिरवेक्षा।
सम्महंसणसहं सन्वे वि णया ण पावेति ॥ २३॥
उह पुण ते चेव मणी जहा गुणविसेसभागपिडवद्धा।
रयणाविल ति भण्णइ जहंति पाडिकसण्णाउः ॥ २४॥
तह सन्वं णयवाया जहाणुरूवविणि उत्तवस्तव्या।
सम्महंसणसहं लहंति ण विसेससण्णाओ ॥ २५॥

20

यथाऽनेकलक्षणगुणा वैड्र्यांदयो मणयो विसंयुकाः । रत्नावलीव्यपदेशं न लभन्ते महार्धमृत्या अपि ॥

तथा निजकवादसुविनिश्चिता अप्यन्योन्यपक्षनिरपेक्षाः । सम्यग्दर्शनराज्यं सर्वेऽपि नया न प्राप्नुवन्ति ॥

यथा॰पुनस्ते चैव मणयो यथा गुणविशेषभागप्रतिषद्धाः । रत्नावछीति भण्यंते स्यजन्ति प्रत्येकसंश्रास्तु ॥

तथा सर्वे नयवादा यथानुह्रपविनियुक्तवक्ववाः । सम्यग्दर्शनराज्दं समन्ते न विशेषसंक्षाः ॥ छाया ॥

यशेति, यथाऽनेके नानाविधा लक्षणगुणा येषान्ते वैद्धर्यादयो मणयः पृथग्भूता महार्धमूल्या अपि रत्नावलीन्यपदेशं न लभन्ते, अत्र लक्षणानि विषविधातहेतुःवादीनि, गुणा 10
नीलत्वादयो बोध्याः, तथा नया अपि सर्वे इतरनिरपेक्षसामान्यादिवादे स्वकीये स्वविषयपरिच्छेदकत्वेन सुनिश्चिता अपि अन्योऽन्यपक्षनिरपेक्षत्वात् सुनया इत्येवंक्षपं सम्यग्दर्भनशब्दं न प्राप्नुवन्ति, इतरांशसन्यपेक्षा अपि ते प्रत्येकं वस्त्वंशमाहितया न वा प्रमाणमित्याख्यां प्राप्नुवन्ति । यदा तु त एव मणयो यथायोग्यं गुणविशेषपरिपाट्या प्रतिबद्धाः सन्तो
रत्नावलीति न्यपदेशमासादयन्ति रत्नानुविद्धतया रत्नावत्यास्तदनुविद्धतया च रत्नानां 15
प्रतीतेः प्रत्येकाभिधानानि त्यजन्ति तथा सर्वे नयवादा यथानुक्षपद्रव्यधीन्यादेषु प्रमाणात्मकत्वेन न्यवस्थिताः सम्यग्दर्शनशब्दं प्रमाणमित्याख्यां लभन्ते न विशेषसंज्ञक्ष पृथग्भूताभिधानानि न लभन्ते, एकानेकात्मकत्वेन चैतन्यप्रतिपत्तेः, अन्यधाऽप्रतिपत्तेश्चेति ॥२२-२५॥

किम्प्रयोजनं इष्टान्तोपन्यासस्येत्याशङ्कायामाह-

लोह्यपरिच्छयसुहो निच्छयवयणसुपडिवत्तिमग्गो य । अह पण्णवणाविसउ ति तेण बीसत्यसुवणीओ ॥ २६ ॥

स्त्रीकिकपरीक्षकसुको निश्चयवसनप्रतिपश्चिमार्गश्च । अथ प्रश्नापनाविषय इति तेन विश्वासार्थमुपनीतः ॥ छाया ॥

लौकिकेति, दृष्टान्ते हि लौकिकानां परीक्षकाणाञ्च बुद्धेः साम्यं वर्ततेऽतो निश्चीयमानोऽ र्थः सुखन्नाद्यः, तत एव स निश्चितविषयप्रतीतिजनकः, अनन्तधर्मात्मकवस्तुप्रज्ञापनाविषयो 25 दृष्टान्त इति तेन शङ्काव्यवच्छेदार्थमयसुपदर्शितः। न चावस्यवस्थायाः प्राक् पश्चाच रत्ना-नामस्ति पृथगुपलम्मः, इह च सर्वदा तथोपलम्भाभावात् विषमसुदाहरणमिति वाच्यम्,

आवस्यवस्थाया एव दृष्टान्ततयोपन्यासात, न हि दृष्टान्तदाष्टीन्तिकयोः सर्वेथा साम्यमा-वद्रयकम्, अन्यथा दृष्टान्तत्वस्यैवानुपपत्तेः सर्वथा माम्यस्य कुत्रचिद्प्यभावात् ॥ २६ ॥

दृष्टान्तस्य साध्यसमतां वदतां सांक्यादीनां मतानि निरसितुमाह-

इहरा समूहसिद्धो परिणामकओ व्व जो जिहें अत्थो।
ते तं च ण तं तं चेव व ति नियमेण मिच्छत्तं॥ २७॥

इतरथा समृहसिद्धः परिणामकृतो वा यो यत्रार्थः । ते तथा न तत् तदेव वेति नियमेन मिथ्यात्वम् ॥ छाया ॥

इतरथेति, उक्तप्रकाराद्न्यथा रस्नानां ममूहे सिद्धो-निष्पन्नः परिणामकृतो वा मण्या-दिध्यावस्थादिः श्लीरादिषु दध्यादिकां इति मतम्, यो यत्रार्थस्त एव मण्यादयः श्लीरं वा तत् कार्य आवस्यादिक्षपं दध्यादिक्षपं वा, तत्र तत्सद्भावात, तस्य तत्परिणामकृपत्वादि-स्थपरं मतम्, उभयमपि मांक्यविशेषाणाम् । किञ्चित् कार्य समूहकृतं किञ्चित्र परिणाम-कृतमिति छौकिकव्यवहारापेश्चया पृथगुपादानम्, वस्तुतस्तु सर्वेषामेव परमाणुममूहपरि-णामात्मकत्वादयं समूहकृतोऽयं परिणामकृत इति भेदो नास्ति । न तदिस्थपरः पश्चः कारणेषु कार्यममन्, ततो मिन्नमिति वौद्धवैशेषिकादयः । तदेव वा, न च कार्यं कारणं वाऽस्ति द्वव्यमात्रमेव तत्त्वमिति वेदान्तिनः, एते मतवादा नियमेन मिध्याभूताः, कथिन्न-दिस्यभ्युपगमे तु सम्यग्वादाः, उत्पादव्ययप्रौव्यात्मना वस्तुनः स्थितेः, तत्त्वदेश्चया च कार्य-मकार्यन्न, कारणमकारणन्न, कारणं कार्यं सन्नासन्न, कारणं कार्यकाले विनाशवद्विनाशवन्न, तथ्व प्रतीतेः अन्यथा चाप्रतीतेः ॥

तत्र सःकार्यवादाभ्युपगमो मिथ्या, कारणे हि यद्येकान्तेन कार्य भवेन् तदा कारणस्व20 रूपवन कार्यस्वरूपमपि नोत्पद्येत, अन्यथा सत एवोत्पादे उत्पत्त्यविरतिप्रसिक्तः। न वा कारणध्यापारसार्थकता, तक्न्यापारसम्पाद्यस्य कस्यचिद्रृपस्याभावात्, कार्यस्य पूर्वभेव भावात्, अन्यथाऽस्यकार्यवादपसङ्गान्। अभिव्यक्तिस्वीकारेऽपि तदेव दूषणम्, आवरणविनाशेऽपि म कारणव्यापारो विद्यमानस्य विनाशासम्भवान्, असतो भावस्योत्पादवत्। यथाऽन्धकारपिहितचटानुपलम्भेऽन्धकारोपलम्भः तथा न कस्यचित् कार्यावारकस्योपलम्भः न हि
25 कारणमेव कार्यावारकम्, तस्य तदुपकारकतथा प्रसिद्धः, न बालोकादि रूपझानोपकारकं तदाऽऽवारकत्वेन वक्तुं शक्यम्। यदि चाऽऽवारकं मूर्तं न तदा कारणरूपस्य कार्यस्य तदन्तः भवेशः मूर्तस्य मूर्तेन प्रतिघातात्, अप्रतिघाते कार्य यथा कारणेनावृतं तथा कारणमपि कार्येणावृत्तमिति नोपलभ्येत, अप्रतिघातेन तदनुप्रविद्यत्वाविशेषात् । तद्दर्शनप्रतिद्यन्ध-

कत्वेनान्धकारस्येव तस्यावारकत्वे चाक्षुचोपलम्भामावेऽपि स्पार्शनः स्यातः, तस्याप्यभावे तु आबारकं तत्स्वरूपविनाशकमेव भवेत् । नापि घटादिकं त्रति पटादेरिव कारणं कार्योऽऽ वारकम्, पटध्वंस इव मृत्पिण्डध्वंस एव तदावृतकार्योपलब्धिप्रसङ्गात्, एकाभिव्यञ्जक-ठयापारादेव एकप्रदीपव्यापारात्सन्निहितनिखिलवस्त्पलम्भ इव सर्वव्यक्क्योपलम्भो भवेत्। तथा कारणसमये यदि कार्यं सत्तर्हि कारणेन तत्कथं स्वकाले इव कार्यकालेनान्नियते कथं 5 सत्कार्यं मृत्पिण्डादिकारणकार्यनया व्यपदिइयेत, यदि कार्यं न सत्तश्चेसत्त्वादेव नावृत्तिः ॥ कारणात्मकपरिणामवादोऽपि प्रतिक्षिप्त एव, न हार्थोन्तपरिणामाभावे परिणाम्येव कारण-लक्षणोऽर्थः, पूर्वापरयोरेकःवविरोधात् । न च परिणामाभावे परिणामिनोऽपि भावो युक्तः. परिकामित्वस्य परिणामनिवन्धनत्वात् । अभिन्नस्य हि पूर्वोपरावस्थाहानोपादानात्मकतया एकस्य वृत्तिलक्षणः परिणामो न युक्तियुक्तः । तन्नैकान्ताभेदे कारणमेवानर्थान्तरकार्यह्रपतया 10 परिणमत इति स्थितम् ॥ मृत्विण्डावस्थागां घटार्चार्थकियाव्यपदेश्वाभावादसदुत्पराते कार्य-मित्ययमप्येकान्तो मिश्याबाद एव, कार्योत्पत्तिकाले कारणम्याविचलितहरपस्य कार्योदव्यति-रिक्तस्य सत्त्वे पूर्वोक्तदोपप्रसङ्गात् तद्व्यनिरिक्तस्य च तस्य सद्भावे कारणस्य प्राक्तनस्वक्षपे-णैवावस्थानात् कार्योत्पत्तिरकारणा भवेत्, कारणस्य प्राक्तनस्वरूपापरित्यागात् परित्यागे वा कार्यकरणस्वरूपस्वीकारेण तस्यैवावस्थितत्वाइनेकान्तसिद्धिः । व्यतिरेके च कारणात 15 कार्यस्य पृथगुपलम्भप्रसङ्गः। न च तदाश्रितत्वेन तस्योत्पत्तेने तत्प्रसङ्ग इति वक्कव्यम्, अवयविनः समवायस्य च निपेत्स्यमानत्वात् निपिद्धत्वाच ॥ कार्णनिवृत्त्या ततो भिन्नं तत्रासदेव कार्यमित्यपि पक्षो मिध्यैव, कारणनिवृत्तिहिं यदि सदृपा तदा सा न कारण-स्वरूपा वकुं शक्या, निखत्वप्रसङ्गात्, नियुत्तिकालेऽपि कारणसङ्कावात्, अविचलित-रूपेण मृत्यिण्डसद्भावे घटोत्पत्तेरदर्शनेन कार्यानुत्पत्तिप्रसङ्गश्च । तन्निष्टत्तः कार्यरूपत्वे 20 कारणानिवृत्तौ कार्यस्यैवानुत्पत्तेः, एवख्न कार्यानुत्पादकत्वेन कारणस्यामत्त्वमेव । न व कार्योत्पत्तिरेव कारणनिवृत्तिः, कार्यगतोत्पत्तेः कारणगतनिवृत्तिस्वरूपत्वासम्भवात्, भिन्ना-धिकरणत्वात्, कार्यक्रपत्वे च परिणामवादः स्यात् कारणस्य कार्यक्रपेण परिणतत्वात् तत्तश्च घटस्य मृत्स्वक्रपवत् कपालेष्वत्युपल्जिभसङ्गः । नात्युभयक्रपा तत्रिवृत्तिः तत्रिवृत्तिकाले युगपत् कारणकार्ययोहपद्धन्भप्रसङ्गात् । न वानुभयस्वरूपा, मृत्पिण्डविनाशकाले विवक्षित- 25 मृत्पिण्डघटञ्यतिरिकाशेषजगदुत्पत्तिप्रसक्तेः । अय कारणनिवृत्तिरसद्रूपा तर्हि सा यदि कारवामावस्वरूपा तदाऽकारणा कार्योत्पत्तिर्भवेत्, कारणाभावादुत्पन्नत्वात्, तथा च कार्यस्य प्रतिनियतदेशकालादिनियमो न स्यान् । यदि कार्योभावरूपा न तदा कार्योत्पत्तिः स्यात् । नाप्युभयाभावस्यभावा उभयोरप्यनुपद्धव्यिप्रसङ्गात्, न वाऽनुभयाभावस्या, विव-

श्चितकारणकार्ये ज्यतिरेकेण सर्वे स्यानुपछ विषयसकेः, नापि च कारणभावाभावक्षा, कारण-स्यानुगतन्याषृत्तताप्रसक्तेः, अत एव च सद्सदृषं स्वपरह्रपापेक्षया वस्त्वनेकान्तवादिभिर-भ्युपगम्यते, परक्रपेणेव स्वक्रपेणाप्यसत्त्वे वस्तुनो निःस्वभावताप्रसक्तेः, स्वक्रपवत्परक्रपे-णापि सत्त्वे पररूपताप्रसक्तेः, एकरूपापेक्षयैव सदसन्दविरोधात्, अन्यथा वस्त्वेव 5 न भवेत्। एवं कार्यभावाभावरूपापि न निवृत्तिः, कार्यस्योत्पत्त्यनुत्पत्त्युभयप्रसङ्गेनाने-कान्तवाद्प्रसक्तः । नापि कारणकार्यभावाभावरूपा प्रत्येकपश्चोदितसकछदोषप्रसङ्गात् । नाप्यत्रमयभावाभावक्तपा, अनुभयक्तपस्य वस्तुनोऽभावात् । किश्च कारणनिवृत्तिर्यदि कारण-स्वरूपावभिन्ना तर्हि निवृत्तिकालेऽपि कारणस्योपलम्भप्रसङ्गः । भिन्ना चेत्सम्बन्धाभावात् कारणस्य निवृत्तिरिति न स्यात्। सङ्कतवशार्वीभधानप्रवृत्तावपि आवेयनिवृत्तिकालेऽधि-10 करणस्य कि सत्त्वमसत्त्वं वा, सत्त्वे कारणविनाशानुपपत्तिः, आधेयनिवृत्त्या कारणस्व-क्रपाधारस्याविरोधात्, विरोधे वा कारणतिश्रवृत्त्योर्थीगपद्यासम्भवात्, असत्त्वेऽप्यधि-करणत्वविरोधः असतोऽधिकरणत्वायोगात, तस्य वस्तुधर्मत्वात्, न च कारणं निवृत्तेर्ना-धिकरणं किन्तु तद्वेतुरिति वाच्यम्, निवृत्तेकत्तरकार्यवत्तत्कार्यत्वप्रसङ्गान् तत्कार्यत्वान-भ्युपगमे तु कथं तस्य निवृत्तिहेतुस्वम् । न वा कारणाहेतुका कारणनिवृत्तिः तस्या 15 नियमेन तदुत्तरकालभावित्वविरोधात । नापि कारणहेतुका, कारणसमानकाले तदुत्पत्ति-प्रसङ्गात् प्रथमक्षण एव कारणस्यानुपल्लिधप्रसक्तेः, उपलम्भे वा न कदाचित् कारणस्यानु-पलब्धिभैवेत् तम्रिष्ट्रचाऽविरुद्धत्वात । न च कारणनिष्टृत्तिः स्वहेतुका, स्वात्मनि क्रिया-विरोधात्। न च निर्हेतुकैव, कारणानन्तरमेव तस्या भावविरोधात्, अहेतोः काछादि-नियमाभावात् । नतु नियृत्ति प्रति कारणं न हेतुर्ने वाऽधिकरणं किन्तु कारणं स्वयमेव न 20 भवतीति चेत्कि स्वयमभवनं स्वसत्तासमये पश्चाहा, आद्ये प्रथमक्षण एव निवृत्त्याऽऽका-न्तत्वात् कारणं नीत्पद्येत तथा सति कम्य विमाशः । न द्वितीयः, तदा निवृत्तिभवने उत्प-मानुत्पन्नतया कारणरूपाभवनयोस्तादात्स्यविरोधात्, यदि हि स्वसत्ताकाले एव न भवेत् तदा भवनाभवनयोरविरोधात स्वयमेव भावो न भवतीति वची घटेत नान्यथा। न च जन्मानन्तरं भावाभावस्य भावात्मकत्वासद्यातिरिक्त एवाभाव इति वाच्यम्, जन्मान 25 न्तरं स एव न भवतीत्मनेनाभावस्य भावरूपतैवोक्तेत्युत्तरकालमपि कारणानिवृत्तेस्तथैवोप-खब्ध्यादिशसङ्गात् । माबस्याभावात्मकत्वान्नायं दोष इति चेदत्रापि भावस्य पर्युदासा-भावात्मकत्वं प्रसम्यक्रपाभावात्मकत्वं वा, प्रथमपक्षेऽपि स्वक्रपपरिहारेण तदात्मकतां प्रति-पराते अपरिहारेण वा, नाराः, स्वभवनप्रतिषेधपर्यवसानाम भावस्य पर्युदासाभावात्मकता स्याम्, न चांसी तथा, वद्वाहकप्रमाणाभावात्, तथाभूतभावप्राहकप्रमाणाभ्युपगमे च

१ पर्नुद।सास्मकोऽभावः स्वरूपपरिद्वाररूपत्या न सिद्ध इत्यर्थः।

प्रसञ्चपर्बुदासात्मको भावो भवेदित्यनेकान्तप्रसिद्धिः । द्वितीयपक्षेऽपि न पर्युदासः, अनि-षिद्धतत्स्व रूपत्वात् पूर्वभावस्व रूपवत् । प्रसञ्च रूपामाबात्मकत्वेऽपि भावस्य प्रतिषिद्ध्य-मानस्याश्रयो वक्तव्यः, न हि मृत्पिण्डरूपं कारणमाश्रयः, तस्य प्रतिषिद्ध्यमानत्वात्, निषि-द्भामानस्य चाश्रयत्वानुपपत्तेः । नापि घटलक्षणं कार्यमाश्रयः, कारणनिवृत्तेर्हि प्राग् घटस्या-सत्त्वेन अयमिति प्रत्ययाविषयत्वात , अयम्प्रत्ययविषयत्वे च अयं नामाणी न भवति 5 त्राद्मणादन्योऽसमिति च प्रसञ्यपर्युदासञ्यवहारो रष्टो नान्ययेति प्रतिवेधप्रधानविध्यु-पसर्जनिव धिप्रधानप्रतिवेधोपसर्जनयोः शब्दयोः प्रवृत्तिनिमित्तधर्मद्वयाधारभूतं द्रव्यं विषयत्वेनाभ्युपगन्तव्यमन्यथा तदयोगात्, तथा चानेकान्तवादापत्तिरयत्नसिद्धेति तथा-भूतस्य तस्य वस्तुनः प्रमाणबलायातस्य निषेद्भशस्यत्वान् । एकान्तेन घटस्योत्पत्तेः प्रागः स्तित्वे कियायाः प्रवृत्त्यभावः फलसङ्काषात्, तत्सङ्कावेऽपि प्रवृत्तावनवस्थाप्रसक्तेः । 10 कारणेऽप्येतैद्विशेषतस्तद्वत्त्रसङ्गे द्वयोरप्यभावप्रसङ्गः, न चैतद्श्ति तथाऽप्रतीतेः, तझ मृत्पिण्डे घटस्य सत्त्वम् । नाप्येकान्ततोऽसत्त्वम्, मृत्पिण्डस्यैव कथन्निद्धटरूपतया परिणतेः, सर्वोत्मना पिण्डनिवृत्तौ पूर्वोक्तदोषानतिवृत्तेः घटसद्सन्वयोराधारभूतमेकं द्रव्यं मृह्यक्षणमेकाकारतया मृत्पिण्डघटयोः प्रतीयमानमभ्युपगन्तव्यम् । न च कारण-प्रवृत्तिकाले कारणगता मृदूषता तन्निवृत्तिकाले च कार्यगता सा परैव, नोभयत्र मृदूषताया 15 एकत्विमिति वक्तव्यम्, भेद्पतिपत्ताविप मृत्पिण्डघटरूपतया कर्थविदेकत्वस्याबाधित-प्रत्ययगोचरत्वात्, उपलभ्यत एव हि कुम्भकारव्यापारसव्यपेक्षं मृह्व्यं पिण्डाकार-परित्यागेन शिवकाद्याकारतया परिणममानम्, न हि तत्रेदं कार्यमाचेयभूतं भिष्ममुपजातं पक्के पक्कजबिदिति प्रतिपत्तिः नापि तत्करणनिर्वेर्स्यतया, दण्डोत्पादितघटादिवत् । नापि तत्क-र्त्तवा, कुळाळजन्यघटवत्, नापि तदुपादानतया, वृक्षजन्यफळवत्, तस्मात्पूर्वपर्यायविनाश 20 उत्तरपर्यायोत्पादाःमकः, तद्देशकाल्यात्, उत्पादारमवत्, अभावरूपत्वाद्वा प्रदेशस्वरूपघटाच-भाववत्, प्रागभावाभावरूपत्वाद्वा घटस्वात्मवत्, एवमनभ्युपगमे पूर्वपर्यायध्वंसादुत्तरस्य चानुत्पत्तेः शून्यताप्रसक्तिरिति । उत्तरपर्यायोत्पादाभ्युपगमे वा तदुत्पादः पूर्वपर्यायप्रभा सात्मकः, प्रागभावाभावरूपत्वात् प्रध्वंसाभाववत्। न च प्राक्तनपर्योयविनाशात्मकत्वे उत्तर-पयीयभवनस्य, तद्विनाद्ये पूर्वपर्यायोन्मजनप्रसक्तिः, वस्तुनोऽभावामावमात्रस्वानभ्युपगमा- 25 त्तस्य प्रतिनियतपरिणतिकपत्वात् , भावाभावोभयक्षपत्तया प्रतिनियतस्य वस्तुनः पादुर्भावे मुद्ररादिव्यापारानन्तरमुपलभ्यमानस्य कपालादेरभावस्य नाहेतुकता। न चोभयस्यैकव्यापारा-

१ कारणेऽपि सत्त्वाविशेवात् कार्यविक्रियायाः प्रसंगे कारणकार्ययोरायभावप्रसंगः, जलाहरणादि कियाया अद्दीनतस्तदा तत्र कार्यस्यामावो वाच्यः तद्भावे च कारणस्याप्यमावः कार्यवत एव कारण स्यांगीकारात् ॥

दुत्पसिबिरोधः, तथाप्रतीयमाने विरोधासिद्धेः, ततस्तद्विपरीत एव विरोधसिद्धेरमवैकान्ते
प्रमाणानवतारात् । तथास्मकैकत्वेन प्रतीयमानं प्रति हेतोर्जनकविरोधे घटक्षणसत्तायाः स्वपरिवनाशोत्पादकत्वं विरुद्धेत, एवखाकारणा घटक्षणान्तरोत्पत्तिभेवेत् । न च विनाशस्य
प्रसञ्चपर्युदासपक्षद्वयेऽपि व्यतिरिक्ताव्यतिरिक्तादिविकल्पतो हेत्वयोगान्निर्हेतुकता युक्ता,

सत्ताहेतुत्वेऽपि तथा विकल्पनस्य समानत्वेन प्राक् प्रदर्शितत्वात्, तस्मान्नैकान्ततः कारणेखु कार्यमसिति युक्तम् । तदैव वेति पक्षोऽप्ययुक्तः, स द्वादैतवादिनाम्, तन्मते कार्यकारणभावस्य काल्पनिकत्वात्, मतमिदमपि मिध्येव, स्वकार्यकारणोभयश्चन्यत्वात्, सरविवाणवन्, अद्वैतमात्रस्य गगनकुसुमसदशत्वात्, अद्वैते प्रमाणाङ्गीकारे हि दैतापत्तिः,
अनङ्गीकारे तद्सिद्धिश्च । अद्वैतस्य प्रसञ्चप्रतिपेधक्रपनायां प्रतिषेधमात्रे पर्यवसितत्वेनाविद्यासिद्धः, पर्युदामपक्षेऽपि द्वैतप्रसङ्गः, द्वैनाद्वैतस्य व्यनिरेकात्, न हि द्वैताद्विना अद्वैतं
सम्भवति हेतुना विनाऽहेतुरिव । न वाऽविद्यमानाद् द्वैताद्वयावृत्ततासम्भवः, अविद्यमानस्यापि
विद्यमानाक्ष्यवृत्तिप्रसक्तेः, अन्यथा सद्द्यताया अविद्येपप्रसक्तिः । तस्मादेते वादाः कारणे
परिणामिनि वा कार्यं परिणामो वा सदेव, तत् कारणेऽसदेव, न कारणमेव कार्यं परिणामी
वा, परिणामस्तत्रेव किन्तु तौ प्रथग्भूनावेव, न कार्यं नापि कारणं परन्तु द्वन्यमात्रं तत्त्व
सिति तदेव वेति नियमेनैकान्ताभ्युपरामे मिध्याभूता एव ॥ २७ ॥

तसादेकान्तरूपस्य वन्तुनोऽभावेनान्यनयविषयपरिहारेण निजविषये प्रवर्त्तमाना अपि नयाः स्वविषयपरिच्छेदनसमर्था अपि मिश्यारूपा एवेत्युपसंहरति—

णिययवयणिज्ञसवा सब्वनया परवियालणे मोहा। ते उण ण दिइसमओ विभयइ सबे व अलिए वा॥ २८॥

निजक्षवनीयसम्याः सर्वनयाः परविचालने मोहाः । तान् पुनर्ने दप्टसमयो विभजते सत्यान् वाऽलीकान् वा॥ छाया ॥

निजकेति, सर्वे सङ्गहादयो नया निजपरिक्छेद्यविषये सम्यग्झानरूपा अपि परनय-परिच्छेद्यविषयोग्मूळने प्रयुत्ता मिध्याप्रत्यया मवन्ति, स्वविषयस्येव परनयविषयस्यापि सत्य-त्वेनोन्मूळियिषुमशक्यत्याम्, अन्यथा स्वविषयोऽपि न स्वात्, तथा च सति निर्विषयत्वेन प्रत्ययो मिध्याभूतो भवेत्, तिक्कास्य तद्वाहकप्रमाणस्यामावात्, अतसानेव नयाम् दृष्ट्-समयः विज्ञातानेकान्तात्मकवस्तुतत्त्वः सत्येतरत्या स्वेतरविषयमवधार्यमाणोऽपि स्वेतर-विषयत्या ताम विभजते, अपि तु इतरनयसञ्यपेश्वमेव स्वनयाभिष्रेतं विषयं सत्यमेवा-वधारयति, प्राद्यसत्यासत्याभ्यां प्राहकसत्यादत्ये इत्येवमभिधानम्, तच्च दृष्टानेकान्ततत्त्व-स्य विभजनं स्यादस्त्येव दृष्ट्यार्थत इत्येवंद्रपम् ॥ २८॥

अतो नयप्रमाणात्मकैकरूपताञ्यवस्थितमात्मस्वरूपमनुगतञ्यावृत्तात्मकम्, उत्सर्गापवा-दरूपमाह्यमाहकात्मत्कवाद्वयविष्यतः इत्यर्थप्रदर्शनायाह-

#### दव्वद्वियवत्तव्वं सव्वं सव्वेण णिवमवियप्पं। आरद्धो य विभागो पद्धववत्तव्वमागो य ॥ २९ ॥

. द्रव्यार्थिकवक्तव्यं सर्वे सर्वेण नित्यमविकल्पम् । आरब्ध्य विभागः पर्यवक्तव्यमार्गस्य ॥ छाया ॥

5

द्रव्यार्थिकेति, सङ्गहादेर्द्रव्यार्थिकस्य यत्किञ्चित्सदादिरूपेण व्यवस्थितं वस्तु परिच्छेचं तत्सर्के सर्वेण प्रकारेण सर्वकालमविकल्पं निर्मेदम् , प्रमाणविषयस्य च सर्वस्य सदसदिशेषा-त्मकत्वात्, द्रव्यार्थिकपरिच्छेद्यं वस्तु च भेदेन सम्प्रक्तम्, तथा हि च स एवाविमागः, यो द्रव्यादिनाऽऽकारेण सत्तारूपः, पर्यायवक्तव्यमार्गश्च पर्यायास्तिकस्य यहक्तव्यं विशेषस्तस्य 10 मार्गो जातः, पर्यायार्थिकपरिच्छेद्यस्वभावो विशेषः सम्पन्न इति यावत् ॥ २९॥

एवं भेदाभेदरूपं वस्तुपद्दर्थ पर्यायार्थिकविषयस्य भेदस्य द्वैविध्यमाह-

सो उण समामओ बिय वंजणणिअओ य अत्थणिअओ य। अत्थगओ य अभिण्णो भहयव्यो वंजणवियप्पो ॥ ३०॥

> स पुनः समासत एव व्यंजननियतश्चार्थनियतश्च । अर्थगत्रश्चाभिन्नो भाज्यो व्यथनविकत्पः ॥ छाया ॥

15

स इति. स विभागस्त व्यञ्जननयनिबन्धनोऽर्धनयनिबन्धनश्चेति द्विविधः, अर्थगत-स्तु विभागोऽभित्रः, सङ्गहन्यवहारर्जुसुत्रार्थेप्रधाननयविषयोऽर्थपर्यायोऽभित्रः, असदहन्या-तीतानागतव्यवच्छित्राभित्रार्थपर्यायरूपत्वात्तद्विषया नया अपि अर्थगतो विभागोऽभित्र इत्युच्यन्ते । भाज्यो व्यञ्जनविकल्प इति, त्रिकल्पितः शब्दपर्यायो भिन्नोऽभिन्नश्च, अनेकामि- 20 धान एकः, एकाभिधानश्चैक इति कृत्वा, समानलिङ्गसंख्याकालादिरनेकशब्दी घटः कृटः कुम्भ इत्यादिक एकार्थ इति अन्दनयः, समिम्हदस्तु भिन्नाभिषेयौ घटकुटशब्दौ भिन्नप्रदु-चिनिमित्तत्वात् सपरसादिशब्दवदित्येकार्थे एकशब्द इति मन्यते, एवम्भूतस्तु चेष्टासमय एव घटो घटशब्दवाच्योऽन्यथाऽतिप्रसङ्खात् । तदेवमिमन्नोऽथों बाच्योऽस्येत्यभिनार्थो घट-शब्द इति मन्यते ॥ ३०॥

25

तद्न्यतो विभक्तेन स्वरूपेणैक्सनेकञ्च यद्वस्तुकं तद्नन्तप्रमाणमित्याख्यातुमाइ-

एगदविचिम्म जे अत्थपज्जवा वचगपज्जवा वावि। तीयाणागयभूया तावहयं तं हवह दब्वं ॥ ३१ ॥

#### एकद्रक्ये येऽर्थपर्यया वसमपर्यवा वापि । अतीतानागतभूता तावत्कं तक्क्वति द्रव्यम् ॥ छाया ॥

एकेति, एकरिमन् जीवादिद्रव्येऽर्घपर्यायाः, अर्थमाहकाः सङ्ग्रहव्यवहारर्जुस्त्रास्याः तद्वाद्या वा अर्थास्तथा वयनपर्यायाः शब्दनयाः शब्दसमिमरूढेवन्भूतास्तत्परिच्छेचा वा व वस्त्वंशास्ते अतीतानागतवर्त्तमानरूपतया सर्वदा विवर्त्तन्ते विवृत्ता विवर्तिष्यन्त इति तेषामानन्त्याद्वस्त्विप ताबत्यमाणं भवति, तथाहि अनन्तकालेन सर्वेण वस्तुना सर्वावस्थानां परस्परानुगमेनाऽऽसादितत्वाद्वस्थातुश्चावस्थानां कथित्रदनन्यत्वाद्वटादिवस्तु पटपुरुषादिरूपे-णापि कथित्रदिवृत्तमिति सर्वं सर्वोत्मकं कथित्रदिवित स्थितम्, दृद्यते वैकं पुद्रलद्वयमती-तानागतवर्त्तमानद्रव्यगुणकर्मसामान्यविशेषपरिणामात्मकं युगपत् कमेणापि वत्तथाभूतमेव, एकान्तासत उत्पादायोगात् सत्तथ निरन्वयविनाशामन्भवादिति ॥ ३१ ॥

वस्तूनां यथानेकान्तात्मकरवं तथा तत्त्रतिपादकवाक्यनयानामपि तथाविधमेव स्वरूप-मिति, अर्थव्यञ्जनपर्यायेः शक्तिव्यक्तिरूपेरनन्तेरनुगताऽर्थः सविकल्पो निर्विकल्पश्च प्रत्य-क्षतोऽवगतः, सम्प्रति पुरुषदृष्टान्तद्वारेण व्यञ्जनपर्यायं तद्विकल्पकत्वनिबन्धनमर्थपर्यायञ्च-तत्सविकल्पकत्वनिमित्तमिति च द्रशियतुमाह—

# 15 पुरिमम्मि पुरिसमदो जम्माई मरणकालपर्जातो । तस्स उ बालाईआ पज्जवजोया बहुवियप्पा ॥ ३२ ॥

पुरुषे पुरुषदान्यो जन्मादिर्भरणकालपर्यस्तः । तस्य तु बालादयः पर्यवयोगा बहुविकस्पाः ॥ छाया ॥

पुरुष इति, अतीतानागतवर्त्तमानानन्तार्थव्यञ्जनपर्यायात्मके पुरुषवस्तुनि पुरुष इति

20 श्रव्यव्यवाच्योऽथैः जन्मादिर्मरणपर्यन्नः अभिन्न इत्यर्थः पुरुष इत्यभिन्नामिधानमत्यय
व्यवहारप्रवृत्तेः, तस्यैव पुरुषवस्तुनो बालाद्यः पर्याययोगाः परिणतिसम्बन्धा बहुविकल्पाः

अनेकभेदाः प्रतिक्षणसूक्ष्मपरिणामान्तर्भूता भवन्ति, तत्रैव तथाव्यतिरेकज्ञानोत्पत्तेः, एवज्र

स्यादेकः इत्यविकल्पः, स्यादनेक इति सविकल्पः सिद्धः, अन्ययाभ्युपगमे तद्माव एवेति

विपक्षे वाधामप्रिमगाध्या दशैयिष्यति, इति प्रथमावतरणिकानुसार्ययैः । अपरावतरणि
25 कापक्षे पुरुषवस्तुनि पुरुषध्वनिव्येञ्जनपर्यायः, शेषो वालाविधर्मकलापोऽर्थपर्याय इति

समुदायार्थः ॥

अत्र कोऽयं पुरुषशब्दः, कथं वा शब्दोऽर्घस्य पर्यायः, ततोऽत्यन्तभिष्ठस्वात्, घटस्येव पट इति, तत्र वैयाकरणाः वर्णेभ्यो भिष्ठः अर्थबोघहेतुः स्फोटास्यः शब्दो ज्ञायते, श्रावण- विज्ञाने वर्णोतिरिक्तस्य स्फोटस्य निरवयवस्याक्रमस्य स्फुटं प्रतिभासनात् । अवणव्यापारान-न्तरं हि अभिन्नाशीवभासा संविदनुभ्यते, न चासौ वर्णविषया, वर्णानां परस्परं व्यावृत्तरू-पत्वादेकावभासजनकत्वविरोधात , तदजनकस्य चातिप्रसङ्गेन तद्भिषयकत्वानुपपत्तेः। न चैयं सामान्यविषया, वर्णत्वान्यापरसामान्यस्य गकारीकारविसर्जनीयेष्वसम्भवात्, वर्णत्वस्य च प्रतिनियतार्थे बोधकत्वायोगात् , गकारौकारविसर्गास्तु न ककुदादिमद्र्येप्रसायकतया शब्दव्य- 5 पदेशभाजः, न हि ते व्यस्ता अर्थप्रत्यायकाः, वर्णेनैकेनैव गवाद्यर्थप्रतीत्युत्पादेऽपरवर्णोश्वार-णवैयर्थ्यप्रसङ्गात्, समुदायश्च तेषां न सम्भवति, क्रमोत्पादात् क्षणिकत्वाच, भिज्ञपुरुपा-पेक्षया युगपदुत्पन्नानां समुदायादर्थप्रतिपत्तेरदर्शनात्, प्रतिनियनक्रमवर्णप्रतिपत्त्युत्तरकालं हि शाब्दी प्रतिपत्तिः संवेदाते । अथ पूर्ववर्णानुगृहीतोऽन्त्यो वर्णः कमोत्पन्नः स्वार्थं बोधयतीति चेन्न, पूर्ववर्णानामन्त्यवर्णं प्रत्यनुप्राहत्वायोगात्, न हि पूर्वेः पूर्वो वर्ण उत्तरोत्तरवर्णं प्रति जनको 10 येनान्त्यवर्णं प्रति पूर्वेषासुपकारित्वं भवेत्, वर्णांद्वर्णान्तरोत्पत्तेरभावात्, प्रतिनियतस्थानक-रणादित एव तदुत्पत्तेः, वर्णाभावेऽपि वर्णोत्पत्तेर्दरीनाम । न चार्थक्वानोत्पत्तौ पूर्ववर्णीनां सह-कारित्वमेवान्त्यवर्णं प्रत्युपकारित्वमिति वाच्यम् , अन्त्यवर्णकाले तेषामभावेन सहकारित्वा-योगात्। अत एव न प्राक्तनवर्णक्कानानामपि सहकारित्वम्। नापि पूर्वेवर्णक्कानजसंस्काराः सहकारिणः, संस्काराणां स्वजनकविज्ञानविषयकस्मृतावेव हेतुत्वात । न वा तत्स्मृतयः सह- 15 कारिण्यः, तासां युगपद्नुत्पत्तेः ऋमोत्पन्नानाञ्चावस्थानासम्भवान् , ततोऽवर्द्यं वर्णेञ्यतिरि-कोऽर्थप्रत्यायकः स्फोटाख्यः अब्दोऽभ्युपेयः, स च नित्यो व्यापकश्च सर्वत्रैकरूपतया प्रति-पत्तिति बद्दन्ति । वैशेषिकास्तु पूर्वपूर्ववर्णध्वंमविशिष्टोडम्स्यो वर्णोडथेबोधकः, न वाभावस्य सहकारित्वं विरुद्धम्, बृन्तफळसंयोगाभावस्याप्रतिबद्ध गुरुत्वफळप्रपातिक्रयाजनने, पर्-माणौ पूर्वरूपप्रध्वंससहक्रुतोऽप्रिसंयोगस्य च रक्तोत्पादे सहकारदर्शनात् । अथवा पूर्ववर्ण- 20 विज्ञानसम्भूत तंस्कारापेक्षोऽन्त्यो वर्णः पदार्थप्रतिपत्ति जनयति, न च संस्कारो विषयान्तर-विज्ञानजनकः कथमिति शङ्कथम् , तद्भावभावितयाऽर्थेबोधोपलब्घेः, पूर्ववर्णविज्ञानजन्यसंस्का-रआन्त्यवर्णसहायतामित्थं प्रतिपद्यते, आदौ हि वर्णे श्रुते तत्संस्कारस्ततो द्वितीयवर्णश्रुतिः ततः पूर्वसंस्कारसहितो विशिष्टः संस्कारः, ततस्तृतीयवर्णविक्षानं ततः पूर्वसंस्कारविशिष्टो विशिष्टतरः संस्कारः, इत्येवं यावदन्तिमो वर्णी विशिष्टसंस्कारसहायः, अथवा तथाविध- 25 संस्कारमभवस्मृत्यपेक्षोऽन्त्यो वर्णः पद्रस्पोऽर्थवोधहेतुरिति । तदेवं यथोक्तसहकारिकारणा-पेक्षादन्त्याद्वर्णीद्रथेप्रतिपत्तिरन्वयव्यतिरेकाभ्यामुपजायमानतया निश्चीयमाना स्फोटकरूपनां दूरीकरोति, स्कोटव्यतिरेकेणाप्यर्थप्रतिपत्तेवकरूपेण सम्मवेनान्यभानुपपत्तेरभावात्, दष्ट-

कारणादेव कार्योत्पत्ती न हादष्टकारणपरिकल्पना ज्यायसी, अतिप्रसङ्गात् । किन्न स्फोटा-भिन्यक्ताविप न वर्णानां सामध्यमस्ति, समस्ता हि ते न स्फोटमभिन्यञ्जयन्ति सामस्त्या-सम्भवात्, नाप्येकैक्शः, अन्यवर्णवेयध्यप्रसङ्गीत् एकेनैव तद्भिव्यक्तिजननात्। न च पूर्ववर्णैः स्फोटस्य संस्कारेऽन्त्यो वर्णस्तस्याभिन्यञ्जक इति न वर्णानां वैयर्थ्यमिति वाच्यम्, 5 अभिव्यक्तयतिरिक्तसंस्कारस्वरूपानवधारणात् , वेगस्थितिस्थापकछक्षणौ हि संस्कारौ मूर्त्त-भाविनौ नामूर्चे स्फोटे सम्भवतः, वासनालक्षणोऽपि नाचेतने स्फोटे, तस्य चैतन्यस्वीकारे तु स्वसिद्धान्तव्याघातः, न वा संस्कारः स्फोटखरूपः, वर्णस्तस्य जन्यत्वापत्तेः, नापि ततो भिन्नस्तद्धर्मेह्रपः, सम्बन्धानुपपत्तेः तत्कृतोपकाराभावात्, अन्यतिरिक्तोपकाराभ्युपगमे स्फोटस्य तज्जन्यताप्रसक्तिः, व्यतिरिक्तोपकारस्वीकारे तु तस्थानभिव्यक्तस्वरूपस्य सद्भावेन 10 न पूर्वबद्धेप्रतिपत्तिहेतुत्वम् , तत्स्वरूपत्यागे चानित्यताप्रसङ्गः । न च संस्कारसहामोऽसा-विचि छितस्वरूप एवार्थप्रतिपत्ति जनयति, एककार्यकारित्वस्यैव सहकारित्वरूपत्वात्, न स्वतिज्ञयोत्पादकस्य सहकारित्वमिति वाच्यम् , तथा सत्यन्यकृतोपकारनिरपेक्षाणां वर्णानामे-ककार्यनिर्वर्त्तेनलक्षणसहकारित्ववत् सहकारिसहितानामर्थप्रितपत्तिसम्भवेन स्कोटकल्पनान-र्थक्यात् । किञ्च श्कोटस्य संस्कारः, कि स्कोटविज्ञानजननं कि वा तदावरणद्रीकरणम्, न 15 प्रथमः वर्णानामर्थेप्रतिपत्तिजनन इव स्फोटप्रतिपत्तिजननेऽपि सामध्यीभावात् न्यायस्य समानत्वात । न द्वितीयः, एकत्रैकदा तदावरणापाये सर्वदेशस्थैः सर्वदा व्यापिनित्यरूप-तया स उपलभ्येत, अपगतावरणस्य तस्य नित्यत्वच्यापित्वाभ्यां सर्वत्र सर्वदोपलभ्यस्य-भावस्वान , अनुपलभ्यस्वभावत्वे वा न केनचित कदाचित कुत्रचिद्दपलभ्येत । यदि त्वेक-देशेनावरणापगमः स्वीक्रियते तहाँकृतानावृत्तत्वेन सावयवताप्रसङ्गः । अपि च एकदेशास्ते 20 यदि स्कोटादर्थान्तरभूताः शब्दस्वरूपाश्च तदा नेषां गोशब्दस्वभावत्वे गोशब्दानेकत्वप्र-सङ्गः, अगोशब्दस्वभावत्वे तु गवार्थप्रत्यायकत्वं न स्यात् । यदि ते स्फोटात्मकास्तर्हि स्फोट एव संस्कृत इति सर्वेदेशावस्थितानां व्यापिनस्तस्य प्रतिपत्तिप्रसक्तिः । एवं बायूनामपि रफोटव्यक्षकरवं निरस्तम्, वायूनां व्यक्षकरवे वर्णवैयध्येपसङ्गः, स्फोटाभिव्यक्ती अर्थ-प्रतिपादने वा तेषामनुपयोगात् । तथा स्फोटस्य वर्णोचारणात् प्राक् सद्भावे वर्णोनां 25 बायूनां वा व्यञ्जकत्वं स्थात , न च तन्सद्भावः कुतश्चित् प्रमाणादवगत इति न तत्परि-

१ एकपदघटकेकवर्णाभव्यक्तस्कोटप्रलिपन्नार्थादनयपदाभिव्यक्तस्कोटप्रतिपन्नार्थव्यवच्छेदार्थं वर्णान्तरोन्नार-णमिति चेन्न, तदुन्नारणेऽपि तत्प्रतिपक्तरेवाजुवन्नत् ्गौरिति पदस्यार्था हि गकारोन्नारणाद्यथा प्रतीवते तथी-कारोन्नारणादौद्यानम् इति पदार्थाऽपि तथा च गौरात पदादेव गौ औज्ञानस इति पदद्वयं प्रतीवेत, तथा किसेकपदस्कोटाभिव्यक्तये गाद्यनेकवर्णोन्नारणमपरपदस्कोटव्यवच्छेदैन, किवाऽनेकपदस्कोटाभिव्यक्तय इति सं-हायो वा स्थादित्याप बोध्यम् ॥

करुपना युक्ता। न च प्रत्यभिज्ञाज्ञानं स्फोटस्य नित्यत्वप्रसाधकं वर्णीबार्णात् प्रागप्य-स्तित्वमवबोधग्रतीति वाच्यम्, तस्य साहदयनिवन्धनत्वेनात्र विषयेऽप्रवृत्तेः, एकगौ-व्यक्ती सङ्केतिताद्वीशब्दाद्वोव्यक्तयन्तरेऽन्यत्रान्यदा च नित्यत्वमन्तरेणापि प्रतिपत्तिम-म्भवात् । न वाऽष्यक्षं स्फोटमवभासयति, घटादिशब्देषु परस्परव्यावृत्तानेकवर्णव्यति-रिकस्य स्फोटारमनोऽर्थप्रत्यायकस्यकस्याध्यक्षप्रतिपत्तिविषयत्वेनाप्रतिभासनाहिति बदन्ति । 5 अथ गकाराचानुपूर्वीविशिष्टोऽन्त्यो वर्णो विशिष्टानुपूर्वीका वा गकारौकारविसर्जनीयाः शब्दः, तथा चोक्तम् ' यावन्तो यादशा ये च यदर्थप्रतिपादकाः । वर्णाः प्रज्ञातसामध्यी-स्ते तथैवावबोधकाः ॥ [ऋो० वा० स्फोटवा० ऋो० ६९] इति मीमांसकाः, तत्र युक्तम् , आनुपूर्व्यो वर्णाव्यतिरेके व्यस्तानां वा समरतानां वर्णानामर्थबोधाजनकत्वस्योक्तत्वान्, व्यतिरेके न साडनित्या, खिसद्धान्तिवरोधात्, वैदिकानुपूर्व्या नित्यत्वेनाभ्युपगमात्, नापि 10 नित्या, स्फोटपश्चोदितनिखिलदोपानुषङ्गात् । न वा वैदिकी वर्णोनुपूर्वी नित्या, लौकिकनदा-नुपूर्विविशेषात् । न वा तदानुपूर्वा वैलक्षण्यम् , अपौरुपेयस्वलक्षणवैलक्षण्यस्य प्रागेन निरस्तत्वात्, वैचित्रयस्थ्रणवैस्रक्षण्यस्य चानित्यत्वेनाविरोधाश्रिस्तत्वाप्रमाधकत्वान्, लौ-किकवाक्येष्वपि वैचित्रयस्योपलब्धेश्च । नापि वर्णानां नित्यत्वाद् व्यापित्वाचानुपूर्वी सम्भवति, देशकालकृतकमानुपपत्तेः। न चाभिव्यक्तयानुपूर्वी तेपां सम्भवति, अभिव्यक्तेः 15 पूर्वं निरस्तत्वात्। पूर्वेपूर्ववर्णज्ञानजन्यसंस्कारसहितस्तरस्मृतिसहायो वा उन्त्यो वर्णं पद-मिति वैशेषिकाभ्यपगमोऽपि न युक्तः संस्कारस्मरणादेरनुपछभ्यमानस्य तत्सहकारित्वकल्प-नायां प्रमाणाभावात् तदन्यथानुपपत्तरप्यभावात् । आनुपूर्वीमम्भवेऽपि न परपक्षे अर्थ-प्रतिपत्तिहेतवो वर्णा भवितुमहेन्ति, अर्थप्रतिपत्तिजनकस्वभावत्वे अजनकस्वभावत्वे वा नित्यं प्रतिपत्तेरप्रतिपत्तेर्वा प्रसङ्गात । किन्न नित्यसम्बन्धवादिनां तदपेक्षया वर्णानां नार्थप्रत्यायक- 20 त्वं सम्भवति. नित्यस्थानप्रकारकत्याऽपेक्षणीयत्वायोगात् । न वा अञ्दार्थयोर्नित्यः सम्बन्धः प्रमाणसिद्धः, प्रत्यक्षेण तदननुभवात् , तदभावे च नानुमानेन तिसिद्धिः, तस्य तत्पूर्वकत्वाभ्यु-पगमात् । नन् शब्दार्थयोर्थेदि स्वाभाविकः सम्बन्धो न भवेत्तदा न भवेद्रवादिशब्दश्रवणेत ककुदादिमतोऽर्थस्य प्रतिपत्तिर्न चैवम् , तस्माद्श्ति काचन शक्तिरर्थवाचिकेति चेन्न, अविज्ञात-सम्बन्धस्यापि ततोऽर्थबोधप्रसङ्गात् । न च संकेताभिन्यक्तस्यैव स्वाभाविकसम्बन्धस्यार्थ- 25 प्रत्यायकत्वम् , सक्केतादेवार्थप्रतिपत्त्या स्वाभाविकसम्बन्धकल्पनावैयध्येप्रसङ्गात् । सक्केतादि

१ बाच्यबाचकसामर्थस्य श्रोष्ठादीन्द्रियेऽसाधारणस्पैणाप्रतिभासनात्, तत्सामर्थ्यस्यानीन्द्रियत्वात् । न ह्य-तीन्द्रियं प्रतिपत्त्यक्षम्, ज्ञापकस्य निश्चयाव वकत्वात्, सिर्घाधमात्रेण ज्ञापनेऽतिप्रसङ्गात् । न वाऽनुमानगम्य , ज्ञानस्य वाऽर्थस्य वा शब्दस्य वा तिहक्षस्य तेन सम्बन्धासिद्धेः, न हि तत्तादारम्यं तदुत्पत्तिर्व लिक्षस्य, तस्या-निखात्वप्रसङ्गादिति बोध्यम् ॥

झन्देनानेनेत्यम्भूतमर्थे व्यवहारिणः प्रतिपादयन्तीत्यवगत्य व्यवहारकाले पुनस्तथाभूतक्रव्य-अवणात्सक्केतस्मरणे तत्सहशं तं वाऽर्थं प्रतिपद्यन्ते, न पुनः स्वाभाविकं सम्बन्धमवगत्य पुन-सात्मरणेऽर्थमवगच्छन्ति । न च स्वाभाविकसम्बन्धव्यतिरेकेण वाच्यवाचकयोः सक्केतकर-णेऽनवस्येति वाच्यम् , वृद्धव्यवहारात् प्रभृतशब्दानां वाच्यवाचकस्वरूपावधारणात्, प्रयो-5 उसप्रयोजकयोर्ब्युत्पमयोर्घटमानयेति शब्दप्रयोगतथानुष्ठाने पद्दयमञ्ज्युत्पमसंकेतो बालोऽ-नेन घटशब्दात् घटार्थः प्रतिपन्नः, आनयशब्दाचानयनिकया, अन्यथाऽपरनिमित्ताभावेऽ-पीरुआनुष्टानमेतद्वाक्यश्रवणानन्तरं कथं विद्ध्यादित्यत्र्युत्पन्नानां सक्केतावधारणादिति कथ-मनवस्था भवेत्। न च प्रथमसंकेतविधायिन्ते विना स्वामाविकसम्बन्धेन बाच्यवाचन कयोः कतो बाच्यवाचकरूपावगतिरिति वाच्यम्, अनादित्वादस्य व्यवहारस्वापरा-10 परसङ्केतविधायिपूर्वकरवेन निर्दोषत्वात् । न च वाच्यवाचकसम्बन्धस्य पुरुषक्रतत्वे ज्ञब्दवदर्थों sिप बाचकः स्यादिति वाच्यम्, योग्यता sनितक्रमेण सङ्केतकरणात् । न च स्वाभाविकसम्बन्धन्यतिरेकेण प्रतिनियतयोग्यताया अप्यभाव इतिवाच्यम् , कृतकत्वेऽपि प्रतिनियतयोग्यतावतां भावानामुपलब्धेः, तथाहि यत्र लोहस्वं छेदिकाशक्तिस्तत्रैव क्रिय-माणा दृष्टा न जलाही, यत्रैव तन्तुत्वमस्ति तत्रैव निष्पाद्यते पटोत्पादनशक्तिने तु बीरणाही. 15 तत्र तन्तुत्वाभावात्, एवञ्च यद्ययोपलभ्यते तत्त्रथेवाभ्यूपगन्तव्यम्, दृष्टानुसितानां नियोगप्रतिषेधानुपपत्तेः, तेन यत्रैव वर्णत्वादिकं निमित्तं तत्रैव वाचिका ज्ञाक्तिः सक्रेते-नीत्पाद्यते. यत्र तन्नियतं निमित्तं नाम्ति न तत्र वाचिका झक्तिरिति न नित्यवाच्यवाच-कसम्बन्धपरिकरुपनया प्रयोजनम् । एकान्तिनित्यस्य तु ज्ञानजनकत्वे सर्वदा ज्ञानोत्पत्तिः, तद्जनकस्वभावत्वे न कदाचिद्विज्ञानोत्पत्तिरिति प्रतिपादितम्। समयवलेन तु शब्दा-20 दर्थप्रतिपत्तौ यथा सङ्कृतं विशिष्टसामग्रीतः कार्योत्पत्तौ न कश्चिद्दोषः । अत एवानुमानात् प्रमाणान्तरं शाब्दम्, अनुमानं हि पश्चधर्मत्वान्वयव्यतिरेकविङ्कावलादुद्यमासाद्यति, शाब्दन्तु सङ्केतसव्यपेक्षशब्दीपलम्भात प्रत्यक्षानुमानागीचरेऽर्थे प्रवर्त्तते, स्वसाध्याव्यिम-बारित्वमप्यनुमानस्य त्रिहरपिलङ्कोद्भृतत्वेनैव निश्चीयते शाब्दस्य स्वाप्तोक्तत्वनिश्चये सति शब्दस्योत्तरकालमिति । किञ्ज यत्र यत्रार्थे पुरुषेण प्रतिपादकतया शब्दः प्रयुज्यते तं तमर्थे 25 यथासंकेतं प्रतिपादयति, न त्वेवं धूमादिकं छिक्कं पुरुपेच्छावशेन जलादिकं प्रतिपादयतीत्यतु-भानाच्छन्दः प्रमाणान्तरं सिद्धः । कथं वर्णाः शब्दरूपतामुपयान्ति, उच्यते परिभितसंख्याकाः पुदुलदुरुयोपादानापरित्यागेनैव परिणता अश्रावणस्वभावपरित्यागेन प्राप्तश्रावणस्वभावा वि-शिष्टातुकमयुक्ता वर्णाः वाचकत्वाच्छब्दरूपाः, अन्यथोक्तदोपानतिषृत्तिः स्यात् । नतु भव-त्पक्षेऽपि कमस्य वर्णेभ्यो व्यतिरेके न वर्णविशेषणत्वमध्यतिरेके वर्णा एव केवळाः. ते च

व्यस्ताः समस्ता वा नार्थप्रतिपादका इति न झब्दः कश्चिद्धप्रत्यायकः, असबेतत् , वर्णव्यति-रिकाव्यतिरिक्तस्य क्रमस्य प्रतिपत्तेः, तशाहि न वर्णेभ्योऽर्थान्तरमेव क्रमः. वर्णानुविद्यतया तस्य प्रतीतेः, नापि वर्णो एव क्रमः, तद्विशिष्टतया वर्णानां प्रतिपत्तेः, न च तद्विशेषणत्वेन प्रतीयमानस्य क्रमस्यापद्भवो युक्तः, वर्णेध्वपि तत्प्रसक्तः, नेयं भ्रान्तिरूपा प्रतिपत्तिः, वर्णानां तिहिशिष्टतयाऽबाधिताध्यक्षगोचरत्वात्, अर्थप्रतिपत्तिकारणतोऽनुमितत्वाच । न चामावः 5 कस्यचिद्भावाध्यवसायितया विशेषणम् , नाप्यर्थप्रतिपत्तिहेतुः, न च क्रमोऽप्यहेतुः, तथा-त्मकवर्णेभ्योऽर्थप्रतीतेः, ततो भिन्नाभिन्नानुपूर्वी विशिष्टा वर्णा विशिष्टपरिणतिमन्तः शब्दः, स च पदबाक्यादिरूपतया व्यवस्थितः, तेन विशिष्टानुक्रमवन्ति तथाभूतपरिणतिमापन्नानि पदान्येव वाक्यमभ्युपगन्तव्यम्, तद्व्यतिरिक्तस्य तस्य पद्वद्नुपपद्यमानत्वात्। ननु कथं ज्ञब्दो बस्त्वन्तरत्वात् पुरुपादेर्वस्तुनो धर्मो येनामौ तस्य व्यञ्जनपर्यायो भवेत् , न, नामन- 10 याभित्रायात् , नामनामवतोरभेदात् , पुरुपश्चन्द एव पुरुषार्थस्य व्यञ्जनपर्यायः, यद्वा पुरुष इति शब्दो वाचको यस्यार्थगततद्वाच्यधर्मन्यासौ पुरुषशब्दः, स चाभिधेयपरिणामो व्य-ञ्चनपर्यायः कथं नार्थधर्मः, स च व्यञ्जनपर्यायः पुरुषीत्पत्तेरारभ्य आ पुरुषविनाशाद्भव-तीति जनमादिर्मरणपर्यन्त उक्तः, तस्य तु बालादयः पर्याययोगा बहुविकल्पाः, तस्य पुरुषा-भिधेयपरिणामवतो बालकुमाराद्यस्तत्रोपलभ्यमाना अर्थपर्याया अवंत्यनन्तरूपाः, एवस्र 15 पुरुषो व्यञ्जनपर्यायेणेकः बालादिभिस्त्वर्थपर्यायैरनेक इति सिद्धम् ॥ ३२ ॥

इत्थमेव सर्वं वस्त्वेकमनेकं वा सर्वस्य तथैवोपलम्भादन्यथाऽभ्युपगमे एकान्तरूपमपि तम्र भवेदित्याह—

अत्थि ति णिव्वियप्पं पुरिसं जो भणइ पुरिसकालिमा। सो बालाइवियप्पं न लहइ तुल्लं व पावेजा ॥ ३३॥

20

अस्तीति निर्विकल्पं पुरुषं यो भणति पुरुषकाले । स बालादिविकल्पं न लभते तुल्पं वा प्राप्तुयात् ॥ छाया ॥

अस्तीति, योऽस्तीत्येवं निर्गताखिलभेदं एकरूपं पुरुषद्रव्यं पुरुषोत्पत्तिक्षण एव व्रवीति बालादिभेदरूपतया नासौ स्वयमेव व्यवस्थिति प्राप्तुयात्, नापि तदूपतयाऽपरमसौ पश्येत्, एवद्भाभेदरूपमेव तत्पुरुषवस्तु प्रसञ्यते तुल्यं वा प्राप्तुयात्, तद्रप्यभेदरूपं बालादि- 25 तुल्यतामेव सभावरूपतया प्राप्तुयात्. भेदाप्रतीतौ हि सभेदोऽपि न प्रतीयत एवेति अभा-वरूपतेवेति भावः ॥ ३३ ॥

इदमेबोपसंहरति--

15

25

## वंजणपजायस्त उ पुरिसो पुरिसो ति णिबमवियण्पो। बालाइवियण्पं पुण पासइ से अस्थपजाओ॥ ३४॥

ध्यञ्जनपर्यायस्य तु पुरुषः पुरुष इति नित्यमविकल्पः । बालादिधिकस्पं पुनः पश्यति तस्यार्थपर्यायः ॥ छाया ॥

ठयञ्जनेति, व्यञ्जनं शब्दः, अर्थव्यञ्जकत्वात्, तस्य पर्यायः आजन्मनो मरणान्तं याबद्भिन्नस्यरूपपुरुषद्रव्यप्रतिपाद्कत्वं, तद्वशेन तत्प्रतिपादं वस्तुस्वरूपं वोपचारात्, तस्य मतेन तु एतद् द्वितयमपि पुरुषः पुरुष इत्यभेद्रूपतया न भिद्यते, अत एतन्मतेन पुरुषवस्तु सदाऽविकल्पकम्, भेदं न प्रतिपद्यत इति भावः । बालादिभेदं तु तस्यैव पुरुषस्यार्थपर्यायः ऋजुस्त्रादिः पश्यति । अत्रापि विषयिणा विषयः ऋजुस्त्राद्यर्थनयविषयः अभिन्ने पुरुषरूपे भेदस्यरूपो निर्दिष्टः, उपचारात्, एवञ्जाभिन्नं पुरुषवस्तु भेदं प्रतिपद्यत इति यावत् । शब्दपर्या-वेणाविकल्पः पुरुषो बालादिना न्वर्थपर्यायेन सविकल्पः मिद्ध इति गाथातात्पर्यार्थः ॥ ३४ ॥

एवं निर्विकरूपसविकरूपस्वरूपे पुरुषवस्तुनि तद्विपर्ययेण तद्वस्तु प्रतिपादयन् वस्तु-स्वरूपानववीर्धं स्वात्मनिष्रकाशयतीत्याह—

सिवयप्पणिविवयप्पं इय पुरिसं जो भणेज अवियप्पं। सिवयप्पमेव वा णिच्छण्ण ण सि निच्छिओ समर्॥ ३५॥

> सविकस्पनिर्विकस्पमिति पुरुषं यो भण्याद्विकस्पम् । सविकस्पमेव वा निश्चयेन न स निश्चितः समये ॥ छाया ॥

सविकल्पेति, स्यात्कारपन्छाञ्छतं सविकल्पं निर्विकल्पं पुरुषद्रन्यं यः प्रतिपादको निश्चयेत-अवधारणेन अविकल्पमेव सविकल्पमेव वा ब्रूयात् स यथावस्थितवस्तुप्रतिपादने प्रस्तुतेऽन्यथाभूतं वस्तु प्रतिपादयन् समये न परमार्थेन वस्तुसस्वस्य परिच्छेत्तेति निश्चितः। प्रमाणपरिच्छित्तं हि तथैवाविसंवादिवस्तु प्रतिपाद्यम् वस्तुतः प्रतिपादक उच्यते। न चैका-न्ताविकल्पाविरूपं वस्तु केनचित् प्रतिपन्नं प्राप्यते वा येन तथाभूतं वचस्तत्र प्रमाणं भवेत, तथाभूतवचनाभिधाता वा तक्कानं वा प्रमाणतया छोके व्यपदेशमासाद्येदिति॥ ३५॥

इति तपोगच्छनभोमणिश्रीमद्विजयानंदस्रीश्वरपट्टालङ्कारश्रीमद्विजय-कमलस्रीश्वरचरणनलिनविन्यस्तमिकमरेण तत्पट्टधरेण विजय-लक्ष्यस्रिणा सङ्कलितस्य सम्मतितस्त्रमोपानस्य नयसम्ब-कत्वनिक्रपणं नाम एकविंशतितमं सोपानम् ॥

10

## अथ सप्तभङ्गनिरूपणम् ।

तदेवं परस्परसापेक्षभेदाभेदात्मनो वस्तुनः कथिक्कत् सदसस्वमुक्तवा तदिभिधाय-कस्य वचसः पुरुषस्यापि तदिभिधानद्वारेण सम्यङ्गिध्यात्वमिभिधाय सम्प्रति भावाभाव-विषयं तत्रैवेकान्तानेकान्तात्मकमंशं प्रतिपादयतो विवक्षया सुनयदुर्नयप्रमाणरूपतां तत्प्रति-पादकं वचो यथाऽनुभवित तथा प्रपञ्चतः प्रतिपादयितुम्, यद्वा यथैव यद्वस्तु व्यवस्थितं 5 तथैव तस्य प्रतिपादयतो बक्तुर्निपुणत्वं भवित, अन्यथा सांख्यवौद्धकणादानामिवाभिज्ञभिज्ञ-परस्परनिरपेक्षोभयवस्तुस्वरूपाभिधायिनां अर्हन्मतानुसारिणामिष स्याद्स्तीत्यादि सविक-ल्परूपक्कामनापञ्चवचनं वक्तृणां स्यात्कारपदालाञ्चितवस्तुधमं प्रतिपादयतामनिपुणता भवे-दिति प्रपञ्चतः सप्तविकल्पोत्थाननिमित्तमुपदर्शयतुमाह—

> अत्थंतरभूएहि य णियएहि य दोहि समयमाईहि । वयणविसेसाईयं दब्बमवत्तव्वयं पडह ॥ ३६॥

अर्थान्तरभूतेश्च निजकैश्च द्वाभ्यां समयादिभ्याम् । वचनविशेषातीतं द्रव्यमवक्तव्यकं पत्रति ॥ छाया ॥

अर्थान्तरेति । अर्थान्तरभूतः पटादिः, निजो घटादिः, ताभ्यां निजार्थान्तरभूताभ्यां घटवस्तुनः सदसस्वं प्रथमद्वितीयमङ्गनिमित्तं प्रधानगुणभावेन भवतीति प्रथमद्वितीयौ 15 भङ्गौ । यदा तु द्वाभ्यामिप युगपत्तद्वस्तु अभिधित्सतं भवति तदाऽवक्तव्यभङ्गनिमित्तं तथाभूतस्य वस्तुनोऽभावात् प्रतिपादकवचनातीतत्वात् तृतीयभङ्गसद्भावः, वचनस्य वा तथाभूतस्याभावात् अवक्तव्यं वस्तु । तत्रासत्तवमुपसर्जनीकृत्य सत्तवस्य प्रतिपादने प्रथमो भङ्गः सत्त्वमुपसर्जनी कृत्यासत्त्वस्य प्रतिपादने च द्वितीयो भङ्गः । द्वयोर्धमेयोम्य मुख्यतो गौणतो वा प्रतिपादने न किञ्चिद्ववनं समर्थम्, समस्तवचनेन वाक्ष्येन वा तत्प्रतिपाद् 20 नासम्भवात् । अन्यपदार्थप्रधानत्वात् बहुद्रीहिरत्र न समर्थः, उमयप्रधानयस्यात्रापेश्च-णात्, अत्रार्थेऽव्ययभावोऽपि न प्रवर्ततेऽसम्भवात् । उभयपद्पप्रधानो द्वंद्वसमासो द्वय्य-पृत्तिने प्रकृतार्थप्रतिपादकः, एकत्र धर्मद्वयस्य मुख्यतया तेनाप्रतिपादनात् । गुणवृत्ति-रिष द्वव्याभितरगुणप्रतिपादकः, द्वयमन्तरेण गुणानां तिष्ठतीत्यादिक्रयान्वयित्वासम्भवात् , तस्या द्वव्याभितत्वादतो न प्रधानभूतयोर्गुणयोः प्रतिपाद्यत्वम् । उत्तरपदार्थप्रधानत्वात्तरपु- 25 रुषोऽप्यत्र न प्रवर्तते, संस्यावाचिपूर्वपद्वाद् द्विगुरत्यशक्त पत्र, कर्मधारयोऽपि न, गुणाधारद्वव्यविषयत्वात् । न चान्यत् समासान्तरमस्ति येनेकया मुख्यतया गुणद्वयं वाच्यं भवेत्, अत्र एव न वाक्यमिष ताह्यभ्रतिपादकमस्ति, तस्य समासानिङ्गार्थ-

बोधकस्वात्, न च केवलं पदं बाक्यं वा लोकप्रसिद्धम् , तस्यापि परस्परापेश्चद्रव्यादिविष-यतया तथाभूतार्थप्रतिपादकत्वायोगात् । शतृशानचोः 'तौ सदि 'ति [पा० ३-२-१२७] सहेतितसच्छब्दवन्न तयोः केनचित्सहेतितैकसब्देन वाच्यत्वम्, विकल्पप्रभवशब्दवाच्यत्व-प्रसक्तः, विकल्पानाञ्च युगपद्प्रवृत्त्या नैकदा तयोस्तद्वाच्यतासम्भव इत्यवाच्यत्वं स्तीयो 5 अङ्ग इति प्रथमोऽपेश्वाभेदः । यद्वा नामस्थापनाद्रव्यभावभिन्नेषु वस्तुषु विधित्सिताविधि-त्सितरूपेण प्रथमद्वितीयौ भन्नौ, तत्प्रकाराभ्यां युगपदवाच्यम्, तथाभिषेयपरिणामरहित-त्वात्, यदि श्रविधित्सितरूपेणापि घटः स्यात् तर्हि प्रतिनियतनामादिभेदन्यवहाराभावप्र-सिकः, तथा च विधित्सितस्यापि नात्मळाभ इति सर्वाभाव एव भवेत्, यदि विधित्सि-तप्रकारेणाष्यघटः स्थात्तदा तिम्रबन्धनन्यवहारोच्छेदः स्यान्, एकपक्षाभ्यपगमेऽपि तिहत-10 राभावे तस्याप्यभाव इत्यवाच्य इति द्वितीयो भेदः । अथवा स्वीकृतप्रतिनियतप्रकारे नामा-विके तद्भटवस्तुनि यः संस्थानादिस्तत्स्वरूपेण घटः, इतरेण चाघट इति प्रथमद्विनीयौ, ताभ्यां युगपद्भिधातुम शक्तरबाच्यः, अपरसंख्यानादिनापि यदि घटस्तदैकस्य सर्वघटाहम-कता स्यात्, विवक्षितसंस्थानेनाप्यघटो यदि नहिं पटादाविव घटार्थिनस्तत्राप्रपृत्तिभेवेत्, एकान्ताभ्युपगमेऽपि तथाभृतस्य प्रमाणाविषयत्वेनासस्वादवाच्य इति तृतीयः प्रकारः। 15 बद्वा स्वीकृतप्रतिनियतसंस्थानादौ सभ्यमावस्था निर्ज रूपम्, कुशुलकपालादिलक्षणे पूर्वोत्त-रावश्ये अर्थोन्तररूपम्, ताभ्यां सदसत्त्वं प्रथमद्वितीयौ भङ्गौ, युगपत्ताभ्यामभिधातुमसा-मध्यीत अवाच्यत्वं वृतीयो भक्तः । यदि घट इतरावस्थाभ्यामपि भवेत् तदानाश्चनन्तत्व-प्रसङ्गः । मध्यमाबन्धयाप्यघटो यदि न्यात् मर्वदा घटाभावप्रसक्तिः, एकान्तरूपतायाम-प्ययमेव प्रसङ्ग इत्यसस्वादेवावाच्य इति चतुर्थों भेदः। अथवा तस्मिन्नेव मध्यमावस्थारूपे 20 वर्रमानावर्रमानक्षणाभ्यां सदसन्वं प्रथमद्वितीयौ, नाभ्यां युगपद्भिधातुमझक्तरवाच्यस्वं वृतीयः, पूर्वीत्तरक्षणयोरिप घटस्य सन्वे वर्त्तमानक्षणमेवामौ जातः पूर्वोत्तरयोर्वर्त्तमानता-प्राप्तेः वर्षमानक्षणमात्रमपि न स्यात्, पूर्वीत्तरक्षणयोरभावे तद्पेक्षस्य तस्याप्यभावात् । वर्तमानश्रणेनाष्यघटरूपतायां सर्वदा तस्याभावप्रसक्तिः, एकान्तपक्षेऽप्ययमेव दोष इत्यभा-बादैबाबाच्य इति पञ्चमः । यद्वा क्षणपरिणतिरूपे घटं लोचनेतरेन्द्रियजप्रतिपत्तिविषय-25 त्याभ्यां सदसन्वं प्रथमहितीयौ, ताभ्यां युगपदादिष्टोऽवाच्यः, इन्द्रियान्तरजप्रतिविषयत-यापि घटो यदि स्यादिन्द्रियान्तरकल्पनावैयध्यप्रसङ्गः, इन्द्रियसङ्करप्रसक्तिश्च लोचनजप्रति-पत्तिविषयत्वेनापि न घटस्तर्हि तस्याह्मपत्वप्रसक्तिः एकान्तवादेऽपि तदितराभावे तस्याप्य-भावाववाच्य एवेति षष्ठो मेदः । अथवा छोचनप्रतिपत्तिविषये तत्रैव घटे घटशब्दवाच्यता निजं रूपं कुटशब्दबाच्यता पररूपं, ताभ्यां सद्सत्त्वात् प्रथमहितीयौ भन्नी, यौगपद्यनाभि-

दानापेश्चया त्ववाच्यता, घटो यदि कुटशब्दवाच्यतयापि मवेत्तदा त्रिजगत एकशब्दवाच्यता स्यात्, घटस्य वाऽशेषपटादिशब्दवाच्यताप्रसङ्ग इति घटशब्दवाच्यत्वप्रतिपत्तौ निखिलतद्वाय-कशब्दप्रतिपत्तिप्रसङ्ग्रञ्ज, घटशब्देनाप्यवाच्यक्षेत्रटशब्दोबारणवैयर्थ्यप्रसङ्गः, एकान्ताभ्यूपगमे तु तथाविधवस्वभावात् सङ्केनद्वारेणापि न तद्वाचकः कश्चित् शब्द इत्यवाच्य एवेति सप्तमः प्रकार: । एवं घटेंज्ञब्दाभिषेये तत्रैव घटे हेयोपादेयान्तरङ्गबहिरङ्गोपयोगानुपयोगादितया 5 सदसस्वात्प्रथमद्वितीयौ, ताभ्यां युगपदादिष्टोऽवाच्यः, हेयबहिरङ्गानर्थकियाकार्यसिनिहित-रूपेणापि यदि घटो भवेत् पटादीनामपि घटत्वप्रसक्तिः, यशुपादेयसिन्नहिनादिरूपेणाप्यघटः स्यास्त्राऽन्तरङ्गस्य वकुश्रोतृगतहेतुफलभूतघटाकारावबोधकविकल्पोपयोगस्याप्यभावे पटस्या-ष्यभावप्रमञ्ज इत्यवाच्यः, एकान्ताभ्युपगमेऽष्यमेव प्रसङ्ग इत्यवाच्य इत्यष्टमो भेदः। अथवा तत्रेवोपयोगेऽभिमताथीववोधकत्वानभिमताथीवबोधकत्वाभ्यां सदसत्त्वात् प्रथमद्वितीयौ, 10 ताभ्यां युगपदादिष्टोऽबाच्यः, इतरप्रकारेणापि यदि घटः स्यात् प्रतिनियतोपयोगाभावः, तथा भ्युपगमे विविक्तरूपोपयोगप्रतिपत्तिन भवेत् , स्वरूपेणापि यद्यघटो भवेत्तदा सर्वाभावः, अबि-शेषप्रसङ्को वा, न चैवम् , तथाऽप्रतीतेः, एकान्तपक्षे ऽप्ययमेव प्रसङ्ग इत्यवाच्य इति नवमः। अथवा सत्त्वमसत्त्वं वा परक्षपं घटत्वञ्च निजं रूपं ताभ्यां प्रथमद्वितीयौ भङ्गौ, अभेदेन ताभ्यां निर्दिष्टो घटोऽवक्तव्यो भवति, यदि हि सत्त्वमनुद्य घटत्वं विधीयते तदा सत्त्वस्य घटत्वेन 15 व्याप्तेषेटस्य सर्वगतत्वप्रसङ्घः, तथाभ्युपगमे प्रतिभामबाधा व्यवहारविलोपश्च, तथा यद्य-सत्त्वमन्त्र घटत्वं विधीयते तर्हि प्रागभावादेश्चतुर्विधस्याप्यसत्त्वस्य घटत्वेन व्याप्तेर्घटत्व-प्रसङ्गः, यदि च घटत्वमनूच सद्सत्त्वे विधीयेते तदा घटत्वं यत्तदेव सद्सत्त्वे इति घट-मात्रं सदसक्वे प्रसज्येते तथा च पटादीनां प्रागभावादीनाख्वाभावप्रसक्तिरिति प्राक्तनन्यायेन विशेषणविशेष्यछोपात् सन् घट इत्येवमवक्तव्यः, असन् घट इत्येवमप्यवक्तव्यः, न चैकान्त- 20 तोऽवाच्यः, अनेकान्तपक्षे तु कथित्रद्वाच्य इति न कश्चिशेष इति दशमः प्रकार इति दिक् ॥ भन्ना एते त्रयो गुणप्रधानभावेन सकलधर्मात्मकैकवस्तुप्रतिपादकाः स्वयं तथाभूनाः सन्ती निरवयवप्रतिपत्तिद्वारेण सक्छादेशाः, वक्ष्यमाणाश्चत्वारम्तु सावयवप्रतिपत्तिद्वारेणा-शेषधर्माकान्तं वस्तु प्रतिपादयन्तोऽपि विकलादेशा इति केचित् प्रतिपन्नाः। वाक्यक्र सर्वमेकानेकात्मकं सत् स्वाभिधेयमपि तथाभृतुमवबोधयति, न हि तावित्रवयवेन 25 बस्तुस्बरूपाभिधानं सम्भवति, अनन्तधर्मोक्रान्तैकात्मकत्वाह्रस्तुनः, निरवयववाक्यस्य तु एकस्वभाववस्तुविषयत्वात् तथाभूतस्य च वस्तुनोऽसम्भद्वात् न निरवयवस्य तस्य

20

बाक्यमभिधार्यकम् । नापि सावयवं वाक्यं बस्त्वभिधायकं सम्भवति, बस्तुन एका-स्मकत्वात्, न च वस्तुनस्तद्ंशा व्यविरिक्ताः, तद्व्यविरेकेण वेषामप्रतीतेः, एकस्वरूप-व्याप्तानेकांशप्रतिभासात्, न च तदेकात्मकमेव, अनेकांशानुरक्तस्यैवैकात्मनः प्रतिभासात्, अतो बस्तुन एकानेकस्वभावत्वात् तथाभूतवस्त्वभिधायकाः शब्दा अपि तथाभूता 5 एब, नैकान्ततः सावयवा उभयेकान्तरूपा वा । तत्र विवक्षाकृतप्रधानभावसदाद्येकधर्मात्म-कस्यापेक्षितापराशेषधर्मकोडीकृतस्य वाक्यार्थस्य स्यात्कारपदछाञ्छितवाक्यात् प्रतीतेः स्या-दस्ति घटः, स्यान्नास्ति घटः, स्यादवक्तव्यो घट इत्येते त्रयो मङ्गा सकलादेशाः । विवश्वा-विरचितद्वित्रिधर्मोनुरक्तस्य स्यात्कारपदसंसूचित्स्सकळधर्मस्वभावस्य धर्मिणो वाक्यार्थेह्रपस्य प्रतिपत्तश्चत्वारी वक्ष्यमाणा विकलादेशाः स्यादस्ति च नास्ति घट इति प्रथमो विकलादेशः, 10 स्याद्दित चावक्कव्यक्ष घट इति द्वितीयः, स्यान्नास्ति चावक्कव्यक्ष घट इति कृतीयः, स्याद्दित च मास्ति चावक्तव्यश्च घट इति चतुर्थः, एत एव सप्तभङ्गाः स्यात्पदलाव्छनविरहिणोऽवधार-णैकस्बभावा विषयाभावादुर्नया भवन्ति, धर्मीन्तरोपादानप्रतिषेधाकरणात् स्वार्थमात्रप्रतिपा-वनप्रवणा एते एव सुनयहरपनामासादयन्ति, स्यात्पदलाञ्छनविवक्षितैकधर्मावधारणवहाद्वा सुनयाः, सद्द्रव्याद्रेरेकदेशस्य व्यवहारनिवन्धनत्वेन विवक्षितत्वात , धर्मान्तरस्य चानिपि-15 द्धत्वान । अतः स्यादस्ति इत्यादि प्रमाणम् , अस्त्येवेत्यादि दुर्नयः, अस्ति इत्यादि सुनयः, न तु संज्यवहाराङ्गम , स्यादम्स्येव इत्यादिकस्तु नय एव ज्यवहारकारणम् , स्वपराज्यावृत्तव-स्तुविषयप्रवर्त्तकवाक्यस्य व्यवहारकारणत्वान , अन्यथा तद्योगादिति ॥ ३६ ॥

अथ सावयववाक्यरूपं चतुर्थभङ्गमाह—

अह देसो सब्भावे देसोऽसब्भावयञ्जवे णियओ। नं दवियमत्थि णत्थि य आएसविसेसियं जम्हा॥ ३७॥

भश्र देशः सद्भावे देशोऽसङ्गावपर्यवे नियतः । तष्ट्रव्यमस्ति नास्ति च आदेशविशेषितं यस्मात्॥ छाया ॥

अथेति यदा वस्तुनोऽत्रयवलक्षणो देशोऽस्तित्वे नियतः, सभेवायमित्येवं निश्चितः, अपरश्च देशो नास्तित्वे नियतः, असभेवायमित्यवगतः, कथ्किद्वयवेभ्योऽवयित्रनोऽ-25 भेदादवयवधर्भेः सोऽपि तथा व्यपदित्यते यथा कुण्ठो देवदत्त इति, एवक्कावयवसत्त्वासत्त्रा-भ्यामवयव्यपि सदसन् भवति, तस्मात्तद्भव्यमस्ति च नास्ति च भवति, उभयप्रधानावयव-

१ मैन बादयमिष निरुष्यवं भन्नेदिन्ति सावः । अत्र वाक्ये मावयवन्तं निरवयत्वश्चानेकात्मकत्वमेकात्मक-त्वं बोध्यम् ॥

भागेन यस्माद्विशेषितम्, तथाहि अवयवेन विशिष्टधर्मेण यदादिश्यते तदस्ति च नास्ति च भवति, तथा स्वद्रव्यक्षेत्रकालभावैविभक्तो घटः स्वद्रव्यादिक्रपेणास्ति परद्रव्यादिक्रपेण च स एव नास्ति, तथा च पुरुषादिवस्तु विकक्षितपर्यायेण बालादिना परिणतं कुमारादिना चापरिणतमित्यादिष्टमिति योज्यम् ॥ ३७॥

अथ पद्ममं भन्नं प्रदर्शयति—

5

सन्भावे आइहो देसो देसो य उभयहा जस्स । तं अत्थि अवत्तव्वं च होइ दविअं वियण्पवसा ॥ ३८॥

सद्भावे मादिष्टो देशो देशश्च उमयथा यस्य । तद्स्ति मवकस्यश्च मवति द्रव्यं विकस्पवशात् ॥ छाया ॥

सद्भाव इति, यस्य घटादेर्धर्मिणो देशो धर्मोऽस्तित्वेऽवक्तव्यानुविद्धस्वभावे आरिष्टः, 10 अन्यथा तद्योगात, न द्यप्रधर्माप्रविभक्ततामन्तरेण विवक्षितधर्मोश्तित्वं सम्भवति, खर-विवाणादेरिव । तस्यैवापरो देश उभयथा आदिष्टः, अस्तित्वनाश्तित्वप्रकाराभ्यामेकदैव विवक्षितः, अस्तित्वानुविद्ध एवावक्तव्यस्वभावः, अन्यथा तद्दसस्वप्रसक्तः, न द्यस्तित्वान्भावे उभयाविभक्तता शश्यक्तादेरिव तस्य सम्भविनी, भक्तोऽयं केवलप्रथमतृतीयभक्तसंयोगात्मको न, विवक्षाविशेषात्, तत्र हि अस्तित्वं नावक्तव्यनाऽनुविद्धं परस्पराविशेषणभूत्योः 15 प्रतिपाद्येनाधिगन्दुमिष्टत्वान, अत्र तु तथाभूतधर्मोक्तान्ततयेति तद्वव्यं अस्ति चावक्तव्यक्त भवति तद्वर्मविकल्पनवशान्, धर्मयोक्तथापरिणतयोस्तथाव्यपदेशे धर्म्यपि तद्वारेण तथैव व्यपदिश्वते ॥ ३८॥

षष्ठं भक्तमाह-

आइहोऽसब्भावे देसो देसो य उभयहा जस्स । तं णत्थि अवत्तव्वं च होह दवियं वियप्पवसा ॥ ३९ ॥

20

भादिष्टोऽसङ्गावे देशो देशम्य उभयथा यस्य । तमास्ति अवक्तस्यञ्च भवति द्रस्यं विकल्पवशात् ॥ छाया ॥

आदिष्ट इति, यस्य वस्तुनो देशोऽसंस्वे निश्चितः, असमेवायमित्यवक्तव्यानुविद्धः, अपरश्चासदनुविद्धः दभयथा समसंश्चेत्येवं युगपित्रश्चितस्तदा नद्भव्यं नास्ति चावक्तव्यक्च 25 भवति विकल्पवशात्, तक्क्यपदेश्यावयववशात्, द्रव्यमपि तक्क्षपदेशमासादयति, केवछ-दितीयदृतीयभङ्गव्युदासेन पद्यो भङ्गः॥ ३९॥

5

अथ सप्तमं भक्तमाह-

सन्भावासन्भावे देसो देसो य उभयहा जस्स । तं अत्थि णत्थि अवत्तव्वयं च द्वियं वियप्पवसा ॥ ४० ॥

सङ्गावासङ्गावयोर्देशो देशश्च उभयथा यस्य । तदस्ति नास्ति अवकव्यकञ्च द्रव्यं विकल्पवशात् ॥ छाया ॥

सद्भाविति, यस्य देशिनो देशोऽषयवो धर्मो वा सद्भावे निश्चितः अपरस्त्वसद्भावे, हतीयस्तु उभयधा, इत्येवं देश्चानां सद्सद्कक्तव्यव्यपदेशक्तदिप द्रव्यमस्ति च नास्ति चावक्तव्यक्ष भवति, तथाभूतिवशेषणाध्यासितस्य द्रव्यस्यानेन प्रतिपाद्नाद्परभङ्गानां व्यु-दासः । एते च परस्परस्त्पपेश्चया मप्तभङ्गधारमकाः प्रत्येकं स्वार्धे प्रतिपाद्यन्ति नान्ययेति 10 प्रत्येकं तत्समुद्ययो वा सप्तभङ्गात्मकः प्रतिपाद्यमपि तथाभूतं दर्शयतीति व्यवस्थितम् । अत्र प्रत्येकभङ्गानां भेदविशेषा अन्यग्रव्येभ्योऽवसेयाः । अनन्तधर्मात्मके वस्तुति न तत्प्र-तिपादकवचनस्य सप्तवचनातिरिक्तस्याष्ट्रमस्य सम्भवः, तत्परिकल्पने विशिष्टनिमित्ताभावात् कल्प्यमानवचनानामत्रैवान्तर्भावादिति ।। ४० ॥

अन्योन्यापरित्यागेन व्यविध्यतस्यरूपवाक्यनयानां शुद्धशुद्धिविभागेन संप्रहादिव्यप-15 देशमासादयतां द्रव्यार्थिकपर्यायार्थिकनयावेव मूलाधार इत्यादर्शयति—

> एवं सत्तवियप्पो वयणपहो होइ अत्थपज्ञाए। वंजणपज्जाए उण सवियप्पो णिव्वियप्पो य॥ ४१॥

पर्व सप्तचिक्तन्यो वचनपथो भवति वर्थपर्याये । व्यञ्जनपर्याये पुन. सविकल्यो निर्विकल्पन्न ॥ छाया ॥

20 एवमिति, वक्तप्रकारेण सप्तविधो वचनमार्गः सङ्ग्रहञ्यवहार्र्जुसूत्रह्मेऽर्थनये सर्वो भवति, तत्र सामान्यप्राहिणि सङ्ग्रहे प्रथमः, विशेषप्राहिणि व्यवहारे हितीयः, ऋजुसूत्रे तृतीयः, चतुर्थः सङ्ग्रहञ्चवहारयोः, पद्ममः सङ्ग्रहजुसूत्रयोः, षष्ठो व्यवहार्र्जुसूत्रयोः सप्त-मञ्च सङ्ग्रहव्यवहार्र्जुसूत्रेषु । व्यञ्जनपर्याये शब्दनये सविकल्पः, प्रथमे पर्यायशब्दवाच्य-ताविकल्पसद्भावेऽप्यर्थस्येकत्वात , हितीयतृतीययोर्निर्विकल्पः, द्रव्यार्थात्सामान्यख्याणिन-25 गैतपर्यायाभिधायकत्वात , समिमहृदस्य पर्यायभेदभिन्नत्वात् , एवस्भूतस्यापि विवक्षित-क्रियाकाखार्थत्वात् , लिङ्गसङ्गाकियाभेदेन भिन्नस्येकशब्दावाच्यत्वात् । शब्दादिषु एतीयः, प्रथमद्रितीयसंयोगे चतुर्थः, तेष्वेत्र चानभिषेयसंयोगे पञ्चमषष्ठसप्तमवचनमार्गा भवन्ति । अथवाऽर्यनय एव साम्भाः, शब्दादिषु त्रिषु प्रयमद्वितीयावैव भन्नी, यो द्वार्यमाभित्य वक्तरि सङ्ग्रह्व्यवहारर्जुस्त्राख्यः प्रत्ययः प्रादुभेवति सोऽर्थनयः, अर्थवशेन तदुत्पत्तेः, असौ द्वि प्रधानतयाऽर्थं व्यवस्थापयित, शब्दं स्वप्रभवसुपसर्जनतया व्यवस्थापयित, तत्त्रयोगस्य परार्थत्वात् । यस्तु भोतिर तच्छब्द्श्रवणादुद्वच्छिति शब्दसमिभिक्षदैवन्भूताख्यः प्रत्ययः तस्य शब्दः प्रधानम्, तद्वशेन तदुत्पत्तेः, अर्थस्तूपसर्जनं तदुत्पत्तौ तस्यानिमित्तत्वात्, स शब्द- ठ नय उच्यते। तत्र च सविकल्पनिर्विकल्पतया वचनमार्गो द्विविधः, सविकल्पं सामान्यं निर्विकल्पः पर्यायः, तद्भिधानाद्वचनमि तथा व्यपदिश्यते, तत्र शब्दसमिभिक्षदौ संझाक्रियान्भेदेऽप्यभिन्नमथे प्रतिपाद्यत इति तद्भिप्रायेण सविकल्पो वचनमार्गः प्रथममङ्गक्त्यः। एवन्भूतस्तु क्रियाभेदादिक्तमथे तत्क्षणे प्रतिपाद्यतीति निर्विकल्पो द्वितीयमङ्गक्त्यस्तद्वचनमार्गः। अवक्षव्यमङ्गकस्तु व्यञ्जननये न सम्भवत्येव, यतः श्रोत्राभिप्रायो व्यञ्जननयः, स च 10 शब्दश्रवणाद्ये प्रतिपाद्यते न शब्दाश्रवणात्, अवक्षव्यं तु शब्दाभावविषय इति नावक्तव्य-मङ्गको व्यञ्जनपर्योये सम्भवतीत्यभिप्रायवता व्यञ्जनपर्याये तु सविकल्पनिर्विकल्पौ प्रथमिन्मक्रको व्यञ्जनपर्याये सम्भवतीत्यभिप्रायवता व्यञ्जनपर्याये तु सविकल्पनिर्विकल्पौ प्रथमिनदित्रायावेव भङ्गावभिद्दितावाचार्येण, चशब्दस्य गाथायामेवकारार्थत्वादिति ॥ ४१ ॥

इदानीं परस्पररूपापरित्यागेन प्रवृत्तैः सङ्ग्रहादिनयैः प्राद्धर्भूतास्तथाविधा एव वाक्यम-यास्तथाविधार्थप्रतिपादका इत्युत्तवाऽन्यथाभ्युपगमे तेषामप्यध्यक्षविरोधतोऽभाव एवेत्येत- 15 दुपदर्शनाय केवलानां तेषां तावन्मतमुपन्यस्यति—

> जह दवियमप्पियं तं नहेव अत्थित्ति पज्जवणयस्स । ण य स समयपन्नवणा पज्जवणयमेत्तपडिपुण्णा ॥ ४२ ॥

यथा द्रव्यमर्पितं नस्रथैवास्तीति पर्यवनयस्य । न च स समयप्रभापना पर्यवनयमात्रपरिपूर्णा ॥ छाया ॥

20

यश्चेति, यथा वर्त्तमानकालसम्बन्धितया यद्भव्यं प्रतिपिपाद्यिषितं तत्त्रथेव वर्तते ना-न्यया, अनुत्पन्नविनष्टतया भाविभूतयोरिवद्यमानत्वेनाप्रतिपत्तेः अप्रतीयमानयोश्च प्रतिपाद-यितुमशक्तेरितप्रसङ्गात्, वर्तमानसम्बन्धिन एव तस्य प्रतिपत्तेरिति पर्यायार्थिकनयवाक्य-स्याभिप्रायः । तथाविधस्म वाक्यनयः द्रव्यनयनिरपेश्चे सति सम्यगर्धप्रहूपणायां न परि-पूर्णोऽतः समयप्रद्वापना न परिपूर्णा, सावधारणैकान्तप्रतिपादनहृत्यस्य पर्यायनयस्याध्यक्षवा- 25 धनादिति भावः ॥ ४२ ॥

बुव्यार्थिकवाक्यनयेऽप्ययमेव न्याय इत्याह-

पडिपुण्णजोञ्चणगुणो जह रुद्धइ बारुभावचरिएण । कुणइ च गुणपणिहाणं अणागयसुहोवहाणत्यं ॥ ४३ ॥

परिपूर्णयीवनगुणो यथा लज्जने बालमावस्रितेन । करोति च गुणप्रणिघानं अनागनसुस्रोपधानार्थम् ॥ छाया ॥

परिपूर्णेति, यथा सम्प्राप्तयौवनगुणः पुरुषो बालभावसंवृत्तिकानुष्ठानुस्मरणात् पूर्व-मध्मप्यस्पृत्र्यसंस्पर्शादिव्यवहारमनुष्ठितवानिति लज्जते मयैतस्मात्सुलसाधनात्सुलमान्तव्य-मिति वानागतसुल्वप्राप्त्यर्थं उत्साहादिगुणेष्वैकाग्यं करोति, अनेनातीतानागतवर्त्तमानानामैक्य-सुकं भवति ॥ ४३ ॥

अत्रापि मते यथावश्यितवस्तुम्वरूपप्ररूपणं न परिपूर्णमित्याह-

10 ण य होइ जोव्बणत्थो बालो अण्णो विलब्जइ ण तेण । ण वि य अणागयवयगुणसाहणं जुज्जइ विभन्ते ॥ ४४ ॥

> न च भवति यौचनस्थो बालोऽन्योऽपि लज्जते न तेन । नापि चानागतवयोगुणसाधनं युज्यतेऽधिभक्ते ॥ छाया ॥

न चेति, यौवनसः पुरुषो न च बालो भवति, अपि तु अन्य एव, तेन बालचरिते
15 नान्योऽपि न लज्जते पुरुषान्तरवत् , नाष्यनागतवृद्धावस्थासुम्बादिप्रसाधनार्थमत्यन्ताभेदेऽ
विचलितस्वरूपतया तस्य प्रयत्नः सम्भवति, तस्मान्नाभेदमात्रं तत्त्वं कथिन्नद्वेद्रद्व्यवहार
प्रतीतिवाधितत्वात् , नापि भेदमाश्रम् , एकत्वव्यवहारप्रत्ययनिराकृतस्वादिति भेदाभेदात्मकं 
तत्त्वमभ्युपगन्तव्यमन्यया सकलव्यवहारोच्लेद्रसम्बः ॥ ४४ ॥

एवमभेदभेदात्मकम्य पुरुषतस्त्रस्य यथाऽतीतानागतदोषगुणनिन्दाभ्युपगमाभ्यां सम्ब-20 न्धः तथैव भेदाभेदात्मकस्य तस्य सम्बन्धादिभिर्थोग इति दृष्टान्तदार्ष्टान्तिकोषसंहारार्थमाह—

> जाइकुलरूवलक्ष्मणसण्णासंबंधओ अहिगयस्स । बालाइभावदिद्वविगयस्स जह तस्स संबंधो ॥ ४५ ॥

जातिकुलकपलक्षणसंज्ञासम्बन्धतोऽधिगतस्य । बालाविमावदृष्टविगतस्य यथा तस्य सम्बन्धः ॥ छाया ॥

25 जातीति, पुरुषस्वादिजात्या प्रतिनियनपुरुषजन्यत्वलक्षणकुलेन वक्षुप्रौद्यरूपादिना विख-कादिलक्षणेन प्रतिनियसश्बदाभिषेयत्वलक्षणसंश्रया च यस्तदात्मपरिणामरूपः सम्बन्धस्त-मानित्याधिगतस्य तदात्मकत्वेनाभिन्नावभासविषयस्य, अथवा सम्बन्धो जन्यजनकमावः,

5

तथा च जातिकुल्रूपलक्षणसंज्ञासम्बन्धेरधिगतस्य एकात्मकस्य वालादिभावेईहेर्हिनितस्य जन्पादिवनमात्मकस्य तस्य यथा सम्बन्धः भेदाभेदपरिणितिरूपः, बाह्याध्यक्षेण भेदाभेदा-त्मकत्वप्रतिपत्तेः तथेति अत्रे सम्बन्धः ॥ ४५ ॥

आध्यात्मिकाध्यक्षतोऽपि तथा प्रतीतेस्तद्वम्तु तथाविधमेवेत्याह-

## तेहिं अतीताणागयदोसगुणदुगंछणब्सुवगमेहिं। तह बंधमोक्खसुहदुक्चपत्थणा होइ जीवस्स ॥ ४६॥

ताभ्यामतीतानागतदोषगुणजुगुण्सनाभ्युपगमाभ्याम् ।
 तथा बन्धमोक्षसुखदुःखप्रार्थना भवति जीवस्य ॥ छाया ॥

ताभ्यामिति. यथा नाभ्यामतीतानागतदोषगुणजुगुप्साऽभ्युपगमाभ्यां भेदाभेदा-त्मकस्य पुरुषत्वस्य सिद्धिः तथा दाष्टीन्तिकेऽपि बन्धमोक्षसुखदुःखप्रार्थेना तत्माधनो- 10 पादानपरित्यागद्वारेण भेदाभेदात्मकस्यैव जीवद्रव्यस्य भवति बालाचात्मकपुरुषद्रव्यवन् . न च जीवस्य पूर्वोत्तरभवानुभवितुरभावाद्वन्धमोक्षभावस्याभावः, उत्पादन्यवधौन्यात्म-कस्य तस्यानाद्यनन्तस्योक्तत्वात् । तथाहि मरणचित्तं भाव्यत्पादस्थित्यात्मकम्, मरणचित्त-त्वात् जीवद्वस्थाविनाशचित्तवतः, तथा जन्मादौ चित्तप्रादुर्भीवोऽतीतचित्तस्थितिविनाशा-त्मकः, चित्तप्रादुभीवत्वात, मध्यमावस्थाचित्तप्रादुभीववन्, अन्यथा तस्याप्यभाव- 15 प्रसक्तिः, न चेष्टापत्तिः, हर्पविषादाद्यनेकविवत्तीत्मकस्यानन्यवेद्यस्यान्तर्भुखाकारत्तया स्वसंवेदनाध्यक्षतः शरीरवैलक्षण्येनानुभूतेः, तथापि तस्याभावे बहिर्मुखाकारतया प्रति-भासमानज्ञरीरादेरप्यभावः स्यात् । न वैकान्तेनात्मनो निखत्वे नृतनबुद्धिज्ञरीरेन्द्रियैयोंगः वियोगलक्षणे जन्ममरणे अपि संभवतः कुतो बन्धमोक्षप्रमक्तिः, सर्वोत्मनाऽविचलितरूप-त्वात् । नाप्येकान्तत उत्पादविनाशात्मके चित्ते इहलोकपरलोकव्यवस्था बन्धादिव्यवस्था वा 20 संभवति, ऐहिकज्ञरीरपरित्यागेन ह्यामुध्यिकज्ञरीरोपादानमेकस्य परलोकः, पूर्वप्रामपरित्या-गावाप्तप्रामान्तरैकपुरुषवत् न च दृष्टान्तेऽप्येकत्वमसिद्धमिति वाच्यम् , उभयावस्थयोस्तस्यै• कत्वेन प्रतिपत्तेः । न चेयं मिध्या, वाधकाभावान्, विरुद्धधर्मसंसगीदेवीधकस्याध्यक्षवाधा-दिना निरस्तत्वात्, न च पूर्वावस्थात्याग एकस्योत्तरावस्थोपादानमन्तरेण दृष्टः, घटाकार-विनाशवन्सृष्ट्रव्यस्य कपालाकारोपादनमन्तरेण तस्यादर्शनात् । न च कपालोपादानमन्तरेण 25 घटविनाश एव न सिद्धः, घटकपालव्यतिरेकेणापरस्य नाशस्याप्रतीतेरिति वक्कव्यम्, कपाछोत्पादस्यैव कथश्चिद्धटविनाशात्मकतया प्रतिपत्तेः, अत एव सहेतुकत्वं विनाशस्य, कपाछोत्पादस्य सहेतुकत्वात् । न च कपाळानां केवळं भावरूपत्वम्, तथा सति घटस्या-

निवृत्या तेषु तदिविकताया अभावप्रसक्तेः । न चैकस्य घटादेभीवाभावयोहेंतुत्वं विरुद्धम् , तथैव द्र्शनात्। न वा घटनिवृत्तिकपाळयोरेकान्तेन भेदः कथक्रिदेकस्वप्रतीतेः। न च मदरादेनींशं प्रत्यहेतत्वे कचिरप्यनुपयोगाम कपालेषु तदुपयोग इति वाच्यम् , अन्त्यावस्था-यामपि घटस्य घटोत्पादनसामध्योविनाज्ञेन घटक्षणान्तरोत्पत्तिप्रसक्तेः। न च तस्य खरसतो ५ विनाज्ञात्तद्व्यतिरिक्तं सामध्यमिषि विनष्टमिति वाच्यम्, पूर्वं घटविनाशेऽपि तद्विनाशात्, अन्यथा द्वितीयादिघटक्षणानुत्पत्तिप्रसङ्गः । विरोधिमुदूरसन्निधानात्समानजातीयक्षणान्तरं न जनयतीति चेन्न, सुदूरी घटविरोधी, न च तं विनाश्चयतीति न्याहतत्व।त् । न वा तद्धेत्व-भावात सामध्यीभावी बकुं शक्यः, सामध्येहेतीभीवात्, अन्यथा प्रागपि तथाविधफडी-त्पत्तिन भवेत । न च स्वहेतुनिर्वर्तित एव मुद्ररादिसन्निधौ सामध्यीभावः, मुद्ररादिसान्नि-10 ध्यापेश्वायां तस्य तद्धेतुत्वोपपत्तेः, अन्यत्रापि हेत्त्वस्य तन्मात्रनिबन्धनत्वात् । न च तद्व्या-पारानन्तरं तद्भपलन्भात्तस्य तत्कार्यत्वे मृद्भव्यस्यापि तत्कार्यताप्रसिक्तिरिति वाच्यम्, तस्य सर्वदोपलम्भात्, सर्वदा तस्यानभ्युपगमे उत्पाद्विनाशयोरत्यभावस्य पूर्वमुक्तत्वात्, तस्यैव तद्रपतया परिणतौ कथञ्चिद्दत्पाद्ययेष्टत्याच । यदा च पूर्वोत्तराकारपरित्यागोपादानतयैकं मृदा-दिवस्तु अध्यक्षतोऽनुभूयते तदा तत्तद्येक्षया कारणं कार्यं विनष्टमविनष्टमुत्पन्नमनुत्पन्नमे-15 ककालमनेककालं भिन्नमभिन्नक्रेति कथं नाभ्युपगमिवपयः । न चात्र विरोधः, मृद्व्यतिरि-कत्या घटकपालयोक्त्पन्नविनष्टस्थितिस्वभावतया प्रतीतेः. न च प्रतीयमाने वस्तुनि विरोधोऽ-न्यथा प्राह्मनाहकाकाराभ्यामेकत्वेन खसंवेदनाध्यक्षतः प्रतीयमानस्य संवेदनस्य विरोधप्रसक्तेः। न च संशयदोषप्रसक्तिः, उत्पत्तिस्थितिनिरोधानां निश्चितह्रपतया वस्तुन्यवगाहनात्, त च स्थाणुर्वा पुरुषो वेति प्रतिपत्तावित प्रकृतनिश्चये निमित्तैमस्ति । न च व्यथिकारणतादोषः 20 मह्ब्याधिकरणतया घटकपालविनाशात्पादयोः प्रतिपत्तेः । न चैकान्तोभयपक्षदोषप्रसङ्कः. डयात्मकस्य वस्तुनो जात्यन्तरस्वात्। नापि सङ्करदोषप्रसङ्गः, अनुगतव्यावृत्त्योस्तदात्मके बस्तुनि खखरूपेणैव प्रतिभामनात्। अनवस्थादोपोऽपि नास्ति, भिन्नोत्पाद्व्ययधौठ्यव्य तिरेकेण तदात्मकस्य वस्तुनोऽध्यक्षे प्रतिभासनात्, स्वयमतदात्मकस्यापरयोगेऽपि तदात्म-कताऽतुपपत्तेः अन्यथाऽतिप्रसङ्गात् । तथाप्रतिभासादेवाभावदोषोऽपि न सम्भवी, अषा-25 धितप्रतिभासस्य तद्भावेऽभावात् । भावे वा न ततो वस्तुव्यवस्थितिरिति सर्वव्यवहारी-क्छेदप्रसक्तिः । न च त्र्यात्मकत्वमन्तरेण घटस्य कपालदर्शनाहिनाशासुमानं सम्भवति, तत्र तेषां प्रतिबन्धानवधारणात्, न हि नद्विनाश्चिनिमत्तानि तानि, मुद्रराविहेतुत्वात्,

१ सामकनामकमानाभावादिमामम्यमावे प्रत्येककोटिनिर्णये कथं संशय , अधानुपनायमानोऽपि संशयोऽप्र यदि बलावापायते तर्दि क्स्यविद्धि प्रतिनियसह्यन्यवस्था न स्थित् सर्वेत्र तदापाद्धितुं सुशक्तादिति भावः ॥

अभावस्य कारणत्वाभावाच । यद्यपि कपालानि घटहेतुकानि तथापि घटसद्भावमेव गमयेयुर्ने तद्भावम्, न हि धूमः पावकहेतुस्तद्भावगमक उपलब्धः। न पाभिन्न-निमित्तजन्यतया तयोः प्रतिबन्धः, अभावस्थाकार्यत्वाभ्युपगमात् । नापि तादात्म्यस्थाः, तयोस्तदभावात् । न च घटस्वरूपव्यावृत्तत्वात्तेषां तद्भावप्रतिपत्तिजनकत्वम् , सक्छत्रैछो-क्याभावप्रतिपत्तिअनकत्वप्रसक्तेः, तेषां ततोऽपि व्यावृत्तस्यहृपत्वात् । न च घटविनाग्रहृपः 5 त्वात्तेषां नायं दोषः, तेषां वस्तुरूपत्वात्, विनाशस्य च निःस्वभावत्वात्, तथा च तादा-रम्यविरोधः, अन्यया घटानुपल्लम्भवत्तेपामपि तदानुपल्लिधभैवेत्, तस्मात् प्रागभावास्मकः सन् घटो भ्वंसाभावात्मकतां प्रतिपद्यत इत्यभ्युपगन्तव्यम्, अन्यथा पूर्वोक्तदोषानितृष्टेः। सस्वलक्षणस्यापि हेतोर्गमकत्वमनेनैव प्रकारेण सम्भवति, अन्यथा उत्पर्यभावात् स्थि-त्यभावः, तद्भावे विनाशस्याप्यभावः, असतो विनाशायोगादिति ज्यात्मकमेकं बस्त्वभ्य- 10 पगन्बच्यम् , अन्यथा तद्नुपपत्तेरिति । यथा चाऽऽस्मनः परलोकगामित्वं शरीरमात्रच्यापक-त्वन्न तथा प्रतिपादितमेव । ननु शरीरमात्रव्यापित्वे तस्य गमनाभावादेशान्तरे तहुणोपस विधर्न भवेत् , न, तद्धिष्ठितशरीरस्य गमनाविरोधात् , पुरुषाधिष्ठितदारुयंत्रवत्। न च मुत्तीमुर्त्तयोर्धेटाकाशयोरिव प्रतिबन्धाभावान्मुर्त्तशरागमनेऽपि नामुर्तस्यात्मनो गमनमिति वक्तव्यम् , संसारिणस्तस्यैकान्तेनामृर्त्तत्वासिद्धेस्तत्प्रतिबद्धत्वाभावासिद्धेः ॥ ४६ ॥ 15

एतेदवाह-

अण्णोण्णाणुगयाणं इमं व तं व सि विभयणमयुत्तं। जह बुद्धपाणियाणं जावंत विसेसपज्जाया ॥ ४७॥

भन्योम्यानुगतयोरिदं वा तद्वेति विभन्ननमयुक्तम् । यथा दुग्धपानीययोः यावन्तो विशेषपर्यायाः ॥ छाया ॥

20

25

अन्योऽन्येति, परस्परानुप्रविष्टयोरात्मकर्मणोरिदं कर्मायमात्मेति पृथक्षरणमघटमान-कम्, प्रमाणाभावेन कर्तुंमशक्यत्वात्, यथा परस्परानुप्रविष्टयोर्दुग्धपानीययोः । किं परिमा-णोऽयं जीर्वकर्मप्रदेशयोरिवभाग इत्यत्राह—यावन्त इति, यावन्तो विशेषपर्यायास्तावान्, अतः परमवस्तुत्वप्रसक्तः, सर्वविशेषाणामन्त्यविशेषपर्यन्तत्वात्, अन्त्य इति विशेषणान्यथा-नुपपत्तेरिति ॥ ४७ ॥

जीवकर्मणीरन्योन्यानुप्रवेद्मे तदात्रितानामन्योन्यानुप्रवेश इत्याह-

### स्आइपज्जवा जे देहे जीवदवियम्मि सुद्धम्मि । ते अण्णोण्णाणुगया पण्णवणिज्ञा भवत्थम्मि ॥ ४८॥

रूपादिपर्यवा ये देहे जीवद्रव्ये शुद्धे । नेऽन्योन्यानुगताः प्रशापनीया भवस्ये ॥ छाया ॥

इन्यादिति, रूपरसगन्धस्पर्शादयो ये देहाश्रिताः पर्याया ये च विद्युद्धस्तरे जीव-इन्याश्रिते ज्ञानादयस्तेऽन्योऽन्यानुगताः, जीवे रूपादयो देहे ज्ञानादय इति प्ररूपणीया अव-स्ये संसारिणि, अकारप्रश्लेषाद्वाऽसंसारिणि । न च संसारावस्थायां देहात्मनोरन्योऽन्या-नुबन्धाद्रपादिभिस्तद्वपपदेशो युक्तः, मुक्त्यवस्थायान्तु तद्भावाश्रासौ युक्त इति वाच्यम् , तद्बस्थायामपि देहाद्याश्रितरूपादित्रहणपरिणतज्ञानदर्शनपर्यायद्वारेणात्मनस्तथाविधत्थात्तथा-व्यपदेशसम्भवान , आत्मपुद्रस्योश्च रूपादिज्ञानादीनामन्योन्यानुप्रवेशान् , कथिन्नदेकत्वमने-कत्वन्न मूर्तत्वममूर्तत्वन्न, अन्यतिरेकात्मिद्धमिति ॥ ४८ ॥

एतदेवाह---

एवं एगे आया एगे दंड य होइ किरिया य । करणविसेसेण य निविहजोगसिद्धी वि अविरुद्धा ॥ ४९ ॥

15 प्रतमेक आत्मा एको दण्डश्च भवति किया च । करणविशेषण च त्रिविधयोगसिद्धिरूप्यविरुद्धा ॥ छाया ॥

एवमिति, उक्तप्रकारेण मनीवाक्तयद्रव्याणामात्मन्यनुप्रवेशादासमेव न तद्व्यतिरिक्तारन दिन तृतीयाङ्गैकस्थाने 'एने आया 'इति प्रथमसूच्चप्रतिपादितः सिद्ध एक आत्मा एको दण्ड एका क्रियेनि भवति, मनोवाक्तायेषु दण्डकियाशब्दौ प्रत्येकमभिसन्बन्धनीयौ, कः 20 रणिवशेषेण च मनोवाकायस्वरूपेणात्मन्यनुप्रवेशावाप्तिविधयोगस्वरूपत्वात् त्रिविधयोगसिविधयोगस्मकत्वादनेकान्तरूपता व्यवस्थिनिव आत्मनोऽविकद्धैवेत्येकस्य सनस्तस्य त्रिविधयोगात्मकत्वादनेकान्तरूपता व्यवस्थिनिव । न चान्योन्यानुप्रवेशादेकात्मकत्वे बाह्याभ्यन्तरिवभागाभाव इति अन्तर्हषैविधादाद्यनेकिष्ठिमारयौवनाद्यनेकात्मकमेकं चैतन्यं बहिषीछकुमारयौवनाद्यनेकादस्थैकात्मकमेकश्रीरमध्यक्षतः संबेच्यत इत्यस्य विरोधः, बाह्याभ्यन्तरिवभागाभावेऽपि निमित्तान्तरतस्तद्व्यपदेशसम्भवात्॥४९॥

25 एतदेवाह-

ण य बाहिरओ भावो अञ्मंतरओ य अत्थि समयम्मि । णोइंदियं पुण पडुब होइ अञ्मंतरिवसेसो ॥ ५०॥ न च बाह्यो भाषः आभ्यन्तरस्थास्ति समये । नोइन्द्रियं पुनः प्रतीत्य भवति आभ्यन्तरविशेषः ॥ छाया ॥

न चेति, जात्मपुद्रखयोरन्योन्यानुप्रवेशादुक्तप्रकारेणाईत्प्रणीतशासने न बाह्योऽभ्य-न्सरो वा भावः सम्भवति, मूर्त्तामूर्त्तादिह्रपतया सकलवन्तुनः संमारोदरवार्त्तनोऽनेकान्ताः त्मकत्वात् । नोइन्द्रियं मनःप्रतीत्याभ्यन्तर इति व्यपदेशः, तस्यात्मपरिणतिकापस्य परा- 5 प्रत्यक्षत्वाम् इरीरवाचोरिव । न च शरीरात्मावयवयोः परस्परानुप्रवेशाच्छरीराद्भेदे आत्म-नोऽपि तद्वत् परप्रत्यक्षताप्रसक्तिः, इन्द्रियज्ञानस्याशेषपदार्थस्वरूपमाहकःवायोगादित्यस्य प्रतिपाद्यिष्यमाणत्वात्। अतः शरीरप्रतिबद्धत्वमात्मनो न भवति, अमूर्तत्वादिति प्रयोगे हेतुरसिद्धः । किञ्चात्मपरिणतिरूपमनसः शरीरादात्यन्तभेदे तद्विकाराविकाराभ्यां शरीरस्य तस्वं न स्यात्, तदुपकारापकाराभ्यां वाऽऽत्मनः सुखदुःखाद्यनुभवश्च न भवेत्, शरीरविधातः 10 कृतअ हिंसकत्वमनुपपन्नं भवेत्, शरीरपुष्ट्यादेः रागाचपचयहेतुत्वं शरीरम्य कुशोऽहं स्थूलोऽ हमिति प्रत्ययविषयत्वद्ध दूरोत्सारितं भवेत् पुरुषान्तरशरीरभ्येव घटाकाशयोरपि प्रदेशा-न्योन्यप्रवेशालक्षणो बन्धोऽरख्येवेत्ययुक्तो दृष्टान्तः, अन्यथा घटम्यावस्थितिरेव न भवन्। न चान्योन्यानुप्रवेशसद्भावेऽप्याकाशवच्छरीरपरतंत्रताऽऽत्मनोऽनुपपन्ना, मिध्यात्वादेः पारत-ज्यनिमित्तस्यात्मनि भावादाकाशे च तद्भावात् । न च शरीरायत्तत्वे सति तस्य मिथ्या- 15 त्वादिबन्धहेत्भिर्योगसास्माच तत्प्रतिबद्धत्वमितीतरेनराश्रयः, अनादित्वाभ्युपगमेन निग-सात् । न च ज्ञरीरसम्बन्धात् प्रागाःमनोऽमूर्तन्वम् , सदा तैजमकार्भेणज्ञरीरसम्बन्धित्वाः त्संसारावस्थायां तस्य, अन्यथा भवान्तरस्थूलज्ञारीरसम्बन्धित्वायोगात् , पुद्रलोपष्ट्रमभव्यति-रेकेणोर्द्धगतिस्वभावस्यापरदिग्गमनासम्भवात् , स्थूलशरीरेणातिसूक्ष्मम्यात्मनी रज्जदादि-नेवाकाशस्य सम्बन्धायोगाच संसारिशून्यं जगत् स्यादिति संसार्थात्मनः सूक्ष्मश्ररीरसम्ब- 20 न्धित्वं सर्वदाभ्यपान्तव्यम् । अथ शरीरात्मनोस्तादात्म्ये शरीरावयवच्छेरे आत्मावयव-स्यापि छेदप्रसक्तिः, अच्छेदे तयोर्भेदप्रसङ्गः, न, कथक्रित्तच्छेदस्याभ्युपगमान्, अन्यथा शरीरात् पृथम्भूतावयवस्य कम्पोपलिक्षिनै भवेत् , तत्रैत पश्चाद्नुप्रवेशाच न पृथगात्मनाप्र-सक्तिः, छिन्ने इस्तादी कम्पादितछिङ्कादर्शनादियं कल्पना। न वा च्छिन्नहस्तादावेव विनष्टः, शेषस्याप्येकत्वेन विनाशप्रसङ्गात्, एवञ्च ततोऽन्यत्रात्मावयवस्य शेपस्यापि गमनप्रमङ्गतोऽ 25 गमनात्तत्राप्यसत्त्वाद्विनष्टस्वाच तद्नुप्रवेद्योऽवसीयते गत्यन्तराभावान् । न चात्मन एकत्वे विभागाभावाच्छेदाभाव इति वाच्यम्, ज्ञरीरद्वारेण तस्यापि सविभागत्वान, अन्यथा सावयवज्ञरीरव्यापिता तस्य कथं भवेत । न वा शरीरामर्वगतोऽमौ, तत्र सर्वत्रैव स्पर्शोपलम्भात्। नापि तद्व्यापकस्य तच्छेदे छेदः, अतिशमङ्गात्। नाष्यवयवच्छेदे न च्छिनः.

तत्र कम्पाश्यस्वन्धेः छित्राच्छित्रयोः पश्चात्कथं सङ्घटनमिति चेत्र, एकान्तेन छेदाभाषात्, पश्चनाछतन्तुवद्विच्छेदाभ्युपगमात्, संघटनमिप तथाभूतादृष्टवशाद्विकद्वमेव । न वा गति-मतोऽनित्यत्वं दोषः, कथि बिहुत्वात्, गृहान्तर्गतप्रदीपप्रभावत्संको चिकाशात्मकत्वेन तस्य न्यायप्राप्तत्वात् । न च देहात्मनोरन्योन्यानुबद्धत्वे देहभस्मसाद्भावे तस्मापि तथा प्रसिक्तः, धीरोद्कवत् तयोर्छक्षणभेदतो भेदात्, न हि भित्रस्वरूपयोरन्योऽन्यानुप्रवेशे सत्यपि एक-भवेऽपरक्षयः, यथा काष्ट्यमाने क्षीरे प्रथमग्रदकक्षयेऽपि न श्रीरक्षयः, तस्मान्मूर्तामूर्ताचने-कान्तास्मकत्वमात्मनोऽभ्युपगन्तव्यमिति ॥ ५०॥

एवं सत्येबात्मनो मिध्यात्वादिपरिणतिवशीपात्तपुद्रलाङ्गाङ्गिभावलक्षणो बन्धः तद्वशी-पनतसुखदुः खाद्यनुभवलक्षणो भोगभ्रोपपद्यते नान्ययेति, प्रदर्शितन्यायेन परम्परापेश्वद्रव्या-10 शिकपर्यायार्थिकयोः प्रकृपणा सम्भविनी न निर्पेक्षयोरिति वा प्रदर्शनायाह्—

> दब्बद्वियस्त आया बंधइ कम्मं फलं च बेएइ। बीयस्स भावमेत्तं ण कुणइ ण य कोइ बेएइ॥ ५१॥

द्रव्यार्थिकस्याऽऽत्मा बष्नाति कर्मफलञ्च बेदयते । द्वितीयस्य भावमात्रं न करोति न च कश्चिद्वदयते ॥ छाया ॥

15 द्रव्यार्थिकेति, एक आत्मा स्थायी झानादिप्रतिबंधकं कर्म स्वीकरोति तत्कार्येश्च स एव अक्के इति द्रव्यार्थिकप्ररूपणा | नैवात्मा स्थाय्यस्ति किन्तु विझानमात्रं न करोति न च कश्चिद्वेदयते, उत्पत्तिश्चणानन्तरभ्वंसिनः कर्त्तृत्वानुभविकृत्वायोगादिति प्ररूपणा पर्या-यार्थिकस्य ॥ ५१ ॥

तथेयमपि नथयोरनयोस्तथाभूतयोः प्ररूपणेत्याह--

20 दन्बद्धियस्स जो चेव कुणइ सो चेव वेयए णियमा। अण्णो करेइ अण्णो परिभुंजइ पज्जवणयस्स ॥ ५२ ॥

> द्रव्यार्थिकस्य य एव करोति स एव वेत्यते नियमात् । अन्यः करोत्यन्यः परिभुद्धे पर्यवनयस्य ॥ छाया ॥

द्रव्यार्थिकस्येति, स्पष्टम्, पूर्वगाथायाग्रत्पत्तिसमनन्तरध्वस्तेन करणं भोगो वा न 25 सम्भवतीत्युक्तमत्र तु उत्पत्तिश्चण एव कर्ता तदनन्तरश्चणश्च भोक्तेत्युच्यतेऽतो न पुनक्कता, ' भूतिर्येषां क्रिया सैव कारकं मैव बोच्यत ' इति परैरप्युक्तत्वात् ॥ ५२ ॥

असंयुक्तयोरनयोरियं न स्वसमयप्ररूपणा, या तु स्वसमयप्ररूपणा तामाह-

#### जे वयणिज्ञवियण्या संजुज्जंतेसु होति एएसु । सा ससमयपण्णवणा तित्थयराऽऽसायणा अण्णा ॥ ५३ ॥

ये वचनीयविकस्याः संयुज्यमानयोर्भवन्त्यनयोः । सा स्वसमयप्रवापना तीर्थकरासादनाऽन्या ॥ छाया ॥

य इति, येऽभिषेयस्य प्रतिपादका अभिधानभेदास्ते संयुष्यमानयोरन्योऽन्यसम्बद्धयोः 5 द्रेव्यार्थिकपर्यायार्थिकवाक्यनययोभैवन्ति, ते च कथिक्कित्य आत्मा कथिक्किदमूर्ते इत्येव-मादयः । सैषा स्वसमयार्थप्रक्कापना, अन्या तु निरपेक्षयोरनयोर्नययोर्था प्रक्रपणा सा तीर्थ-करस्यौसादनाधिक्षेपः । 'एगमेगेणं जीवस्स पएसे अणंतिहिं णाणावरणिक्रपोग्गलेहि आवे-दियपवेदिए 'इति तीर्थकुद्धचने प्रमाणोपपन्ने सत्यपि 'नामूर्त्तं मूर्त्ततामेति मूर्त्तं नायात्य-मूर्त्तताम् । द्रव्यं काळत्रयेऽपीत्थं च्यवते नात्मक्ष्यतः 'इति तीर्थकुन्मतमेवैनम्रयवादनिरपे- 10 क्षमिति कैश्चित्प्रतिपादयद्भिरतस्याधिक्षेपप्रदानाम् ॥ ५३ ॥

परस्परनिरपेक्षयोरनयोः प्रज्ञापना तीर्थकरासादना इत्यस्यापवादमाहं---

## पुरिसद्धायं तु पडुच जाणओ पण्णवेद्ध अण्णयरं। परिकम्मणाणिमित्तं दाएही सो विसेसं पि॥ ५४॥

पुरुषजानं प्रतीत्य इकः प्रज्ञापयेदन्यतरत् । परिकर्मणानिमित्तं वर्शायिष्यत्यसी विशेषमपि ॥ छ।या ॥

15

पुरुषेति, विज्ञातद्रव्यपर्यायान्यतरस्वरूपं श्रोतारं वाऽऽश्रित्य ज्ञकः - स्याद्वादिवत् अन्य-तरत् पर्यायं द्रव्यं वा प्रज्ञापयेत् , अभ्युपेतपर्यायाय द्रव्यमेव, अभ्युपेतद्रव्याय च पर्या-यमेव कथयेत् बुद्धिसंस्कारार्थम् । असौ स्याद्वादाभिज्ञः परिकर्मितमतये विशेषमपि द्रव्य-पर्याययोः परस्पराविनिर्भागरूपमेकांश विषयविज्ञानस्य दर्शयिष्यति, अन्यथा विपर्ययरूपता- 20 प्रसक्तिः तदितराभावे तद्विषयस्याप्यभावादिति ॥ ५४ ॥

इति तपोगच्छनभोमणिश्रीमद्भिजयामन्द्रस्र्रीश्वरपट्टालङ्कारश्रीमद्विजय-कमलस्रीश्वरखरणनलिनविन्यस्तमक्तिभरेण तत्पट्टघरेण विजय-लिष्यस्रिणा सङ्कलितस्य सम्मतितस्वसोपानस्य सप्तमङ्ग-निरूपणं नाम द्वाविंदां सोपानम् ॥

25

#### अथ प्रमाणविचारः ।

एवं सामान्यविशेषक्रपत्या क्षेयस्य द्ववात्मकत्वं प्रतिपाद्य उपयोगोऽपि परस्परापेक्षसा-मान्यविशेषप्रहणप्रवृत्तदर्शनज्ञानक्षपक्र्यात्मकः प्रमाणं दर्शनक्षानेकान्तक्षपस्त्वमाणमिति दर्श-यितुं द्वव्यार्थिकपर्यायार्थिकाभिमतप्रत्येकदर्शनज्ञानस्यक्षपप्रतिपादिकां गाथामाह—

जं सामण्णाग्गहणं दंसणमेयं विसेसियं णाणं ।
 दोण्ह वि णयाण एसो पाडेकं अत्थपजाओ ॥ ५५ ॥

यत् सामान्यत्रद्वणं दर्शनमेतद्विदेशियतं शानम् । ष्ठयोरपि नययोरेषः प्रत्येकमर्थपर्यायः ॥ छाया ॥

यदिति, द्रव्यार्थिकस्य सामान्यमेव वस्तु, तदेव गृह्यतेऽनेनेति प्रहणं दर्शनमेतदुच्यने, 10 पर्यायास्तिकस्य तु विशेष एव वस्तु, स एव गृह्यते येन तक्कानमभिधीयते, प्रहणं विशे-वितमित्यस्य विशेषप्रहणमित्यभिष्रायः । इयोर्प्यनयोर्नययोः प्रत्येकमर्थपर्यायः-ईहर्म्-तार्थप्राहकत्वमित्यर्थः ॥

तत्र तत्र हापयोगस्यानाकारसाकारते सामान्यविशेषमाहकते एवाभिधीयेते, अविद्य-मानः आकारो पाद्यस्य भेदोऽस्येत्यनाकारो दर्जनमुच्यते, सह आकारीर्माह्यभेदैर्वसैते यद्वा-15 हकं तत्साकारं ज्ञानमुच्यते, निराकारसाकारीपयोगौ न्तूपसर्जनीकृततदितराकारौ स्ववि-पयावभासकत्वेन भवर्तमानौ प्रमाणम्, न त निरुखेतराकारौ, तथाभूतवस्तुस्वक्रपविषया-भावेन निर्विषयतया प्रमाणत्वानुपपत्तेः,- इतरांशविकवैकांशरूपोपयोगसत्तानुपपत्तेश्च । तत्र वैभाविका बीधः अमाणमिति वहन्ति ते कि बोधमात्रस्य प्रामाण्यं कि वा बोधविद्योवस्येति पर्यनुयोज्याः, तत्र न प्रथमः, व्यवच्छेषाभावेन तह्यक्षणप्रणयनवैयर्थ्यात्, अबोधस्य व्यव-20 च्छेश्रतेऽपि संस्थादीनां प्रमाणतापत्तेश्च, न चेष्टापत्तिः, लोकशास्त्रविरोधात् , लोके चेन्द्रि-यादैः प्रमाणतया व्यपदेशेन तत्राव्याप्तिरपि, व्यपदिशति च लोकोऽबोधक्रपस्येन्द्रियादैः प्रमाणताम्, प्रदीपेनोपलब्धं चक्षुषा दृष्टं घूमेनावगतिमति व्यवहारात्, न च तेषां प्रामाण्य-मुपचरितम् , प्रमितिकियायां सायकतमन्वेन मुख्यप्रामाण्योपपत्ते: । किन्न प्रमीयतेऽनेनेति प्रमाणशब्दः करणविशेषं प्रतिपादयति, करणविशेषत्वज्ञ विशिष्टीपछिष्णस्थलकार्यकारि-25 त्वम . कार्यक्राव्यभिचारादिस्वरूपा प्रमितिः, एकस्य च करणक्रियाविरोधासञ्जनकोऽन्यः साधकतमः आबश्यक इति बोधाबोधक्रपस्य प्रमितिजनकस्य प्रमाणत्वादवोधन्वक्रपेऽव्याप्तिः। न द्वितीयः, बोधस्य हि विशेषः अव्यभिचारादिविशिष्ट्रता, तथाविधस्य प्रमितिस्वभावतया तस्य प्रमाणताप्रसंगः, करणविशेषम्यैव प्रमाणतया तन्नेष्टापत्तिनै च कर्तुं शक्या । तस्मान

निराकारो बोधः प्रमाणम् । नापि साकारो बोधः प्रमितिकियायां साधकतमस्वात् प्रमा-णम् , बोधो हि प्रमाणस्वरूपः, ततो नार्थाकारः, अन्यथा प्रमेर्थरूपत्वापत्तेः, न हि प्रमाणं प्रमेयरूपमेव, प्रमाणस्य प्रमेयपाहकःवेन प्रतिमासनात, तथा सत्यपि न प्रमेयरूपं तत् , प्रमाणस्यान्तर्ज्यवस्थिततया प्रमेयस्य च बहिर्ज्यवस्थिततया भेदेन प्रतिभासनात् , नायं प्रतिभासी वाधितः, साक्षात्करणरूपस्य तस्य प्रत्येक्षस्यार्थव्यवस्थापकत्वात्प्रमाणान्तरतो वाधा- 5 नुपपत्तेः, उक्तञ्च ' प्रमाणस्य प्रमाणेन न बाधा नाप्यनुप्रहः । बाधायामप्रमाणस्बमानर्थक्य-मनुमहे ॥ ' इति । सर्वेदा बहिर्विच्छिन्नार्थीवभासिनोऽध्यक्षस्याप्रमाणस्वे प्रमाणान्तराप्र-वृत्तिरेह्म । न च झानमेव बहिरर्थाकारमध्यक्षेण वेद्यते न बाह्योऽर्थ इति कथं निराकारता तस्येति वाच्यम् , ज्ञानरूपतया बोधस्याध्यक्षे प्रतिभासनादर्थस्य च ज्ञानरूपतयाऽप्रति-पत्तेः, न ह्यनहद्वाराम्पदत्वेनार्थस्य प्रतिभासेऽहद्वारास्पदवोधरूपस्येव ज्ञानरूपता युक्ता, यदि 10 त्वहङ्कारास्पदत्वेनार्थस्य प्रतिभामः स्यात्तदा ज्ञानक्रपाद्शिन्नस्वात्तदारमनोऽहं घट इति प्रतिभासः स्यात् , न चान्यथाभूता प्रतिपत्तिरन्यथाभूतमधै व्यवस्थापयति, प्रतिपत्तिव्यतिरे-केणाप्यर्थव्यवस्थाप्रसक्तेः. नीलप्रतिपत्तेरि पीतादिव्यवस्थापनाप्रसङ्गादतिप्रसक्तेश्व । नन् यदि ज्ञानं साकारं न भवेत्तदा तस्य बोधमात्ररूपतया सर्वार्शन प्रत्यविशेषात्रीलस्येदं संवेदनं न पीतस्येति प्रतिनियतविषयव्यवस्थापकस्वं न भवेत्, साकारस्वे चाकारनियमादाकार- 15 प्रतिषच्या तज्जनकस्यार्थस्य तदाकारताऽर्थोपत्त्या सिद्धातीति विषयव्यवस्था स्यादिति चेत्र. निराकारबोधस्य सर्वार्थान् प्रत्यविशिष्टत्वासिद्धेः, चश्चरादिशृत्या बोधस्य पुरोवर्तिनीलादावेव नियमितत्वात्, तथादर्शनात्, न हि दृष्टेऽतुपपमं नाम, न वा चक्षुराविभिः कथं पुरोवित्तं नीलादावेव तम्रियम्यवे नान्यत्रेति शक्र्यम् . तथाविधवस्तुस्वभावे पर्यन्योगासम्भवात् , न हि कारणानि कार्यजननप्रतिनियमे पर्यनुयोगमईन्ति, अन्यथा साकारत्वेऽपि पर्यनुयोगस्य 20 समानत्वात . जाकारमपि हि ज्ञानं किमिति नीलादिकमेव पुरोवर्ति तत्मि जिल्लाहितमेव व्यव-स्थापयत्ति, तेनैव तथा तस्य जननादिति चेत्समानमेति श्रराकारत्वेऽपि । तथा पश्चरादि-अन्यं तद्विद्यानं किमिति चक्षराद्याकारं न भवतीति पर्यनुयोगे भवतापि वस्तुस्वभावेरत्रोत्तरं

१ अर्थबळप्रसूर्तं ज्ञानं यथा नीठाकारं तथा अडतामण्यनुकुर्यादेवं च प्रमेयमेव तत्स्यात्, न द्व ज्ञानकक्षणं प्रमाणमिति भावः॥ २ ज्ञानं ग्रमूर्णं सर्ववादिसिद्धम्, विषयस्तु मूर्णः, अपूर्णं च कथं मूर्णस्य प्रतिविम्यसम्भवः येन विषयाकारधारित्वं बुद्धेः स्यात्, विषयाकाररिहतमेव ज्ञानमध्यक्षेणाहमहिभक्षण प्रतिपुद्धषं
घटाविप्राहकमनुभूयते न पुनर्वर्पणादिकत् प्रतिविभिन्नतमिति ॥ ३ तदुत्पत्तिस्तावृप्यम् नियामकम्, उभयमप्यथं एव घटते, नेन्द्रियादौ तावृप्याभावादिति चेल, ब्रितीयबोधस्य तत्यूर्वबोधासदुत्पत्तिनादृप्यमेः सद्भागंऽपि
ज्ञानस्य स्वप्रकाशतया ज्ञानानतरानियामकत्वाभावाद्धाभवारः, एवमर्थवदिन्द्रियमपि इतो नानुकृर्यादती, येन
तत्तादारम्यं न भवेदित्याद्ययेनाह तयति ॥

बाच्यमिति निराकारवादेऽपि समानमेन, तश्मावसाभिरभिधीयमानं किमित्यसङ्गतं भवतः प्रतिसाति । अपि च विज्ञानस्य साकारता किं साकारेण प्रतीयते निराकारेण वा, आधेऽ-नवस्था. तत्रापि तत्प्रतिपत्तावाकारान्तरस्वीकारप्रसङ्गात् , द्वितीये तु वाद्यार्थस्यापि तथा-भूतेनैव प्रतिपच्यापत्तिः। बाह्ये प्रैत्यासत्तिनियमाभावाज तथाभूतेन प्रतिपत्तिरिति वेदितरत्रापि 5 तुल्य एव प्रत्यासत्तिनियमाभावः । शुक्ते पीताकारदर्शनादश्रान्ते न प्रतिनियमाभाव इति चेत्तर्हि निराकारेऽप्यञ्चान्तत्वादेव प्रतिनियमो भविष्यतीति किमाकारपरिकल्पनया। कथमाकारम-न्तरेण प्रतिनियम इति चेन्न, आकारेऽप्यस्य समानत्वात् , साकारवादिनोऽपि हि कथं प्रतिनियम इति प्रेरणायां प्रतिनियताकारपरिप्रह एव प्रतिनियम इत्युत्तरं न युक्तम् , प्रतिनियताकारपरि-प्रहरयेव प्रतिनियमरूपतयोपन्यस्तस्य।द्यापि विचार्यमाणत्वात् । नाप्यनुमानाद्वाद्योऽर्थः प्रती-10 यत इति वक्तव्यम् , व्याध्यसिद्धेः, न ह्यध्यक्षतो बाह्योऽर्थः कदाचनापि सिद्धो नापि तत्प्र-तिबद्धो ज्ञानाकार इति । नाष्यर्थापत्त्या तत्सिद्धः, ततोऽर्थस्बरूपप्रतिपत्तौ प्रत्यक्षरूपताप्रस-कात्। अथ द्रश्यितवृक्षादौ तत्पण्डाचाकारस्य यथा बाह्यवृक्षाचर्याभावे न प्रतिभासस्यथासः न्भादौ तदाकारः सत्येव बाह्य स्तन्भाश्ये इति सिद्धो बाह्योऽर्थः। न च बृक्षादाविप पिण्डाशा-कार एव वृक्षाविरिति बाच्यम् . स्वपराभ्यां सिक्कितस्य तस्यान्यथाप्रतीतेः, मैवम् , स्वपराभ्यां 15 हि सिन्नहितस्यास्य साकारज्ञानेन प्रतीयमानत्वेऽस्यापि ज्ञानाकारताप्राप्त्या बाह्यार्थासिद्धितो दृष्टान्तासम्भवः, निराकारकानेन स्वपराभ्यामर्थः प्रतीयत इति बाह्यार्थेन सह पिण्डाचाका-रस्य यदि प्रतिबन्धसिद्धिरित्युच्यते तर्हि निराकारज्ञानस्य बाह्यार्थप्राहकतासिद्धेः ज्ञानाकार-करपनं व्यर्थम् , तस्मानिराकारादेव बाह्यार्थसिद्धिरभ्यूपगन्तव्या । नन् निराकारं ज्ञानं नीलावावर्थेऽभिमन्यापारं न प्रवर्त्तते. न्यापारन्यापारिणोर्धमधर्मिभावेन प्रतीतेः, भिमस्त 20 व्यापारः सम्बन्धासिद्ध्या न सम्भवति. व्यापारस्यापि वार्थप्रहणव्याप्रतावपरो व्यापारः करपनीय इत्यनबस्था म्यात । निर्व्यापारस्यापि व्यापारस्यार्थव्याप्रताबर्थस्यापि ज्ञानप्रहणे व्यापृतिप्रसत्त्वा झानं प्रत्यथींऽपि प्राहकः स्यात् । निराकारो बोधो निव्योपारोऽपि झानरूप-स्वाद्येमाहक इति न वाच्यम . अर्थस्याप्यर्थरूपतया बोधं प्रति प्राह्कतापत्तेः, ततो प्राह्म-रूपासंस्पर्शनाम बोधो प्राहकः । न वार्थस्य प्राह्मत्वान्यथानुपपत्त्या ज्ञानं प्राहकम् , अन्यो-25 न्याश्रयात , प्राह्मताव्यवस्थाया प्राहकरूपसंस्पर्शान , प्राहकताव्यवस्थायाश्च प्राह्मरूपसंस्पर्श-विति विक्रप्तिमात्रं तत्त्वमतो न निराकारो बोधोऽर्थव्यवस्थाकारीति चेन बाह्यार्थस्य स प्रतिध-

२ निगकारवादिनोऽथेंन ज्ञानस्य सघटनाय काथि प्रत्यासत्तिरस्युपेया, सा च पुरोवर्र्यसिखपदार्वसाधा-रणा ततः कथ प्रतिनियतार्थप्राहकतानियमः, अस्माकं नु तदाकारधारणादिति नियमः सम्मवतीस्याश्रञ्चाया-स्तात्पर्यम्, उत्तरन्तु साकारज्ञानमप्यश्विकार्थसाधारणमतो न नियतार्थेन घटते, तस्मादश्वेषसमानार्थाना-मेकं ज्ञानं स्थात्, केनचित् प्रत्यासत्तिवप्रकर्षामिद्धेः, तदुत्पस्यादीनामनियामकत्वादिति ॥

रूपतयाऽभ्यक्षेण सिद्धेसास्यापछापासम्भवात्, तथाप्रतीयमानस्यार्थस्यैव विश्वतिरिति नामक-रणमात्रासद्भावासिद्धेः, एवज्र बाह्याभ्यन्तररूपतयाऽर्धविज्ञानयोः प्रतिपत्त्या सिद्धेर्मिराकार एव बोधसाद्वाहक इति, असदेतत्, निराकारं ज्ञानमर्थव्यवस्थापकमिति हि कि प्रत्यक्षतोऽ नुमानतोऽर्थापत्तितो वाऽभ्युपगम्यते, नाद्यः साम्भाविव्यतिरेकेणान्यस्य ज्ञानस्य प्रत्यक्षतोऽ तुपल्लम्भेनासस्वात् , न च सुखाद्यान्तररूपेणाह्याराम्पदतया स्वसंवेदनाध्यक्षतो झानं प्रतीयत 5 एवेति बाच्यम् , अन्तः स्प्रष्टव्यक्षरीरव्यतिरिक्षतया सुम्वादीनामप्रतिभासनात् , अहमिति प्रत्य-यस्यापि तथाभूतशरीरालम्बनतया संवेदनात् , तद्भ्यतिरिक्तस्य बोधाय चाननुभवात् , अत एव नानुमानतः, प्रत्यक्षपूर्वकत्वात्तस्य, न वार्थापत्तितः, तस्याः प्रामाण्यानुपपत्तेः, अनुस्मरणरूप-त्वाच तस्याः, न हि इदं तदित्युक्षेखवद्नुस्मरणमदृष्टेऽथे प्रवर्त्तते ज्ञानस्यादृष्टत्वात्। न चार्थस्य ज्ञानिमिति निराकारस्य ज्ञानस्याविसवादिनः प्रतीतेनै तस्यासद्भाव इति वाच्यम् , आकार- 10 मन्तरेणार्थस्य बुद्धिरिति संयुज्य बुद्धेः प्रतीत्यमम्भवात्, न हि इदं नदित्यनिक्षिताकार-मन्तरेण नियोजनामहेलि, न च तथाऽप्रतीयमाना बुद्धिरिनि व्यवदेशमामादयनि, शश्रश्रः ङ्गादेरपि बुद्धिस्वप्रमक्तेः तम्मात्साकारा बुद्धिरभ्युपगन्तव्या । अथ सुखस्तंभाषाकारतया यद्यन्तः स्प्रष्टव्यक्षरीरादिकमेव झानं प्रतिभाति न पुनस्ततो व्यतिरिक्तमपरं झानं तदा संबे-दनमात्रमेव प्रसक्तम्, एवक्क चक्षरादिना मया रूपं प्रतीयन इति कथं प्रतीतिः, सम्बन्धाभा- 15 वात्, अस्ति चेयं प्रतीतिः, तस्मादुपलभ्ये कपादिकेऽभिमुखीभूतं चक्षुस्तत्प्रकाशस्वं विद्धाति सा च बुद्धिकच्यते । न च तत्राविद्यमानमेव नीलाद्याकारं प्रकाशत्वमुत्पन्नमिति वाच्यम्, विद्यमाननीळादिविषयचश्चरादिञ्यापारात् केवलमविद्यमानप्रकाझत्वस्येत्रोत्पत्तेः, नीलादेग्तु पूर्वमेव भावात्, तथा च सत्यर्थभ्य बुद्धिरिति व्यपदेशः सिद्ध एवेति चैन्न, प्रकाशव्यतिरे-केण नीलादेरनुपलम्भाषक्षरादिना पूर्वेष्यवस्थित एव नीलादौ प्रकाशना समुदितेति वक्तम- 20 सक्यत्वात्, न हि प्रकाशतारहितं नीलादिकं कदाचिद्वपलक्षम्, उपलम्भे वा सर्वस्य सर्वे-दर्शित्वप्रसक्तिः, न च नीलस्य प्रकाश इति व्यतिरेक उपलभ्यत इति बाच्यम् , शिलापुप्र-कस्य शरीरम्, स्तम्भस्य स्वरूपमित्यत्रापि व्यतिरेकोपछब्धेवर्यतिरेकः स्यात् तथा प्रकाशस्य प्रकाशतेति दृष्टेः प्रकाशताया अपि भेदः स्यात् । न चात्रैकैव प्रकाशता नापरा भेदोपल-म्मस्तु प्रसम्बाधित इति वाच्यम् , तथा सति नीलप्रकाशयोरपि न प्रसभ्प्रतीतो भेद इति 🕮 व्यतिरेकस्यासिद्धेनीलाद्याकारेव प्रकाशता मा च बुद्धिरिति सिद्धा साकारता झानस्येति तत्रीच्यते, निराकारं विश्वानमर्थमाहकं न प्रत्यक्षतः प्रतीयते स्तम्भशरीर।दिभेदेनानुपलम्भत-सास्यासस्यादिति न युक्तम्, अहङ्काराश्पदस्य सुखादेक्कीनविशेषस्यान्तः स्वसवेदनप्रसाक्षेणातु-भूयमानस्य सत्त्वात्, न च स्वसंवेदनप्रत्यक्षसिद्धस्याप्यसत्त्वम् , स्तम्भाद्याकारस्यापि ज्ञान-

स्यासस्वप्रसक्तः न हि तथाप्रतिभासादपरमत्रापि सस्वनिबन्धनम् । न चाहुम्प्रत्ययोऽन्तःश्पष्ट-व्यक्तरीराखम्बनः, शरीरस्य सप्रतिघत्वेनापरप्रत्यक्षविषयत्वेन चाक्कानरूपतया मुख्याहम्प्रत्यय-विषयत्वातुपपत्तेः, ज्ञानस्यैवाप्रतिघत्वेन परप्रत्यक्षाविषयत्वेन मुख्याहम्प्रत्ययविषयत्वात्। न च निराकारं कानं नानुमूयतेऽतो न प्रतक्षतो प्राह्मव्यतिरिक्तं प्राह्मक्तक्षं प्रतिभातीति बाच्यम्. 5 नीलमहं वेद्यीति वाद्यनीलार्थभाहकस्यान्तर्भोद्याद्वयतिरिक्तस्य स्वसंवेदनाध्यक्षतो ज्ञानस्याहमह-मिकया प्रतीतेः । न चान्तः सुखाद्यो बहिश्च नीलादयः परिस्फुटवपुषः स्वसंविदिताः प्रतिभा-न्ति न पुनस्तक्व्यतिरिक्तनिराकारं ज्ञानस्वरूपमर्थेबाहकमाभाति सुखादैरर्थेबाहकत्वायोगादिति वक्तव्यम, बाह्यं प्रति सुन्वादीनां प्राहकत्वस्यास्माभिरप्यनङ्गीकारात्, न हि सुन्वादयो भाव-नोपनेयजन्मानो बहिरर्थमिश्रिधमन्तरेणापि प्रादुर्भवन्तः पदार्थव्यक्तीनां नियमेनोद्योतकाः, 10 तेषां स्वबपुःपर्यवसितस्वरूपत्वात । चक्षुरादिप्रभवास्तु संविदो बहिरर्थमुद्भासयन्त्यः स्पष्टाव-भासा अन्वयव्यनिरेकाभ्यां पृथगवसीयन्त इति पदार्थप्राहिण्यस्ता एवाभ्युपगमनीयाः सु-खादिवेदनं तु हृदि परिवर्तमानं बाह्यार्थसंविदः पृथगेव, न तद्वाह्यार्थमाहकतयाऽभ्युपगमवि-षयः, तदेवं प्राह्माद्वपतिरेकेण निराकारक्कानस्य स्वसंवेदनाध्यक्षसिद्धःवादनुमानमपि तत्सा-धकत्वेन प्रवर्त्तन एव विश्रतिपत्तिमद्भावे । न च निराकारबुद्धिपाहिकाऽपराबुद्धिरावद्यकी, 15 बुद्धेः स्वैपरार्थयाहकस्वरूपत्वान , तथैव स्वसंवेदने तस्याः प्रतिभासमानत्वान् । न च प्रकाश-तारहितं नीलादिकं नोपलभ्यते तथोपलम्भे सर्वः सर्वदर्शी भवेत , अतो नार्थोकारव्यति-रिक्ता सेनि वाच्यम, यतो झानं विना नीलादिकं नोपलभ्यत इत्युच्यते तदा सिद्धसाध्यता, तदन्तरेण तदुपलम्भस्यानिष्टत्वात् । अथ नीलमेव प्रकाशरूपमिति प्रतिपाद्यते तस्र, नीलस्य जडतया प्रकाशरूपत्वातुपपते , जडाजडयोः परम्परपरिहारस्थितिस्थणतयैकत्वायोगात् । य-20 दपि नीलस्य प्रकाश इति व्यतिरेकः शिलापुत्रकस्य शरीरमिलादाविवाभेदेऽपि सम्भवतीति तदपि न समीचीनम् , हब्टान्ते हि प्रत्यक्षावगतोऽभेदो भेदप्रतिभासस्य बाधकः, न तु दाष्ट्रीन्ति-के प्रत्यक्षारूढोऽभेद्प्रतिभासः समस्ति, तथाहि स्तम्भादि प्राह्यरूपमनन्यव्यापृतत्वेन प्राह्मत-याऽध्यक्षे प्रतिभाति प्रकाशता तु स्तम्भादिकर्मणि व्याप्रतत्वेन प्राहकतया प्रतिभातीति न स्त-म्भतःसवेदनयोरभेदावभामोऽध्यक्षारूढोऽवभाति, न केवलं प्राह्काकारोऽन्यव्यापृतत्वेन प्रति-25 भाति किन्त्व। इ। द्। दिम्बभावतया अहङ्कारास्पदश्च प्रतिभासितश्चयाभ्यामवसीयते, तद्वाह्यस्तु

१ क्षानार्थयोगोग्यतास्त्रभाव एव सम्बन्धो प्राह्मप्राह्कमावाक्षम्, न तु ज्ञानस्यार्थाकारधारित्वाद्वाह्कत्वं स्वाकारार्थकत्वाधार्थस्य प्राह्मत्वम्, ज्ञानं हि स्वसामप्रीप्रतिनियमात् प्रतिनियमार्थसंवेदनयोग्यमेवोपआयते, अर्थोऽपि सामप्रीविश्वादंव प्रतिनियमसंवेदनवेद्यनायोग्य एव समुत्यदाने, क्षावश्च स्वपरप्रकाशमिति न ज्ञानं स्वस्पनियमं कथमर्थ प्रकाशयतीति सद्भाया अवकाशः ॥

तद्विपरीतत्वेन । न चाध्यक्षसिद्धभेदयोर्नीलतत्संवेदनयोः कुतिश्चत् प्रमाणादेकताऽवसातुं शक्येति न भेदप्रतिभासस्य बाधा न हि नीळादिरेव क्रानरूपः, अहं नीळादिरित्यनवग-मात्, तस्माजीलायाकारैव प्रकाशता सा च बुद्धिरिति निरस्तम्। न च यदि प्रकाशता निराकारा न तर्हि प्रतिकर्म व्यवस्थेति शंक्यम्, प्रकासता हि कि नीलाद्याकारा, उत प्राद्या-कारा वा, प्रथमे यद्येकदेशेन सा नीलाधाकारा तर्हि मांशैका प्रकाशता प्रमक्तेत्वनेकान्त- 5 सिद्धिः । सर्वोत्मना नीलाद्याकारत्वे तस्या जडहरूपनीलादिस्वभावत्वादिक्रपिहरूपत्वाभाव-प्रसक्तिः, जहस्य प्रकाशक्रपत्वायोगात् । द्वितीयेऽन्योन्याश्रयः, प्राह्यस्य प्रतिनियतक्रपसिद्धौ तदाङ्कारा प्रकाञ्चता सिद्धयति, तत्सिद्धौ च प्राह्यस्य प्रतिनियतक्रपसिद्धिरिति । न हि देव-दत्तस्य तदाकारतासिद्धौ यहदत्तस्य तदाकारतासिद्धिर्देष्टाः न च प्रकाशतासाकारतासिद्धिः मन्तरेणापि प्राह्यस्य प्रतिनियतस्पिनिद्धः, निराकारशानस्य प्रतिकर्मे व्यवस्थाहेतुत्वप्रसन्तः। 10 न च यदाकारं तत तस्य माहकमिति व्याप्तिसिद्धिः, अन्यथा उत्तरनीलक्षणः पूर्वनीलक्ष-णस्य प्राह्कः स्यात् । न च तस्याज्ञानरूपत्वान्नायं दोषः, देवदत्तनीलज्ञानस्य यञ्चदत्तनीलः इनिमाहकतापत्तेः। न च तयोः कार्यकारणभावस्याभावात्र दोपः, सदृशसमनन्तरज्ञानश्चण प्रत्युत्तरज्ञानक्षणस्य माहकताप्रसक्तः। न च तथाविधसाह्यत्याभावान्तायं दोष इति वक्तव्यम्, कथित्रित्सारूप्येऽनेकान्तवादप्रसङ्गात्, सर्वात्मना सारूप्ये चोत्तरक्षणस्य पूर्वेक्षणत्वप्रसङ्गेनैक- 15 क्षणमात्रं सर्वसन्तानं स्यात् , न च पूर्वोत्तरक्षणयोः परपक्षे भिन्नमभिन्नं वैकान्ततः साह्ययं सम्भवति, भेदपक्षे सामान्यवादशमकः, अभेदपक्षे त तद्भावप्रसक्तः । किन्न यदि नीला-कारं ज्ञानमनुभूयत इति बाह्योऽप्यर्थी नीलतया व्यवस्थाप्यते तर्हि त्रेलोक्यगतनीलार्थव्यव-स्थितिस्ततो भवेत्, सर्वनीलार्थसाधारणत्वात्तस्य । अथ नीलाकारताऽविशेषेऽपि कश्चित्प्रति-नियमहेतुसात्र विद्यते यतः पुरोवर्निन एव नीलादेस्ततो व्यवस्था, तर्हि ज्ञानस्थानाकारत्वेऽपि 20 तत एव नियमहेतोः प्रतिनियतार्थेव्यवस्थापकत्वं भविष्यतीनि तत्समानाकारतापरिकल्पनं व्यर्थम् । तस्मान साकारज्ञानप्रमाणवादोऽभ्युपगमाहोऽनेकदोषदुष्टत्वादिति स्थितम् ॥

जैमिनीयाभिमतस्य ज्ञातृव्यापारस्य प्रमाणत्वं पूर्वमेव निराक्ततम्, यतु तस्य विशेषणं अनिधगतार्थगन्तृत्वं प्रतिपादितं तद्य्यसङ्गतम्, प्रमाणं ह्यधिगतेऽनिधगते वा वस्तुन्यवय-भिचारादिविशिष्टां प्रमां जनयङ्गोपालम्भविषयः। न चाधिगते वस्तुनि किं कुर्वेत्तन्प्रमाणता- 25 माप्रोतीति वक्तव्यम्, विशिष्टंप्रमां विद्यतस्तस्य प्रमाणताप्रतिपादनात्। न च पूर्वोत्पन्नैव

१ अज्ञाननिवर्त्तनस्थापि प्रथोजनत्वं विज्ञेयम्, न च कृतस्य करणायोगः, अज्ञाननिवर्त्तनान्तरकर-षात्, पुनरज्ञाननिवृत्तेः किं फलमिति न बाच्यम्, फल्फ्यस्य स्वस्य फलान्तरान्चेयणायोगान् अन्यथा तद्विरामप्रसङ्गः ॥

प्रमा तेन जन्यते, प्रमित्यन्तरोत्पादकत्वेन प्रमाणत्वात् । तस्योत्पादकत्वेऽप्यधिगतविषय-तयाऽिक च्रित्करत्विमिति चेन्न, स्वहेतुमित्रिधिवलादिधिगतमनिधिगतं वा वस्तु अधिगच्छतोऽ-प्रेक्षापूर्वकारित्वेनोपालम्भविषयत्वानुपपत्तः । न चैकान्ततोऽनधिगतार्थोधगनतृत्वे प्रामाण्यं तस्यावसातुं शक्यम् , तद्धि अर्धतथाभावित्वरूपं संवादतस्तदर्थोत्तरश्चानष्ट्रितनोऽवसीयते न 5 चानिधगतार्थाधिगन्तुरेव प्रामाण्ये संवादप्रत्ययस्य प्रामाण्यमुप्पन्नम् , न चाप्रमाणेन संवाद-प्रत्ययेन प्राक्तनस्य प्रामाण्यं व्यवस्थापयितुं शक्यमतिप्रसङ्गात, अतो यथाऽघिगतार्थोघि-गन्तरर्थकियानिभीसिज्ञानस्य प्रामाण्यं तथा साधननिर्भासिनोऽप्यभ्युपगन्तव्यम्। न च सामा-न्यविशेषतात्तात्म्यवादिन एकान्ततोऽनिधगतार्थोधिगन्तृत्वं प्रमाणस्य सन्भवति, इदानीन्त-वास्तित्वस्य पूर्वोस्तित्वाभेदात्तस्य च पूर्वमप्यधिगतत्वसम्भवात्, कथन्त्रिदनधिगतार्थोधिग-10 न्तृत्वाऽभ्युपगमेऽस्मन्मतानुप्रवेशप्रमक्तिः । नन्वप्रेक्षापूर्वकारितया प्रमाणस्यानुपलम्भविषय-त्बेडपि पुरुषस्य प्रेक्षापूर्वकारिणोडधिगतविषयमपि प्रमाणं पर्येषमाणस्योपालम्भविषयता, स हि पूर्वीधिगते वस्तुनि प्रेक्षापूर्वकारी किमिल्यधिगमाय प्रमाणान्तरमन्वेषते, निष्पक्रप्रयोजना-पेक्सया हेतुं व्यापारयतः प्रेक्षापूर्वकारिनाहानिप्रमक्तः, मैवम् , प्रीत्यतिश्यादेः प्रयोजनस्यानि-ष्पन्नस्य भावात , सुखसाधने हि विषये पुनः पुनः प्रमां जनयतः प्रीत्यतिझयजनकत्वेन 15 सप्रयोजनत्वात प्रमाणान्तरान्वेषणस्य न तद्दन्वेष्ट्रः पुरुषस्योपालम्भाईता। न च निश्चिते वि-षये न किञ्चित्रिश्रयान्तरेण प्रयोजनम्, भूयो भूय उपलभ्यमाने दृढनरप्रतिपत्तेर्भीवात्, सुख-साधनं हि तथैव निश्चिरयोपाटते दुःस्वमाधनद्भ तथारवेन सुनिश्चित्य परित्यज्ञति अन्यथा विपर्ययेणाप्युपादानत्यागौ भवेताम, अत एवैकविषयाणामपि झाब्दानुमानाध्यक्षाणां प्रामा-ण्यमुपपन्नम् , प्रतिपत्तिनिशेषम्य प्रीत्यतिज्ञयादेश्च सद्भावान् । न च प्रथमप्रत्ययेनैवार्थिकि-20 यासमधीर्यप्रदर्शने प्रवर्तितः पुरुषः प्रापितश्चार्थे इति तत्रापरप्रमाणान्वेषणं वैयर्ध्यमनुभवेत् , पुरुषप्रवृत्तेः प्रमाणाधीनत्वाभावाद्विज्ञिष्टप्रमाया एव प्रमाणाधीनत्वात्तास्त्र जनयत वर्षेक्षणी-यादौ विषये प्रमाणस्याप्रवर्त्तं कस्थापि प्रमाणत्वेन लोके प्रसिद्धत्वात . प्रवृत्तेस्त पुरुषेच्छानि-बन्धनत्वात् तद्भावे नोक्कपळजनकस्य प्रमाणत्वच्याघातः । न च पुरुषार्थसाधनप्रवृक्षेकत्वमेव तस्य प्रवर्शकत्वम् , तत्मद्भावेऽपि प्रवर्तितोऽहमनेनात्रेति तद्वहणेच्छाभावे प्रवृत्यनुपपत्तेः । न 25 व प्रवृत्त्यभावे तस्य प्रदर्शकत्वलक्षणो निजो व्यापार एव नोपपद्यत इति वक्तव्यम् , प्रती-तिबाधीपपत्तः. न हि चन्द्राकां गर्थविषयमध्यक्षमप्रवर्त्तकत्वान तत्प्रदर्शकमिति लोकप्रतीतिः. तम अनिधगतार्थेगन्तृत्वमपि ऋातृव्यापारविशेषणमुपपत्तिमत् । अतोऽनिधगतार्थोधिगन्ता शातुव्यापारोऽर्थप्रकटवारूयफलानुमेयो जैमिनीयपरिकल्पितो न प्रमाणमिति स्थितम् ॥ सौगतेश प्रमाणमविसंवादिज्ञानमिति वचनादविसंवादकत्वं प्रमाणलक्षणम्, अविसं-

वादकश्वत्र भागिनिमित्तप्रवृत्तिहेतुभूतार्वक्रियाप्रसाधकार्थप्रदर्शकत्वम् . अर्थेकियार्थी हि पुरुषोऽर्थिकियानिर्वर्तनसमर्थमर्थमबाप्तुकामः प्रमाणमन्तेषते, यहेव चार्थिकियानिर्वर्तकः बस्तुपदर्शकं तदेव तेनान्विष्यते, प्रत्यक्षानुमाने एव तथाभृतार्थप्रदर्शके न मानान्तरमिति ते एव लक्षणाहें वयोश्च द्वयोरप्यविसंवादकत्वमस्ति लक्षणम् , प्रत्यक्षेण अर्थिकया-साधनं रुष्टतयावगातं प्रदर्शितं भवति, अनुमानेन तु रुष्टिलङ्गाव्यभिचारितयाऽध्यवसितः 5 मित्यनयोः प्रदर्शकत्वमेव प्रापकत्वम् , न ह्याभ्यां प्रदर्शितेऽर्थे प्रवृत्तौ न प्राप्तिरिति नान्यत् प्रदर्भकत्वव्यतिरेकेण प्रापकत्वम् , तश्च शक्तिरूपम् , प्रत्यक्षस्य क्षणो प्राद्यः, स व न प्राप्ति-विषक्को निवृत्तत्वात . सन्तानस्वध्यवसेयः प्रवृत्तिपूर्विकाया प्राप्तेर्विषय इति तद्विषयं प्रद-र्शितार्थप्रापकत्वमध्यक्षस्य प्रामाण्यम् , अनुमानेन त्वारोपिनं वस्तु गृहीनं खाकारी वा तयो-र्द्वयोरप्यवस्तुत्वाम प्रवृत्तिविषयतेति न तद्विषयं तस्य प्रापकत्वमपि तु आरोपितवामयोरभे- 10 दाध्यवसायेन वस्तुन्येव प्रवर्त्तकत्वप्रापकत्वे द्रष्टच्ये. तेनानुमानस्य प्राह्मोऽनर्थः प्राप्यस्त बाह्यः स्वाकाराभेदेनाध्यवस्तित इति तद्विषयमस्यापि प्रदर्शितार्थप्राप्रकत्वं प्रामाण्यमः प्रमान णस्य प्रापणशक्तिश्चार्थाविनाभावनिमित्ता दर्शनपृष्ठभाविना विकल्पेन निश्चीयते, तथाहि दर्शनं यतोऽर्थोदुरपन्नं तहरीकमात्मानं स्वानुरूपावसायोत्पादनानिश्चिन्वदर्थीविनाभावित्वं प्रापण-शक्तिनिमित्तं प्रामाण्यं स्वतो निश्चिनोतीत्युच्यते न पुनर्शोनान्तरं तिश्चायकमपेक्षते, 15 अर्थानुभूताविव, ततोऽविसंवादकत्वमेव प्रमाणलक्षणं युक्तमिति तम युक्तम्। अर्थ-प्रदर्शकत्वरयैव प्रापकत्वाभावात , पुरुपेच्छाधीनप्रवृत्तिनिमित्तत्वात सति वस्तुन्यर्थप्राप्तेः । **डपेक्षणीये च विषये पुरुषस्य तद्विषयार्थित्वाद्यभावे प्राप्तिपरित्यागयोरभावेऽपि तत्प्र-**र्शकत्वलक्षणस्य प्रामाण्यस्य न कश्चिद्ध्याघात उपलभ्यते । न चेष्टानिष्टमाधनार्थः व्यतिरेकेणोपेक्षणीयार्थीन्तरस्याभावात्कथं प्रापकत्वाभावेऽपि प्रदर्शकत्वसम्भवः, सर्वस्य 20

१ प्रस्यक्षस्य विषयो द्विविधः, सक्लमजातीयविजातीयव्याकृते स्वलक्षणाक्योः प्राह्मक्षय एकः, अर्थस्य प्राह्मत्यं स्वाकारङ्गानजनकत्वमेष । ज्ञानस्य च प्राह्नक्रत्वसर्थाकारत्या उत्पादः । अपरश्चाप्यवसेय., सन्तानस्यः, तस्य चाध्यवसेयत्वसग्रहीतस्यापि प्रवृत्तिविषयत्वस्, उपादानोपादेयभावापका बहुवः स्वलक्षणक्षणाः सन्तानः. अध्यवसेयार्थसतानापेक्षयेव प्रत्यक्षस्य प्रामाण्यव्यवस्या, तस्मात्सन्तानाध्यवसाये सत्यविसंवादकत्वेन प्रत्यक्षस्य प्रामाण्यव्यवस्या, तस्मात्सन्तानाध्यवसाये सत्यविसंवादकत्वेन प्रत्यक्षस्य प्रामाध्यवस्य । प्रक्षक्षण सन्तानाध्यवसायः कथमिति चेत् प्रत्यक्षजन्यविकत्येन सन्तानस्याध्यवसितत्वात्सः प्रत्यक्षणाः ध्यवसित इत्यक्षिप्रयेते । अनुमानस्यापि प्रात्याध्यवसेयत्या द्विविधो विषय , तत्राध्यवसेयं स्वलक्षणम् , जावेऽ- चुमानेऽध्यवसायादर्थकियाकारिण स्वलक्षण एव प्रमातुः प्रवृत्त्वस्यः । यात्यो विपय , सामान्यमेव, अनुमाने स्वलक्षणस्यास्पुरणात् मामान्यस्यार्थकियाकारित्वामावेन परमार्थतोऽनुमानं निर्विषयम् , स्वप्रतिमासेऽन-विषयम् प्रवृत्तवाद्वान्तव्यः, तथात्वेऽपि प्रणालिकया मूलवस्तुस्वलक्षणप्रभवत्वान्याम्याया मणियुद्धि-रिष वस्तुप्रास्या प्रापकत्वमिति भावः ॥

वस्त्नो राशिद्वयेऽन्तर्भावादिति वाच्यम्, स्वसंविदितवस्त्वपह्नवस्य युक्तिशतेनापि कर्तु-मशक्यत्वात्, उपेक्षणीयं हि वस्तु नेष्टसाधनं न वानिष्टसाधनम्, इष्टानिष्टसाधनयो-र्यस्तोपादेयत्वहेयःवदर्शनात् , उपेक्षणीयस्य च यत्नसाध्योपादानत्यागाविषयत्वात् राशिद्वये मान्तर्भाव इति न प्रवृशेकत्वमेव प्रापकत्वम् । न च तव मतेन प्रवृशितार्थप्रापकत्वं 5 कचिदपि ज्ञाने सम्भवति, तद्धि सन्तानाश्रयेण स्थात्, न च सन्तानः सन्तानिभिन्नतयाः वस्तुसम्भारयुपगन्यते, श्वणिकवादहानिप्रसङ्गात्, सामान्यानभ्युपगमस्य निर्निबन्धनत्वापत्ते-आतो न तस्य स्वरूपेण प्रवृष्ट्यादिविषयता । सन्तानिरूपेण च तस्य सत्त्वे सन्तानिन एव तथाभूता न तक्क्वतिरिक्तः सन्तानः प्रवृत्त्यादिविषयः, सन्तानिनामुत्पत्त्यनन्तरं ध्वंसादिति न तद्विषयं विज्ञानं प्रदर्शितार्थप्रापकम्, इत्यप्राप्यक्षणयोरत्यन्तभेदात्, यत्र हि देश-10 कालाकारभेदादभेदेन प्रतीयमानस्यापि वस्तुनो भेदस्तत्र स्वरूपेण भिन्नयोः पूर्वोत्तरक्षणयोः कथमभेदो येन साधननिभौसिज्ञानं प्रदर्शितार्थप्रापकं स्थात् । संयुत्त्या सन्तानस्य स्वरूपसि-द्धिमभ्युपेत्योक्तदोषवारणे तु लोकन्यवहारानुरोधेन प्रमाणस्य प्रदर्शितार्थप्रापकत्वाभ्युपगमात् क्रुतो नित्यानित्यवस्तुप्रदर्शकस्य प्रदर्शितार्थप्रापकत्वं नाभ्यूपगम्यते, तत्रैव लोकव्यवहारस्यो-पपत्तेः । न च तथाविधवस्तुप्राहकं युक्तिवाधितत्वान्निर्विषयमिति वाच्यम् , सन्तानविषयस्यैव 15 पूर्वोक्तन्यायेन युक्तिबाधितत्वोपपत्तेः, तस्माजाध्यवसितार्थेप्रापकं प्रत्यक्षं बौद्धाभ्युपगमेन सम्भवति । अध्यक्षेण हि यदेवोपलब्धं न तदेव तेनाध्यवसितम् , न च सन्तानस्तेन पूर्व-मुपछच्ध इति कथमसावध्यवसीयते, न हि क्षणमात्रभाविनां सन्तानिनां द्रशनविषयत्वे तःपृष्ठभाविताऽध्यवसायेन तद्दृष्टस्यैव विषयीकरणम् , न चान्यथाभूतार्थस्य प्रह्णेऽन्यथाभू-ताध्यवसायिनः प्रदर्शितार्थप्रापकत्वं प्रामाण्यं युक्तम्, तथाध्युपगमे शुक्तिकायां रजताध्यव-20 सायिनोऽपि स्यात् प्रदर्शितार्थेप्रापकत्वम् । न चात्र प्रवृत्तो न रजतमवाप्नोतीति न प्रदर्शि-तार्थप्रापकतेति बाच्यम् , सन्तानेऽध्यवसितेऽपि क्षणस्य प्राप्त्यभावेन प्रदर्शितार्थप्रापकत्वा-भावात् , सन्तानस्य च प्राप्तौ तस्यैव वस्तुसत्त्वात् स्वरूपेण सामान्यधर्माणामसत्त्वाभ्युपग-मस्यायुक्तत्वात्, अक्षणिकवस्तुसिद्धः, तस्माञ्जैतन्मतेन परमार्थतः प्रदर्शितार्थप्रापकं प्रमाणं सम्भवति इति ॥

25 नैयायिका अन्यभिचारादिविशेषणविशिष्टार्थोपळिष्धजनिका सामग्री प्रमाणम्, तळा-नकत्वस्य प्रामाण्यमिति प्रतिपन्नाः। अथ सामग्र्याः प्रमाणत्वे साधकतमत्वमनुपपन्नम्, मामग्री स्नेककारकम्बभावा, तत्र चानेककारकसमुदाये कस्य स्वरूपेणातिशयो वक्तुं शक्यते, तथाहि मर्वस्मात्कारणकळापात् कार्यमुपजायमानमुपळभ्यते, तद्द्यतमापायेऽप्यनुपजायमानं कस्य कार्योत्पादने साधकतमत्वमावेदयतु । न च समस्तसामग्रयाः साधकतमत्वम्, अपर-

स्वासाधकतमस्याभावे तद्पेश्रया साधकतमत्वस्यानुपपत्तेः, असाधकतममपेश्र्य साधकतम-त्वव्यवस्थितेः । न चानेककारकजन्यत्वेऽपि कार्यस्य विवक्षातः कारकाणि अवन्तीति न्याया-त्साधकतमत्वं विवक्षात इति वक्तव्यम् , पुरुषेच्छानिवन्धनत्वेन वस्तुव्यवस्थितेरयोगात् । अथ कर्मकर्तृविलक्षणस्याव्यभिचारादिविशेषणविशिष्टोपलव्यिजनकस्य प्रमाणत्वाञ्च यथोक्तदोषानु-वक्कः, असदेतत्, अनेकसिक्रधानात् कार्यस्य खरूपलाभे एकस्य तदुत्वती वैलक्षण्याभावे सा- 5 धकतमत्वानुपपत्तेः, तम कर्मकर्तृवैलक्षण्यमपि साधकतमत्वम् । सन्निपत्यजनकत्वे पूर्वोदित-वोषाभावः, तथाहि अनेकसन्निधौ कार्यनिष्पत्तः साधकतमत्वानुपपत्तिः, तस्मिस्तु सति यदा नियमें कार्यमुपजायते तदा कथं न तस्य साधकतमत्वीपपत्तिः, असदेतत्, एवं प्रमाण-त्वस्थाव्यवस्थितिप्रसक्तेः तथाहि दीपादेः प्रकाशस्य सामध्येकदेशस्य कस्याश्चिदवस्थायां प्रमाणत्वेनाभिमतस्य सङ्कावेऽपि प्रमेयाभावात्कार्यानिष्पत्तौ तत्सङ्कावे त तन्निष्पत्तौ तस्यापि 10 प्रदीपवत् सन्निपत्यकारकत्वात् प्रमाणताप्रसक्तिभैवेत्, तथा प्रमातुर्राप मूर्छोचवस्थायामन-वधाने वाडन्यकारकसिक्रधानेऽपि कार्यानुत्पत्तौ तद्वधानादिसिक्रधाने तज्जन्यकार्यनिष्पत्तः सिन्दाजनकरवेन साधकतमत्वप्रसिक्तः । अत्र कारकसाकल्यस्य साधकतमत्वेनाभ्यपगमात पूर्वोक्तदोवाभावं केचिन्मन्यन्ते तथाहि नैकस्य प्रदीपादेः मामप्र्येकदेशस्य कारणता. अपि त कारकसाकस्यस्य तद्भावेऽभावेनाभिमतकायीभावात प्रमात्प्रमेयसद्भावे कारकसाकस्य- 15 स्योत्पत्तौ प्रमितिलक्षणस्य कार्यस्य भाव एव । अथ मुख्यप्रमात्प्रमेयसद्भावेऽपि पूर्वोदितस्य नियमस्य तुस्यता न, कारकसाकस्यभावाभावनिमित्तत्वात्तनमुख्यगौणभावस्य, तथाहि कथक्कि-त्कारकवैकल्ये तयोः सन्वेऽपि गौणता. तत्साकल्ये कुतश्चिक्तिमत्तान्तराधयोक्तप्रमितिलक्ष-णकार्यनिष्पत्तावगौणता प्रमातृत्रमेययोः, तयोखानुपपत्तौ साकस्यस्यामत्त्वम्, अतः कार-कसाकल्ये कार्यस्यावद्यम्भाव इति तस्यैव साधकतमस्वम्, अनेककारकसिक्षधाने उपजाय- 20 मानोऽतिशयः सन्निपत्यजननं साधकतमत्वं यगुच्ये नदा न कश्चिहोषः, तथाहि सामग्रयेक-देशकारकसद्भावेऽपि प्रमितिकार्यस्यानुत्पत्तेरेकदेशस्य न प्रमाणता, सामग्रीसद्भावे त्ववदय-न्तया विशिष्टप्रमितिस्वरूपोत्पत्तेः, एकदेशापेक्षया तस्या एव सन्निपत्यजनकत्वेन माधकत-मता । न चात्र किमपेक्षया तस्याः साधकतमत्वम् , अन्यश्मिनसाधकतमे साधके साध-कतरे वा सद्भावे तद्येक्षया तस्याः साधकतमत्वमुपपन्नमिति वाच्यम्, सामप्र्यन्तर्गतैक- 25 देशानां जनकत्वाक्षतेस्तेषामेव सामप्रया धर्मक्रपत्या तदेकदेशापेक्षया तस्याः साधकतम-त्वात् प्रमाणत्वोपपत्तः, मैत्रम्, यतः कारकसाकस्यं कि सकछान्येव कारकाणि, कि वा तद्भीः, उत तत्कार्यम्, अथवा पदार्थान्तरम्, तत्र न प्रवमः, कर्तृकर्मणोभीवे तेषां करण-त्वानुपपत्तेः, तत्सद्भावे वा नान्येषां कर्त्तृकर्मक्रपता सकळकारकव्यतिरेकेणान्येषामभावात्

भावे वा न कारकसाकस्यम् । न च तेवामेव कर्तृकर्मरूपस्वम्, तेवां करणस्वानुपपत्तेः कर्तत्वकमेत्वकरणत्वानां परस्परं विरोधात्, कर्त्तुत्वं हि झानचिकीषीधारत्वं स्वतंत्रता वा, क्रमेंत्वं निर्वेच्यविकार्यप्राप्यादिधर्मयोगित्वम् , प्रधानिकयानाधारत्वस्र करणत्वं विकद्धान्ये-तानि कथमेकत्र सम्भवन्ति। न च भिन्नभिन्ननिमित्तभेदात्तेषामविरोध इति वाच्यम्, 5 निमित्तानां तेषां सकळकारकेभ्योऽभेदे कर्तृत्वादीनामप्यभेदात्, भेदे वा तेषां कारक-स्यापि भेदात्, सकछकारकभिन्नत्वे च सम्बन्धासिद्धः, समवायादीनां निषिद्धत्वात् । विशेषणविशेष्यभावादिकोऽपि न सम्बन्धस्त्रभापि सम्बन्धान्तरकरूपनातोऽनवस्थाप्रसङ्गातः, न च तस्य सम्बन्धरूपतया न सम्बन्धान्तरकङ्गवनाप्रसङ्ग इति बाच्यम्, एकान्तभेदे सम्बन्धस्पताया एवायोगात् । न द्वितीयः, तम्यापि कारकाव्यतिरिक्तरवे धर्ममात्रस्य 10 कारकमात्रस्य वा प्रसङ्गात्, व्यतिरिक्तत्वे कारकैस्तस्य सम्बन्धासिद्धिः सकलकारणेषु च युगपत्तस्य सम्बन्धे तद्भतबहुत्वसंयोगविभागमामान्यानामन्यतमस्करपापत्तिरिति तर्-षणेनैतस्यापि दूषितत्वात् । नापि वृतीयः पक्षः, नित्यानां साकल्यजननस्वभावत्वे स-र्वेदा तदुरपत्तिप्रसङ्गात्, नत्रश्रेकप्रमाणोत्पत्तिसमये सकछतदुरपाद्यप्रमाणोत्पत्तिप्रसङ्गः, त-ज्ञनकस्वभावस्य कारणेषु पूर्वोत्तरकालभाविनस्तदेव भावात्, तथाहि यज्ञनकं यदाऽ-15 स्ति तत्तदोत्पत्तिमत्, यथा तत्कालाभिमत प्रमाणम्, अस्ति च पूर्वोत्तरकालभाविनां सर्वेत्रमाणानां तदा नित्याभिमतं जनकमात्मादिकं कारणमिति कथं न तदुत्पाद्यसकछत्रमा-णोत्पत्तिप्रसङ्गः, अन्यथा तत्कारणमेव तक्ष भवेदिति सकुद्पि तत्ततो न स्यात् तत्रश्च प्रमाणविकलं जगत् स्यात्, न च तत्करणसमर्थे आत्मादिके सत्यपि प्रमाणानि स्वकाल एव भवन्तीति वाच्यम् , तत्कार्यत्वाभावप्रमङ्गात , मत्यपि तस्मिन तदाऽभावात् , स्वयमेवा-20 स्वता च भावात् । न च स्वकालेऽपि कारणे सत्येव भवन्तीति तत्कार्यत्विमिति बाच्यम् , गगनादीनामपि सस्वे तेषां भाषाद्वगनादिकार्यताप्रसङ्गात्, न चेष्टापत्तिः प्रमितिस्रक्षणस्य तत्फलस्यापि व्योमादिजन्यतयाऽऽत्मानात्मविभागाभावप्रसङ्घात् , न च प्रमित्तिर्यत्र सम-वेता स आत्मा नान्य इति विभागसम्भवः, समवायस्य नित्यैकसर्वेगतत्वेन प्रसितेव्योमा-दाविप समवेतताप्रसक्तः, समवायाविशेषेऽपि समवायिनोविशेषाङ्गीकारेण तत्परिहारे तु 25 समवायाभावप्रसङ्गात्, तत एव विशेषाभियमसम्भवात्। अथ यदा यत्र यथा यद्भवति तदा तत्र तथा तदात्मादिकं कर्तुं समर्थमिति नैकदा सकलत्तुत्पाद्यपमाणोत्पत्तित्रसङ्ग इति चेन्न, स्थभावभूतसामध्येभेदमन्तरेण कार्यस्य कालादिभेदायोगान्, अन्यवा इद्यप्रधिव्यादिमहा-भूतकार्यनानात्वस्य कारणं किमधेमदृष्टं पृथिवीपरमाण्यादिचतुर्विधमभ्यूपगम्यते, एकमेशा-नंशं निश्यं सर्वेगतं सर्वोत्पत्तिमतां समवायिकारणमध्यपग्रस्यताम् । न च कारणजातिभेदम-

न्तरेण कार्बभेदो नोपपद्यत इति वाच्यम्, कारणशक्तिभेद्मन्तरेणापि न कार्यभेद उपपद्यत इत्यभ्युपगमप्रसङ्गात्। न च यया शक्तया एकमनेकाइशक्तिविमति तन्नाध्यपरापरशक्तिप्रित्वस्यनेऽनवस्थाप्रसङ्गात्कारणजात्येव तद्नेकं कार्यं विधाध्यतीति न शक्तिभेद्परिकस्पनेति वाच्यम्, क्याचिच्छक्त्या मिन्नाः शक्तिविभर्तीत्यनभ्युपगमात्, किन्तु स्वकारणक्रष्ठापात्परमाण्यादेरनेकशक्त्यात्मकत्रयेवोत्पादात्, न चैकमनेकात्मकमदृष्टमिति वाच्यम्, नानास्पा- ४ त्रमक्तिपदाः प्रमाणतः प्रतिपत्तेः, अन्यथा समवायस्याभावाद्वणगुणिभाव एव न स्यात्। तस्मात्मकर्कारणानि नित्यानि चेत्साकस्यजननस्यभावानि तिईं सकलकालभाविसाकस्यस्य तदेवेत्पत्तिप्रसक्तिः नो चेत्तव्यनस्यभावानि नैकदापि तदुत्पिणरतज्ञननस्यभावाविशेषात्, नित्यस्यानुपकार्यत्या सहकार्यपेक्षामावेन तद्येक्ष्या जनकत्वस्याप्यसम्भवाद्य । नापि पदार्थोन्तरं साकस्यम्, नित्वलपदार्थोन्तरस्य साकस्यस्पताप्रसङ्गान्, तथा च यस्य कस्य- 10 चित्पदार्थोन्तरस्य सद्भावे सकलार्थोपलव्धभवेदिति सर्वदा सर्वस्य सर्वक्षताप्रसङ्ग इति न कारकमाकस्य प्रमाणम्, एतेन प्रमागृत्रमेययोरभावे साकस्यामाव इति निरस्तम् । सन्नि-पत्यजननस्वस्यं साधकतमत्वमपि तस्य साकस्यस्पतया तत्प्रतिषेषे प्रतिषिद्धमेव । तस्मान् प्रमाणं स्वार्थेनिर्णोतिस्वभावं ज्ञानमित्यंतदेव प्रमाणमामान्यलक्षणमनवन्तम् ॥

इति तपोगच्छनभोमणिश्रीमद्भिजयानंदस्रीश्वरपट्टालङ्कारश्रीमहिजय-कमलस्रीश्वरचरणनलिनविन्यस्तमक्तिभरेण तत्पट्टघरेण विजय-लिबस्रिणा सङ्गलिनस्य सम्मतितस्वसोपानस्य प्रमाणप-रीक्षणं नाम त्रयोविंदां सोपानम् ॥

# अथ स्वपरनिर्णयस्वभावस्थापनम्।

20

15

ननु कथमथैनिणीतिस्वभावं ज्ञानं स्वनिणीतिस्वभावमणि, घटादिज्ञानं स्वमाद्यं न भवति, ज्ञानान्तरप्राद्यं वा, क्रेयत्वाद्धटादिवदिति वाधकस्यानुमानस्य सद्भावादिति नैयायिकाः वद्नित तत्र हेतोः स्वरूपासिद्धत्वादाश्रयासिद्धत्वाद्य, धर्मी हि ज्ञानं तच्च न प्रमाणसिद्धम्, सत्तक्ष कथं तदाश्रितक्रेयत्वधर्मप्रतिपत्तिः, न हि धर्मिप्रसिद्धिरध्यक्षेण, ज्ञानस्येन्द्रियेणासित्र-कर्षात्तक्षन्यतत्प्रत्यक्षासम्भवान् । ननु संयुक्तसमवायलक्षणसित्रकर्षेण मनसा तत्प्रत्यक्षं भवति 25 खात्मना हि मनःसंयुक्तमात्मनि च ज्ञानं समवेतमिति तत्प्रत्यक्षेण घटादिज्ञानस्य प्राद्यत्वा-स्वयमाश्रयासिद्ध्यादिद्धो हेतुरिति चेन्न, मनसोऽसिद्धेः, न च नानेन्द्रियविषयात्मसित्रधा-

नेऽपि युगपण्झानानि न भवन्ति ततो विज्ञायतेऽस्ति किञ्चित्तत्र निमित्तम, यस्मात्तथाऽतु-त्पत्तिः, तदेव च मन इति तत्सिद्धिरिति वक्तव्यम्, तदनुत्पत्तिमैनःप्रतिबद्धेत्यस्यासिद्धेः, बनु व्यापकस्यात्मनः सर्वेर्थैः सम्बन्धादिन्द्रियः पञ्चभिरात्मसम्बद्धः स्वविषयसम्बन्धे एकदा किमिति ज्ञानानि नोत्पद्यन्ते यद्यणु मनो नेन्द्रियैस्सम्बन्धमनुभवेत् , तत्सद्भावे तु यदै-5 केनेन्द्रियेणकदा मनः सम्बद्धाते न तदा परेण तम्य सुक्ष्मत्वादिति सिद्धा युगपच्छानानु-स्पत्तिर्मनो निमित्तित, मैवम् , तस्यात्मसम्बन्धसमये श्रोत्रसंइकंन नमसा संयोगात् संयु-क्तसमबाबाविद्येषात् सुखादिवच्छब्दोपलब्धिरपि तदैव भवेत्, ततो निमित्तस्य समानत्वेऽपि युगपब्ह्रानानुद्येन निमित्तान्तरकरूपनाप्रसङ्गात् । न च कर्णशष्क्रस्यवच्छिन्नाकाशदेशस्य श्रीभ्रत्वात् तेन च तदा मनसः सम्बन्धाभाव इर्न्त बाच्यम्, निरंशस्याकाशस्य प्रदेशाभा-10 वात् । न च संयोगस्याच्याप्यवृत्तित्वं प्रदेशच्यपदेशनिमित्तम् , उपचरितस्य च्यपदेशमात्रनिब-न्धनस्यार्थक्रियायामुपयोगाभावात् , न हाप चरिताग्नित्वो माणवकः पाकनिर्वेतेनसमर्थो दृष्टः । किञ्ज चक्षुरादीन्द्रियसम्बन्धादृपादिज्ञानोत्पत्तिकालं मनसः सम्बद्धसम्बन्धानमानसङ्गानमान भवेत् , तथाविधादृष्टाभावादिति चेत्ति युगपञ्जानात्यप्यदृष्टाभावादेव न भवन्तीति न मनः सिद्धोत् । अश्वविकल्पसमये गोद्शेनानुभवाद्यपण्डानानुत्पत्तिश्वासिद्धाः, न प तयोः 15 क्रमिकस्वमध्यक्षविरोधान् । न चौत्पलपत्रज्ञतव्यतिभेदवदाञ्चवृत्तेः क्रमेऽपि यौगपद्याभि-मानः, अध्यक्षसिद्धस्य रष्टान्तमात्रेणान्यथाकर्तुमशकः, श्रयोपश्चमापेक्षस्य चात्मनी युगपन् स्वपरप्रकाशस्यभावस्य स्वयमभूत्तेस्यागाप्तार्थमाहिणो युगपतस्वविषयग्रहणे न कश्चिद्विरोध इति कुनो न युगपञ्ज्ञानोत्पत्तिभैवेत् । ननु ' जुगवं दो णित्थ उवओगा । आवदयकनि० गा ९७९ ] इति वचनाद्भवनोऽपि युगपञ्ज्ञानानुत्पत्तिः सिद्धेव, न, अस्य मानसविकल्पद्वय-यौगपद्यनिषेधपरत्वात् इन्द्रियमनोविज्ञानयोर्थौगपद्यानिषेधात् । न च विवादास्पदीभृतानि क्रानानि कमभावीनि क्रानत्वात्, मानसविकस्पद्दयबद्धिरयनुमानायुगपञ्ज्ञानानुत्पत्तिसिद्धिः रिति बाच्यम् , अस्य प्रत्यक्षवाधितकमेनिर्देशानन्तरप्रयुक्तत्वेन कालात्ययापदिष्टरवात् । एवन्न मनमोऽसिद्धेन ततोऽप्याश्रयः सिद्धः। न च घटादिज्ञानज्ञानमिन्द्रियार्थसिन्नकर्ष-जम्, प्रत्यक्षत्वे सति ज्ञानत्वादित्यनुमानेन तत्सिद्धिरिति वाच्यम्, हेतोरस्याप्रसिद्धविशे-षणत्वात , घटादिश्वानझानस्याध्यक्षत्वासिद्धेः, मन इन्द्रियसिद्धौ तस्याध्यक्षतासिद्धिस्तत्सिद्धौ सविशेषणहेतुसिद्ध्या मनइन्द्रियसिद्धिरित्यन्योन्याश्रयान्, घटशानाद्भिष्ठस्य तद्वाहकस्यापरस्य ज्ञानस्याननुभवाद्वतोर्विशेष्यासिद्धत्वात्, अध्यश्चत्वे सवि ज्ञानत्वस्य सुखसंवेदने सन्देन व्यभिचाराष । न चेद्रमांप पश्चीक्रियत इति बाच्यम् , व्यभिचारिहेत्वप्रसिद्ध्यापत्तेः, अनित्यः शब्दः प्रमेयत्वाद्धटबदित्यादावपि व्यभिचारविषयात्मादेरपि पक्षीकरणसम्भवात्।

न चात्र प्रत्यक्षवाधिति वाच्यम् , अत्रापि समानत्वात् , न हि अविदितस्वरूपं सुखादिकं पूर्व घटादिवदुत्पमं पश्चादिन्द्रियसम्बन्धोपजातकानान्तराहेद्यत इति लोकप्रतीतिः, अपि तु प्रथममेव स्वप्रकाशरूपं तदुद्यमासाद्यदुपलभ्यत इति । न च स्वात्मिन क्रियाविरोधो बाच्यः स्वरूपेण सह पदार्थस्य विरोधाभावात् , अन्यथा प्रदीपादेरप्यपरप्रकाशविकलस्वरूप-प्रकाशविरोधः स्यात्, न च तत्स्वरूपस्वं तस्यासिद्धमिति वाच्यम्, प्रदीपादाविष तथास्वभा- ठ वासिद्धिप्रसङ्गात्, तथा दर्शनन्तूभयत्र समानम्, खङ्गादेरात्मनि छिदिक्रियाऽजननैऽपि न तद्धर्मोऽन्यत्रापाद्यितुं शक्यः, अन्यथा घटनिष्ठायाः स्वपराप्रकाशनतायाः प्रदीपेऽप्यभ्युप-गमत्रसङ्गात्। नापि सुखावगमात्पूर्वं तदभ्युपगमो युक्तः, ज्ञब्दस्यापि श्रवणसमयात्पूर्वं पश्चाम सत्ताभ्युपगमप्रसङ्गेन नित्यनापत्तेः । न चात्मनो ज्ञानाम पृथम्भूताः सुखादयोऽनुप्र-हार्दिविधायिनो भवेयुः, इतरथा मुक्तात्मनोऽपि ते तथा स्युः । न व तेषां तत्रासमवेत- 10 त्वाञ्चार्य दोषः, समवायाभावात्तस्माञ्च सुस्नादिमहण मनइन्द्रियसिद्धिः। अत एवात्मा मनसा संयुक्त इति न युक्तम् , आत्ममनसोर्निरंशतया संयोगासम्भवात् , एकदेशेन संयोगे सांशताप्रमक्तः, सर्वोत्मना संयोगे उभयोरेकताप्राप्तेः । यदि च यत्र मनः संयुक्तं तत्र मम-बेतं ज्ञानं समुत्पाद्यति तदा सर्वोत्मनां व्यापित्वात् समानदेशत्वेन मनमः तैश्संयुक्तत्वात् सर्वातमसमवेनसुखादिषु तदेव मन एकं ज्ञानमुत्पादयतीति प्रतिप्राणि भिन्नमनःपरिकल्पनः 15 मनर्थकमासज्येत । न च यस्य सम्बन्धि यन्मनः तत्समवेतसुखादिशाने तदेतुरिति नायं दोषः, प्रतिनियतात्ममम्बन्धित्वस्यैव तत्रासिद्धेः, न हि तदात्मकार्यत्वेन तन्मनसस्तत्सम्बन निधत्वम्, तस्य नित्यताभ्युपगमान्, तत्र चानाधेयाप्रहेयातिशये तत्कार्यत्वायोगात् । न च यस्यादृष्टेन भेरितं सत्तात्रवर्त्तते तत्तत्सम्बन्धीति वाच्यम् , अदृष्टस्याचेतनस्वेन प्रतिनियतविषये तत्त्रेरकत्वायोगात् प्रेरकत्वे वेश्वरपरिकल्पनं निर्धकं भवेत् । ब 20 चेश्वरप्रेरित एवास्मा तत्प्रेरक इति न तत्परिकल्पनव्यर्थता, अदृष्टप्रेरणामन्तरेणे-श्वरस्य साक्षान्मनः प्रेरकत्वोपपत्तेरदृष्टपरिकल्पनाया निरर्थकत्वान । न च सर्वसाधारण-त्वादीश्वरस्याद्यव्यविक्रलस्य मनःप्रेरकत्वे न ततस्तस्य प्रतिनियतात्मसम्बन्धित्वसिति अद्-ष्टस्यावश्यकतेति वक्तव्यम्, तस्याचेतनतयेश्वरसहितस्यापि प्रतिनियतमनःप्रवृत्तिहेतुत्वा-योगात् तस्मान मनसोऽदृष्टादिः प्रतिनियमहेतुः, किञ्च स्वसंविदितज्ञानानभ्युपगमे सदस- 25 हर्गः कस्यचिदेकज्ञानावलम्बनः, अनेकत्वात् पञ्चाङ्गुलिवदित्यत्र पश्चीकृतैकदेशेन व्यभिचारः,

१ स्वात्मा हि कियायाः स्वरूपं, तत्र कियायाः क्ष्यं विरोध म्वरूपस्याविरोधकम्वात्, विरोधस्य द्विष्टत्वाच न स्थात्मनि कियाविरोध इति भावः । ज्ञानकियायाः कर्मतया स्वात्मनि विरोधः, ततोऽन्यत्रैव कर्म-त्वदर्शनादित्यत्राह न चेति ।

तन्त्रानान्यसदसद्वर्गयोरनेकत्वाविशेषेऽपि एकज्ञानाष्ठम्बनत्वाभावात, एकज्ञासाप्रभवत्वातुमानवत् । ईश्वरज्ञानतदन्यसदमद्वर्गयोरेकज्ञानावरुम्बनत्वे वाभ्युपगते स्वसंविदितत्वं
ज्ञानस्य भवेत्, सर्वं क्रानं स्वसंविदितं ज्ञानत्वात् सर्वज्ञ्ञानवदिखनुमानान् तथा च सति
केवत्वं देतुन्येभिचारि स्यात् । किञ्ज सति प्रथमक्राने यदि तद्वाहकं द्वितीयं क्रानमुत्पचते
तिर्दि युगपन्ज्ञानानभ्युपगमविरोधः । असति चोत्पादे प्राद्यस्येवाभावात्र तद्वाहकत्वमन्यथा
द्विचन्द्रादिविज्ञानस्येव भ्रान्तत्वं तस्य भवेत् । तदेवमनेकदोषात् स्वनिणीतिस्वभावमेव
ज्ञानमिति सिद्वम् ॥

सौगताश्व भवतु क्वानं स्वसंविदितमर्थे ग्रहणस्वभावता तु तस्य न युक्ता, अर्थेस्येवाभावानं, यद्भवभासते तक्कानं यथा सुखादिः, अवभासते च नीलादिति स्वभावहेतुना

क्वानास्मरवादिति वदन्ति तद्मत्, यतोऽत्र किं स्वनोऽवभासो हेतुः, परतो वा,
अवभासमात्रं वा, नाद्यः, परस्यासिद्धेः, न हि परानपेक्षो नीलाद्यवभासः परस्य सिद्धः,
नीलमहं वेद्यीति नीलव्यतिरिक्तस्वरूपतया प्रतिभासमानेन क्वानेन नीलादेर्प्रहणाध्युपगमात् ।
यदि परानपेक्षनीलाद्यवभासः परस्य सिद्धः स्यात्तर्हि किमतो हेतोरपरं साध्यमिति वक्तव्यम्, यदि क्वानरूपता साध्येत्युच्यते तिहि सा यदि प्रकाशनारूपा तदा सापि हेतुसिद्धौ

सिद्धैव न साध्या, न सिद्धा मा चेत्तदा हेतुरप्यसिद्धैव । ननु भ्रान्तिः पुरुवधर्मः, तेन नीलादेः स्वतोऽवभासनमङ्गीकुर्वश्रपि तस्य क्वानरूपतां नेच्छति अतस्तम्प्रति माध्यते, नैवम्,
को हि भावधर्मे हेतुमिच्छन् मावं नेच्छिदिद्यभिधानविरोधान्, भ्रान्ता भावस्यानध्युपगमसम्भवात् । नीलादेभिनेन क्वानेन प्रहणं नोपपद्यते, भिन्नकालस्य समानकालस्य वाऽर्थस्य
भिन्नेन क्वानेन निव्यापरिण भिन्नाभिन्नव्यापादवना वा परोक्षेण वा स्वसंविद्वेषण वा ज्ञानारत्यवेशेन वा महणासम्भवादनो नासिद्धो हेतुरिति चेन्न, अनुमानविलोपप्रसङ्गात्, अनुमानं
हि त्रिक्पलिङ्गप्रभवं लिङ्गस्चानुमानादिनं भिन्नकालस्य यदि तस्य जनकं भवेत् कुतो न

अयम्भावः ययोः छहोपलम्भानियमस्तयोर मेदः यथा तैमिरिकोपलभ्यमानमृगाङ्कमण्डलयोः, सहोपकम्भक्ष ज्ञानार्थयोदिति । भेदे हि तयोनियमेन महापलम्भो न स्यात् स्तम्भकुम्भयोदिन, तथा यत्प्रकाशते
तिष्कृतिमार्श्रं थथा सुम्बादिकम्, तथा यदान वेदनेन वेदाते तस्तो न भिग्नते यथा चेदनस्य स्वस्पम्,
 वैग्यन्ते च वेदनेन नीलादमः, भेद हि आनेनेषा नेपातं न स्यात्, नियमहेतुतादात्म्याभावासद्वर्षस्वक्षुरादिना व्यभिचारात् । प्रतिनियतत्था प्राह्मत्वेनार्थस्य प्राह्मत्वेन ज्ञानस्य प्रतितिक्ष्तु अनाश्चप्रवचासनासामध्यादिति॥
द. अयम्भावः, स्वभिन्नकालमप्यर्थ योग्यमेव ज्ञान गृह्मति, दश्यते हि पूर्वचरादिकिष्कप्रभवप्रस्ययात्
भिन्नकालस्यापि प्रतिनियतस्यैव शक्योदयाद्यर्थस्य प्रहणम्, अन्यथा किश्चिद्यि लिक्नं साध्यस्यानुमापकं न
स्यात्, भावे वा अस्मादिलिक्नमतीनस्य पानकादित्व समस्तस्याप्यनीतम्य प्रतिपत्तिहेतुः स्यात् , अन्नकालस्थादितिश्रप्रिति ॥

सर्हि तस्समस्तानुमानजनकम्, तथाविषमपि छिक्नं किश्चिदेव कस्यचिदेव कारणमिति चेत्तदा झानमपि तथाविधं किश्चिदेव कस्यचिद्वाहकमधी वा भिन्नकालः कश्चिदेव कस्यचिद्वाह्य इति कुतो न स्यात् । न च मिन्नकालीनार्थप्रहणप्रवृत्तक्षानस्य निर्विषयताप्रसङ्ग इति वाच्यम्, विनष्टानुत्पन्ना हिङ्गादुपन्ना यमानस्यापि निर्हेतुकता प्रसङ्गात् । न च समका छमेव छिङ्ग-मनुमानकारणमिति बाच्यम्, समकालस्य जनकःबविरोधात्, अन्यथाऽनुमानस्यापि 5 लिक्नजनकत्वापसे: । न चानुमान एव जन्यता प्रतीयत इति बाच्यम् , ताया इवानुमानव्यतिरेकेण जन्यताया अप्रतिभासनात् । अनुमानस्वरूपमेव तेति चेलिङ्गेऽपि स्वरूपसङ्कावेन जन्यताशसक्तिः । लिङ्गानुमानयोः स्वरूपाविशेषेऽपि लिङ्गा-पेश्रक्षन्यता तत्रैव न तु लिङ्गेऽनुमानापेश्रजन्यनेति चेत्तर्हि नीलतत्संवेदनयोः स्वक्रपाविशे-षेऽपि नीलस्येव तत्संबेदनापेक्षप्राह्मता न तु तत्संबेदनस्य नीलापेक्षप्राह्मतेति समानत्वान । 10 न च लिक्कमुत्पादकमनुमानोत्पत्तिकरणादिति वाच्यम् , उत्पत्तेरनुमानाद्व्यतिरेकात्तेन तस्यैव करणादुत्तरलिङ्गश्चणबदनुमानस्य लिङ्गत्वापत्तेः, लिङ्गजन्यस्वात् । न वानुमानोपादानजन्य-त्वात्तद्मुमानमेवेति वक्तव्यम् , अनवस्थाप्रसङ्गात्, तद्पि ग्रुपादानकारणं कुतो जन्यत इति पर्यनुयोगेऽपरिक्कादिति वक्तव्यम् , तत्र च तस्य लिक्कान्यतया लिक्कावापत्तौ पुनरप्यनुमा-नोपादानत्वादनुमानत्वमित्युत्तरपर्यनुयोगाविश्रान्तिः । लिङ्गजन्यत्वाविशेषेऽपि तथा प्रतीतेः 15 कि ख्रिष्ठिङ्गं कि ख्रिवानुमान मित्युच्यते चेत्तर्हि ज्ञानजन्यत्वाविशेषेऽपि कि ख्रिज्जानमपर आर्थ इसपि कि न स्यात्, ततश्च नीलादि ज्ञानं ज्ञानकार्यस्वादुत्तरज्ञानवदिस्यभिधानमयुक्तमेव । तस्मान स्वतोऽवभासनं हेतुरसिद्धत्वात् । न द्वितीयः, ' नान्योऽनुभाव्यो बुद्धास्ति तस्या-नानुभवोऽपरः । ब्राह्मप्रहक्षेधुर्यात् स्वयं सैव प्रकाशत ' इत्यभिधानात्तवाभिप्रायेण पर-प्रकाशतायाः कस्यचिद्प्यसिद्धेर्वाद्यसिद्धत्वात् । परतः प्रतिभासनानङ्गीकारे च प्रकाशनलक्ष- 20 णस्य हेतोक्कोनत्वेन न व्याप्तिसिद्धिः, ज्ञानस्य स्वरूपमात्रपर्यवसितत्वेन निखिलमवभा-सर्ने क्कानत्वच्याप्तमिति निश्चयासम्भवातः सर्वेषां सम्बन्धिनामग्रहे हि डिष्ठसम्बन्धसंवित्तिः क्यं भवेत् । त चैकं ज्ञानमात्मन्येव शानत्वमवभासनञ्ज विशाय तयोव्योप्तिमधिगच्छतीति इक्कटबम् , तथा सति तत्रैवातुमानप्रवृत्तेस्तस्य च व्यर्थत्वात् साध्यस्य सिद्धत्वात् । सकल-ज्ञानस्य स्वात्मनि ज्ञानासम्भवाद् व्याप्तिप्रतिपत्तेरसम्भवाज्ञ । न च ज्ञानत्वस्वप्रकाशनयोः कुत- 25 श्चित्रमाणाक्याप्तिः प्रसिद्धा, ज्ञानवज्जहस्य नीलादेरपि परतो प्रहणसिद्धहेतीव्यमिचारप्रस-क्कात्। नैयायिकादेः मुखादेक्कीनरूपता न सिद्धेति मुखादिहष्टान्तोऽपि साध्यविकलः, अने-नैव देतुना तत्रापि ज्ञानरूपतासाधने च निदर्शनान्तरं मृग्यम् , तत्राप्येवं पर्यनुयोगेऽपरापर-निद्धनान्वेषणप्रसङ्गतोऽनवस्था, सुम्त्रादौ दृष्टान्तमन्तरेणापि तृरूपतासिद्धौ च नीलादेरपि

तयैवं तदापत्तिः । न च सुलादेर्जंडत्वे न स्यात्प्रतिभासः जडस्य, प्रकाशायोगित्वादिति बाच्यम् , नीलादेः प्रकाशतासिद्धावप्येवं वक्तं शक्यतया सुखादिनिदर्शनवैयध्यीत् । न च सुखादेरज्ञानतायामनुप्रहाचभावः स्यादिति बाच्यम्, सुखादेरनुप्रहाचव्यतिरेके ज्ञानत्वेना-नुप्रहस्य कापि व्यास्यप्रतिपत्तेरज्ञानत्वेऽनुप्रहाद्यभावोपवर्णनस्यासंगतत्वात्, व्यापकाभावे 5 हि नियमेन व्याप्याभावी भवेत्, व्यतिरेके च सुखादेक्कांनरूपताविरहेऽथाँन्तरभूतानुप्रहा-द्यभावस्य कथं सिद्धिः, न हि यहदत्तस्य गौरत्वाभावे सति देवदत्तस्याभावो दृष्टः । ननु जैनस्य सुखादी ज्ञानरूपतया प्रकाशमानत्वं ब्याप्तमिति चेन्न, स्वतः प्रकाशनं हि सुखादौ झानरूपतया सिद्धम् , तक न स्तम्भादौ, यक्त रतम्भादौ परतः प्रकाशन जैनस्य सिद्धं न तज्जानरूपतया व्याप्तम् , स्तम्भादावुपलभ्यमानं प्रकाशनमात्रन्तु जडत्वेन सहाविरुद्धत्वा-10 भैकान्तेन ज्ञानरूपतां साधयतीति न प्रकाशनलक्षणो हेतुर्नीलादेशीनरूपतासाधनसमर्थः। ननु नीलादेशीनरूपता माभूत्. तत्साधकप्रमाणाभावात्, पारमार्थिकार्थरूपता तस्य कृतः, वेन तद्वाहिक्कानमर्थनिणीतिरूपनया प्रमाणं भवेदिति चेदुच्यते, जाप्रदवस्थोपलभ्यमानी नीक्षादिः परमार्थेसन्, सुनिश्चितासम्भवद्वाधकप्रमाणत्वात्, सुम्वादिसंवेदनवदिति तद्रूप-तासिक्षेः । न हि अत्र प्रत्यक्षं बाधकमस्खलत्य्रत्ययविषयतया सर्वेरस्य दर्शनात् , न चानुमानं 15 बाधकमध्यक्षसिद्धेऽनुमानम्य बाधकत्वेनाप्रयृत्तेः । न च प्रत्यक्षानुमानव्यतिरिक्तं प्रमाणा-न्तरं सौगतस्याभीष्टमिति न सुनिश्चितामन्भवद्वाधकप्रमाणत्वादिति हेतुरसिद्धः। अपरमार्थ-सत्यस्य हेनोरसम्भवात्रायमनैकान्तिकः । ननु म्वप्नदृष्टे घटादावपरमार्थमिति हेतोरस्य मद्भा-वादंनेकान्तिकत्वम् , न हि स घटादिबीधकप्रमाणविषयः, बाध्यतायाः काष्यसम्भवात् , ज्ञानस्य प्रतिभासकाले बाधकेन न स्वरूपं बाध्यते, तस्य परिस्फुटरूपेण प्रतिभासनात् , नाप्युत्तरकालम् , 20 क्षणिकतथा तदा तस्य स्वयमेवाभावात् । नापि तज्ज्ञानश्रमेयस्य स्वरूपं प्रतिसासमानरूपेण बाध्यते प्रतिभामनादेव । न च प्रतिभासमानरूपसहचारिणा स्पर्शादिरूपेण, तस्य तत्तोऽन्य-त्वात् , न चान्याभावेऽन्यस्यामावोऽतिप्रसङ्गान् । न च ज्ञानस्य क्षेयस्य वा फल्रमुत्पन्नमनुत्पनं वा बाध्यते उत्पन्नस्य विद्यमानत्वेन बाध्यत्वायोगात्, अनुत्पन्नस्यापि स्वयमेवासस्वात्, मैबम्, बाधकेन ज्ञानेन ज्ञानस्थासद्विषयताया अर्थस्य बाडसत्प्रतिभासनरूपताया ज्ञापनान् ,यथा श्रुक्ति-काज्ञानेन रजतविज्ञानस्य रजतार्थस्य वा, एतच वाध्यबाधकभावमनिच्छताप्यवद्यमध्यप-गन्तव्यम्, प्रतिभासाद्वैते स्कन्धसन्तानादिविकल्पानां स्वयमेव निर्विषयःवीपवर्णनात्, तदु-पवर्णनाभावे बाह्यभावानामेकानेकरूतया सामान्यसामानाधिकरण्यविद्योष्यविद्योषणभावादेः

पारमार्थिकस्य भावात् प्रतिभासाद्वैतस्याभाव एव स्यात् । तस्माक्ष स्वप्नोपेळब्धघटादौ प्रकः तहेतुर्व्यभिचारी । नापि विरुद्धता, परमार्थसत्त्वाभावेन व्याध्यसिद्धेः, अन्यथाऽपारमार्थिकं स्वसंवेदनमात्रमपि भवेदित्यसिद्धविरुद्धानैकान्तिकदोषरहितादस्माद्धेतोर्जापद्वस्थोपळभ्यमानस्य घटादेः परमार्थसत्त्वसिद्धिः तस्माद्विज्ञानशून्यवादयोर्निषेधादर्थनिर्णितिस्वभावताऽ-पि प्रमाणस्य सिद्धा ॥

इति तपोगच्छनभोमणिश्रीमहिजयानंदस्रीश्वरपट्टालह्वारश्रीमहिजयः कमलस्रीश्वरचरणनलिनविन्यस्तभक्तिभरेण तत्पट्टधरेण विजय-लब्धिस्रिणा सङ्गलितस्य सम्मतितस्वसोपाने स्वपरनि-र्णयस्वभावस्थापनं नाम चतुर्विशं सोपानम् ॥

-----

10

#### अथ प्रत्यक्षलक्षणपरीक्षणम् ।

अत्र सौगतः प्रमाणं स्वार्थनिर्णानिस्वभावमि तद्तुमानरूपम्, प्रत्यक्षं तु निर्विकल्प-कत्वान्न तन्निर्णयस्वभावम्. तथाहि यद्यथाऽवभाति तत्तथा व्यवहृतिपथमवनरित, यथा विशद्माभासमानं सुखादिसंवेदनम्, नामोक्षेखशून्यतया चाध्यक्षं सवेदनमाभातीति स्वभावहेतुः। नामोक्षेखपरिष्यक्तवपुषः संविदोऽध्यक्षत्वितिरोधान्, साक्षात्कारि झानं हाध्यक्षतया छोके प्रसिद्धम्, साक्षात्कारित्वन्न सन्निहितार्थावभामित्वम्, असन्निहिते तद्दभावात्, नामादि-कन्नासनिहितत्वात् परोक्षमिति न तद्योजनामवतरीतुमलम्, अत्र वैयाकरणाः, न काचि-त्प्रतिपत्तिवीक्यसंस्पर्शरहिता विद्यते शब्दानुविद्धाया एव प्रतिभामनात्, अन्यथा प्रकाश-रूपतापि न स्थात्, न हि निरस्तोक्षेत्रं स्वसवेदनं व्यवहाररचनाचतुरमिति सविकल्पकम-भ्युपगन्तव्यमिति चेन्न, अध्यक्षं हि पुरःसन्निहितमेव भावात्मानमवभासयित तत्रैवाक्षयृत्तेः, 20 वामूपता च न पुरः सन्निहिता, अतो न सा तत्र प्रतिभासते, न चार्थदर्शने व्यापितया पदार्थात्मतया वार्थदेशे सन्निहितत्वात्सा तत्र प्रतिभासते, न चार्थदर्शने व्यापितया पदार्थात्मतया वार्थदेशे सन्निहितत्वात्सा तत्र प्रतिभासते, न हि तहेश एव शब्दोऽ वाचां सन्निष्येयोगात् अक्षान्वये संवेदने पुरोवर्त्तिनीलादेरेवावभामनात्, न हि तहेश एव शब्दोऽ-

१. स्वप्नो हि द्विविधः सत्यस्तिद्विपरीतथा, प्रथमो दैवताविशेषकृतो धर्माधर्मकृतो वा किवित्साक्षादर्थाः व्यभिचारी, यहेशकालाकारतयाऽधः स्वप्ने प्रतिपन्नः तहेशकालाकारतया जाम्मद्शाया तस्य प्राप्तिमिद्धः । 25 किवित्तः परम्पर्याऽधीव्यभिचारी, राजादिदर्शनेन स्वानाध्यायनिगदितस्य कुटुम्बवर्धनादे. प्राप्तिहेतुन्वादतुन्मानवत् । योऽपि वातिपत्ताद्युद्देकजनितोऽमत्यद्वेन प्रसिद्धः स्वप्नः सोऽपि नार्यमानवप्रभिचारी, न हि सर्वः धाऽप्यननुभृतेऽचे स्वप्नोऽपि समुपनायन इति न निगलम्बनः स्वप्नप्रस्थयः ॥

स्ति तस्य बक्तमुखदेशेऽवभासनात्. अतोऽसन्निधानान वाक्संस्पर्भवती अक्षमतिः । न प बाचः पदार्थस्वक्रपता, तत्रवेन प्रतिभासनात, पुरः शब्दाकारविविक्रस्य स्तम्भादेरर्थेषि-विकतया श्रीत्रज्ञाने शब्दस्य च प्रतिभासनैकरूपत्वासम्भवात् । असन्निहितावा बाबः प्रतिमासे सकळव्यवहितभावपरम्पराप्रतिमासः स्यात्, वाबोऽर्थसन्निधानेऽपि अ ह लोचनमती तत्प्रतिभासेऽपि वाचोऽप्रतिभासात्र तद्विषयत्वम् । यो हि यद्विषयः स सन्निः हितोऽपि न तत्र प्रतिभाति, यथाऽऽग्ररूपपितपत्तौ तद्रसः, अविषयश्च छोचनमतेः शब्द इति । नयनमतिर्पि स्वविषयमेवावभासयति नेन्द्रियान्तरिवषयं सिन्निहितमपि, यथा रसनममुद्भवा मधुरादिमतिर्मधुरादिकमेव न परिमलादिकम्, अन्यथा लोचनबुद्धीव सर्वे-न्द्रियविषयप्रतिभासे इन्द्रियान्तरकरुपनावैयध्यै स्यात् , तस्मात्सकलमक्षवेदनं वाचकविकलं 10 स्वविषयमेवावलोक्यतीति निर्विकल्पकम् । लोचनव्यापारानुसारिणी द्रग् वर्त्तमानं ऋपमात्रं विश्वदत्तयाऽवभासयति विकल्पस्तु शब्दश्मरणप्रभवोऽसन्निहितां वाम्रूपतामध्यवश्यतीति हेतुविषयभेदाइर्शनविकल्पयोर्विभेदः, न चाश्चन्यापाराद्वृपमिद्मित्येकं संवेदनं शब्दपरिष्वकं रूपमधिगच्छद्ध्यवश्यति जन इति तयोरैक्यमिति वाच्यम्, रूपमिदमिति ज्ञानेन हि किं वाम्पतापन्नपदार्थेमहणं भिज्ञवाम्पताविशेषणविशिष्टपदार्थमहणं वा, न प्रथमः, वाम्प-15 तायां लोचनस्यासामध्यांत्तदनुमार्यक्षमतेरपि न तत्र प्रवृत्तेः, न द्वितीयः, तथापि नयन-द्यः, स्वविषये शुद्ध एव पुरस्थे प्रवृत्तेने तु वाचि, तत्रावर्त्तमाना कथं तद्विशिष्टं स्वविषयमवभासयेत्, न हि विशेषणं भिन्नमनवभासयन्ती तद्विशिष्टतया विशे-ष्यमबभासयति दण्डामहणे इव दण्डिनम् न च हशि वाचोऽप्रतिभासनेऽपि स्मृतौ प्रतिभासनाः दर्थस्य विशेषणं भवति, भिन्नज्ञानमाद्यस्यापि त्रिशेषणत्वोषपत्तेरिति वाच्यम्, संविद्न्तर-प्रतीतस्य स्वातन्त्रयेण प्रतिभासनान् तद्नन्तरप्रतीयमानविशेषणत्वानुपपत्तेः । न ह्येककालम-नेककालं वा शब्दखरूपं स्वतन्त्रतया स्वपाहिणि ज्ञाने प्रतिभासमानं विशेषणभावं प्रतिपद्यते सर्वत्र तस्य तद्भावापत्तेः । न च शब्दानुरक्तरूपाद्यध्यक्षमतिक्देतीति शब्दो विशेषणं रूपा-दिबिशेष्यमिति युक्तम् , यदि हि तदनुरक्तता तत्प्रतिभासलक्षणा तदा लोचनबुद्धौ शब्दाप्र-तिभासनाम तदनुरक्तता भवेत्, यदि च रूपादिदेशे शब्दवेदनं तदनुरक्तता तदा स्वज्ञाने 25 शब्दाऽप्रतिभासनेऽपि रूपादीनां प्रतिभासनात्तद्तुरक्तताऽयोगः। न च शब्दातुषक्तरम्य-तिर्देश्यतेऽतः प्राक् तद्रूपस्य तस्य दर्शनमुपेयत इति वाच्यम्, शब्दविविकामर्थेऋपं प्रत्यक्षम-धिगच्छति वाचकन्तु स्पृतिकत्तिस्वतीति शब्दसंस्पर्शमध्यक्षनानुभवतीति निर्विकल्पकमासक्तम्, अन्यथा शब्दस्मरणासंभवाद्ष्यक्षाभावो भवेत्। यदि हि वाक्संस्पृष्टस्य सफलार्थस्य संवे दनं तथासत्यर्थदर्शने तद्वाद्यसम्विसात्र च तत्परिकरितार्थदर्शनम्, न च कश्चिद् वादसंस्पर्श-

विकलमर्थमवगच्छति तमन्तरेण च न वाक्यस्मृतिः, ताक्चान्तरेण न बाऽनुषकार्धेदर्शनिम-स्यर्थेदर्शनाभावो भवेत् , ततोऽर्थेद्र्शनान्निर्विकल्पकमेव तद्भ्युपगन्तव्यम् । यद् च वाक्संस्-ष्टार्थरवैव महणं तदाऽगृहीतसक्केतस्य बालकस्य तद्वहणं न भवेत् । ततोऽध्यक्षमर्थसाक्षात्क-रणाम वाग्योजनामुपस्युशतीति रूपमात्रमाक्षात्कारिनयनसंवेदनं निर्विकल्पकमेव, तद्दर्शनोप-जनितन्तु विकल्पक्षानं वचनपरीतार्थोध्यवसायस्वभावं भिक्तमेवेत्यविकल्पकमध्यक्षं सिद्धम् । 5 अत्र यद्यपि वाची नयनजमतिपत्त्यविषयत्वाम तद्विशिष्टार्थदर्शनमध्यक्षं तथापि वृष्यादेर्नय-नादिविषयत्वात्तिद्विशिष्टार्थोध्यक्षप्रतिपत्तिः सविकंत्पिका भविष्यति, तथाहि नियत्वेशादि-तया वस्तु परिदृश्यमानं व्यवहारीपयोगि, अन्यथा तदसम्भवात्, देशादिसंसर्गरहितस्य च तूस्य कदाचिद्व्यनन्भवान्, यज्ञ देशादिविशिष्टतया नामोलेखाभावेऽपि वस्तु संगृह्वाते तत्सविकल्पकम्, विशेष्यविशेषणभावेन हि प्रतीतिर्विकल्पना, देशाद्यश्च नीलादिवत्तदवक्छे- 10 दका दर्शने प्रतिभानतीति न तत्र झुड्यसंयोजनापक्षभावी दोष इति नैयायिका वदन्ति, तदपि न सम्यक् अध्यक्षस्य पुरोवर्त्तिनीलादेरवभामन एव मामध्यान् , न तु तदवष्टम्थभूनलादे-रपि, अनवष्टब्धस्य शुद्धस्यैव प्रतिभासनाच न विशेष्यविशेषणभावप्रहणम् । दरीने हि रूपमालोकश्च खखरूपव्यवस्थितं द्वित्यमाभानि न त तक्क्यतिरिक्तं कालदिगादिकमिति कथ-मप्रतिभासमानं तद्विशेषणं भवति, सर्वत्र तद्भावप्रसक्तः, यत्रापि स्थिराधेयदर्शनाद्धस्तादा- 15 धारमनुमिन्वन्ति तत्रापि नानुमानावसेयमधिकरणमिन्द्रियविज्ञानिवषयविशेषणम्, नापि तदबसायोऽश्रबुद्धेः स्वरूपमिति न विशेषणविशिष्टप्रतिपत्तिरश्रबुद्धिः । किञ्च कि समान-कालयोवी भावयोविशेष्यविशेषणभावमध्यक्षवृद्धिस्वभासयति भिन्नकालयोवी, तत्र बदि भिन्नकालयोर्न तर्हि युगपत्तयोस्तत्राप्रतिभासनाद्विशेष्यविशेषणभावावगमः, यदा हि पूर्व स्वादिकमवभाति न तदा स्वाम्यादिकम्, यदा च स्वाम्यादिकं न तदा स्वादिकमित्यसिन- 20 धानात्कथं तद्विशिष्टतयाऽऽध्यक्षेण तस्य ब्रहणम् , चक्षुरुयोपारे सति हि पुरोवस्थितश्चेत्र एव परिस्कुटमाभ तीति तन्मात्रमहणाम तद्विशिष्टत्वप्रतीतिः। न चासनिहितमपि विशेषणं स्म-रणसिक्रधापितमध्यक्षबुद्धिरधिगच्छति, स्मरणात् प्रागिव तदुत्तरकालमपि विशेषणासिक्रथे-स्तुस्यत्वाञ्च तत्र तदाप्यक्षयुद्धिप्रवृत्तिरित्यपास्तविशेषणस्यार्थस्य माश्चात्करणं युक्तियुक्तम् । नापि तुरुयकालयोभीवयोर्विशेषणविशेष्यभावमध्यक्षमधिगन्तं समर्थं तस्यानवस्थितेः, अविशिष्टे हि <sup>25</sup>

१. समीपवर्तिन निजागन्यापिन कालान्तरस्थायिन स्थागितप्रतिक्षणपरिणाममलक्ष्यमाणपरमाणुपरिमाणं वस्त्वन्तरैः सह सहश्रावसहश्राकारं क्रम्भादिकं शन्दसंस्पर्शरहितमपि भावमवभाग्यन्तीति कृत्या मिवकल्पक-मित्यभिधीयते, एवमभ्यक्षविषयीकृत एव वस्तुनि न्यवहारा. मंज्ञाऽभीज्ञसम्बन्धप्रहणाद्यस्तत्त्वकृत्येव घटन्ते नान्यथा ॥

दण्डपुरुषसयोगे कश्चिरण्डविशिष्टतया पुरुषं दण्डीति प्रतिपद्यते, अपरस्तु तत्रैव पुरुषविशिष्ट-तया दण्डोऽम्येति, असङ्कतितविशेष्यविशेषणभावम्तु दण्डपुरुपाविति स्वतंत्रं द्वयम् । वास्तवे तु तस्मिन्योग्यदेशस्थप्रतिपर्त्तृणां दण्डपुरुषरूपयोरित्र तुल्याकारतयाऽत्रभासो भवेत्, न चैवम् , तस्मादण्डपुरुषस्वरूपमेव स्थनंत्रमध्यश्चावसेयं विशेष्यविशेषणभावस्तु कारुपनिक एव । 5 यन हि दण्डोपकृतपुरुषजनितार्थिकया प्रागुपलब्धा तदर्थी च स तत्र विशेषणत्वेन दण्डं विशे-ध्यत्वेन च पुरुषं प्रतिपद्यते प्रधानत्वान्, येन च पुरुषोपकृतदण्डेन फलमभ्यूपेतं स तत्र दण्डं प्राधान्याद्विशेष्यमध्यवस्यति, अपरिगतकलोपकारस्य प्रथमदर्शने खरूपमात्रनिर्मासात् ततोऽ-न्वयव्यतिरेकाभ्यामवगतसामध्यै द्रयमामाद्य विशिष्टत्वप्रतिपत्तिः प्रागवगते च सामध्ये-नेन्द्रियस्य व्यापारः, तस्यामन्निहितस्वात्, नै च व्यापाराविषये तस्त्रतिपत्तिजननसमर्थम् । 10 न च पुरः सिन्निहितेऽर्थे प्रवर्त्तमानिमिन्द्रियं तत्रापि प्रतिपत्तिमुपजनियतुं समर्थम् , वर्त्तमा-नकालालीढनीलादिदर्भनप्रधृतस्य चिरातीतभावपरम्परादर्शनप्रधृत्तिप्रसक्तः सकलातीतभाव-विषयम्मृतेरध्यक्षता भवेत् , तथा खगोचरचारिणी स्मृतिरिप स्फुटमर्थं वर्त्तमानसमयमुद्धास-विष्यतीति सर्वाक्षमतिः स्मृतिभेवत् । नन् वर्त्तमानमर्थमध्यक्षमेवोद्धासयति न तु स्मृतिः, यत्र च न दर्जनमबतर्ति नत्र स्मृतिः वर्त्तमाने रूपादी स्पष्टदर्शनावतारे स्मृतिप्रवृत्तिरसम्भ-15 विनी विफला चेति चन्न, अतीने विशेषणादौ स्मृतेरेन प्रवृत्तेस्तत्र विशदसंविदनतारस्य व्यर्थ-त्वात्। सा हि विशदसंवित् संनिहितमेवार्थमवतरति न च तदा विशेषणादयः सिन्निहिताः, तानवलम्बमाना निरालम्बनेव भवेत , ततो विश्वद्धरूपमात्रप्रतिभासाद्ध्यश्चवेद्नं निरस्तविशे-षणमर्थमवगमयनि विशेषणयोजना तु समगादुषजायमानाऽपास्ताक्षार्थसिकिधिमीनसी । न च स्पष्टप्रतिभामाद्वर्नमानार्थप्राहिणीति वक्तव्यम् . तामन्तरेणापि स्फटमर्थप्रतिभामनात् । न च 20 स्मृति विनापि यदार्थान्मा विशदननुः प्रतिभातीति न तस्य ब्राहिका स्मृतिस्तर्द्धक्षव्यापार-सद्भावं सुखमन्तरेणापि विषयावगतिरस्तीति सुखमपि विषयमाहि न स्वादिति वाच्यम् , यतो निरस्तवहिरर्थेसन्निधयो भावनाविर्भूतननवः सुम्बादयो नार्थावेदकाः, तेषां स्वमहणप-र्थवसितस्वरूपत्वात्। अक्षान्वयव्यतिरेकानुविधायिन्यो विशवसंविद् एव बहिरशीयभासिकाः पृथगवसीयन्ते सुन्वादिभ्यस्ता एव नदवभासिकास्तद्वद्विकल्पोऽपि नार्थसाक्षात्करणस्वभावः। nh ननु पुर:स्थितार्थमाही यदि न विकल्पः कथं नहिं नतस्तत्र प्रवृत्तिभवेन, यदेव हि विद्योषणं प्राक् तेनानुभूतं तर्रेव ततः प्रयुक्तिभेवेत्, न च स्वात्मानमनाक्रढेऽर्थे प्रयुक्तिविधायि विश्वा-नमुपलब्धम, अन्यथा शुक्रमर्थमवतरन्ती सविज्ञीलार्थे प्रवर्तिका भवेत्, न च निर्विकल्प-कमेव संवेदनं वर्तमानार्थे प्रवर्त्तकम, सर्वत्र विकल्पन्यतिरेकेणापि प्रवृत्तिप्रमङ्गात्, न च विना सुखमाधननानिश्चर्य पुरःप्रकाशनमात्रेण कस्यापि प्रवृत्तिरिति विकल्प एव प्रवर्त्त-

कत्वात् पुरोवस्थितार्थमाही, अक्षानुसारित्वात्स एवाध्यक्षमिति युक्तं पूर्वदष्टनामादिविद्येषण-माही निश्चय इति चेन्न, विकल्पस्य पुरोवर्च्यधप्रकाशनसामध्येऽपि तत्रैव प्रवृत्त्यसम्भवात्, प्रवृत्तिविधानसमर्थोर्थक्रियायोग्यक्ष्पानवभासनात् , तद्वभासने हार्थक्रियार्थिनां प्रवृत्तिः स्यात् , वर्तमानसमयसम्बधिन्यर्थे न हि विकल्पोऽर्थक्रियासम्बन्धमाद्शयति, तस्यास्तदानीमभावात , पदार्थस्वरूपमात्रावसायाश्च न सामध्यीवगतिरतित्रसङ्गात्, तस्मान्न पुरोवर्तिनि प्रवर्त्तमा- 5 नोऽपि विकल्पः,प्रवर्त्तकः । न च पूर्वं यस्मादर्थिकिया जायमाना दृष्टा सम्प्रत्यपि तद्र्थिक-यार्थितया तद्य्यवसायात् प्रवृत्तिरिति वाच्यम्, तदेवेदमिति निर्भामाभावे प्रवृत्त्यसिद्धः, न च तद्ध्यवसायिनी कल्पनैव तन्निभीसः, कल्पनाबुद्ध्यध्यवसितस्यार्थस्य परमार्थसङ्क्र्यवहा-राविषयत्वात् , प्रत्यश्चावगतस्यैव तद्व्यवहारविषयत्वान नद्भावे तद्भावात् , तस्माम कर्य-नाऽध्यक्षविषयस्तत्त्वम् , आद्यदर्भनानधिगतत्वादिति, अत्र प्रतिविधीयते, स्वार्थनिर्णयस्वभावं 10 प्रत्यक्षं न भवतीत्येतत् किं तद्राहकप्रमाणाभावात् , उत तद्वाधकप्रमाणसद्भावादुच्यतं, न प्रथमः पक्षः, स्थिरश्यूलसाधारणस्य स्तम्भादेर्शस्य बहिर्न्तश्च सहुव्यचेतनस्वाद्यनेकधर्माकान्तस्य ज्ञानस्यैकदा निर्णयात् सांशस्वार्थनिर्णयात्मनोऽध्यक्षस्य स्वसवेदनप्रत्यक्षसिद्धत्वासद्वाहकप्रमान णाभावोऽसिद्धः । तथाहि अन्तर्वेहिश्च म्बलक्षणं पदयन लोकः स्थूलमेकं स्वगुणावयवास्मकं ज्ञानं घटादिकञ्च सङ्कत्प्रतिपत्त्याऽध्यवस्यति, न चेयं प्रतिपत्तिरनध्यक्षा, विशदस्वभावतयानु- 15 भूतेः । न च विकल्पाविकल्पयोर्मनसो युगपद्वतेः क्रमभाविनोर्छ्ययुत्तेवा एकत्वमध्यवस्यति जनस्तत्रेत्यविकल्पाध्यक्षगतं वैश्रग्रं विकल्पे स्वांशस्त्रार्थाध्यवसायिन्यध्यारोपयतीति वैश-चावगतिः, ऐकस्यैव तथाभूतस्वार्थनिर्णयात्मनो विशद्कानस्यानुभूतेरननुभूयमानस्याप्यपर-निर्विकरपस्य परिकरपने बुद्धरचैतन्यम्यापरस्य परिकरपनाप्रमङ्ग इति सांख्यमनमध्यनिषेध्य स्यात् । किञ्ज सविकल्पाविकल्पयोः कः पुनर्वस्यमध्यवस्यति, न तावदनुभवो विकल्पे- 20 नात्मन ऐक्यमध्यवस्यति, व्यवसायविकल्देन।भ्युपगमात्तस्य, अन्यथा भ्रान्तताप्रमङ्गात । नापि विकल्पोऽविकल्पेन स्वस्थैक्यमध्यवस्यित, तेनाविकल्पम्याविषयीकरणादन्यथा स्वल-क्षणगोचरनाप्राप्तेः, अविषयीकृतस्य चान्यत्राध्यारोपासम्भवात्, न ह्यप्रतिपत्ररजतः शुक्तिः कायां रजतमेतदिति रजतमध्यारोपयितुं समर्थः । किञ्च तयारिक्यं व्यवस्यतीत्यत्र यदि विकल्पं व्यवहारी निर्विकल्पतया मन्यते तदा निर्विकल्पक्रमेव सर्वे ज्ञानिर्मात विकल्पवय- 25

१ पार्थक्येन हि प्रतीतादपरत्रापरस्थारोप उपपन्नः, चेत्रं मैत्रारोपवतः, न चास्पष्टाभो विकत्पः स्पष्टान्मस्य निर्विकत्पकं प्रत्यक्याननुभूयमानस्वन्यः विकत्पं परित्यक्याननुभूयमानस्वन्यः विकत्पं परित्यक्याननुभूयमानस्वन्यः विवत्पं परित्यक्याननुभूयमानस्वन्यं निर्विकत्पकं परिकत्पयन् कथं नाम परीक्षकः स्थानः, अनवस्थाप्रगक्तः, निर्विकत्पकर्यभावादप्यस्थादक्यमावं प्रत्यक्षमित्यपि कत्यनापनेरिति ॥

वहारोडछेदादनुमानप्रमाणाभावः । अथाविकरूपं विकल्पकतया तदा सविकस्पक्रमेव सर्व प्रमाणमिखविक लपकप्रवास्वादो विशीर्येत । ननु यथा य एव मणिर्मया दृष्टः स एव प्राप्त इसमिमानिनो दृश्यप्राप्ययोरेकत्वाध्यवसायाद् दृश्यं प्राप्यारोपात् प्राप्यं तथाऽविकस्पो विकल्पारोपात् विकल्पो भवति, यथा च मणिप्राप्तौ मणिप्रतिमासस्य नामावः, अन्यथा 5 मणि: प्रतिभातो न प्राप्तः स्यात्, तथा सविकल्पाविकल्पयोरेकत्वाध्यवसायेऽपि निर्विक-ल्पस्य नामाव इति चेन्न, सांशस्थु छैकस्पष्टप्रितभासव्यतिरिक्तस्य निरंशक्षणिकप्रमाणुप्रित-भासळक्षणनिर्विकलपकानुभवस्य तदैव निर्णयप्रसङ्गात् । अथ विकल्पेनाविकल्पस्य सहस्रांशुना तारानिकरस्येव तिरस्काराम तथा निर्णयस्तर्हि विकल्पस्याप्यविकल्पेन तिरस्काराम् प्रतिभा-सनिर्णयो न स्यात् । अथ विकल्पस्य बलीयरैंत्बाद्विकल्पस्य च दुर्बलत्वाचेन तस्य तिर-10 स्कार:, न, विकल्पस्य हि कि प्रचुरविषयत्वाद्वलीयस्त्वम् कि वा निर्णयात्मकत्वात्, नाद्यः, अविकल्पविषय एव प्रवृत्त्यभ्युपगमात्, अन्यथाऽस्य गृहीतप्राहित्वासम्भवात्, न द्वितीयः, विकल्पस्य स्वरूपे निर्णयात्मकत्वे सर्वचित्तचैत्तानामात्मसंवेदनं प्रत्यक्षमित्यस्य विरोधात्, एवमपि तस्य स्वरूपे निर्णयात्मकत्वे चक्षरादिकानं स्वपरयोस्तदात्मकं किं न भवेत् , तथा च स्वाधीकाराध्यवसायाधिगमश्रक्षरादिचेतमां सिद्ध इति केन कस्य तिरस्कारः । यदि 15 विकल्पोऽर्थे निर्णयात्मकसाँदैकस्य विकल्पस्य निर्णयीनर्णयस्वभावस्पद्वयमायातं तच परस्परं तहतश्च यद्येकान्ततो भिन्नमभ्यपगम्यते तदा समवायादेरनभ्यपगमात् सम्बन्धासिद्धेर्वलवान् विकल्पो निर्णयात्मकत्वादित्यस्यासिद्धेः । न च रूपादीनामिव परस्परमेकसामस्यधीनताल-क्षणस्तयोः सम्बन्धः तद्वता चान्निध्मयोरिव तदुत्पत्ति छक्षण इति वक्तव्यम् , स्वाभ्यपगम-विरोधात् । यदि निर्णयानिर्णयस्वभावयोरन्योन्यं तद्वतश्च कथंचित्तादात्म्यं तर्हि यत्स्वात्मनि 20 अनिर्णयात्मकं बहिरथें च निर्णयस्वभावं रूपं तत्साधारणमात्मनं प्रतिपद्यते चेद्विकल्पः स्व-रूपेऽपि सविकल्पकः प्रसक्तः, अन्यथा निर्णयस्वभावतादात्म्यायोगात् । न च स्वरूपमनि-श्चिन्यन् विकल्पोऽर्थं निश्चिनोतीति वाच्यम् , यतोऽगृहीतस्यक्रपमपि ज्ञानमर्थेमाहकं भवेदिति न नैयायिकमतप्रतिक्षेपः । न च नैयायिकाभ्यपगमेन परगृहीतस्य स्वगृहीततादोषः, भव-न्मतेऽपि परनिश्चितस्य स्वनिश्चितत्वप्रमक्तेः । यथा च परक्कातमननुभूतत्वान्नात्मनो विषयः 25 तथा विकल्पस्य स्वह्रपमिनिश्चितत्वाकास्मनो विषय इति समानं पश्यामः, न च तस्यापि विकल्पान्तरेण निश्चयः, तस्यापि विकल्पान्तरेण निश्चयापत्तेरनवस्थाप्रसक्तेः। न च विकल्प-स्वरूपमनुभूतमपि क्षणिकत्वादिवद्निश्चितमथैनिश्चायकं युक्तम्, अनिश्चितस्यानुभवेऽपि क्षणिकत्ववन् स्वयमव्यवस्थितत्वाद्व्यवस्थितस्य च शश्रृष्ट्रङ्गादेरिवान्यव्यवस्थापकत्वा-

१ स्वस्वरूपापेक्षयाऽनिर्णयात्मकत्वादर्थरूपापेक्षयाः निर्णयात्मकत्वादिति भाव ॥

बोगात्। यथा च विकल्पस्य स्वार्थनिर्णयात्मकत्वं तथा चक्षुरादिबुद्धीनामपि तशुक्तम्, अन्यथा तासां तद्वाहकत्वायोगात, अथ विकल्पस्य बहिन्धे प्रवृत्तिरेव नास्तीति कथं स तिमर्णयात्मकः, न हि नीलक्कानं पीताप्रवृत्तिकं तिमर्णयात्मकं वक्तुं शक्यम्, प्रतिपत्रभिप्रा-यवशात, बौद्धैः बाह्यार्थव्यवसायात्मकत्वं विकल्पस्य परमार्थतो निर्विषयत्वेऽपि व्या-वर्ण्यते तद्युक्तम्, यतः किमिदं परमार्थतो विकल्पस्य निर्विपयत्वम्, यद्यात्मविषयत्वं 5 तद्योत्मविषयं निर्विकरूपकमिप ज्ञानं निर्विषयमित्यर्थनिर्णयात्मकत्वाद् बलवान् विकल्पो निर्विकरूपकानुभवस्य तिरस्कारकइत्यसङ्गतं स्यान्, सनिकरूपकस्यैव कस्यचिदभावादात्मः विषयस्य निर्विकरपकस्यापि विकरपवन सविकरपकस्यैव बाभावात्, नचैवं कस्यचिन प्रतिपुत्तरभित्रायः । अथ साधारणस्यास्पष्टस्य स्वपरयोरियशमानस्याकारस्य शब्दसंधर्ग-योग्यस्य विषयीकरणं निर्विषयत्वम् , न, तस्य तत्र सम्बन्धाभावतो विषयीकरणासम्भवात् , 10 तथापि तद्विषयीकरणे सर्वेमपि ज्ञानं तथैव स्वविषयं विषयीकुर्योदिति तदुत्पत्यादिसम्बन्ध-कल्पनमनर्थकमासज्येन, न च ताहात्म्यलक्षणस्तत्र तस्य मन्द्रन्धः, तदाकारेऽविकल्पकत्व-स्याविकल्पके वा नदाकारस्वस्य प्रमक्तः । तदुः पत्तिसम्बन्धवज्ञात्तेन तद्वहणमित्येतदः प्ययुक्तम् , तदाकारस्य तज्ज्ञानोत्पादकत्वेन स्वलक्षणस्वप्राप्तेः तज्ज्ञानस्य मविषयताप्रमक्तिः दोपात । न च स्ववामनाप्रकृतिविश्रमवशादतदुत्पन्नमतदाकारञ्च नन् तद्विपयीकरोति, 15 अक्षसमनन्तरविशेषादन्यस्याप्युपजातस्य तथास्विवपयोकरणप्रसत्त्याः मर्वत्र तदाकारत-दुःपत्तिप्रतिबन्धकरुपनावैयर्ध्यप्रमक्तेः । अतस्तद्।कार्विययीकरणासम्भवाद्विकरूप्यार्थीभाः वतो दृदयविकल्प्यार्थावेकीकृत्य प्रवर्त्तन इत्ययुक्तमभिधानम्, ततो न बळवान् विकल्प इति कथं तेनाविकस्पनितरस्कार इति अविकल्पनिश्चयःतदैव भवेन्, न चेवम्, अतो नावि-करुपस्य विकल्पेनैकत्वाध्यवसायः । किञ्ज विकल्पेऽविकल्पकस्यैकत्वेनाध्यागेप इति कुतो १० निश्चीयते, अम्पष्टास्वलक्षणमाहिणि स्पष्टस्वलक्षणमाहित्वस्य प्रतीतेस्तद्ध्यारोपावगनिरिति चेन्न, यदि हि तत्र तत्प्रतीतिः तर्हि कुनोऽविकल्पारोपः, स्पष्टत्वादेस्तद्धर्मस्य तत्र दर्श-नादिति चेत्, स्पष्टत्वादिस्तद्धर्म इत्येतदेव कुतः, तत्र दर्शनादिनि चेत्, अत एव विकल्प-धर्मीऽप्यस्तु, अन्यथाऽविकल्पस्यापि मा भूत । न च विकल्पव्यतिरेकेणापरमविकल्पमनु-भूयते यस्य स्पष्टत्वादिधर्मः परिकल्पेत, एवमपि तत्र तत्परिकल्पने ततोऽप्यपरमननुभूयमानं 25 विशद्त्वादिधमीधारं परिकल्पनीयमित्यनवस्थाप्रसिक्तः । अध किञ्चिष्कानं सविकल्पकमपरं निर्विकरुपकं राइयन्तराभावात्, विकरूपस्यार्थसामध्यीद्भतत्वासम्भवात्र विशद्त्वादिधर्म-योगः, अविकल्पस्यापि तद्योगाभावे विज्ञाद्रवादिकं न कचिद्पि भवेदित्यविकल्पकस्यैव तदभ्युपगन्तव्यमिति चेन्न, अर्थमामध्येप्रभवत्वेन वैश्रद्यस्य व्याप्यभावान्, अर्थमामध्योः

द्भुतेऽपि दूरस्थितपादपादिकाने वैशचादेरभावात्, योगिप्रत्यक्षे चार्थप्रभवस्वाभावेऽपि भावात्, न च तद्रवर्धसामध्यों द्भूतम्, तत्समानसमयम्य चिरातीतानुत्पन्नस्य चार्थस्य तद्वहणानुपपत्तेः । तद्वार्थाप्रभवमपि यथा विशदं, अन्यथा प्रत्यक्षत्वानुपपत्तस्तथाविकस्प-ज्ञानमर्थसामध्याप्रभवमपि यदि विशदं भवेत् को त्रिरोधः । तस्माद्विकल्प एव वैश्वाप-5 पत्तिर्विकल्पकस्य च निरंशक्षणिकपरमाणुमात्रावमायिनः कदाचिद्प्यनुपढन्धेस्तत्र वैश्य-करपना द्रापास्ता । ननु उपसंद्वैतनिखिलविकरपसमय विशद्मक्षप्रभवं रूपादिदशैनं निर्विकल्पकं संवेदाते तथाचाध्यक्षत एव ज्ञानानां कल्पनाविरहः सिद्धः, न शस्यामवस्थायां नामादियोजितार्थोक्षेत्वो विकल्पस्वरूपोऽनुभूयते, न च विकल्पानां स्वसंविदितरूपतयाऽ ननुभूयमानानामपि संभव इति विकल्पविकला साऽवस्था सिद्धेति चेन्न तस्यामवस्थायां 10 सिवकल्पकञ्चानस्यैवानुभवात् , तदा स्थिरम्थूलस्वभावशब्दसंसर्भयोग्यपुरोवस्थितगवादि प्रतिभासस्यानुभूतेः न हि सविकल्पकत्वं शब्दसंसर्गप्रतिभास एव, किन्तु तद्योग्याव-भासस्यापि, अन्यथाऽव्युत्पन्नसकेतस्य ज्ञानं शब्दसंसर्गविरहान् करुपनावन्न स्यात् । न च पूर्वकालरप्रत्वस्य वर्त्तमानसमयभाविनि सयोजनाच्छब्दोहंखाभावेऽपि असद्येप्राहित-याऽविशदप्रतिभासत्वात्तत्सविकल्पकम् , पूर्वकाल्ष्टष्टत्वम्य पूर्वदर्शनाप्रतीतावपि असत्त्वासि-15 द्धेस्तत्सम्बन्धित्वमाहिणोऽमद्र्थत्वामिद्धेर्वेजद्याभावस्य तत्रानुपपत्तेः । शब्दसंसर्गयोग्यप्रतिभा-सस्य विश्वदत्या विकल्परूपस्याप्यध्यक्षतोपपत्तः शब्दयोजनामन्तरेणापि स्थिरस्थलार्थप्रति-भासं निर्णयात्मकं ज्ञानमध्यश्चमभ्युपगन्तव्यम् , अन्यथा तस्य प्रामाण्यमेवानुपपन्नं भवेत् । यत्रैवांशे हि नीलादौ विधिप्रतिपंघविकस्पद्वयं पाश्चात्यं तज्जनयति तत्रैव तस्य प्रामाण्यम् . तदाकारोत्पत्तिमात्रेण प्रामाण्ये श्रुणिकत्वादात्रिय तस्य प्रामाण्यप्रसक्तेस्तद्तुमानवैयध्येप्रसङ्गः। 20 विकल्पश्च शब्दसंयोजितार्थेमहणलक्षणः, तत्सयोजनं च न शब्दश्मरणं विना संभवति. पूर्व तस्मिष्यपञ्चार्थदर्शनमन्तरेण च तस्मरणं नोपराते तहर्शनं चाध्यक्षतः क्षणिकत्वादाविव निश्चयजननमन्तरेणासम्भवि, निश्चयम्तु शब्दयोजनाव्यतिरेकण नाभ्यपगम्यत इत्यध्यक्षस्य कविद्रयर्थप्रदर्शकत्वासम्भवात् प्रामाण्यं न भवेत् । तस्माच्छब्दयोजनामन्तरेणापि अर्थनि-र्णयात्मकमध्यक्षमभ्यपगन्तव्यम् , अन्यथाऽविकन्पाध्यक्षेण लिङ्गस्याप्यनिर्णयात्, अनुमाना-25 त्रिर्णयेऽनवस्थाप्रसंकरनुमानम्याप्यप्रषृत्तितः सकलप्रमाणादिव्यवहारविह्योपः स्थात् । यदपि निरंशवस्तुमामध्यों द्भृतत्वात् प्रथमाक्षसित्रपातजं निरंशवस्तुपाहि निर्विकल्पकमित्युकं तद्पि न मन्यक्, निरंशवस्त्वभावेन तत्सामध्योद्भतत्वस्य निर्विकल्पकत्वहेतोस्तत्रासिद्धेः । न च

१ तद्कः ' संहत्य सर्वशिधन्ता स्त्रिमितेनान्तरात्मना । स्थितोऽपि चक्षुषा इपमीक्षते साक्षजा मितः ॥ प्रत्यक्षं कल्पनापोढ प्रत्यक्षेणैव सिद्ध्यति । प्रत्यात्मवेषः सर्वेषा विकल्पो नामसंश्रयः ॥ ' इति ॥

यिमरंशप्रभवं ति वाच्यम् , निरंशरूपक्षणप्रभवस्याप्युत्तररूपक्षणस्य तद्वाहि-त्वादर्शनात् । न च ज्ञानत्वे सतीति विशेषणामायं दोषः, प्रत्यश्चप्रभवविकल्पस्य ज्ञानत्वेऽपि तद्भावानुपपत्तेः, उपपत्तौ वा हिंसाविरतिदानचित्तस्वसंवेदनाध्यक्षप्रभवनिर्णयेन तद्भहणोपपत्तेः निश्चयविषयीकृतस्य चानिश्चितरूपान्तराभावात् स्वर्गप्रापणसामध्यीदेरपि तद्गतस्य निश्चयात् तत्र विप्रतिपत्तिने भवेत् । अथानुभवस्यैवायं यथायस्थितवस्तुप्रहणस्थ्रणः स्वभावविशेषो न 5 विकल्पस्य तेनायमेंदोपस्तर्हि यथा दानचित्तानुभवः स्वसवेदनाध्यश्रु छक्षणः तद्गतं सङ्ग्रञ्यचेत-नादिकं विषयीकरोति तथा स्वर्गप्रापणमामध्यमिष तत्स्वरूपाव्यतिरिक्तत्वात विषयीकुर्यात् ततश्च सद्भव्यचेननत्वादाविव तत्रापि विवादो न भवेन । अथ तिवत्ताद्शिक्तं तत्र्शापण-सामक्ष्ये तद्वहे गृहीतमेव किन्तु स्वसंवेदनस्याविकल्पकाध्यश्रतया तद्वहीतस्यागृहीत-करुपत्वाद्विवादमम्भवः, न निर्धिकरुपकाध्यक्षविषयत्वाद्वहीतस्यापि सामध्यैस्यातगृहीत-कल्परवे तिश्वतस्यापि तन एवागृहीनकल्पत्वापने , अविशेषान् , तथा च यहानादिविने द्वहुजन सेव्यतानिबन्धनम्, यथा त्यागिनम्पतिचित्तम्, दानादिचित्तऋ विवक्षितिमत्या-चनुमानमगमकं प्रमञ्येत, आश्रयामिद्धत्वादिदोपान् । तस्माहस्तुनो निरंशतायां तिश्वनप्रहणे तत्सामध्येश्यापि प्रहणप्रमक्तिवादाभावो भवेतु, न चैविमिति सांगं वस्तु तथाभूतवस्तु-माहकं प्रमाणमपि सांशं सन् सविकल्पकम् । किञ्चार्थप्रभवत्याञ्ज्ञानं यद्यर्थमाहकं तर्हीन्द्रि- 15 यादेरपि प्राहकं भवेत्, तत्त्रभवत्वात्, त चेष्टापत्तिः, अतीन्द्रियत्वात्, किञ्च प्रमात्-प्रमेयाभ्यामधीन्तरमधैसहकार्यर्थवस्त्रमाणमिति नैयायिकैः स्वीकृतम् , तेन न तरप्रभवत्वं तिक्र-मित्तम्, तदभ्युपगमे वा शब्दझाने शब्दवत्तत्ममवायिकारणकणैशष्कुल्यविच्छन्ननभोदेशाख्य-श्रीत्रेंद्रियत्त्समवाययोग्पि प्रतिभासः स्यादित्याकाश्चममवायविषयानुमानोपन्यामो वैयर्थ्यः मनुभवेत्, प्रत्यक्षसिद्धत्वात्, न च समवायविषयाध्यक्षस्याविकन्पकत्वेन गृहीतस्याप्य- 20 गृहीतरूपत्वान्नार्यं दोप इति वाच्यम् , झब्देऽप्यस्य समानत्वान् , यतो नैकमेकत्र निर्णयाः त्मकमपरत्रान्यथेत्येकान्तवादिनो वक्तं युक्तम्, एवं रूपनत्मामान्यसमवायेष्वपि वाच्यम् । अथ न कारणिमत्येवार्थप्रहः किन्तु योग्यतातः, तन्वेवं कि निमित्तमर्थम्य झानं प्रति-कारणता कल्प्यते, न च तद्वहणान्यथानुपपत्त्या तत्त्रति न तस्य कारणता परिकल्प्यते किन्तु अन्वयव्यतिरेकाभ्यामिति वाच्यम्, योगिज्ञानस्य मकलातीतानागतपदार्थाभावेऽपि 25 भावाभ्युपगमान्, न हि सर्वेऽप्यतीनानागता भावास्तदा मन्ति सर्वेभावानां नित्यता-प्रसक्तेः । न च तद्विषयं तज्ज्ञातं न भवति, सद्मद्वर्गः कस्यचिदेकज्ञानावलम्यनः, अनेकः त्वात् पञ्चाङ्गुलिवदित्यनुमानविरोधात् । अत एव नाननुकृतान्वयव्यतिरेकं कारणं नाकारणं विषय इति सौगतमतमध्यपास्तम्, तथाहि किं कारणं विषय एव, उत कारणमेव विषयः,

न चाध्यक्षं सिक्कहितार्थेऽवतरित नामादिकक्क विशेषणमसिक्कितं न तत्रावतरीतुं समर्थेमिति वाच्यम्, नामादिविशेषणोक्षेखराहित्येनाक्षमतेः अप्रतिभासनात् आतिगुणक्रियादिविशेषणविशिष्टतयेवैकानेकस्वभावस्य स्वसंवेदनाध्यक्षाक्रिणयात्, तथा सिक्किहितस्यैवार्थस्वाध्यक्षेऽवतारे पक्ष्ममूळपरिष्वकाञ्चनाद्यवतरेत्। न च योग्यं वस्वेदावतरित, अञ्चनमयोग्यं स्तंभादिकन्तु योग्यमिति वाच्यम्, नियामकाभावात्, स्तम्भादिप्रतिभासस्य नियामकस्वे चाम्योन्याश्रयात्। न च योग्यतातो न प्रतिभासन्यवस्था, किन्तु प्रतिभासाद्योग्यता
व्यवस्थात्यते प्रतिभासनव्यवस्था च स्वसंवेदनादिति वाच्यम्, तथा सित सिक्रिधानासिकधानयोरनुपयोगितासिक्षेः, तथा चासिक्रहितस्यापि नामादेरभ्यक्षबुद्धौ प्रतिभासे न कोऽपि
विरोधः, तस्माद्वाधकाभावात् साधकप्रमाणविषयत्वात्सविकल्पकमध्यक्षं सिद्धमिति स्वार्थविरोधः, तस्माद्वाधकाभावात् साधकप्रमाणविषयत्वात्सविकल्पकमध्यक्षं सिद्धमिति स्वार्थ-

अथ नैयायिकाः. बौद्धोक्तनिर्विकल्पस्याध्यक्षप्रमाणत्वासम्भवेऽपि ' इन्द्रियार्थसन्नि-कर्षोत्पन्नं ज्ञानमञ्यपदेश्यम व्यभिचारि व्यवसायात्मकं प्रत्यक्षम् [न्यायद् १-१-४] इत्येत-इक्षणढिक्षितं तु प्रत्यक्षं प्रमाणं भवति, अस्यार्थः इन्द्रियं द्रव्यत्वकरणत्वनियनाधिष्ठानत्वाऽ-तीन्द्रियत्वे सत्यपरोक्षोपलब्धिजनकत्वाश्वश्चरादिमनःपर्यन्तम्, तत्यार्थः परिच्छेद्य इन्द्रि-15 यार्थ:, तेन सिन्नकर्प: प्रत्यासत्तेरिन्द्रियस्य प्राप्ति:, सिन्नकर्षस्य च व्यवहिनार्थानुपलब्ध्या सद्भावः सूत्रकृता प्रतिपादितः, तत्सद्भावे च सिद्धे पारिशेष्यात्तत्संयोगादिकल्पना, द्रव्य-स्येन्द्रियेण संयोग एव, युतसिद्धत्वात्, गुणादीनां द्रव्यममवेतानां संयुक्तसमबाय एव, अद्रव्यत्वे सत्यत्र समदायात्, तत्समवेतेषु संयुक्तसमवेतसमवाय एव, अन्यस्यासम्भ-वात, शुब्दे समबाय एव, गगनस्य श्रीत्रत्वेन व्यवस्थापितत्वात्, शब्दत्वे समवेतसमवाय 20 एव परिशेषात्, समवायाभावयोश्च विशेषणविशेष्यभाव एव, कारणकार्यस्वस्परार्भत्वेन लक्षणस्य च त्रैविध्याद्रस्ययोगव्यवच्छेदार्थमिन्द्रियार्थसिन्नकर्षः कारणमित्यभिधीयते, कार-णत्वेऽपि दोपाश्रङ्कापरिजिहीर्पयाऽसाधारणकारणवचनं न त्वनुयायिकारणव्यावृत्तिः, एवः म्भूतस्येन्द्रियार्थमित्रकर्पस्येव कारणत्वाभिधानम्, न त्वन्तःकरणेन्द्रियसम्बन्धस्य, तस्या-ड्यापकत्वाम् , अव्यापकत्वन्तु सुस्तादिशानोत्पत्तावसम्भवात् । सम्यङ् निकर्षः संनिकर्षः, इदं 25 सिन्नकर्षेषद्कप्रतिपादनार्थम्, एतदेव सिन्नकर्षेषदं ज्ञानोत्पादने समर्थं कारणं न संयुक्त-संयोगादिकमिति, न चेन्द्रियमहणं व्यर्थम्, अनुमानव्यवच्छेदार्थत्वात्, तस्याप्यर्थसिन-कर्षादुः पत्तेः, इन्द्रियविषयेऽर्थे सजिकर्षाद्यदत्वत्रते ज्ञानं तत्त्रत्यक्षमित्यक्ती च तद्व्यवच्छेदः. तस्येन्द्रियविषये इन्द्रियसम्बन्धादनुत्वत्तेः। तथाप्यर्थमहणमनर्थकमिति चेन्न, स्मृतिफल-सिक्किर्पनिष्ट्रयर्थेत्वात्, आत्मान्तः करणसम्बन्धाद्धि स्मृतिकदेति इति तज्जनकस्यापि छक्षणे- समावेशः स्थात् । न चेन्द्रियार्थसन्निकर्षजा स्मृतिः, अतीतस्यापि तदाऽसतः स्मर्यमा-णस्वात् । उत्पत्तिप्रहणं कारकत्वज्ञापनार्थम् , ज्ञानप्रहणं सुखादिनिवृत्त्यथेम् । न च तुरुपकार-णजन्यत्वाच्हानसुस्वादीनामेकत्वम्, अतो न ज्ञानमध्णं सार्थकमिति बाध्यम्, तुस्य-कारणजन्यत्वस्यासिद्धत्वात् , आह्वादादिस्वभावाः सुस्रादयोऽनुभूयन्ते माह्यतया झान-न्त्वार्थावगमस्वभावं प्राहकतयाऽनुभूयत इति ज्ञानसुखाद्योभेदोऽध्यक्षसिद्ध एव विशिष्टादृष्ट- 5 कारणजन्यत्वान् सुखादेः ज्ञानजात्युत्पाचत्वाच ज्ञानस्य तु तद्विष्ठकारणजत्वात्र भिष्ठदेतुः जत्वमसिद्ध ज्ञानसुखाद्योः, अतो बोधजनकस्य ज्ञापनार्थं युक्तं ज्ञानप्रहणम् । व्यपदेशः शब्दस्तेनेन्द्रियार्थसिकवर्षेण चोत्पादितस्याध्यक्षतानिवृत्त्यर्थमव्यपदेइयपदोपादानम्, नन्त्रि-न्द्रिस्विषये शब्दस्य सामान्यविषयत्वेन व्यापारासम्भवादिन्द्रियस्य च स्वलक्षणिवषयत्वा-मोभयोरेकविषयस्वमिति न तज्जन्यमेकं मानं सम्भवसीति चेन्न, तयोर्भिन्नविषयस्वाभावात्, 10 त्रक्रावभावित्वाचीभयजन्यत्वं ज्ञानस्यावगतमेव, चक्षुर्गोज्ञब्दव्यापारे सति द्वयं गौरिति विशिष्टकाले ज्ञानमुपजायमानमुपलभ्यते एव, तद्भावभावित्वेन चान्यत्रापि कार्यकारणभावो व्यवस्थाप्यते, तवात्रापि तुल्यमिति कथं नोभयजं ज्ञानम् । न चान्तःकरणानिधिष्ठितत्वदो-षश्चश्चवः तेनाधिष्ठानान् शब्दस्य च प्रदीपवःकरणत्वात् । न च प्राद्यत्वकाले शब्दस्य कर-णत्वमयुक्तम्, श्रोत्रस्यैव तदा करणत्वान् शब्दस्य तु तदा बाह्यत्वमेव गृहीतस्य चोत्तरकाल- 15 मन्तःकरणाधिष्ठितचक्षुःसहायस्य चार्थप्रतिपत्तौ व्यापार इत्युभयतं गौरिति झानम् । व्यप-देशकर्मतापन्नज्ञाननिष्टस्यर्थमव्यपदेश्यविशेषणमिति केचित्तन्न, प्रदीपेन्द्रियसुवर्णादीनामभि-श्रीयमानत्वेऽपि कारणप्रमाणतापक्षे प्रत्यक्षत्वानिवृत्तेः । इन्द्रियार्थसंत्रिकपीदुपजातं शब्देनाः जिननं च व्यभिचारिक्कानं न प्रत्यक्षमित्रव्यभिचारिपदोपादानम्, मरीचिपृद्कक्कानस्येन्द्रि-यज्ञत्वं तद्भावभावित्वेनावसीयते मरीच्यालम्बनत्वमपि तत एवावसीयते, मरीचिदेशं प्रति <sub>20</sub> प्रमुत्तेश्च, पूर्वानुभूतोदकविषयत्वे तु तहेश एव प्रवृत्तिभवेत, न मरीचिदेशे। भ्रान्तत्वा-न्मरीचिदेशे स्यादिति चेन्न भ्रान्तिनिमित्तामावात्, इन्द्रियव्यापारस्य निमित्तत्वे तु इन्द्रिय-जत्वं सिद्धमेव, बाह्येन्द्रियजत्वाच न स्मृतिः । नचात्रतिभासमाना मरीचयः कथमुद्कज्ञान-नस्यालम्बनमिति शङ्कथम् , तेषु सत्सु भावात् , कुतो नान्यत्र घटादाविति चेन्न, उदकेन सारूप्याभावात् । अपरे तु स्मर्यमाणशब्दसहायेन्द्रियार्थसन्निकर्वजमिप मरीचिषु उदकमित्यु- 25 हेखवज्ज्ञानमन्यभिचारिपदापोद्यमेव मन्यन्ते, अन्यपदेत्रयपदन्यवच्छेद्यं तु यत्र प्रथमत एवे-न्द्रियसिक्कृष्टेऽर्थे संकेतानभिक्रस्य श्रूयमाणाच्छद्वात् पनमोऽयमिति क्रानमुत्पद्यते तत्र शब्दस्यैव तद्वगतौ प्राधान्यादिन्द्रियार्थसंनिकपैस्य तु विश्वमानस्यापि तद्वगतावप्राधा-न्यासदेवाव्यपदेव्यपदव्यवच्छेखम्, न त्ववगतसंकेतस्मर्यमाणशब्दसचित्रेविद्रयार्थसिन्निकर्ष-

प्रभवम् , तत्र तत्सिक्रिकर्षस्यैव प्राधान्यात् , वाचकस्य तद्विपर्ययात् । ननु सामप्रयां कस्य न्यूनतया व्यभिचारः, कर्तुः करणस्य कर्मणो वा, उच्यते, तत्र स्वाकारसंवरणेनाकारान्तरेण श्चानजननात् कर्मणो व्यभिचारः, कर्तृकरणयोग्तु तथाविधकर्मसहकारित्वादिति मन्यन्ते, स्याद्यं व्यभिचारो न त्वेतिभिवृत्त्यर्थमव्यभिचारिपदोपादानमर्थवत् , अनिन्द्रियार्थसिभिकः 5 र्पजत्वादेष तत्रिवृत्तिसिद्धेः । न हि मरीचिकायामुद्कशानिमिन्द्रियार्थेसिक्नकर्षजम् , जलेने-न्द्रियसिकक्षीभावात् , तम्माचद्वस्मिस्तद्त्युत्पचते तद्व्यभिचारि झानं तद्व्यवच्छेदेन तस्मि-स्तदिति ज्ञानमञ्यभिचारिपद्सष्ट्वाद्यम् । न च ज्ञानपदमनर्थेकमञ्यभिचारिपदादेव ज्ञान-सिद्धेः व्यभिचारित्वमव्यभिचारित्वं हि ज्ञानस्यैवेति वाच्यम्, इन्द्रियार्थसिक्षकर्षोत्पन्नस्या-ज्ञानरूपस्यापि सुखस्याव्यभिचारात्तन्नियृत्त्यर्थं ज्ञानपदमर्थवत्, सुखस्य व्यभिचारित्वञ्चासु-10 खसाधनपराङ्गनादौ सुखस्य भावः मरीचिकासूद्कज्ञानस्य ज्ञानतेव यथोक्तविशेषणविशिष्टं संशयक्षानं भवति अतस्तक्र्यवच्छेदार्थं व्यवसायात्मकपदोपादानम्, व्यवसीयतेऽऽनेनेति व्यवसायो विशेष उच्यते विशेषजनितं व्यवसायात्मकं ज्ञानम्, संशयज्ञानन्तु सामान्य-जनितत्वामैवम्, अथवा निश्चयासमकं व्यवसायः, संशयज्ञानन्त्वनिश्चयात्मकमिति तुझ युक्तम् , इन्द्रियार्थेसिन्निकर्षोत्पन्नत्वादेरघटमानत्वात , इन्द्रियं यदि चश्चगीलकाद्यवस्वलक्ष्णं 15 तदा तस्य पर्वतादि स्वविषयेण व्यवहितदेशेन सन्निकर्पोऽसिद्धः संयोगादेनिषद्धत्वान्, योऽपि कथस्त्रित् पदार्थाव्यतिरिक्तः संश्लेषलक्षणः काष्ठजतुनोरिव सम्बन्धः प्रसिद्धः सोऽपि व्यवहितेन पर्वतादिना चक्कुगोलकस्यानुपपन्नः तत्प्रसाधकप्रमाणाभावात, न हि तत्र प्रसक्षं प्रमाणम्, देवदत्तचक्षुस्तद्विषयेण पर्वतादिना सम्बद्धमित्येवं न ह्यस्मदादेर-क्षप्रभवा प्रतिपत्तिः, न च चक्षुःप्राप्तार्थप्रकाशकं बाह्यन्द्रियत्वात्, त्वगादिवदित्यनुमानं 20 तत्सिन्निकर्षप्रसाधकमिति वाच्यम्, चक्षुर्गीलकतदर्थयोरध्यक्षेणैवामिन्निकृष्ट्योः प्रतिपत्तेरस्य हेतोः कालात्ययापदिष्ठत्वात् , अवयविलक्षणचक्षुपोऽसिद्धेराश्रयासिद्धत्वात् , अत एव स्वरू-पासिक्षेश्च, न हाविद्यमानस्यावयविनो बाह्मेन्द्रियत्वं सिद्धम्। न च चक्कुःशब्देनात्र तद्रश्म-योऽभिधीयन्ते इति नोक्तरोर्थं इति वक्तव्यम् , तेषामप्यसिद्धेः, अन्यथाऽस्यानुमानस्य बैक-ल्यापत्तः । न चानेनैवानुमानेन तत्मिद्धः, इतरेतराश्रयात्, रिक्मसिद्धावाश्रयासिद्धिपरि-25 हारः ततश्चातो हेतोस्तित्मिद्धिरिति । यदि गोलकविहर्भूतरिक्मिवशेषस्य चक्षुःझब्दवाच्य-त्वे ऽर्थप्रकाशकत्वे च गोलकस्याञ्जनादिना सम्कार उन्मीछनादिकश्च व्यापारी व्यर्थः स्यात् । अथ ते गोलकाश्रया इति निश्नमीलनेऽसंस्कारे वा तेपामि स्थगनादसंस्कृतत्वाश्व विषयं

१ थवायत्र चक्षप एतोपर्युक्तहेतुभिर्मिद्धिरतस्तद्दश्मयोऽत्र पक्षतयोपन्यस्यम्त इत्याशङ्कनं न युज्यते तथापि शिष्ययुद्धिनैर्मेन्यापादनार्थमःऽऽशङ्कासुद्धान्य निरासः कृतः ॥

प्रति गमनं तत्प्रकाश्चनका न स्यादतस्तद्ये तदुन्मीलनं तत्संस्कारश्च न व्यर्थ उच्यते तर्हि गोलकानुषक्तकामलादेः प्रकाशकत्वं तेषां स्यान् , न हि प्रदीपः स्वात्मानं शलाकादिकं न प्रका-शयतीति ष्टष्टम् । गोलकान्तर्गतं किञ्चित्तेजोद्रव्यमस्ति तस्य रदमय इत्यभ्युपगमेऽप्ययं दोष-स्तुल्यः, न हि काचकृपिकान्तर्गनाः प्रदीपादिरदमयस्ततो निर्गेच्छन्तस्तःसम्बद्धमर्थं न प्रका-यन्तीति, तदेवं रदमीनामसिद्धेर्न ते चक्षुःशब्दाभिषेयाः । अथ रसनादयो बाह्येन्द्रियत्वात् 5 प्राप्तार्थप्रकाशका उपलब्धाः बाह्रोन्द्रियं च चश्चः, ततस्तद्पि प्राप्तार्थप्रकाशकम्, न च गोलक-स्य बाह्यार्थेप्राप्तिः सम्भाविनीति पारिशेष्यात्तद्वप्रमीनां तत्प्राप्तिरिति रिवसिसिद्धः, न. अ-त्यासम्मरु।ञ्जनशलाकादेः प्रकाशप्रसक्तः । किञ्ज यदि गोलकान्निगैत्य बाह्यार्थेनाभिसम्बद्धाः तद्रक्मयोऽथै प्रकाशयन्ति तहीथै प्रत्युपमर्पन्तस्त उपलक्ष्येरन्, रूपस्पर्शविशेषवतां तैज-सानां बहुचादिवत्सतामनुपलम्भे निमित्ताभावात्, न चोपलभ्यन्त इत्युपलन्धिलक्षणप्राप्ता- 10 नामनुपलम्भादसस्त्रम् । न चानुद्भतरूपस्पर्शत्वात्स्वर्णतप्तोदकयोरिव तेषामनुपलम्भ इति वाच्यम् , स्वर्णतप्तोद्कयोम्तेजस्त्वासिद्धेः, दृष्टानुमारेण चानुपलभ्यमानभावकस्पनाः प्रश्-वन्ति, अन्यथा रात्रौ भास्करकराः सन्तोऽपि नोपलभ्यन्ते अनुद्भतस्परपर्शत्वान्नायन-र्श्विमविद्यपि कल्पनाप्रसक्तेः। न च चक्ष्रस्तेजोर्श्विमवन्, रूपादीनां मध्ये रूपस्यैव प्रकाशकत्वात् , प्रदीपवदित्यतुमानात्तद्रविमसत्त्विमिद्धितित वाच्यम् , गाढान्धकारायां रात्री 15 वृषदंशचक्षः, बाह्यालोकमञ्यपेक्षार्थप्रकाशकं चक्षद्वान्, दिवा पुरुषचक्षवेदिखनुमानेन तदा भास्करकराणामपि सिद्ध्यापतः। न च वृपदंशकादेश्वाक्षपं तेजोऽस्ती न किञ्चित्पयोजनमनुद्भत-भास्करकरकल्पनयेति बाच्यम् , मनुष्यादीनार्माप तदस्तीति बाह्यतेजसी वैयध्यापत्तेः । न प दृष्टानुसारित्वादभ्यपगमस्य नायनं मौर्यं च तेजो मनुष्यादीनां विज्ञानकारणं मार्जारादे रात्रौ नायनमेव दृश्यत इति तदेव कारणमिति वाच्यम्, तथा दर्शनस्यैवाभावान्, नरनायनर- 20 इम्यद्शीनात तेषामनुमेयत्वे तु रात्री भास्करकराणामपि तथा स्यान, न चान्धकारावष्टब्धायां रात्री भास्करकरसंभवे नक्तञ्चराणामिव नराणामिप ऋपदर्शनं स्यादिति वाच्यम् . सता-मपि तत्कराणां नरान प्रति रूपदर्शनजननाममर्थत्वान , यथा न एव वामरे उल्हकादीनाम , भावशक्तीनां विचित्रत्वात् , तस्मादन्पलम्भात् क्षपायां यथा न भाग्करकरास्तथा नायना र-इमगोऽन्यदेति स्थितम् । यदपि चक्षः, स्वरिशमसम्बद्धार्थप्रकाशकम् , तैजसत्वान् , प्रदीप- 25 वदिखनुमानम्, तद्पि न सम्यक्, किमनेन चक्षपोरइमयः साध्यन्ते उतान्यतः सिद्धानां प्राह्मार्थसम्बन्धस्तेषां साध्यते, आहे तरुणनारीनयनानां दुग्धधवलनया भासुररिकमरिह-तानामध्यक्षतः प्रतीतेः कालात्ययापदिष्टो हेतः। न चाध्यक्षप्रहणयोग्यस्यानुपलम्भो बाधः, यथाऽनुष्णोऽग्निः सत्वादिखादौ, नायनाश्च रदमयो नाध्यक्षप्रहणयोग्याः सदा तेपामदः

इयस्वादिति बाच्यम् , पृथिव्यादावपि तेषां साध्यतात्रसक्तेः । न च दृषदंशचक्षुपो रइमयोऽष्यक्षतो वीक्ष्यन्त इति नयनानां तत्साधने दुग्धधवळावळाळोचनादौ न विरोधो भूम्यादेशात्साधन इवेति बाच्यम् , तत्रेक्षणमात्रादन्यत्रापि तत्साधने हेम्नि पीतत्वप्रतीतौ रजतेऽपि पीतत्वप्रसङ्गात् , प्रमाणवाधाया उभयत्रापि तुस्यत्वात् । तैजसत्वमपि चक्कु-ह च्यमिद्धम, न च तैजसं चक्षुः, रूपादीनां मध्ये रूपस्यैव प्रकाशकत्वात्, प्रदीपवदित्यमु-मानात्तिसिद्धिरिति वक्तव्यम् , यतोऽत्र भाखरक्षपोष्णस्पर्शवत्तेजोद्रव्यसमवेतगोलकस्वभाव-कार्यद्रव्यस्य चक्षुःशब्द्याच्यस्वेऽध्यक्ष्विरोधः, तद्विपरीतरूपस्पर्शाधारतयाऽध्यक्षतः प्रतिपत्तेः अवलापारावतवलीवदीदीनां बद्धवो धवललोहितनीलक्ष्यतवेष्णस्पर्शविकलतया चाध्यक्षतोऽ-वगमात्। न च गोलकव्यतिरिक्तं चश्चः, तद्वाहकप्रमाणाभावात् तस्मादाश्रयासिद्धः। रूप-10 स्यैव प्रकाशकत्वादिति हेतुरपि चन्द्रकिरणादिनाऽनैकान्तिकः, तस्य रूपस्यैव प्रकाशकत्वेऽपि अतैजसत्वात्। न च तस्यापि पक्षीकरणम्, अनैकान्तिकहेत्वभावप्रसक्तः, सर्वत्र व्यभि-चारविषयस्य पक्षीकरणसम्भवान् । न च चन्द्रकिरणान्तर्गतं तेजः रूपप्रकाशकमतो न व्यभिचार इत्यादेश्यम् , प्रदीपेऽप्यन्यस्य तद्न्तर्गतस्य रूपप्रकाशकस्य प्रकरुपनया दृष्टान्ता-सिद्धिप्रसङ्गात् । रूपस्यैव प्रकाशकेन रूपचश्चःसिक्रकर्षेण व्यभिचाराच । न चासी 15 रसादेरपि प्रकाशकः, इन्द्रियान्तरकल्पनावैयर्थ्यप्रसङ्गात् । ऋपप्रकाशकत्वस्य ऋपक्षान-जनकत्वस्वरूपतया रूपादी व्यभिचारोऽपि । यदि रूपादीनां मध्ये रूपस्यैव प्रकाश-ककरणद्रव्यस्वादिति हेतुकच्यते तर्हि यथा सम्बन्धादेरद्रव्यादेरप्यतैजसस्य रूपशानजनकता तथा चक्षुषोऽपि किं न स्यात् । एवं प्रदीपविदिति दृष्टान्तस्यापि रूपप्रकाशकत्वासिद्धेः साधनविकलता । न च प्रदीपे सनि प्रतिनियतप्राणिनां रूपदर्शनसंभवात्तस्य रूपप्रकाशक-20 त्वम्, अञ्चनादिसंस्कृतचक्षुवां तद्भावेऽपि रूपर्ज्ञनसद्भावात् कारणताव्यभिचारात् । न च प्रदीपसहक्रतदर्शनस्य तद्व्यभिचारित्वमिति वाच्यम्, यतो यादृशमेव रूपदर्शनमाछोके संस्कृतचक्ष्मवां तदभावेऽपि नादशमेव भवति भेदानवधारणात , तद्भेदकल्पने हि न किचित केनचित्सदृज्ञमिति सीगतमतानुश्रवेशः स्यात् , रूपप्रदीपयोश्च सहोत्पन्नयोर्थुगपदृर्शने प्रदीपव-द्रूपस्यापि प्रदीपप्रकाशकत्वाद्रूपं तैजसं भवेत, अन्यथा न प्रदीपोऽपि तैजसः स्यात्, 25 तयोसाज्जनकत्वाविशेषात् । न चान्यदा प्रदीपस्यैव रूपप्रकाशकत्वोपछब्धेः स एव तदापि प्रकाशक इति बाच्यमन्यदाऽप्यञ्जनादिसंस्कृतचक्ष्यवां तद्भावेऽपि रूपद्शेनसङ्गाबात् तस्य तत्प्रकाशकत्वासिद्धेः । अथ तस्मिन् सति कदाचित् कस्यचिद्रृपदर्शनात्तस्य तत्प्रदर्शकत्वं तर्हि नक्त बराणामन्धकारे क्षपद्रश्नेना चर्भावे तर्भावात् कार्यकारणभावस्य सर्वत्र तिव्यवस्थन-त्यात् तमोऽपि रूपप्रकाशकत्वात् प्रदीपवत्तेजसं भवेत्, अन्यधा रूपप्रकाशकत्वस्य हेतोरने-

नैव समसा व्यक्षिचारः स्थात् । न वालोकाभाव एव तमो नातिरिक्तं किञ्चिदिति वाष्ट्रयम्, आलोकस्यापि तमोऽमावरूपताप्रसक्तः, तरतमरूपतयोपलम्भस्योभयत्र समानत्वाम स आ-छोकस्य भावरूपतासाधकः । आछोकप्रतिभासाभाव एव तम इति चेत्रमःप्रतिभासाभाव एबालोक इत्यस्यापि समानत्वात् । न च चक्षुव्यीपाराभावेऽपि तत्प्रतिभाससंवेदनात् आलो-कप्रतिभासामाव एव तमःप्रतिभासः, प्रतिनियतसामग्रीप्रभवविज्ञानावभासित्वात् प्रतिनिय- 5 तमाबानां तमसरेतदतत्प्रभवविज्ञानावभासित्वात् , आलोकस्य तद्विवर्ययात् , यद्वाऽऽलोक-स्याप्यचक्क्षुर्वे सत्यस्वप्रज्ञाने प्रतिभासनात्तमोज्ञानाभावक्षपता भवेत् । आछोकस्य क्रपप्रति-पत्ती कारणत्वाज्ञाभावरूपता तर्हि तमसोऽपि नक्तंवररूपप्रतिपत्ती हेतुभावी विद्युत इति नामकारूपता भवेत् , तदेवमालोकम्य बस्तुत्वे तमसोऽपि तद्धत्वित तेन हेतोव्येभिचारः । मवतु वाऽऽछोकाभाव एव तमस्तथापि न व्यभिचारपरिहारः तद्भावस्थातेजसस्यापि तत्त्रकाशकत्वात् । न च तमोऽभावेऽपि रूपद्शेनाम तस्य तत्त्रकाशकत्वमिति बाच्यम् , नक्त-चराणामालोकाभावेऽपि रूपदर्शनादालोकस्यापि तत्त्रकाशकत्वाभावप्रसक्तेः। आलोकाभावेऽपि किमिति नाश्मदादीनां रूपदर्शनमिति न श्रष्ट्रपम्, रूपदर्शनश्य भावान्, अन्यथा न स्याद-न्धकारसाक्षाःकारः, बहुलतमोव्यवधानान घटादिक्यदर्शनम्, तीन्नालोकतिरोहितास्पक्रप-वत्, तक्न्यवच्छेदाय च प्रदीपोपादानम्, प्रदीपस्य च घटरूपव्यवधायकतमोऽपनेतृत्वे 🚜 तैजसं चक्षः, रूपादीनां मध्ये रूपस्यैव प्रकाशकत्वात प्रदीपबदिति साधनविकलो दृष्टान्तः । अथान्यतो रहमयः सिद्धाः केवलमनेन प्राप्तार्थप्रकाशत्वं साध्यत इति चेन तद्वाहकप्रमाणा-भावात । न चाप्राप्तार्थप्रकाशकत्वे सर्वे प्रकाशयेदिति वाच्यम्, भावानां नियतशक्तित्वात्, य एव हि यत्र योग्यः स एव तत् प्रकाशयति, अन्यथा संयुक्तसमवायाविशेषाद्रपादीनिव गन्धादीनिप प्रकाशयेत्। न च तत्र योग्यता नास्तीति वक्तव्यं योग्यताया अभावादेव प्राप्त्यभावेऽपि अतिदूरसिन्नकृष्टस्य प्रकाशासम्भवात्सर्वत्र योग्यताया एवाश्रयणस्यौचित्यात्. तत्रश्च सम्बन्धकल्पना व्यर्थेव । किञ्च यदि चक्षःप्राप्तार्थपरिच्छेदकं तर्हि स्फटिकाद्यन्तरित-बस्तुप्रकाशकं न स्यात् तद्रश्मीचां स्फटिकादिना प्रतिबन्धात्। न च रिश्मभिः स्फटिका-देध्वैसः स्फटिकव्यवहितवस्तुदर्शनवेलायां स्फटिकादेरिप दर्शनात् । व्यवहितपदार्थस्यापि दर्शने कल्लिवजलाबावतार्थस्यापि चक्षः प्रकाशकं स्यात् । न च जलेन तद्रश्मयः प्रतिह- 🚜 न्यन्त इति वक्तव्यम्, स्वच्छजलेनापि प्रतिहतिप्रसङ्गेन तक्न्यवहितार्थप्रकाशकता न स्यात्, तेषां तत्र प्रकाशनयोग्यताकरूपने च तत एवापाप्तार्थप्रकाशसम्भवात् संयुक्तसमवाया हिस-

१ अन्नापि तमसी भावरूपत्वं तेजसोऽभावरूपत्वं वा भवतु तथापि पूर्वोदितव्यभिचारो नैव व्यपगत. तथापि प्रसन्नाश्यमसोऽभावस्वरूपत्वं निराकर्त्तुं न चालोकामाव एव तम इत्याशक्कोत्यापितेति विक्रेयम् ॥

क्षिकवैकल्पनावैयर्थ्यम् । एवं समवायम्याभावात् संयुक्तसमवायादीनामध्यभावेन रूपाप्रका-शकतया रूपस्यैव प्रकाशकत्वमसिद्धम् । इह तन्तुषु पट इत्यादिबुद्धा समवायः साध्यत इति चेत्, न इह बुद्ध्या सम्त्रनधमात्रसाधने घटतद्रृपयोः कथित्रतादात्म्यसम्बन्धा-भ्युपगमात् सिद्धसाध्यताप्रसङ्गः। तद्बुद्धिनिमित्ततया तत्सम्बन्धाप्रतिपत्तौ कथं समवायोऽपि 5 तिम्निमित्ततया प्रतिपन्नः । घटतदूषयोः कथक्कित्तादात्म्यसम्बन्धो विरोधानेष्यते चेत्तिर्हि भावान भावयोः कथन्त्रित्तादात्म्यामावे समवायादेरसम्भवादसम्बन्धः स्यात्, तथा चाभावेन सहा-क्षाणां सिक्रकषीमात्राक्षाक्षतस्तत्प्रतिपत्तिः स्यात्। न च भावाभावयोविशेषणविशेष्यभाव एव सम्बन्ध इति बाच्यम् , भावाभावाभ्यां तस्यानशीन्तरत्वे तावेव स एव वा स्यात्, अशी-न्तरत्वे न भावाभावाध्यां तस्य सम्बन्धः, सम्बन्धाभावात्, सम्बन्धान्तरकरूपनायामनवस्था-10 नात् अतस्तयोः कथित्रत्तादात्म्यमभ्युपेयमन्यथाऽभावोऽध्यक्षत्रमाणत्राह्यो न स्यात् । एवत्र समबायासिद्ध्या नाक्षस्य रूपेण सम्बन्धः संयोगादिषांद्वधसन्निकर्पामावात्। अथ भवतोऽपि कथमप्राप्तार्थप्रकाशकत्वं सिद्धमिति चेन्न, अप्राप्तार्थप्रकाशकं चक्षः, अत्यासन्नार्थाप्रकाशक-रबात्, यन्नैवं तन्नैवं यथा श्रोत्रादि, न चेदं तथा इति व्यतिरेकिहेतुना तत्माधनात्, न चायमसिद्धो हेतुः, गोलकस्य कामलादेः पक्ष्मपुटगतस्य चाञ्चनादेश्तेनाप्रकाशनात् । अथ 15 श्रीत्रादी अत्यासन्नार्थप्रकाशकरवं न सिद्धमिति कथं तस्य वैधम्बेद्दष्टाम्ततेति चेन्न, कर्णशब्कु-लीप्रविष्टमशकादिशब्दस्य अवणात, स्पर्शनादौ विवादाभावाश, एवळ मिलकपीदेश्वश्चषीऽ-सिद्धेरिन्द्रियार्थसन्निकर्षोत्पन्नत्वं प्रत्यक्षस्यासिद्धम् . एवमेवान्तः करणेन्द्रियसम्बन्धोऽपि न सम्भवति, परकल्पितान्तःकरणस्यासिद्धेः । यबार्थग्रहणं स्मृतिफलसम्निकर्षनिवृत्त्यर्थमित्युक्तं तद्युक्तम्, स्मृतिवन्ज्ञानस्याप्यर्थजन्यत्वासिद्धः, तज्जन्यत्वात्तस्य तद्वाह्यकत्वे समानसमय-20 चिरातीतानागतार्थेमाहकत्वं तस्य न स्यान, तथाभूतस्यार्थस्य तत् प्रत्यजनकत्वान्, तथा च सर्वज्ञकानं सकलपदार्थपाहकं न भवेदिति । ज्ञानप्रहणं सुखादिनिवृत्त्यर्थमित्यय्यसङ्गतम् . क्रानरूपत्वानतिकमात्मुखादेः, अन्यथाऽऽह्वादाद्यनुभवी न स्यात्, अनवस्थादीवप्रसङ्गात् । कानमुखयोरेकत्वे प्रत्यक्षविरोधो ज्ञानमर्थावबोधस्वभावं सुखादिकमाह्यदादिस्वभाविमिति यदुक्तं तन, यतः स्वाववीध एव विक्षानेऽव्यभिचरितो धर्मः, स्मरणादौ ज्ञानस्ववतायामध्य-र्थाववोधरूपताया अभावात् स्वाववोधरूपता तु ज्ञानाव्यभिचारिता सुखादावण्यस्ति, अन्यथा तस्यानुभव एव न स्यान्, ततश्च सुन्वादेक्कानरूपनायां कथमध्यक्षविरोधः । अव्यपदेश्य-पदोपादानमप्यनर्भकम्, व्यवच्छेचाभावात्, उभयजं ज्ञानं व्यवच्छेद्यसिति चेन्न, तस्याध्य-क्षतायां दोषाभावात् । शब्दजन्यत्वाद्यदि तस्य शाब्देऽन्तर्भावस्तर्हि अक्षजत्वात् किमिति अध्यक्षे नान्तर्भावः। शब्दस्य प्राधान्यादिति चेन्न, अक्षलिङ्गातिकान्त एव शब्दस्य प्राधान्येन

व्यापारयोगात् । यद्यभयजञ्चानविषयस्यापि तदतिकान्तत्वं तद्यव्यपदेच्यपदेषादानमन्तरेणापि शाब्द एव तस्यान्तर्भावो भविष्यतीति तद्भ्यवच्छेदार्थमव्यपदेश्यपदोपादानमनर्थकम् । अथो-भयजत्बाद्स्य प्रमाणान्तरत्वं अव्यवदेश्यप्रहणेऽसति स्यादिति चेन्न, यतोऽक्षप्राधान्ये प्रत्यक्षता शब्दप्राधान्ये तु शाब्दतेति कथं प्रमाणान्तरता, न चीमयोरिष प्राधान्यम् , सामप्रयामेकस्यैव साधकतमत्वात्, तेनैव च व्यपदेशप्राप्तेः। अव्यभिचारादिपद्मवि न व्यभिचारिश्चाननिवृत्त्यर्थः 5 युज्यते, तत्प्रतिपाँचार्थस्य परमतेनासङ्गतेः, तथाहि अदुष्टकारणारक्यत्वं वाधारहितस्वं वा ना-व्यभिचारित्वं, प्रवृत्तिसामध्यावगमव्यतिरेकेण श्रातुमशक्ते, अतः प्रवृत्तिसामध्येमेवाव्यभि-चारित्वम्, तच विक्रानस्याज्यभिचारित्वं क्रायमानं यदि प्रतिभातविषयप्राध्याऽधगम्यते तर्हि उद्द्वाने किमुद्कावयवी प्रतिभातः प्राप्यते, उत तत्सामान्यम् , कि वोभयम् । नागः, अव-यविन एवाभावान् प्रतिभासाविषयत्वान्, सत्त्वेऽपि तस्य न प्रतिभामस्य पराभ्युपगमेन 10 प्राप्तिः, झषादिविवर्त्तनाभिघातोपजातावयविक्रयादिक्रमेण ध्वंससम्भवात् । न च विद्यमान-व्युद्दैरवयवैरारब्धस्य तस्य तज्ञातीयतया प्रतिभातस्यैव प्राप्तिरिति वाच्यम् , प्रतिभातस्य प्राप्तस्य चान्यत्वात्, न ग्रन्यस्य प्रतिभासनेऽन्यत्र प्राप्तावव्यभिचारिता, अतिप्रसङ्गात । न च प्रतिभातीदकसामान्यप्राह्या तद्व्यभिचारीति पक्ष आश्रियत इति बाच्यम् , व्यक्तिभ्य एकान्ततो भिन्नस्याभिन्नस्य वा सामान्यस्यासन्त्रात्, सन्तेऽपि तस्य नित्यतया स्वप्रतिभास- 15 क्रानजनकत्वायोगात्, अजनकस्याविषयत्वाभ्युपगमात्, विषयत्वेऽपि तस्य पानावर्धिकिया-जनकत्वायोगेन प्रवृष्ट्यभावप्रसङ्गात् । न च तदनगमेऽपि व्यक्ती अर्थक्रियार्थिनां प्रवृत्तिरिति वाच्यम्, अन्यप्रतिभासेऽन्यत्र प्रवृत्त्ययोगात् । न च समवायस्यातिस्क्ष्मतया जातिव्यक्तयो-रेकलोलीभावेन जातिप्रतिपत्ताविष भ्रान्त्या व्यक्तौ प्रवृत्तिरित बाच्यम् , तज्ज्ञानस्यातस्मिस्त-द्वहणरूपतया आन्तिरूपत्वाद्व्यभिचरित्वायोगात्। नापि तृतीयः, अवयविसामान्ययोरभावे 20 तद्वःपक्षस्यापि दुरापास्तस्वात् । प्रवृत्तिसामर्थ्यंन पूर्वज्ञानस्याव्यभिचारिता कि लिङ्गभूतेन कायते उता यश्ररूपेण, नादाः, तेन सह सम्बन्धानवगतेः, अवगतौ वा प्रवृत्तिसामध्येन न किञ्चित् प्रयोजनम् । न द्वितीयः ध्वस्तेत पूर्वज्ञानेन सहेन्द्रियस्य सिन्नकर्पाभावात्तद्विष-यज्ञानस्याध्यक्षतानुपपत्तेः, केशोन्द्रकादिशानवत् तस्य निरात्रस्वनत्वात्र कथमव्यभिचारिता-व्यवस्थापकत्वम् । न स्विद्यमानस्य कथक्किद्विपयभावः सम्भवति, जनकत्वाकारार्पकत्वमह- 25 त्वादिधर्मीपेतत्वसहोत्पादसत्त्वमात्रादीनां विषयत्वहेतुत्वेन परिकल्पिनानाममिन पदार्थे सर्वे-षामभावात् । अथारमान्तःकरणसम्बन्धेनाव्यभिचारितादिविशिष्ट्रज्ञानमुस्पन्नं गृह्यत इति तद्व्यभिचारितावगम इति चेन्न अव्यभिचारिताया ज्ञानधमत्वे सामान्यदूषणरीत्या नित्यता

१ सकलप्रवृत्तिजनकरवं प्रवृत्तिसामध्येम् ।

तस्या न सम्भवति, अनित्यत्वे ज्ञानात्प्रागुत्पन्नत्वे च न ज्ञानधर्मो भवेत्, धर्मिणोऽभावात्, महोत्पादे च तादात्म्यतदुरपत्तिसमबायादिसम्बन्धाभावे तस्य धर्मे इति व्यपदेशानुपपत्तिः पश्चादुत्पादे पूर्वे तज्ज्ञानं व्यभिचारि स्यात् । यद्यव्यभिचारितादि ज्ञानस्वरूपं तर्हि विपर्यय-कानेऽपि तत्प्रमक्तिः, विशिष्टकानमञ्यभिचारिनादिस्वभावमिति चेन्न विशेषमन्तरेण विशि-5 ष्टतानुपपत्तेः विशेषस्य वैकान्ततो भेदे सम्बन्धानुपपत्तिः, अभेदे च न विशिष्टता, कथ-क्रिद्रेहे तु परपक्षसिद्धिः, तस्मान्नाव्यभिचारितापदोपादानमर्थवत् । किन्न मरीच्युदकज्ञान-स्य इन्द्रियार्थसन्निकर्षपदेनैव व्यावृत्तिसम्भवादव्यभिचारिपदोपादानं निरर्थकम्, तज्ज्ञाने बदकं प्रतिभाति न तेनेन्द्रियसम्बन्धः, अविद्यमानत्वात, अन्यथा व्यभिचारिता न स्यात् न च मरीचिभिः सम्बन्धादिन्द्रियार्धसन्निकर्षप्रभवत्वं तज्ज्ञानस्येति वाच्यम् , अप्रतिभास-10 मानमरीच्यादेरालम्बनत्वासम्भवात्, ज्ञानजनकतामात्रेणालम्बनत्वे इन्द्रियादेरप्यालम्बनता स्यात् । न चोदकाकारतया ते प्रतिभान्तीति बाच्यम् , उदकाकारताया ताभ्यः अभेदे पर-मार्थमस्वे च तत्प्रतिपत्तेरुर्थभिचारित्वासम्भवात । अपरमार्थमस्वे च तासामप्यपरमार्थम-च्वप्रसक्तिः। अपारमार्थिकोदकनादात्म्ये च मरीचीनां तद्दकज्ञानवन्मरीचिज्ञानमपि वितथं भवेत् । न चीदकाकार एकस्मिन् प्रतीयमाने मगीचयः प्रतीयन्त इति वक्तं शक्यमतिप्रस-15 जात् | ताभ्यो व्यतिरेके तु उद्कप्रतिपत्तौ कथं गरीचयः प्रतिभान्ति, अन्यप्रतिभासेऽप्यन्य-प्रतिभासाभ्यपगमेर्ऽातप्रसङ्गात् । न च मरीचिवेशे प्रति प्रवृत्तेः मरीच्यालम्बनत्वम् , एवं सति तदेशस्यालम्बनत्वप्रसक्तः । न च प्रतिभासमानभिन्नार्थसन्निकर्पजत्वमुदकविज्ञानस्यो-पपगते, सत्योद्कज्ञाने ऽहप्रत्वात् , अन्यथाऽनुमेयविद्वज्ञानस्यापि इन्द्रियार्थसिन्नकर्पजत्वमाप-नीपरेवन, आत्ममनःसन्निकर्पेजत्वान् । अथ प्रतीयमानवद्विना नास्ति मनुसः सन्बन्ध इति चेत्तदेशापि नोदकेन सह चक्षुपरसम्बन्ध इति व्यर्थमव्यभिचारिपदम् । तथा व्यवसायपदमपि न संशयझानव्यवच्छेदार्थं कार्यम्, इन्द्रियार्थेसन्निकर्पपदेनेत्र तद्वारणसम्भवात्, न हि परा-भ्युपगमेन स्थाणुर्वा पुरुषो वेति संशयज्ञानमेकमुभयोहेखीन्द्रियार्थसन्निकर्पजं सम्भवति. मामान्यप्रत्यक्षाद्विशेषाप्रत्यक्षाद्विशेषस्मृतेश्च कि स्विदित्यनवधारणात्मकः प्रत्ययः संदेहः, तत्र कि प्रतिभाति धर्मिमात्रं धर्मों वा, यदि धर्मी वस्तुसन् प्रतिभाति तदा सम्यग्ज्ञान-25 त्वाम व्यवच्छेचः, अथावस्तुसम्रसावत्र प्रतिभाति तद्दाव्यभिचारिपद्व्यावार्तितत्वाम व्यवसा-यपदं सार्थकम्, यदि धर्भः प्रतिभाति, तथा स कि स्थाणुत्वपुरुषत्वान्यतरः, उभयं वा, प्रथमे स्थाणुत्वलक्षणो यदि वस्तुसन तर्हि न तज्ज्ञानं व्यवच्छेर्द्यं सम्यग्ज्ञानत्वात् , यद्यवस्त सन् तदा तज्ज्ञानमन्यभिचारिपदापोद्यमेन, पुरुषत्वधमैत्रतिभासे उप्येवं वाच्यम्, उभयमिति पक्षेऽपि तथैव। एकस्य धर्मस्य तान्विकत्वेऽपरधर्मस्यातान्विकत्वेऽपि तान्विकधर्मावसासित्वा-

त्तरहानमञ्यभिचारि, अतान्त्रिकधर्माभासित्वाच तदेव व्यभिचारीति एकमेव हानं प्रमाण-मप्रमाणका प्रसक्तम् , न च सन्दिग्धाकारप्रतिभासित्वात्सन्देह्झानमिति वाच्यम् , परमार्थतः संदिग्धाकारताया अर्थे सद्भावेऽवाधितार्थमहणक्तपत्वात्संशयझानक्तपत्वायोगात सत्यार्थज्ञान-वत् । तस्या अर्थेऽसद्भावे तु तज्ज्ञानमन्यभिचारिपदन्यावर्थमेवेति न न्यवसायपदं सार्थ-कम्, तस्मान्नेदं प्रत्यक्षलक्षणमदुष्टम् । किन्तह्यदुष्टं लक्षणमिति चेदुच्यते, स्वार्थसंवेदनं 5 स्पष्टमध्यक्षं मुख्यगौणतः इति, मुख्यमतीन्द्रियैज्ञानमशेषविशेषालम्बनमध्यक्षम् । गौणन्त संव्यवहारिनिमित्तममर्वेपर्यायद्रव्यविषयमिन्द्रियप्रभवमस्मद्शस्यक्षं विशदम् । अस्य च स्व-योग्योऽर्थः स्वार्थः तस्य संवेदनं विशद्तया निर्णयस्वरूपम्, तेन संशयविपर्ययाऽनध्यवः सायबक्षणस्य ज्ञानस्य संव्यवहारानिमित्तस्य नाध्यक्षताप्रसक्तिः, नाष्यज्ञानहृपस्येन्द्रियादै-रिवकरपस्य वा सौगताभिमतस्य प्रत्यक्षता । स्वद्धार्थश्च स्वार्थी तयोः संवेदनं स्वार्थ- 10 संवेदनमित्यपि व्यापत्या अर्थसंवेदनस्यैव जैमिनीयवैशेषिकादिपरिकत्पितस्य परोक्षस्य तदेकार्थसमवेतान्तरज्ञानप्राह्यस्यास्वसंविदितस्वभावस्याध्यक्षताव्युदासः, तथा विज्ञानवादिः परिकल्पितस्य स्वरूपमात्रघाहकस्य । प्रमाणप्रमेयरूपस्य च सकलस्य क्रमाक्रमभाव्यनेकधर्मा कान्तरयैकरूपस्य बस्तुनः सद्भावेऽध्यक्षप्रमाणस्यैकस्य क्रमवर्त्तिपर्यायवशात्त्रथाव्यपदेशमासा-दयतश्चातुर्विध्यमवप्रहेहावायधारणरूपतयोपपन्नम् । तत्र विषयविषयिसन्निपातानम्तरमाद्यं 15 प्रहणमवप्रहः विषयो द्रव्यपर्योगात्मार्थः, तस्य विषयिणश्च द्रव्येन्द्रियस्य निर्वृत्त्युपकरणस्य लब्ध्यपयोगस्वभावस्य भावेन्द्रियस्य यथाकमं सञ्जिपातो योग्यदेशावस्थानं तदनन्तरोद्भृतं मत्तामात्रदर्शनस्वभावं दर्शनं स्वविषयन्यवस्थापनविकल्पऋषमुत्तरपरिणामं प्रतिपद्यमानम-अवगृहीतविषयाकांक्षणमीहा, तदीहितविशेषनिर्णयोऽवायः, अवेतविषयम्मृति-हेतुर्धारणेति । अत्र पूर्वपूर्वस्य प्रमाणता, उत्तरोत्तरस्य च फलतेत्येकस्यापि मतिज्ञानस्य 20 चातुर्विध्यं कथिञ्चत्त्रमाणफलभेदश्चोपपन्नः, ब्राह्मपाहकसंविदां प्रतिभासभेदेऽपि युगपदेकत्व-मिव क्रमभाविनामवप्रहादीनां हेतुफलतया व्यवस्थितस्वरूपाणामपि कथिब्बिदेकत्वमविरुद्धम्। धारणास्त्रह्मणा च मतिरविसंबाद्स्त्रह्मपरमृतिफलस्य हेतुत्वात् प्रमाणं स्मृतिरपि तथाभूत-प्रत्यवमशैरवभावसंज्ञाफळजनकत्वात्, संज्ञापि तथाभूततर्कस्वभावविन्ताफळजनकत्वात्, चिन्ताऽप्यनुमानस्रभूणाभिनिबोधफरुजनकत्वात् , सोऽपि हानादिबुद्धिजनकत्वात् , तदुक्तम् 25 ' मतिस्मृतिसंज्ञाचिन्ताऽभिनियोध इत्यनर्थान्तरम् ' [ तत्त्वार्थ १-१३ ] अनर्थान्तरमिति कथिब्बदेकविषयम् । प्राक् शब्दयोजनान्मतिक्षानमेतत्, शेषमनेकप्रभेदं शब्दयोजनादुपजाय-मानमविशदं ज्ञानं श्रुतमिति केचिन् । सैद्धान्तिकाग्तु अवग्रहेहावायधारणाप्रभेदरूपाया

अत्रःतीन्द्रियज्ञानपदेनाशेषविशेषासम्बन्धिमयोग्यविध्यतःपर्यायञ्चानयोगि प्रतृणं कार्य्यम् ॥

10

मतेवीचकाः पर्यायशब्दा मतिः स्मृतिः संझा चिन्ता अभिनिवीध इत्येते प्रतिपन्नाः,
स्मृतिसंज्ञाचिन्तादीनान्तु कथि ब्रिष्ट्रहीतमाहित्वेऽपि अविसंवादकत्वादनुमानवत् प्रमाणताऽभ्युपेया । न चानुमानस्यागृहीतस्वलक्षणाध्यवसायात् प्रामाण्यं न यथोक्तस्मृत्यादेरिति,
शब्दानित्यत्वादिषु लिङ्गलिङ्गिधियोरप्रमाणताप्रसङ्गात्, व्याप्तिप्राहकप्रमाणेन साकस्येनानविगतस्वलक्षणाध्यवमायिना सत्त्वानित्यत्वादेर्पेहणे तयोः समिधगतस्वलक्षणविषयत्वात् ।
अत्र च यच्छब्दसंयोजनात् प्राक् स्मृत्यादिकमविसंवादिव्यवहारनिवैत्तेनक्षमं प्रवर्तते तन्मतिः,
शब्दसंयोजनात् प्रादुर्भृतं तु सर्वे श्रुतमिति विभाग इति दिक् ॥

इति तपोगच्छनभोमणिश्चीमहिजयानंदस्रीश्वरपट्टालङ्कारश्चीमहिजय-कमलस्रीश्वरचरणनिलनिवन्यस्तमिकभरेण नत्पट्टघरेण विजय-लिखस्रिणा सङ्गलितस्य सम्मतितस्वसोपानस्य प्रत्यक्षलक्ष-णपरीक्षणं नाम पञ्जविंदां सोपानम् ॥

# अथ अनुमानविचारः ।

अत्र चार्नाकाः । विशदं सांव्यवहारिकमध्यक्षं युक्तम्, अनुमानादिकन्तूपचरितविष15 यत्वाद्विषयाभावाच न प्रमाणमिति कथं शब्दसंयोजनात् समृत्यादिश्रुतसुपपत्तिमन् । तदुक्तं 
'प्रमाणस्यागौणत्वादनुमानादर्थनिर्णयो दुर्लभः 'तथा 'अनिधिगतार्थपिरिच्छित्तिः प्रमाणम् '
इति । न चानुमानमर्थपरिच्छित्तिस्वभावम् , तद्विपयाभिर्मतस्य सामान्यादेरर्थस्याभावात् , 
भावेऽपि यदि विशेपस्तद्विषयोऽभ्युपगम्यते तदा तत्र हेतोरनुगमाभावः, अथ सामान्यं 
तद्विषयस्तदा सिद्धसाध्यताप्रसिक्तः, विशेषेऽनुगमाभावः सामान्ये सिद्धसाध्यतेति न्यायात् ।
किञ्च व्याप्तिप्रहणे पश्चधर्मतावगमे च सत्यनुमानं प्रवर्त्तते, न च व्याप्तिप्रहणमध्यक्षतः 
सम्भवति, तस्य सिद्धहितमात्रार्थमाहकत्वेन सिक्छपदार्थाक्षेपेण व्याप्तिप्रहणेऽसामध्यात् ।
नाष्यनुमानं तद्वहणक्षमम् , अनवस्थाप्रसङ्गात् , प्रत्यक्षानुमानाभ्यामन्यस्य व्याप्तिप्रहक्तवायोगात् कृतोऽनुमानं प्रमाणमिति । अत्र सौगताः अस्ति प्रत्यक्षातिरिक्तं प्रमाणान्तरम् ,

१ नन्तनुमानेन कि धर्मी साध्यते धर्मी वा समुदायो वा, नायः, धर्मिणः प्रसिद्धत्वेन साधनवैफल्यात्, हेतोरनन्त्रयाच न हि यत्र यत्र ध्रमस्तत्र तत्र पर्वतन्तिस्व इत्यन्वयः सम्भवति. द्वितीये कि सामान्यस्पो विशेषस्पो वा धर्म साध्यः, तत्र सामान्यस्पे सिद्धसाधनम्, न वा तन्मात्रप्रतिपत्तौ किश्चित् फलभुपलभामहे तस्य दाहपाकःदावसामध्यति । सामान्यात् प्रतीताच प्रवर्तमानः प्रमाता कथं नियतदिगिभमुखमेव प्रवर्त्तन, न हि सामान्यं नियतदिक्षम्, मकलव्यक्तिव्यापित्वाभावप्रसक्ते । विशेषोऽपि न साध्यः, तत्साधनस्यानन्वयात्, न हि पर्वतवहिव्यक्तिमंद्रानसादौ स्थानन्त्र वर्तते येन तेन सह धूमस्य व्यासिप्रतीतिभवित् ॥

अन्यथा प्रमाणेतरसामान्यश्थितेः परबुद्धिपरिच्छित्तेः स्वर्गापूर्वदेवताप्रतिषेधस्य वाकृतसं-स्काराभिः स्वसंवित्तिभिः कर्तुमशक्तः । प्रमाणभ्यागौणत्वं यद्यनुपचरितलक्षणिमष्टं तदानु-मानमप्यनुपचरितमेव अरेग्वलद्बद्धिरूपत्वात् । अथानुमानेन धर्मधर्मिसमुदायः साध्यः, तेन च हेतोनीन्वयः पक्षधर्मता वा सम्भवति, तत्र पश्चधर्मतासिद्धये धर्मिणस्साध्यत्वमन्वयसि-द्वये च धर्मस्योपचरितमित्युपचरितविषयत्वादनुमानमुपचरितमिति चेन्न, यत्र धर्मिणि 5 धूममात्रमग्निमात्रव्याप्रमुपलभ्यते तत्रैवाग्निप्रतिपत्तेर्लोकस्य भावात्कस्याप्यत्रानुपचारात्, घर्मिण केवलस्य धर्मस्य साधनेऽपि इष्टममुदायस्य सिद्धेः, न ह्यनुमानविषये साध्यशब्दोष-चारेऽनुमानमुपचरितं भवति । न च प्रमाणस्यागौणत्वेनाभ्रान्तत्वाद्वुमानस्य भ्रान्तत्वाद्याः माण्यं बाच्यम् , भ्रान्तस्यापि तस्य प्रतिबन्धफलादुपजायमानस्य प्रामाण्यसिद्धेः, गृत्यक्षस्य हार्थस्यासम्भवेऽभाव एवाव्यभिचारित्वलक्षणं प्रामाण्यं तच साध्यप्रतिबद्धहेतुप्रभवस्यान् :0 मानस्याप्यस्तीति कथं न प्रमाणम् । अनिधगतार्थपरिच्छित्तिः प्रमाणमित्यपि न युक्तम् , सर्वे एव हि प्रवृत्तिकामः प्रेक्षाचान् प्रवृत्तिविषयार्थप्रदर्शकं प्रमाणमन्वेषते, प्रवृत्तिविषय-आर्थिकियासमर्थोऽर्थः, अर्थस्यानागर्न प्रवृत्तिसाध्यमर्थिकियासामध्यै नाध्यक्षमधिगन्तुं सम-र्थम्, भाविनि प्रमाणव्यापागमम्भवात्, तस्मात्कथं प्रत्यक्षस्यार्थेपरिच्छेदमात्रात् प्रामाण्यं युक्तम्, अतः स्वविषयेऽध्यक्षं तदुत्पत्त्या यरपूर्वं मया प्रवन्धेनार्थक्रियाकारि प्रतिपन्नं वस्तु 15 तदेवेदमिति निश्चयं कुर्वत् प्रवर्त्तकत्वात् प्रमाणम् , अनुमानेऽपि चैतत्समानम् , यतोऽर्थक्रियाः कारित्वेन निश्चितादर्थान् पारम्पर्येणोत्पत्तिरेवाव्यभिचारित्वलक्षणं प्रामाण्यनुमानेऽप्यध्यक्षवन कथं नाविप्रतिपत्तिविषयः, प्रतिपद्यन एव चाग्न्यनुमानस्य तद्धत्पस्या वाह्यवह्नचध्यवसायेन लोकोऽध्यक्षवत प्रामाण्यम् । अधाध्यक्षमपि प्रमाणं नेष्यते तर्हि लोकप्रतीतिबाधा स्यात् , न च नानमानस्य प्रामाण्यं प्रतिविध्यते किन्तु लिङ्गस्य त्र्यादिलक्षणं न केनचित्रमाणेन प्रमिद्ध- 20 मित्युच्यते, अनुमानेन तद्वगमेऽनवस्थापत्तेरिति बाच्यम् , पक्षधर्मात्तदंशव्याप्रात् प्रमाणतोऽ बगतात साध्यप्रतिपत्तिर्हि अनुमानम्, पक्षधर्मतानिश्चयश्च कचित् प्रत्यक्षात् कचित्रानुमानात्, यत्राप्यतुमानात्त्रिश्चयस्तत्र नानवस्थादिद्षणम् , प्रत्यक्षादेव कवित्तनिश्चयात । तदंशव्याप्ति-निश्चयश्च कार्यहेतोः कस्यचित् स्वभावहेतोश्च विशिष्टप्रत्यक्षादेव, स्वभावहेतोर्प्यनित्यस्वादेर-ध्यक्षेणेव प्रतिपत्तेस्तिभवन्धन एव तिभ्रम्यः, अध्यक्षावगतेऽपि च क्षणिकत्वे तद्भवहारप्र- 25 साधनाय प्रवर्त्तमानमनुमानं न वैयर्थ्यमनुभवेत् , शिशापारवाद्वक्षत्वानुमानवत् । न च सत्त्व-

१ संक्षिप्ताक्षिप्तचेतीभि शास्त्रकारैर्घमधिमसुदाये सङ्कीतनोऽपि पक्षणव्यस्तदेवदेशे धर्मिष्युपचारेण प्रयुक्तो भवेकैतावता शास्त्र पक्षशब्दात् प्रतिपत्ती धर्मिणा गीणता, अनुमानसमये तु प्राक्ततिरिय तार्किकैगपप्रयुक्त-पक्षशब्दिरेव धर्मिणः प्रत्यक्षतः प्रतीयमानत्त्रे कथं गीणता, यतस्तद्वृत्तिहेनोरिप गीणतयाऽनुमानस्य गीणता स्यादिति बोध्यम् ॥

क्षणिकत्वयोद्धा दात्म्ये एकनिश्चयेऽपरस्यापि निश्चयः, अन्यथा तत्तादात्म्यायोगात् , अतस्तद्तु-मानं व्यर्थमिति बाच्यम् , निश्चयापेक्षो हि गम्यगमकभावः, निश्चयश्चानुभवाविशेषेऽपि सत्त्व एव न क्षणिकत्वे, सहशापरापरोत्पत्त्यादेश्रीन्तिनिमित्तस्य सद्भावाद्विपर्येथे बाधकप्रमाणयुत्त्या सत्त्वक्षणिकत्वयोस्तादात्म्यसिद्धेः, वाधकप्रमाणस्य च प्रतिबन्धसिद्धिरध्यक्षत इति नानव-5 स्थाविदोयः । न च निर्विकल्पकं व्यास्या प्रतिबन्धग्रहणेऽक्षममिति शक्क्यम् , विकल्पोत्पाद-नद्वारेण तत्र तस्य सामध्यीभ्यपगमात् । अनुमानविषयस्य सामान्यस्याभावो य उक्तस्सोऽपि न युक्तः, अनदूवपरावृत्तवस्तुमात्रप्रसाधकत्वादनुमानस्य, यथोक्तस्य च सामान्यस्यायोगन्य-च्छेदेन प्रतिनियतदेशादिसम्बन्धितयाऽनुमानेन प्रसाधनात् , अवगततादारम्यतद्वत्पत्तिप्रति-बन्धस्य च लिङ्गस्य साध्यगमकत्वे न कश्चिद्दीष इति नानुमानप्रामाण्यानुपपत्तिरिति न 10 वार्वीकमतं युक्तम् । तत्र हेतुः पक्षधर्मत्वान्वयन्यतिरेकस्क्षणकार्थस्वभावानुपल्लिधस्त्रस्पेण त्रिविधः अतोऽन्ये हेत्वाभासाः, अन्येषां हेत्वभावनिश्चयश्च विरुद्धोपलब्ध्या, हेतुतदाभा-सयोविरोधश्च परस्परपरिहारस्थितिस्कक्षण एव, हेतुलक्षणप्रतीतिकास एव तदात्मनियतप्रति-भासज्ञानादेव तद्विपरीतस्थान्यतथा तदाभासताप्रतीतेः, परस्परमितरेतररूपाभावनिश्चयान्, तेन हेरवाभासत्वं त्रिविधहेतुच्यतिरिक्तेषुपलभ्यमानं स्वविरुद्धं हेतुत्वं निराकरोति कुतः 15 पुनः प्रमाणान्निसंख्याबाह्यानामर्थानां हेत्वाभासत्वेन व्याप्तिरवगतेति चेतुच्यते, अविनाभाव-नियमात्, लिङ्गतयाऽऽश्रद्भवमाने त्रिविधहेतुच्यतिरिक्तेऽर्थे पक्षधर्मतासद्भावेऽप्यविनाभाव-स्याभावात्, अतो हेरवाभासत्वेनासिद्धविरुद्धानैकान्तिकसामान्यधर्मेण ज्याप्तमिवनाभाव-वैकल्यं प्रमेयत्वादाववगतमिति हेरवाभासत्वे साध्ये तरस्वभावहेतुस्त्रिविधहेतुव्यतिरिक्तत्वा-देव ज्यापकानुपलब्धेः तदन्येपामविनाभावत्रैक्ष्यं सिद्धम् , अविनाभावस्य तादात्स्यतदृत्य-20 तिभ्यां व्याप्तत्वात् , तयोरेव तस्य भावात् , अतदुत्पत्तेरतत्स्वभावस्य च तद्नायत्तत्वा तद्व्य-भिचारनियमाभावात । रसारममानसमयस्य रूपादेः प्रतिपत्तिरपि स्वकारणाव्यभिचारनिमि-त्ताविनाभावनिबन्धनेति तत्कारणोत्पत्तिरेवाविनाभावनिबन्धनमन्यथा तद्नायत्तस्य तत्कार-णानायत्तस्य वा तेनाविनाभावकल्पनायां सर्वार्थैरविनाभावो भवेद्विशेषात् । तदेवं तादाल्य-तदुत्पत्त्योरविनाभावव्यापिकयोर्थत्राभावस्तत्राविनाभावाभावाद्धेतुत्वस्याप्यमावः सिद्ध इति । 25 एतेन 'तत्पूर्वकं त्रिविधमतुमानं पूर्ववत शेषवत् सामान्यतो रुष्ट्रश्च 'नियायद १-१-५) इति नैयायिकोक्तानुमानलक्षणं प्रतिक्षिप्तम् , अत्र सूत्रे तत्पूर्वकमनुमानमित्येतावदेवानुमानलक्षण-मित्येके, तत्पूर्वकं त्रिविधमनुमानमिति चान्ये, सम्पूर्णसूत्रं तथेत्यपरे । आद्ये तत्पदेन प्रस्वश्लप-रामर्शः, प्रत्यक्षपूर्वकमनुमानमित्युक्तौ संस्कारेऽतिष्रसङ्गः। अतो ज्ञानप्रहणं कार्यम् , तत्पूर्वकं **इनं** यतो भवति तद्वुमानमित्युक्यमाने स्मृत्याश्रयेणातिप्रसङ्गः, द्वितीयलिङ्गद्शेनपूर्विकाया

अविनाभावसम्बन्धस्मृतेस्तत्पूर्वकत्वात् तज्जनकस्यानुमानत्वप्रसङ्ग इति ति न्नवृत्तयेऽथीपस्र-विश्वप्रहर्ण कार्यम्, स्मृतेस्त्वनर्थजन्यत्वम्, अर्थे विनापि भावात्, तथापि कैक्किकविपर्ययेऽति-व्याप्तिः, गवयविषाणद्शैनाद्यद्वोप्रतिपत्तिस्तद्गोविपाणसादृशयज्ञानलक्षणप्रत्यक्षपृर्वकमिति तिन्नः वृत्तयेऽव्यभिचारिपदमनुवर्त्तनीयम्, एवमपि संशयक्कानजनकेऽतिप्रसङ्गः, यतो गोगवया-तुयायिखिङ्गदर्शनाद्वौर्गवयो वेति संशय उपजायते तज्जनकं च सहशिख्निकानं प्रत्यक्षं तत्पूर्वकं 5 संशयज्ञानमर्थविषयद्भ तद्र्थं व्यवसायपदमप्यनुवर्त्तनीयम्। तथाप्यविनाभावसम्बन्धस्मरणा-नन्तरं तथा चायं धूम इति प्रदर्शनहानादिग्निरिति वाक्याच नारिकेल्द्वीपवासिनो विशिष्ट-देशेऽग्निप्रतिपत्तिकपजायते, न च तस्यानुमानफलत्वं शाब्दत्वेन व्यवस्थापनात्तिकवृत्तयेऽ-व्यपक्रियपदानुवृत्तिः, तथाप्युपमाने ऽतिप्रसङ्गः, गृहीतातिदेशवाक्यस्य पुंसः सादृदयक्षानं बाक्यार्थोनुस्मरणसहायमञ्यपदेदयादिविशेषणत्रयविशिष्टं संज्ञासंज्ञिसम्बन्धज्ञानं जनयदपि ना 10 नुमानम् , तत्फलस्याञ्यपदेत्रयत्वञ्च श्रूयमाणवाक्याजनितत्वात् । तस्मात्तत्पूर्वकमित्यत्र विमहद्वयमाश्रयणीयं तानि ते च पूर्वं यस्य तत् तत्पूर्वकम् , तानि इसनेन सर्वप्रमाणपूर्वकत्व मनुमानस्य छभ्यते । ते इत्यनेन द्वे प्रत्यक्षे प्राह्म, तथा च तत्पूर्वकमित्यनेन छिङ्गाछिङ्गि-सम्बन्धदर्शनं लिङ्कदर्शनद्र सम्बध्यते, न चोपमानफलमेबम्भूनाध्यक्षफलद्वयपूर्वमिति तःफछाद्भिद्यने ऽतुमानफलम् । हितीयपक्षे तत्पूर्वेकं त्रिविधमिति क्षणम् , त्रिविधमदा- 15 नुपादाने संस्कारस्मृतिशाब्दविपर्ययसंज्ञयोपमानादिषु अतिप्रमङ्गः । त्रिविधमिति पश्च-भर्मीन्वयव्यतिरेक अक्षणानि त्रीणि रूपाणि गृह्यन्ते, पूर्वविदिति पक्षमस्वस्य शेषविदिति सपक्षसत्त्वस्य सामान्यतो दृष्टमिति विपक्षासत्त्वस्य छाभात्, एतद्रपलिङ्गालम्बनं यत्त-त्पूर्वकं तद्तुमानं नातः संस्कारादौ दोषः। तथापि बाधितसत्प्रतिपक्षेष्वतिव्यापिग्नश्च-शब्देनाबाधितविषयत्वासत्प्रतिपक्षत्वयोर्प्रहणम् । तत्राप्यन्वयितिङ्गविवश्रायां मामान्यतो 20 ष्टप्टस्य व्यतिरेकिविवश्चायां शेषवद्त्यस्यानभिसम्बन्धान तदालम्बनयोरसङ्ग्रहः, तथा चान्ब-यिक्षक्विविक्षायां विपक्षासत्त्वव्यतिरिक्तचतुर्रुश्रणिक्षस्य व्यतिरेकिविवक्षायां सपक्षसत्त्व-व्यतिरिक्तचत्र्र्वक्षणिक्रस्यान्वयव्यतिरेकिलिक्नविवक्षायाञ्च पञ्चलक्षणिलक्रस्य पाप्तिरिति । त्रिविधमिति पदमतिप्रसङ्गवारकमपि प्रकारभेदपरतयापि वर्णयन्ति, त एत भेदाः पूर्ववदाः दिशब्देनोकाः, यत्र कारणेन कार्यमनुमीयते नत्पूर्ववत् । ननु कारणान् कार्ये साध्ये कार्यस्य 25 धर्मित्वे आश्रयासिद्धिः, तस्यासिद्धत्वात्, सिद्धत्वे वा साधनवैफल्यम्, न च कार्यसत्तायां साध्यायां कारणलक्षणो हेतुभीवधर्मः सिद्धः, कार्यसत्तासिद्धावेव नद्धमेतासिद्धः, नाष्य-भावधर्मीऽसी, तत्सत्तासाधने तस्य विरुद्धत्वात्। नाष्युभयधर्मः,नत्र तस्य व्यभिचारात्, न ह्यभयधर्मी मावमेव साधयति, किञ्च कारणात् कार्यस्यास्तित्वे साध्ये हेतुव्यैधिकरणः

स्यात्, कारणाच यदि प्रतिबद्धसामध्यीत् भाविकार्यास्तित्वं साध्यते तदाऽनैकान्तिकत्वं हेतोः, न हावश्यं कारणानि तद्वन्ति भवन्ति, प्रतिबन्धवैकल्यसंभवात्, मैवम्, कार्यस्य धार्मित्वेनाकरणात्, किन्तु कारणस्येव मेघादेर्धर्मित्वं क्रियते स च सिद्ध एव, तत्रैव वृष्ट्य-त्पादकत्वं धर्मः साध्यते वद्धर्मेणोन्नतत्वादिना । मेघत्वजातियुक्तानां धर्मित्वं भविष्यद्व-इ ब्द्रगुत्पादकत्वं साध्यो धर्मः उन्नतत्वादिकं हेतुः धर्मिणो धर्मयोश्च भिन्नत्वान प्रतिज्ञार्थेकदे-शता । उत्रतत्वादिधर्मविशिष्टमेघस्य कारणत्वेन तद्धर्मेण भविष्यद्वृष्ट्यत्पादकत्वस्यानुमाने वृष्टेरप्यनुमानात् कारणात्कार्यानुमानमित्युच्यते, विशिष्टोश्रतत्वादेर्धर्मस्य गमकत्वेन न कार-णात् कार्यानुमानमनैकान्तिकम्, न च विशेष्ट्रोऽमर्वे इद्दर्शेय इति वाच्यम्, सर्वानुमानो-च्छेदप्रसक्तः, मज्ञकादिव्यावृत्तधूमादीनामपि स्वसाध्याव्यभिचरितत्वमसर्वेविदा न हि 10 निश्चेतुं शक्यम् । कार्यात् कारणानुमानं शेपवत् , अत्रापि कार्यगत एव साधनधर्मः कश्चि-दुक्तः, तेन च धर्मान्तरमप्रत्यश्चं वृष्टिमदेशसंबंधित्वादिकं कार्यगतमनुमीयते, नदीशब्दवाः च्यो गर्तेविशेषो धर्मी तस्योपरिषृष्टिमहेशसम्बन्धित्वं माध्यो धर्मः, उभयतटव्यापित्वादिकस्तु साधनधर्मः, अनेकफलफेनसमूहवत्त्वशीव्रतरगमनत्वकळुपत्वादिश्च तस्य विशेषः साध्याव्यभि-चारी यहा निश्चितो भवति तदा गमकत्वं नोभयतटब्यापित्वमात्रं तोयस्य । सामान्यतो 15 दृष्टमकार्थकारणभूतेन लिङ्गेन यत्र लिङ्गिनोऽवगमः, अविनाभावित्वं त्रयाणामप्यविशिष्टम । विवक्षितसाध्यसाधनापेक्षयाऽकार्यकारणभूतत्वादिकस्तस्य विशेषः, अन्यत्र दृष्टस्यान्यत्र दर्शनं ब्रज्यापूर्वकं यथा देवदत्तादेः, तथा चादित्यस्यान्यपृक्षोपरि सम्बन्धितया निर्दिश्यमान-स्यान्यपर्वतोर्ध्वभागसम्बन्धितया निर्देशो दृष्टः, तेन च गत्यविनाभाविना भाव्यम् । अन्यन्न दर्शनस्य च न गतिकार्यत्वम् , गतेर्विभागादिकार्यजनकत्वात् । अन्यत्रद्शैनं धर्मि, गत्यविना-20 भूतमिति साध्यो धर्मः, अन्यत्र दर्शनशब्दवाच्यत्वात्, देवदत्तान्यत्र दर्शनवत् । तृतीयमतेऽ प्येवमेव व्याख्यानं व्यवच्छेरोऽपि पूर्ववदेव, पूर्वव्याख्याने तत्पूर्वकं त्रिविधमिति लक्षणं पूर्ववदादयस्तु त्रिप्रकारलिङ्गविशेषणार्थाः । अत्र तु सर्वमेतदनुमानलक्षणिमिति विशेष इति दिशानि रूपितं तन्मतम् , तदेतत्सर्भे तदुक्तलक्षणलक्षितप्रत्यक्षस्य प्रमाणत्वासिद्ध्या निरस्तम् , तत्पूर्वकत्वस्यानुमानलक्षणस्यासम्भवात् । कारणात् कार्यानुमानमपि न युक्तम् , 25 अप्रतिरुद्धसामध्यीत कारणात् कार्यानुमाने तथाभूतकारणद्शैनसमय एव कार्यस्योत्पत्तेर-नन्तरसमये तस्याध्यक्षतादोषस्याविचल्तिक्तपःवात् , प्रतिबन्धाद्यन्सरणवैषध्यापत्तेः । न च नारत्यध्यक्षतादोषः, तथाहि निष्पाद्ये पटेऽनृत्पन्नावयवक्रियस्य अन्त्यतन्तीर्यदा क्रियासो विभागस्तदाऽविनाभावसम्बन्धस्यतिः, ततो विभागात् पूर्वसंयोगनाशः तन्त्वन्तरेण संयो-गोत्पत्तिर्यदेव तदेवाविनाभावसम्बन्धस्मरणात् परामर्शकानम् , यदा संयोगास्कार्योत्पादस्तदेव परामर्शिवशिष्टालिङ्गाद्भविष्यति कार्यभित्यनुमेयप्रतिपत्तिः, न चोत्पादकाल एव कार्यस्य प्रत्यक्षता, तदा तत्र रूपाद्यभावादिति वाच्यम् , ईद्रजप्रक्रियायाः प्रमाणवाधितत्वेनासिक्या तद्दोषस्य दुवीरत्वात । अभ्वसंविदितविक्कानाभ्युपगमवादिनां प्रदर्शितन्थायेन उन्नतस्वादि-धर्मीचसिद्धेः, अवयविसंयोगविशेषणविशेष्यभावादीनाञ्च पराभ्युपगमेनासिद्धेईसोराभय-स्वरूपदृष्टान्तासिद्धिदोषा वाच्याः, न हि कार्याभावात कारणमात्रस्याभावसिद्धिरिति D संदिग्धव्यतिरेकी हेतु:, अप्रतिरुद्धसामध्येस्य कारणविशेषस्याभावसिद्धावि नाप्रतिरुद्ध-सामध्येत्वं कारणस्य झातुं शक्यम्, झप्तौ वा कार्यस्यैव तदा प्रत्यक्षता स्यात् । तथाऽवय-विरूपी नदीविशेपोऽप्यसिद्ध उभयतटव्यापित्वादिकम्तु संयोगविशेषत्वासदभावादेतु-रप्यक्रिद्धः । तथाऽकार्यकारणभूतस्यास्वभावभूतस्य च लिङ्गस्य गमकःवेऽविनाभावनिमित्तस्य तादारम्यतदुरपत्तिलक्षणप्रतिबन्धस्याभावेऽपि गमकत्वाभ्युपगमात् सर्वम्य सर्वे प्रति गम- 10 कत्वापत्तिः । न चासत्यपि जन्यजनकभावे नादात्म्ये वा स्वमाध्येनैव लिक्कस्याविनाभावो नान्येनेत्यत्र नियामकं स्वभावातिरिक्तं किञ्चिद्दस्ति, म च स्वभावो यद्याकश्मिकस्तदा म सर्ववस्तूनां स्यातः, न तु कस्यचिनः, न ह्यहेतोर्देशकालनियमो युक्तः । तस्माचनाविनाभूनं यद् दृइयते तेन तस्य तत्त्वचिन्तकैर्व्यभिचार्निबन्धनं वाच्यम्, तथ यथोक्ताद्रन्य-दृज्यभिचारनिबन्धनं नोपपत्तिमत् । न च तादात्म्यतदुत्पत्तिज्यतिरेकेण हेतोः पक्षधमैतापि 15 मन्भवति, संयोगादीनामसिद्धेः। एवं दृष्टान्तधर्मिणि प्रत्यक्षेण सामान्यरूपतया साध्य-साधनयीः प्रतिबन्धप्रहृणेऽपि नानुमानस्योत्थानं सम्भवति, साध्यधर्मिणि हेतोः साध्यः धर्मेणाविनाभूतत्वाग्रहणात्, अन्यथा लोहलंख्य वज्ञ पार्थिवत्वात काष्ठविद्यत्रापि साध्यप्रतिपत्तिभेवेत्, दृष्टान्तधर्मिणि पार्थिवत्वलोहलस्यत्वयोगध्यक्षतः प्रतिपत्तः। न वात्राध्यक्षवाधा, वाधाविनाभावयोर्विरोधान्, अविनाभावयुक्तेऽध्यक्षवाधाऽयोगात् । न व 20 तत्राबाधितत्वं नास्तीति वक्तव्यम् , तस्याविसवादित्वप्रतिपत्तिमन्तरेण ज्ञातुमशक्तः । न च सर्वोपसंहारेणाध्यक्षं रष्टान्तधर्मिणि प्रवृत्तमध्यविनाभावगमकम्, अध्यक्षस्य निम्बलदेश-कालसाध्यसाधनावभासनमामध्येविरहात्, न च मानसं सर्वोपसंहारेण तद्वाहकम्, तस्या-विज्ञदत्वात् , विज्ञदावभासस्य तदवगतिस्वभावत्वात् , तस्मात्तादात्म्यतद्रपत्तिव्यवस्थापकमेव प्रमाणं सकलोपसंहारेण व्याप्तिव्यवस्थापकमिति त्रिरूपालिङ्गालिङ्गिन ज्ञानमनुमानमिति ॥ 25

इति तपोगच्छनभोमणिश्चीमहिजयानंदस्रीश्वरपट्टालङ्कारश्चीमहिजय-कमलस्रीश्वरचरणनिलनिवन्यस्तभक्तिभरेण तत्पट्टघरेण विजय-लडिधस्रिणा सङ्गलितस्य सम्मतितस्वसोपास्यानुमानविचा-रात्मकं नाम पश्चितं सोपानम् ॥

## अथ प्रमाणसंख्यानिर्णयः।

अत्र प्रतिशानुमानलक्षणे हे एव प्रमाणे, परोक्षोऽर्थे। हि न स्वत एव तदाकारोत्पस्या प्रतीयते, प्रमाणेन तस्यापरोक्षत्वप्रसक्तः, विकल्पमात्रस्य च स्वतंत्रस्य राज्यादिविकल्पवद्-प्रमाणस्वात्, तद्वतिबद्धस्यावद्यन्तया तद्व्यभिचाराभावात् । न च स्वसाध्येन विना
गूतोऽर्थो गमकः अतिप्रसक्तः, धर्मिसम्बन्धानपेश्वस्यापि गमकत्वे प्रत्यासन्तिविष्ठकर्षाभावात् सर्वत्र प्रतिपत्तिहेतुर्विकल्पो भवेत्, यज्ञाग्रत्यक्षस्यार्थस्य प्रतिपत्तौ स्वसाध्येन धर्मिणा च सम्बद्धं प्रमाणं तद्वुमानमेव तस्यैवंलक्षणत्वात्, तथा च प्रयोगः, यद्व्यत्यश्चं प्रमाणं तद्वुमानान्तर्भूतं यथोभयसम्मतिलङ्गबलभावि, अप्रत्यक्षप्रमाणक्च ज्ञाब्दादिप्रमाणान्तरत्वेनाध्युपगम्यमानमिति स्वभावहेतुः। यच यत्रान्तर्भूतं तस्य न ततो बहिभोवः यथा प्रसिद्धान्तर्भीवस्य कवित् कस्यापि, अन्तर्भूतं चेदं सर्वे प्रत्यक्षादन्यत् प्रमाणमनुमान इति विरुद्धोपल्डिधः, अन्तर्वहिभोवयोः परस्परपरिहारस्थितिलक्ष्यणतया विरोधादिति सौग्रताः।

शाब्दोपमानार्थापस्यभावा अपि प्रमाणान्तराणि, प्रसक्षावगतप्रतिबद्धलिङ्गाप्रभवश्वाविति मीमांसकाः, तन्नेति सौगताः, शाब्दस्य त्रैरूप्येराहित्वेन ताद्दिष्वयाभावादनुमानेऽन्तभावासम्भवे शाब्दझानस्य प्रामाण्यमेव न स्थात्, शब्दस्यार्थेन प्रतिबन्धामावात्, न हि

शब्दोऽर्थस्य स्वभावः, अत्यन्तभेदात्, नापि कार्यं तेन विनापि भावात्। न च तादात्म्यतदुत्पत्तिक्यतिरिक्तः सम्बन्धो गमकत्विनिबन्धनमस्ति। न च सङ्कतवलाह्यस्वप्रतिपत्तियुक्तानां
शब्दानामर्थप्रकाशक्तं सम्भवति न च सङ्कतेन व्यवस्थितार्थप्रतिपादनयोग्यता शब्दस्थाभिव्यव्यते,पुक्षेण्यानशादन्यत्रार्थे शब्दस्य सङ्कतादप्रवृत्तिप्रसक्तः, दृद्यते च पुक्षेण्याशादन्यत्रार्थे शब्दस्य प्रदेशवित्रवृत्तिप्रसक्तः, दृद्यते च पुक्षेण्याशादन्यत्रार्थे शब्दस्य मङ्कतादप्रवृत्तिप्रसक्तः, दृद्यते च पुक्षेण्याशादन्यत्रापि
विषये शब्दानां प्रवृत्तिः, ततो न बाह्यार्थे शब्दानां प्रामाण्यम्, प्रतिबन्धाभावात्। उपमाविषये शब्दानां प्रवृत्तिः, ततो न बाह्यार्थे शब्दानां प्रामाण्यम्, प्रतिबन्धाभावात्। उपमाविषये शब्दानां प्रवृत्तिः, ततो न बाह्यार्थे शब्दानां प्रामाण्यम्, प्रतिबन्धाभावात्। उपमासावत्, सम्भवेऽपि परैस्तस्य प्रत्यश्चविषयत्वाभ्युपगमादुपमानस्य तद्गोचरत्वे गृहीतार्थमाहित्वेन प्रामाण्यं न सम्भवत्येव। तथा येन प्रतिपन्ना गौकपल्डभो न गवयः, न चातिदेशवाक्यं गौग्वि गवय इति श्रुतम् तस्यादव्यां पर्यदतो गवयद्दर्शने प्रसमे उपजाते परोक्षगिवि
सादद्यक्रानं यद्वत्यवते अनेन सद्दशो गौरिति तदुपमानमिति भवद्विरभ्युपगम्यते तत्स्मातै

१ शाब्दो हि नातुमानं त्रिरूपलिङ्ग जन्यत्वाभावात्, न हि शब्द पक्षधमेः, धर्मिणोऽयोगात्, नार्था धर्मी तेन तस्य मम्बन्धासिद्धेः, अर्थस्य धर्मित्वेऽपि तत्मामान्यस्य यदि साध्यता तदा तस्य धर्मिङ्गानकाल एव सिद्धत्वाक्षर्थ तत्माधनम्, शब्दस्य धर्मित्वेऽर्थस्य माध्यत्वे शब्दस्य हेतुतायां प्रतिश्चर्यिकदेशता स्यात्, शब्दत्वन्तु न गमकं, व्यभिचारात्, तद्भावाच, अत एव न गवदिशब्दत्वमपि हेतुरिति न त्रिरूपहेतुः कथिदस्तीति भावः॥

क्रानं कथं प्रमाणान्तरं भवेत्, यदेतद्विषाणित्वादिसादृत्यं पिण्डेऽस्मिन्तुपळभ्यते मया तद्गव्य-व्युपछन्धमिति हि सारति तत्रश्च गवि अनेन पिण्डेन सहशो गौरिति गवि विषाणित्वादि-सादृद्यप्रतिसम्धानं जायत इति । तथा नैयायिकोक्तमप्युपमानं प्रमाणं न भवति, यथा गौः तथा गवय इति वाष्याद्गोसदृशार्थसामान्यस्य गवयशब्दवाच्यताप्रतिपत्त्याऽनिधगतार्थगनतृ-त्वाभावात्, अन्यथा विसरशमहिषाद्यर्थत्शैनाद्पि अयं स गदय इति संज्ञासंज्ञिसम्बन्ध- 5 प्रतिपत्तिः स्थात्। तस्मायथा कश्चिद् योऽङ्गदी छत्री कुण्डली स राजेति कुतश्चिदुपश्चताङ्गरा-दिमदर्थदर्शनाद्यं स राजेति प्रतिपद्यते, न चासौ प्रतीतिः प्रमाणम् , उपदेशवाद्यादेवाक्कदा-दिमतोऽर्थस्य राजशब्दबाच्यत्वेन प्रतिप्रमत्वात्तथेहापि यथा गौस्तथा गवय इत्यतिदेशवास्था-त्सन्विन्धमवगत्य गवयद्शेनात्संकेतानुस्मरणे सत्ययं स गवयशब्दवाच्योऽर्थे इति प्रतिपत्तेर-प्रमाणमुपमानम् । अतिदेशवाक्यात्सम्बन्धप्रतिपत्तेरनभ्यपगमे पश्चादपि सा न स्यात्, अन्य- 10 निमित्ताभावात्, दृश्यते चातो गृहीतमहणान्नदं प्रमाणम् । न च तदानी सामान्यतः प्रतिप-त्ताविप गवयद्शैनानन्तरं गवयविशेषं तच्छब्दवाच्यतया पूर्वमप्रतीतं प्रतिपद्यत इति न गृही-तमाहितेति बाच्यम् , सञ्चिहितगवयिकशेषविषयस्य ज्ञानस्य प्रत्यक्षतयोपमानस्वानुपपत्तेः, गवयदर्शनोत्तरकालभावि तु अयं स गवयज्ञब्दवाच्योऽर्थे इति यव्हानं तत् प्रतक्षवलोत्पन-त्वात्समृतिरेव न प्रमाणमिति । प्रत्यक्षाविष्रमाणप्रसिद्धोऽर्थो येन विना नोपपचते तस्त्रार्थस्य 15 प्रकल्पनमधीपत्तिरिति हि भवद्भिरर्धापत्तेर्छक्षणमुच्यते तन्न युज्यते, अग्नेहि दाहकस्वेन विनाऽग्नित्वं नोपपश्चत इति नदावाहकत्वं परिकल्प्यते यदि तयोः कश्चित्सम्बन्धो भवेत् असति चतत्र सत्यव्यानी वाहकत्वस्याभावोऽमत्यपि च भाव इति कथं दाहकत्वमन्तरेण बह्नेरभावसिद्धिरिति दाह्कःववददाह्कःवमपि कल्पनीयं स्यात् । अतः सम्बन्धे निश्चिते सति एकमविनाभूतं सम्बन्धिनमुपलभ्य द्वितीयस्य सम्बन्धिनः प्रकल्पना युक्तिमती, एवन्नकस्पनेऽ 20 नुमानत्वमैव, सम्बन्धनिश्चयपूर्वकत्वादेकस्माद् द्वितीयपरिकल्पनस्य, कुनकत्वदर्शनपूर्वका-नित्यत्वानुमानवत् । सम्बन्धश्चार्थापत्तिप्रवृत्तेः प्रागैव नयोः प्रतिपत्तव्यः, एवं सर्वापस्युत्थाः पकस्यार्थस्यानन्यथामाबोऽर्थापत्तेराभ्रयः सिद्धो भवेन । न च प्रकल्प्यमानार्थानन्यथाभवनम-र्थोपस्युत्थापकस्यार्थस्यार्थोपत्तिप्रवृत्तिकाल एव सिद्धमित्यनुमानादर्थोपत्तेर्भेद इति वाच्यम्, यदि हि प्रमाणान्तरात् प्रतिपन्नं तदन्यश्राभवनमर्थापत्तेराभयस्तदाऽनुमानेऽन्तर्भावः, अथ न 95 सिद्धं तदा नार्धापत्तिप्रवृत्तिरतिप्रसङ्गात्। अभावोऽपि त्रिप्रकारो भवद्भिरूच्यते प्रमाणपञ्चका-भाष:, तद्न्यक्कानं ज्ञानविनिर्भुक्त आत्मा वेति, तत्र प्रथमो निरुपास्यत्वाज किञ्जिदिति कथं प्रमेचाभावं परिच्छिन्चात्, परिच्छित्तेक्षांनधर्मत्वात्। न च प्रमाणपद्धकाभावो वस्त्व-भावविषयक्षानं प्रमाणं जनयन्तृपचारादभावाक्यं प्रमाणगुच्यत इति वाच्यम्, तस्यावस्यु-

रवेनाभावज्ञानजनकत्वायोगात् , वस्त्वेव हि कार्यमुत्पादयति नावस्तु, सर्वसामध्येविकल्लान् , अन्यथा तस्यापि भावरूपताप्रसक्तिः । द्वितीयपक्षेऽपि यत्तद्न्यकानं प्रत्यक्षमेव तत् प्रमाणम् , पर्यवासवस्या च तदेवाभावप्रमाणशस्यवाच्यतामनुभवति, तथाविधेन च तेन तद्व्यभाव-लक्षणो भावः परिच्छिद्यत एव । यत्पुनरिह घटो नास्तीति ज्ञानं तत् प्रत्यक्षसामध्येपभवत्वा-5 त्रमृतिक्रपतामासादयम् प्रमाणम् , तया हि सकलत्रैलोक्यव्याष्ट्रत्तपदार्थसामध्यीद्भततदाकार-दश्नीनानन्तरं विकल्पद्वयमिद्मत्रास्ति, इदं नास्तीति दर्शनसामध्येभावि तह्रहीतमेवार्थमुक्तिस्तु-पजायते, तत्र दर्शनमेव भावाभावयोः प्रतिपादकत्वात् प्रमाणं न तु विधिप्रतिवेधविकस्यौ, गृहीतप्राद्वित्वात्, अन्यभावलक्षणस्य भावाभावस्याभ्यक्षेणैव सिद्धत्वात्, व्यवहार एवान्योप-लब्दबापि साध्यते, स्वयमेव वा नास्तीह घट इति विकल्पयति, न च तावता प्रमाणान्त-10 रत्वम् , स्थारष्ट्रस्येव विकरूपनात् । सकलत्रैलोक्यव्यावृत्तस्वरूपस्याध्यक्षेण प्रहणेऽपि य एव निराकर्तिमेहो घटा दिकोऽर्थः स एव व्यविच्छिशत इति । तृतीयपक्षे त्वसम्भव एव, आत्मनोऽ भावात्, भावेऽपि तस्य ज्ञानाभावे कथं वस्त्वभावावेदकत्वं, वेदनस्य ज्ञानधर्मत्वात्, मानविनिर्भेकात्मनि च तस्याभावात् , तस्मात् प्रमाणपञ्चकाभावो ज्ञानविनिर्भेकात्मलक्षण-आभावः प्रमाणं न भवति, तदन्यज्ञानलक्षणश्चाभावः प्रत्यक्षमेवेति न प्रमाणान्तरमभावः. 15 तस्मात् प्रत्यक्षानुमाने हे एव प्रमाणे इति सौगतमतम् । अत्रोच्यते, त्रिलक्षणयोगिलिङ्गं नानुमापंकम् . त्रिलक्षणे हेताववद्यन्तयाऽविनाभावसद्भावे नियमाभावात् , तत्पुत्रत्वादेखील-क्षण्येऽपि गमकत्वादर्शनात् । न वा यत्राविनाभावित्वं तत्र त्रैलक्षण्यमवश्यम्भावीति नियमः, सर्वमनेकान्तात्मकं क्षणिकं वा सन्वादिति साधयतः कचिदन्वयाभावेऽपि मन्वस्यानेकान्ता-रमकत्वेन श्रणिकत्वेन वा विनाऽनुपपस्या गमकत्ववर्शनात् । तथा परिणामी ध्वनिः श्रणिको 20 वा श्रावणस्वादितात्रापि न कविदन्वयसद्भावः, न चानित्यस्यमन्तरेण श्रावणस्वं सम्भवति नितास्य भावणज्ञानजनकत्वासम्भवात् , यश्मिन् सत्येव यद्भवति यद्भावे च यन्न भवत्येव कथं न तत्तम्य गमकं भवेत् । तथा सर्वोऽपि धूमोऽग्निमन्तरेण न कदाचित्प्रभवतीति व्याप्ति-साधने नान्त्रयः सम्भवति, तद्मिछी व कुतोऽभिमतप्रदेशे धूमाद्पिनिश्चयोऽतिक्षित्रक्षण-परिकल्पनायां ठ्याप्तिनिश्चयस्य सर्वत्रासम्भवात् कार्यस्वभावहेतुद्वयस्यापि गमकत्वं न स्यात्। 25 तथा नास्तीह घट उपलिब्धप्राप्तस्यानुपलक्षेरित्यत्रापि हृष्टान्ताभावानान्वयः सिद्धः, शत्र-शृक्षादिष्टष्टारनस्वीकारे तत्रापि व्यापिनिश्चयाय दृष्टान्तान्तरकरूपनायामनवस्थायसक्तः । न च

१ यदास्य विपक्षेऽपि वर्तते न तत्तस्य लक्षणम्, यथा सस्तं वहे , हेत्वाभागं च विपक्षे वर्तते इप-त्रयम्, तस्माण हेतोस्तलक्षणम् । न चान्यथाऽनुपर्णत्तमत्रैहस्यं हेतुलक्षणं न तु त्रैसस्यमात्र तथ हेत्वा-मासे न सम्भवतीति वान्यम्, त्रैहस्यकत्यनावैयन्यत्, अन्यथानुपरित्तियमादेव नमकत्वोपपत्तेरिति भावः ॥

झझख्द्वाराबनुपलम्भात् प्रवर्तिताभावव्यवहारोऽपि मृढः, अनुपलभ्यमानेऽपि प्रदेशविशेषे घ-टादी यस्तं व्यवहारं न प्रवर्त्तयति स निमित्तदर्शनात्तत्र प्रवर्त्वत इति भवत्येव शशम्बनादिरमा-बञ्यवहारे साध्येऽनवस्थादोषविकलो दृष्टान्तः, तत्रानुपलम्भेनाभावन्यवहारस्य प्रवृत्तासङ्ग्य-वहारशश्कादिहृष्टान्तवलान् प्रसाधनात्, प्रदेशविशेषे घटाभावस्य त्वध्यक्षसिद्धावादिति बाड्यं, घटाभावसिद्धिहिं घटाभावनिर्णयः, तस्य सिद्धत्वेऽभावव्यवहारोऽपि मिद्धः, अभाव- 5 निर्णयाभावेऽभावव्यवहारायोगात्। न च विशेषप्रदेशे घटाभावं निश्चिन्वानोऽपि तच्छब्दा-दिकं कश्चिम प्रवर्तयेदित्यनुपलम्भेन प्रवर्त्तयेत इति वाच्यम्, एवं हि भावं निश्चिन्वानोऽपि कञ्चिच्छन्दं नीचारयेदिति तत्प्रवर्त्तनाय हेत्वन्तरं मृग्यं स्यान् , ततो घटादाबप्यभावस्य साधनाय दृष्टान्तान्वेषणे तत्राप्यभावो यदि दृष्टान्तान्तरात् सिद्धः तदा सैवानवस्था। अथ तत्र साध्याविनाभृतादनुपलम्भादेर्तिङ्गाद् दृष्टान्तान्तरमन्तरेणाप्यभावनिर्णयः शब्दादिन्यवहारम्य 10 च प्रवृत्तिः तहीनुपल्डधान्वयमन्तरेणापि गमकत्वमविनाभावमात्रान् कथं नाभ्यपगतं भवेत्। एतेन व्यतिरेकस्यान्वयेन विनाभावादगमकाङ्गतेत्यपास्तम्। ननु साध्याभावे सर्वत्र सा-धनाभावो व्यतिरेकः, साधनसद्भावेऽपि माध्यसद्भावाभावे व्यतिरेक एव न भवेत् , साधना-भावेत माध्याभावस्याव्याप्रत्वात् , य एव च साध्यसद्भाव एव साधनसद्भावः स एवान्वयः, स च इष्ट्रान्तधर्मिणसन्तरेणापि साध्यधर्मिण्यपि विपर्यये बाधकप्रमाणवलानिश्वीयमानः 15 कथमसन् त नैवं सति पक्षत्वेनेच्छात्र्यवस्थितलक्षणेन तत्र पारमार्थिकस्य सपक्षत्वस्य बाधा, अन्यश्वा माध्यधर्मिण्येत हेतुरविद्यमानसाध्यधर्भे वर्त्तमानी विरुद्धः न्यादिवि तत्र तशक एव बत्तमानः कथं न मपक्षवृत्तिरिति यत्र व्यतिरेकसद्भावस्यमन्वयः यत्रासी तत्र चावच्यम्मावी व्यतिरेक इति नैकसद्भावे हितीयस्याभाव इति चेन्नन्वेमपि जाता समुद्रवृद्धिः शशाक्कीद्रयादित्यादिष्रयोगेषु हेनोः पश्चधर्मत्वाभावेऽपि गमकत्वोपलच्धेर्न 20 पक्षधर्मस्वं नक्ष्मणम्, न च कालस्य देशस्य वा पक्षता, लोकस्य माध्यान्यथानुप्रका-हेतुप्रदर्शनमात्रादेव पश्चर्यत्वाद्यमुस्मरणमन्तरेणापि साध्यप्रतिपत्तिदर्शनाञ्चलक्षण्यस्य तन्न सत्तोऽत्यिकञ्चित्करत्वात् । न च मौगताभ्युपगमेन पश्चधर्मना हेतोः सम्भवति सामान्यस्या-बस्तुतयाऽभ्युपगतस्य हेतुत्वे शश्यक्षादेरिव पक्षधर्मनाऽसम्भवान, स्वलक्षणस्य च हेतुत्वे

१ शक्टोद्याचनुमाने कृत्तिकोद्ये पक्षधमेता सम्भवित, न च कालाकाशादि भविष्यच्छक्टोद्यादिमस्, कृत्तिकोद्यादिमत्त्वादिति प्रमोगेण पक्षधमेता विद्यत इति वाच्यम्, तथा सत्यपक्षधमेदेतोरभिसदे,, न च प्रसाद्धावल्ये साध्ये काकस्य कार्ण्य हेतुरपक्षतमे इति वाच्यम्, अगतः पक्षत्वगम्भवात्, लोकविरोधस्तुल्य उभयत्र, तश्च पक्षधमेता गमकत्वाक्षम्, अनित्यः अब्द आवणत्वादित्यादौ सपक्षत्त्वामावेऽपि गमकत्वाक्षदि नाज्ञम्, नापि विपक्षेऽसर्वं तदक्षम्, तत्पुत्रत्वस्थापि गमकत्वधमक्षात् विन्तु सर्वत्रान्तर्व्यामिरेव गमकताक्षत्र-पिति तत्सद्भवे कि श्रेलकाष्यादिनेति भावः ॥

पक्ष एव हेतुरिति नैतद्धमीं हेतुः, अभेदे धर्मधार्मिभावस्थानुपपत्तेः स्वत्रक्षणस्थान्यत्राननु-गमानान्वयसिद्धिः, अतदूषपरावृत्तस्य तस्य हेतुत्वेऽपि स्वलक्षणपक्षमावी दोषस्तद्वस्थ एव, अतद्भूपपरावृत्तेः स्वलक्षणाय्व्यतिरेकात्, व्यतिरेके अनुगतत्वे पारमार्थिकत्वे च सामान्यस्य अन्नयन्तरेण हेतुत्वमभ्युपगतं भवेत , कल्पनाविरचितस्य हेतुत्वे कुतः पश्च-5 धर्मता, कल्पनायाः परमार्थेतो वस्त्वसंस्पर्शात् । न च परपक्षे पक्षधर्मेत्वं सम्मवति, पक्षल-क्षणस्यैवासम्भवात, न च जिज्ञासितविशेषो धर्मी पक्ष इति तक्कक्षणमस्तीति बाच्यम्, शब्देऽनित्यत्वं हि न वादी जिक्कासितुमईति, स्वनिश्चयवदन्येषां निश्चयोत्पादनाय तेन साधनप्रयोगान् । नापि प्रतिवादी, प्रतिपक्ष्मसाधनाय वागुक्तसाधनप्रतिघाताय च तस्य प्रवृत्तेः, नापि प्राक्षिकाः, तेषां विदितवेश्यतया तत्र जिज्ञासाऽसम्भवात् । तस्गाश्यदन्तरेण 10 यत्रोपपद्यते तस्साधनमितर् साध्यमित्येतावदेव पश्चादिलक्षणमनवद्यम् । एवमेव प्रति-पिपादयिषितिविशेषो धर्मीत्यादिलक्षणं निरस्तं वेदितव्यम् , तदेवं त्रैलक्षण्यस्यासम्भवात् , सम्भवेऽपि सति साध्याविनाभावित्वमात्रेणैव हेतोर्गमकत्वाम किञ्चित् पक्षधर्मत्वादिना रूपान्तरेण । तथाहि न कचित् धूमसत्ताऽप्रिं विना माविनीति सिद्धमविनाभावित्वम्, तिसदी च सत्यपि पक्षधमीदिवचने तथैव गमकत्वम, न हि वास्तवं रूपं साध्यावि-15 माभावित्वलक्षणं हेतोहपसध्यमानं पश्चधर्मत्वादिवचनेऽवचने वा स्वसाध्यं न साधयति, न हि वस्तुबलायानां स्वसाध्यप्रतिपादनशक्ति लिक्कं पक्षधमेत्वादिवचनादवचनाहा मुक्कति, वस्तुश्राचीनां वचनाद्व्यावृत्तेः । अथ त्रैलक्षण्यमपि हेतोः सम्भवति तद्पि लक्षणत्वेन प्रकल्प्यते, सत्यं सम्भवति, किन्तु अविनाभावित्वेनैव हेतोः गमकत्वं सिद्धं न किन्नित्तस्थणवयनेन, यदूपानुवादेन हि हेती: स्वरूपं लक्ष्यते तदेव लक्षणत्वेनानुवदितव्यमिस्यविनामावित्वरूपा-20 तुवादमात्रेण हेतुलक्षणपरिसमाप्तेनै पश्चधर्मत्वादि विधेयमनुवदितब्यं वा लक्षणत्वेन । सम्भवमात्रेणाभिधाने ऽवाधितविषयत्वमपि ताष्ट्राग्वधे हेती सम्भवतीति सक्षणान्तरत्वेन वच-नीयं स्यात् । न चाविनाभावित्वं सद्पि पक्षधर्मत्व। द्यमावेऽगमकमिति वाच्यम् , व्याहत-त्वात्, अविनाभावित्वं हि स्वसाध्येन विना तस्यासम्भव उच्यते, अगमकत्वन्तु विनापि साध्यं सम्भवस्तस्यैवेति परस्परं व्याहृतिः। एवन्न धर्ममात्रवचनेऽपि साधारस्यैवाविनाः 25 मावित्वं यथा कृतकत्वमनित्यस्यमन्तरेणानुषपणमानं कृतकत्ववस्त्वेव भावेषु व्यवतिष्ठते, न हान्यत्र तत्कृतकत्वं नाप्यविनाभावीति कृतकत्वस्याविनाभावित्वमाक्षिप्तधर्मिश्वह्रपमेवेति सामध्येसिद्धम् । तेन नावद्यं तत्सत्त्वं वचनेन विधातव्यं धर्मीपरक्तधर्मिण पृथक् पक्षधर्म-त्ववचनमन्तरेणाप्यन्यथानुपपन्नत्वं कृतकस्यार्थस्य स्वरूपं जानानस्तद्वपळभमान एव तद-विनाभाविनमपरं स्वभावं श्रामिति अवगच्छति, यतो नानेन पूर्वमन्यशानुपपत्तिक्रपनिअय-

समयेऽन्यत्र व्यवस्थितो धूमोऽन्यत्र व्यवस्थितेन वह्निना विनाऽनुपपन्न इत्यविनाभावः प्रतीतः, नापि तयोस्तथाविधः प्रतिबन्धः, न च प्रदेशव्यवस्थितं घूमग्रुपळभमानोऽवद्यं यत्र यत्र धूमस्तत्रामिरिति तथा चेष्ट घूम इति परामृत्यामिमानिति प्रत्येति, किन्तु परिकाताबिना-भावो धूमव्शेनानन्तरं प्रदेशेऽग्निरत्रेति प्राक्तनानुभववाडगीत्स्मरति, असत्यत्र वही धूम एव न स्वादिति लिक्कलक्षणाविनाभाषानुस्मरणं प्रकृतस्मरणस्य तथाभावमन्तरेणाभाव इति प्रदर्श- 5 नार्थम् । अथात्राप्यन्ययानुपपन्नं स्वरूपं हेतोः कचिद्मेन निश्चतन्यम्, यत्र च तन्निश्चीयते स सपक्षः, पुनसाथाविधरूपवेदिनां यत्रासौ हेतुस्तत्रैव ततो हेतोस्तद्न्यप्रतिपत्तिरिति पश्च-धर्मान्वयब्यतिरेकवछादेव हेतुर्गमक इति, तम्र, यतोऽविनाभावित्वरूपेणैव सपक्षं सत्त्वमन्ना-क्षिप्तीकति न कपान्तरम् । तथा हि अविनाभावित्वं क्ष्पं क्षातं सद्गमकमिति तत्कचिष्कात्रव्यं तेन तद्रुपपरिक्कानोपायत्वात् तदरूपं सद्विनाभावित्वमेवैकं हेते।रूपं विधीयमानं स्वास्म- 10 न्यन्तर्भोवयति । होयसत्ताया ज्ञानसत्तानिवंधनत्वात् ज्ञानं यथा न पृथवृपं तथा कचित्सपक्षे सक्वमप्यपद्यतस्तद्विनाभाविरूपग्रह्णाभाव इति तदैवैकं रूपं विधीयमानमन्यस्सर्वमाक्षिप-तीति न तस्माद्धेतोरन्यदूपं युक्तम् । अथ तिर्विना तदेवैकं रूपं हेतीर्न ज्ञायत इति रूपान्तरं कल्प्यते तर्हि न केवलं सपक्षे सच्वं विना तृत्य न ज्ञायते किन्तु बुद्धीन्द्रयादिकमपि विना तम ज्ञायत इति तेषामपि तद्रूपताप्रसक्तिः । अत एव अपक्षधर्मस्यापि गमकत्वे चाक्कु- 15 षत्वमपि शब्दे नित्यत्वस्य गमकं स्यादिति परोक्तमपास्तम् , यतश्चाक्षुषत्वमनित्यत्वाविना-भावि शब्दश्चाक्षुषो न भवतीति कुनोऽत्र दोपावकाशः । यद्पि यदि धूमोऽग्न्यविनाभावि-त्वमात्राद्मिं गमयेन् महाम्बुराशौ किं न गमयेत इति तद्पि न युक्तम्, यतौ नान्यदेशी धूमोऽम्मोनिधिपावकाविनाभावी सिद्धः, तद्देशसाध्याविनाभावित्वात्तस्य । अत एव यद्यप्य-न्यदेशस्थो हेतुर्नोन्यदेशस्थसाध्याविनाभावी, तथाप्यपक्षधर्मोऽसौ गमको न भवतीत्यस्या- 20 र्थस्य ज्ञापनार्थं पृथक् पक्षधर्मत्ववचनं छक्षणे विधेयमिति न वक्तव्यम् , साध्यान्यथानुपप-अत्वैकरूपप्रतिपत्तेरेव तद्र्थस्य छब्धत्वान् । एवं स्वभावकार्यानुपलम्भकस्पनामन्तरेणाध्य-न्यथानुपपत्तिमात्राद्धेतोर्गमकत्वोपपत्तेर्नाविनाभाविस्तसंस्येन हेतुना व्याप्तः, तथाहि वृक्षा-च्छायानुमानं होके प्रसिद्धम् । न च वृक्षस्तच्छायाकार्यं सहमावित्वात्, नापि स्वभावः, स्वभावभेदोपसब्दे: । एवं तुलादेर्नमनादुनामाचनुमानं चिन्तितम्, परभागवानिन्दुः, 25 अर्बाग्भागवत्त्वाद्धदादिवदित्यत्रापि न तादात्म्यं तदुत्पत्तिर्वो, पराभ्युपगमेन सम्भवति,

१ नतु अन्यथानुपपित्तरिवनाभाव इत्यत्र कि निमित्त, उच्यते तादात्म्यतदुत्पत्तिरूपम्, स्वाभावहेतोहिं तादात्म्यं स्वसाध्याविनाभावे निवन्धनम्, यो भावो यदातमा स कयं नदुत्पहजिन, कार्यहेतोस्नु तदुत्पतिस्तन्न निवन्धनम्, कारणाधीनात्मकाभभेव हि कार्यम्, तत्कयं तदन्तरेण कापि स्यान्, न वाभ्यामन्यो हेतुरस्ति, अञ्चलक्षेः स्वभावहेतावज्ञभवेशादिति वौदाः ॥

अर्थभागवतामधीभागवताञ्च परमाणूनां स्वभावभेदात्, सहभावात एकसामझ्यधीनताप्रति-बन्धकरुपनायां रूपादे रसादेरिवानुमानं कारणात् कार्योनुमानं प्रसक्तम्, समानकालभावि-नो हि सपादेर्यद्रमतोऽनुमानं तत्कारणाद्रपजनकारनुमितादनुमानम् । न च समानकारुभाव क्रपजनकत्वानुमानं रसहेतोरेतिवृति हेतुधर्मानुमानम्, कारणात्कार्यानुमानेऽप्येवं दोषाभावात्। 5 न चात्रैवं लोकप्रतीत्यभावदोषः, हेतुधर्मानुमानेऽपि लोकप्रतीतेरभावात् । तथाविधरसापल-म्भाद्धि तत्समानकालं तथाविधं कर्पं अवीग्भागवर्शनाच परभागं छोकः प्रतिप्राते न पुनर्विशिष्टं कारणम्। अथाप्रतिबद्धादेकतोऽन्यप्रतिपत्तावनिष्रसङ्गः, न, अविनाभूता-वन्यतोऽन्यप्रतिपर्यभ्युपगमात् । अथ प्रद्विबन्धमन्तरेणान्यस्याविनाभाव एव कुतः, नन् प्रतिबन्धोऽप्यपरप्रतिबन्धमन्तरेण कुतः, अथ प्रतिबन्धोऽपि न वास्तवः प्रतिबद्धयोरन्यः, 10 किन्तु कारणानन्तरमपरस्य कार्याभिमतस्य भावो वस्तुस्वहृपमेव, तच पूर्वोत्तरवस्तुस्वहृपमा-हिप्रसक्षानुपलम्भाभ्यां निश्चीयते, तिन्ध्रयनमेव कार्यकारणभावभतिबन्धनिश्चयनम्, न, एवं त्रत्यक्षानुपलम्भाभ्यामन्येनान्यस्याविनाभावित्वनिश्चयेऽपि न दोषः । अथैकदा अन्येनान्यस्या-विनामावित्वदर्शनेऽपि सर्वेदा सर्वेत्रानयोरेवमेव भाव इति न द्श्रेनाद्शेनाभ्यां निश्चेत् इक्यम् , प्रतिबन्धप्रहणे तु नायं दोषः, कर्पूरोणोदीन्धनस्वभावानुकारिधूमस्वरूपप्राहिणा 15 विशिष्टाध्यक्षेण सकुद्पि प्रयुत्तेनाग्निधूमयोः कार्यकारणभावनिश्चयान् सर्वेदाऽनग्नि व्या-वृत्ताग्निजन्योऽधूमव्यावृत्तो धूम इति निश्चीयते, अन्यथाऽन्यदैकदाऽप्यग्नेर्धृमस्योत्पादो न भवेत, अहेतोः सक्तद्प्यभावात, भावे वा निर्हेतुकताप्रमक्तः मैवम्, परपक्षे कार्यधर्मा-नुष्टतेरेवायोगात् । एकदेशेन कार्यधर्मानुष्टती कार्यस्य कारणरूपतापत्तेः कार्यकारणभावाभा-वप्रसङ्गात । किन्न मर्वेत्र सर्वदा अग्निजन्यो धूम इति न प्रत्यक्षमनुपलम्मसहायमपीयती 20 व्यापारान् कर्ते समर्थम् , सन्निहितविषयवलोत्पत्तेरविचारकत्वास, तत्प्रष्टभाविनोऽपि विक-स्परय नात्रार्थे सामध्येम, तद्थेविषयतया तत्य गृहीतमाहित्वेनाप्रामाण्याभ्युपरामात् । अनुमानमपि नैवं प्रतिबन्धमाहकम्, अनवस्थैतरेतगाश्रयदोषप्रसंकः । न च भवत्पक्षेऽप्य-

१ बौद्धानां संत कार्ये हेती व्याप्तिप्रतिपत्ति प्रत्यक्षानुपलम्भप्यकाजायते, परिदृश्यमानेष्विनिष्णूमव्यतिरिकेषु भूतलादिषु प्रयमं यूमस्यानुपलम्भ एक , तर्नाऽरनेहपलम्भः प्रथाद्भूमस्यत्युषलम्मद्वयम् , ततोऽरनेरनुपलम्भोऽनन्तरं धूमस्यापीति द्वावनुपलम्भौ । अनुपलम्भोऽिष प्रत्यक्षविशेष एव । एवं पश्चकेनेकस्यामिष्
व्यक्षौ कार्यकारणभावावगमो भवत्यम्ने कार्य धूम इति । स्वभावद्वतौ तत्प्रतिपत्तिश्च विषक्षे वाधकानुमानादिति, तद्युक्त, प्रत्यक्षं सिर्वाहनमात्रविषयतयाऽविचारकत्या च यावान् कश्चिद्धमः स सर्वो देशान्तरे
कालान्तरेऽभिनजन्मा, अन्यजन्मा वा न भवनीत्येनावतो व्यापारान् कर्त्वमसम्बेमिति कथं व्याप्तिस्तद्विषयः
स्यात् , प्रत्यक्षग्रहीतमात्राच्यवसायितत्वप्रक्रभाविवकद्योऽपि न मर्वापराहेण व्याप्तिप्राहक इति भावः ॥

विनाभावित्वमहणे हेतोरयं समानो दोषः, यतोऽन्यथाऽनुपपनैकलक्षणो हेतुरित्यश्माकं हेतु-लक्षणम् , अन्यथानुपप्रतत्ञः तादात्म्यतदुत्पत्त्योः पूर्ववच्छेषवत्सामान्यतोद्दष्टमित्येतेषा**ञ्च** तथैकार्थसमवायिसंयोगिसमवायीत्यादीनाञ्च तथा वीतमवीतं वीतावीतं चेत्यादीनाञ्च सर्व-हेत्नां व्यापकम्, सति गमकत्वे सर्वेषामप्यन्येषां साध्याविनाभावित्वात्, तद्विकछानाञ्च गमकस्वायोगात् . तस्य च प्राहकमूहः प्रत्यक्षानुपलम्भप्रभवः, तशाविसंवादकत्वादनक्षज्ञत्वा- 5 लिक्कजत्वाच स्वाधीध्यवसायरूपं मतिनिबन्धनमस्माकं प्रमाणान्तरम्, परैरपि प्रमाणान्तर-त्वेनावश्यमभ्युपगन्तव्यमन्यथा व्याप्तिप्राहकप्रमाणाभावतोऽनुमानस्याप्यप्रवृत्तिप्रसक्तेः, एवळ प्रत्यक्षमनुमानं चेति हे एव प्रमाणे इति न वक्तव्यम् प्रमाणान्तरस्यापि सत्त्वात्, शब्दस्य चाप्रप्रणीतत्वेन सामान्यविशेषात्मकबाह्यार्थविषयस्य प्रमाणान्तरत्वात । अर्थापत्तेक्ष प्रमा-णत्वेनानुमानेऽन्तर्भावनं मिद्धसाधनमेव, अभावस्य च पृथगप्रामाण्यप्रतिपादनमस्मकम्भी- 10 ष्टमेव, सद्सदात्मकवस्तुतत्त्वप्राहिणाध्यक्षेण यथाश्चयोपज्ञमं भावांज्ञवद्भावांज्ञस्यापि प्रह-णात् । केवलं कचिदुपसर्जनीकृतसद्शस्य प्रधासनयाऽसद्शस्य प्रहणं कचित्र नैपरीत्येन, न च सदंशासदंशयारेकान्तेन भेदोऽभेदो वा, उभयात्मकतया जात्यन्तरहृपश्य वस्तुनो विरो-धादिदोषविकलस्य सद्भावात् । उपमानादेरप्यविसंवादकस्य प्रमाणत्वे सर्वस्य परोक्षेऽन्त-भीवात्, अन्यसंख्याच्युदासेन प्रत्यक्षं परीक्षक्रीत द्वे एव प्रमाणे अभ्युपगन्तच्ये, अन्यथा 15 तस्संख्यानबस्थितेः । अविशदमविसंवादञ्च शानं परीक्षम् ।

अत्र मतिश्रुतावधिमनःपर्यायकेवलङ्कानानां मध्ये मतिश्रुते मुख्यतः परोक्षं प्रमाणमब-धिमनःपर्यायकेवलानि तु प्रत्यक्षं प्रमाणम् , मते. परोक्षप्रमाणना च मुख्यया वृत्त्या, सन्य-बहारतस्त् विशद्कष्ट्रस्य मतिभेदस्य प्रत्यक्षताभ्युपगतैवेति दिक् ॥ ५५ ॥

> इति तपोगच्छनभोमणिश्रीमहिजयानंदस्रीश्वरपट्टास्रहारश्रीमहिजयः कमस्रस्रीश्वरचरणनिस्त्रवित्यस्तभक्तिभरेण तत्पट्टधरेण विजयः स्रविधस्रिणा सङ्गस्तितस्य सम्मतितस्यसोपानस्य प्रमाणसंख्याः निर्णयात्मकं नाम सप्तविंदां सोपानम् ॥

### ——分8代——

## अथ सर्वज्ञोपयोगविचारः।

सामान्यविशेषात्मके प्रमाणप्रमेयक्रपे वस्तुतत्त्वे व्यवस्थिते द्रव्यास्तिकस्यालोचनमात्रं विशेषाक।रत्यागिदर्शनं यत्तत्मत्यमितरस्य तु विशेषाकारं सामान्याकाररहितं यद्शानं तदेव पारमार्थिकमभिष्रेतम्, प्रत्येकमेषोऽर्थपर्याय इति वचनान्, प्रमाणन्तु द्रव्यपर्यायौ दर्शन-

कानस्बरूपावन्योऽन्याविनिर्भागवर्त्तिनाविति वृशयमाह्--

25

20

द्रव्यद्विओ वि हो जण दंसणे पज्जवद्विओ हो है । उबस्मियाई भावं पडुच णाणे उ विवरीयं ॥ ५६ ॥ इध्यास्तिकोऽपि भूत्वा दर्शने पर्यायास्तिको भवति । श्रीपश्मिकादिभावं प्रतीत्य काने तु विपरीतम् ॥ छाया ॥

5 द्रव्यास्तिक इति, द्रव्यार्थरूप आत्मा चेतनालोकमात्रस्वभावो भूत्वा तदैव विशेषा-कारोऽपि भवति, यदा हि विशेषरूपतयाऽऽत्मा सम्पद्यते तदा सामान्यस्वभावमपरित्यक्रमेव, विशेषाकारश्च विशेषावगमस्वभावं क्रानं, दर्शने सामान्यालोचने प्रवृत्तोऽप्युपात्तक्षानाकारः, न हि विशिष्टेन रूपेण विना सामान्यं सम्भवृति, तथा च औपशमिकक्षायिकक्षायौपशमि-कादीन् भावानपेक्ष्य विशेषरूपत्वेन ज्ञानस्वभावाद्वैपरीत्यं सामान्यरूपतां प्रतिपद्यते, विशेष-10 रूपः सम् स एव मामान्यरूपोऽपि भवित, न ह्यस्ति मामान्यं विशेषविकलं वस्तुत्वान, शिवकाविविकलस्वत्वन । विशेषा वा सामान्यविकला न सन्ति, विशेषत्वान, सृत्व-रहितशिकादिविति।। ५६॥

अत्र च सामान्यविशेषात्मके प्रमेयवस्तुनि तद्वाहिप्रमाणमपि दर्शनक्कानरूपं तथापि छग्नस्थोपयोगस्वाभाव्यात कदाचिज्ञानोपसर्जनो दर्शनोपयोगः कदाचित् दर्शनोपमर्जनो कानोपयोग इति कमेण ज्ञानदर्शनोपयोगौ,क्षायिके तु श्वानदर्शने युगपद्वित्तिनी इति दर्शयक्राह—

मणपञ्जवणाणंतो णाणस्स य दरिसणस्स य विसेसो। केवलणाणं पुण दंसणं ति णाणं ति य समाणं॥ ५७॥

मन पर्यवद्वानान्तो ज्ञानस्य च दर्शनस्य च विश्वेषः । केवलकानं पुनर्दर्शनमिति ज्ञानमिति च समानम् ॥ छाया ॥

20 मन इति, ज्ञानस्य दर्शनस्य च विद्रलेषः पृथग्भावो मनःपर्यवद्वानान्तः, मत्यादिषु चतुर्पे ज्ञानदर्शनोपयोगौ क्रमेण भवत इत्यर्थः । तथाहि चक्षुरचक्षुरविध्ञानानि चक्षुरचक्षुरविध्ञानानि चक्षुरचक्षुरविध्यन्तेनभ्यः पृथक्कालानि, लद्धास्थोपयोगात्मकज्ञानत्वात्, श्रुतमनःपर्यायज्ञानवत्, वाक्यार्थविशेषविषयं श्रुतज्ञानं मनोद्रव्यविशेषालम्बनद्धा मनःपर्यायज्ञानमेतद्व्यमपि अदर्शन्तस्वभावं मत्यविध्ञानदर्शनोपयोगाद्वित्रकालक्ष सिद्धम् । केवलाल्यो बोधस्तु दर्शनमिति च ज्ञानमिति च समानं समानकालं द्वयमपि युगपदेवेत्यर्थः। एककालौ हि केवलिगतज्ञानदर्शनोपयोगौ, तथाभूताप्रतिद्वताविभूततत्त्वभावत्वात्, तथाभूतावित्यप्रकाशतापाविष, यदेव केवली जानाति तदेव पद्यतीति सूरेरभिष्रायः॥ ५७॥

१ कमोपयोगवादिनो जिनमद्रगणिक्षमाश्रमणपूत्रभपादाः, युगपदुपयोगवादिनो महवादिप्रसृतयः, यहेव केवलकानं तदेव केवलदर्शनमिति सिद्धसेनदिवाकरा ॥ २ युगपदाविर्मृतस्वभावत्वादिति भाव.॥ अबद्धागमविरोधीति केषाब्रिन्मतमुपदर्शयन्नाह---

केई भणंति 'जाइया जाणइ तहया ण पासइ जिणोे 'ति। सुत्तमवलंबमाणा तित्थयरासायणाऽभीरू॥ ५८॥

केचिक्रणन्ति 'यदा जानाति तदा न पश्यति जिन ' इति । कृत्रमञ्जस्वमानास्तीर्थकराशातनाऽमीरवः ॥ छाया ॥

केचिदिति, केचित् यदा जानाति तदा न पश्यति जिन इति सूत्रमवलम्बमाना मुवते, तथाहि 'केवली णं भेते ! इसं रयणप्पभं पुढिषं आयारेहि पमाणेहि हेऊहि संठाणेहि षरिबारेहि जं समयं जाणइ नो तं समयं पामइ ! हंता गोयमा ! केवलीणं ' इत्यादिप्रज्ञा-पनासूत्रम्, अस्यार्थः-केवली सम्पूर्णवोधः णं इति प्रश्नोऽभ्युपगमसूचकः, भंते इति भग-वन् ! इसां रत्नप्रभामन्वर्थाभिधानां पृथ्वीमाकारैः समनिन्नोन्नताभिः प्रमाणैर्देर्त्यादिभिः 10 हेतुभिरनन्तानन्तप्रदेशिकैः स्कन्धैः संस्थानैः परिमण्डलादिभिः परिवारिर्धनोदधिवलयादिभिः, यं समयं इति कालाध्वनोग्स्यन्तसयोगे द्वितीया, यदा जानाति न तदा पद्म्यति, विशेषोपयोगः सामान्योपयोगान्तरितः, सामान्योपयोगश्च विशेषोपयोगान्तरितः तत्स्वाभाव्यादिति प्रभार्थः उत्तरन्तु हंता गोयमा ! इत्यादिकं प्रश्नानुमोदकं, हंता इत्यभिमतस्यामंत्रणम् , गौनम इति गोत्रामंत्रणम् , प्रशातुमोदार्थे, पुनस्तदेव सूत्रमुबारणीयम् , हेतुप्रशस्य बान्नसूत्रे उत्तरम् 15 ' साकारे से णाणे अणागारे दंमणे ' माकारं विशेषावलित्व अस्य केवलिनो ज्ञानं भवति अनाकारमतिकान्तविशेषं सामान्यालम्बिद्शेनम् । न चानेकप्रत्ययोत्पत्तिरेकदा निरावरण-स्यापि, तत्स्वामाञ्यातः, न हि चक्षुर्झानकाले श्रोत्रज्ञानोत्पत्तिरूपलभ्यते । न चावृतत्वा-त्तदा तद्मुत्पत्तिः खसमयेऽप्यनुत्पत्तिप्रमङ्गात् तनो युगपद्नेकप्रत्ययानुत्पत्तौ स्वभाव एव कारणं नावरणसद्भावः। सिन्नहितेऽपि च द्वयात्मके विषये विशेषांशमेव गृह्मन् केवली तन्नैव 20 सामध्यीतः सर्वज्ञ इति व्यपदिइयते सर्वेविशेषज्ञन्वात्सर्वेसामान्यदर्शित्वातु सर्वेदर्शी । यक्षेत्रं न्याख्यायामिकिञ्चिन्झत्वं केवलिनो होढदानञ्चेति दूषणं तन्न, यतो यदि तत् केवलं ज्ञान-मेव भवेत् दर्शनमेव वा ततः स्यादिक क्रिक्काता न चैत्रम्, आलदानमपि न मस्भवति यं समयमित्यागुक्तन्याख्याया सम्प्रदायाविच्छेदतोऽपन्याख्यानत्वायोगान् न च दुःसम्प्रदायोऽ-यम्, तद्वन्यव्याख्यातृणामविसंवादात् ' जं समयं च णं समणे भगवं महावीरे ' इत्या- 25 दावच्यागमेऽसकृदुवार्यमाणस्यास्य शब्दस्यैतदर्थत्वेन सिद्धत्वान। ततो दुव्यीख्यैषा यै: समकं यस्समकमिति भवतेव होढदानं कृतम्। एते च व्याक्यानागः तीर्थेकरासादनाया अभीरवः तीर्थकरानासादयन्तो न विभ्यतीनि यावत्, मा च न किञ्जिजानाति तीर्थकृदित्यधिक्षेपः, अन्यथोक्ते तीर्थकृतैवमुक्तमित्यालदानम् । तथाहि यदि विषयः मामान्यविशेषात्मकस्तरा

विषयि केवलं विशेषात्मकं वा भवेत् सामान्यात्मकं वा, आशे निःसामान्यविशेषणाहित्यात् तेषां च तद्विकलानामभावाज्ञिविषयतया तद्वभासिनो ज्ञानस्याभाव इत्यकिक्विष्कः मवेज्ञस्ततो भवेत । अथ सामान्यात्मकम् एवमपि विशेषविकलसामान्यरूपविषयाभावतो निर्विषयस्य दर्शनस्याप्यभावाञ्च किक्कित् केवली पश्येत्, अथायुगपण्डानदर्शने तस्याभ्युपगम्येते तथापि यदा जानाति न तदा पश्यित यदा च पश्यित न तदा जानातीत्येकरूपाभावेऽन्यत्रस्याप्यभावात् पूर्ववद्किक्किक्कोऽकिक्किश्चर्शी च स्यात्, दश्यरूपे वा वस्तुन्यन्यत्रस्यैव प्राहकः त्वात् केवलोपयोगो विषयेस्तो वा भवेत् तथाहि यदुभयरूपे वस्तुनि सामान्यस्यैव प्राहकं तद्विपर्यस्तम्, यथा सांख्यज्ञानं, तथा च सामान्यप्राहि केवलदर्शनमिति, तथा यद्विशेषाय-भास्येव तथाभूते वस्तुनि तदिप विषयेस्तम्, यथा ग्रुगतज्ञानम्, तथा च केवलज्ञानमिति । यथा च सामान्यविशेषात्मकं वस्तु तथा प्रतिपादितमनेकथा । होढदानमपि सूत्रस्यान्यथा व्याक्यानादुपपन्नम्, तथाहि न पूर्वप्रहर्शितस्तत्रार्थः किन्त्वयम्—केवलीमां रत्नप्रमां पृथिवी यैराकारादिभिः समकं तुल्यं जानाति न तैराकारादिभिः तुल्यं पश्यतीति, किमेवंप्राह्मम्, एवमित्यनुमोदना, ततो हेतौ पृष्टे सित तस्प्रतिवचनं भिन्नालम्बनपदर्शकम्, तज्ज्ञानं साकारं भवति यतो दर्शनं पुनरनाकारमित्यतो भिन्नालम्बनावेनौ प्रत्याविति । इदक्कोदाहरणमात्रं प्रदर्शितम्, एवक्क सूत्रार्थव्यवस्थितौ पुर्वार्थक्यनमालदानमेव ॥ ५८ ॥

आगमेन यौगपद्यमभिधाय ज्ञानदर्शनयोरनुमानेनापि तयोस्तह्शैयितुमाह--

केवलणाणावरणक्ष्वयज्ञायं केवलं जहा णाणं। तह दंसणं पि जुज्जह णियआवरणक्ष्ययसंते ॥ ५०॥

केवलक्कानावरणक्षयज्ञानं केवलं यथा क्वानम्। तथा दर्शनमपि युज्यते निजावरणक्षयस्यान्ते ॥ छाया ॥

केवलेति, केवलज्ञानावरणश्चये समुत्पन्नं यथा विशेषावबोधस्वभावं ज्ञानं तथा तदैव दर्शनावरणश्चये सति सामान्यपरिच्छेदस्वभावं दर्शनमप्युपपद्यताम्, न ह्यविकलकारणे सति कार्योनुत्पत्तिर्युक्ता तस्यातत्कार्यताप्रसक्तेरितरत्राप्यविशेषतोऽनुत्पत्तिप्रसक्तेश्च । ज्ञान-काले दर्शनस्यापि संभवः तदुत्पत्तौ कारणसद्भावान्, युगपदुत्पत्त्यविकलकारणपद्यघटयुग-

20

१ रत्नप्रभाकमंकाकार।दिनिरूपिनयावदम्यूनानिरिक्किययताकज्ञानवान् न ताहशतावदम्यूनानिरिक्किविषयताकदर्शनवाने केवलोनि फॉलनोऽर्थः रत्नप्रभाकमंकाकारादिनिरूपितयावदम्यूनानितिरक्किविषयताकं झानं न ताहशं केवलिकतृकं दर्शनिमिति वा ।।

पदुत्पत्तिवत् । ननु हेतौ सैत्यपि श्रुताद्यावरणश्चयोपशमे श्रुताद्यनुत्पद्यमानमपि कदाचिद् दृष्टमित्यनैकान्तिको हेतुः, न, श्रुतादौ क्षीणार्वरणत्वस्य हेतोरभावात्, श्रुतादेः क्षीणोपशान्ता-वरणत्वात् । भिन्नावरणत्वादेव च श्रुतावधिवन्नैकत्वमेकान्ततो ज्ञानदर्शनयोरेकदोभयाभ्युप-गमवादेनैव ॥ ५९॥

यज्ञातीये से दृष्टस्तज्ञातीय एवासावन्यत्राप्यभ्युपगमाहीं न जात्यन्तरे धूमवत पाव- ह केतरभावाभावयोः, अन्यथानुमानादिच्यवहारिवलोपप्रमङ्गादित्याह—

भण्णह स्वीणावरणे जह महणाण जिणे ण संभवह।

तह स्वीणावरणिजे विसेसओ दंसणं निष्य ॥ ६०॥

भण्यते श्रीणावरणे यथा मतिशानं जिने न संभवति । तथा श्रीणावरणीय विश्लेषनो दर्शनं नास्ति ॥ छाया ॥

10

भण्यतः इति, यथा मिनिश्रुताबिधमनःपर्यवक्कानानि जिने न सम्भवंतीत्यभ्युपगम्यते तथा तत्रैव क्षीणावरणीयं क्वानोपयोगादन्यदा दर्शनं न सम्भवतीत्यभ्युपगन्तन्यम्, क्रमोप-योगस्य मत्याद्यात्मकत्वात् तद्भावे तद्भावात् ॥ ६० ॥

क्रमवादिनो न केवलमनुमानविरोधोऽपि न्वागमविरोधश्चेत्याह्—

सुत्तंमि चेव माई अपज्ञवसियं ति केवलं वृत्तं। सुत्तासायणभीरूहिं तं च दद्रव्वयं होह॥ ६१॥

15

सूत्रे चैव साधपर्यवसितमिति केवलमुक्तम् । सूत्रासातमभीरुभिस्तद्य द्रष्ट्यं भवति ॥ छाया ॥

सूत्र इति, आगमे केवलझानदर्शनयाः माद्यपर्यवसिनत्वमुक्तम्, क्रमोपयोगे तु द्वितीय-समये तयोः पर्यवसानमिति कुतोऽपर्यवसिनता स्यात्, अतः क्रमोपयोगवादिभिः सूत्रासा- 20 तनामीकभिः, 'केवलणाणे णं मंते ' इत्याद्यागमोक्तं पर्यालोचनीयं भवति, अत्र सूत्रासा-तना सर्वज्ञाधिक्षेपद्वारेण, अचेननस्य वचनस्याधिक्षेपायोगात्। न च द्रव्यापेक्षयाऽपर्यव-

१ मितिश्रुतज्ञानावरणयोरेकद्। द्वयोपश्चमेऽपि यथा तदुपयोगकम तथा झानद्शनावरणयोर्युगपत्श्वयेऽपि केवलिन्युपयोगकमः स्वादिति शकाञ्चनः ॥ २ श्रुतोपयोगे मितिज्ञानस्य हेतुत्वेन स ददादी प्रत्यक्षादिसामग्याः प्रतिबन्धकत्वेन च तत्सम्मवः, अत्र तु श्लोणावरणत्वेन परस्परकार्यकारणभावप्रतिबध्यप्रतिबन्धकभावाश्यभावेन विशेष इति भावः ॥ ३ कमोपयोगत्वस्य सम्बाद्यात्मकत्वव्याप्यन्तादित्यर्थः । सामान्यविशेषोमयालम्बनकमोप-योगत्वस्य चावप्रहाश्यात्मकत्वव्याप्यत्वात् केवस्योः क्रमोपयोगत्वे तत्त्वार्यात्मिप्रययः, तथा च केवलदर्शनं केवस्यान्तर्वत्यक्षास्यत्वित्रत्यम्यानप्रयोगः कलितः ॥

25

सितरवम्, द्रव्यविषयप्रश्नोत्तराश्रुतेः । अत्र भवतोऽपि कथं तयोरपर्यवसानता, पर्यावाणायुस्पादिवामात्मकत्वात् । न च द्रव्यापेश्चयेति वाच्यम्, अस्मत्पक्षेऽप्यस्य समानत्वात् ।
तिद्वयप्रश्नप्रतिवचनाभावाञ्चेति चेत्ति भवतोऽपि द्रव्यापेश्चयाऽपर्यवसानकथनमयुक्तम्, न,
तयोर्थुगपद्रूपरसयोरिवोत्पादाभ्युपगमान्न ऋजुत्ववक्रतावत् । एवमपि सपर्यवसानतेति चेन्न
कथितिः अनेकान्तविरोधात् । न चात्रापि तथाभावः, तथाभूतात्मकैककेविष्ठद्रव्याभ्युपगमात्, रूपरसात्मकैकद्रव्यवत्, अक्रमरूपत्वे च द्रव्यस्य तदात्मकत्वेन तयोरप्यक्रम एव न च तयोस्तद्रूपतया तथाभावो न स्वरूपत इति वाच्यम्, तथात्वेऽनेकान्तरूपताविरोधान्नरावरणस्याक्रमस्य क्रमरूपत्वविरोधाच तस्यावरणकृतत्वात् । किञ्च यदि सर्वथा क्रमेणेव तयोरत्पत्तः
तर्योगभावेऽपर्यवसितता छ।द्वास्थिकक्रानस्येव युक्ता, पुनकत्पादादपर्यवसितत्वे पर्यायस्याप्यपर्यवसितताप्रसिक्तः, द्रव्यार्थनया तस्वे द्वितीयक्षणेऽपि तयोः तद्भावोऽन्यथा द्रव्यार्थत्वावोगात् ॥ ६१ ॥

तदेवं क्रमाभ्युपगमे तयोरागमविरोध इत्युपसंहरति—

संतम्मि केवले दंसणम्मि णाणस्स संभवो णितथ । केवलणाणम्मि य दंसणस्स तम्हा सणिहणाई ॥ ६२ ॥

सित केवल दर्शने झानस्य संभवो नास्ति । केवलज्ञाने च दर्शनस्य तस्मात् सनिधने ॥ ग्राया ॥

सर्ताति, म्पष्टम् , तम्मात्केवलज्ञानदर्शने सनिधने नाशसहिते प्रसक्ते ॥ ६२ ॥

20 अत्र प्रकरणकारः कमोपयोगवादिनं तदुभयप्रधानाकमोपयोगवादिनञ्ज पर्येनुयुज्य स्वपक्षं दर्शयति—

> दंसणणाणावरणक्यण समाणम्मि कस्स पुत्र्वअरं। होज समं उप्पाओ हंदि तुए णत्थि उवओगा ॥ ६३ ॥ दर्शनहानावरणक्षये समाने कस्य पूर्वतरम्। भवेत्सममुत्पादो हंदि हो न स्त उपयोगी ॥ छाया ॥

दर्श्वनिति । सामान्यविशेषपरिच्छेदकावरणापगमे समाने सित कस्य प्रथमतरमुत्पादो भवेत् , अन्यतरोत्पादे तदितरस्याप्युत्पादः स्यात् , न चेदन्यतरस्याप्युत्पादो न स्यात् , अबि- शेषादित्युभयोरप्यभावप्रसिक्तः, अक्रमोपयोगवादिनश्च नयोरेककाछमुत्पादो भवेत् , सत्य- कमकारणे कार्यस्याप्यक्रमस्य भावात् इत्यक्रमौ द्वावुपयोगौ । एकोपयोगवाद्याद्द हंदि द्वावुपयोगौ नैकद्वेति झार्यताम् , सामान्यविशेषपरिच्छेदात्मकत्वात् केवछस्येति ॥ ६३ ॥ 5

यदेव झानं तदेव दर्शनमित्येतिसमन्नेव बादे सर्वज्ञतासंभव इत्याह-

### जइ सब्बं सायारं जाणइ एकसमएण सब्बण्णू। जुजाइ सयावि एवं अहवा सब्वं ण याणाइ॥ ६४॥

यदि सर्वे साकारं जानाति एकसमयेन सर्वेशः। युज्यते सदाण्येवं अथवा सर्वे न जानाति ॥ छाया ॥

10

यदीति । यदि सर्वं साकारं जानंग्तदात्मकं सामान्यं तदैव पश्यित, तन् पश्यन् वा तद्व्यितिरिकं विशेषं तदैव जानानि, उभयात्मकवस्त्ववयोधैकरूपत्वान् सर्वज्ञोपयोगम्य तदा सर्वज्ञतं सर्वद्शित्वक्च तस्य सर्वकालं युज्यते, प्रतिक्षणमुभयात्मकेकरूपत्वात्तस्य । अथवा सर्वे सामान्यं साकारं वा वस्तु न पश्यित न जानाति च, तथाभूतयोः तयोरसत्त्वात्, जात्यम्भवन् आकाशवद्धा । अथवा सर्वं न जानात्येकदेशोपयोगवृत्तित्वात्, मित्ज्ञानिवन् । युगपत् 15 कमेण वैकान्तिभन्नोपयोगद्वयवादिमते न सर्वज्ञता सर्वदर्शिता चेत्याशय आचार्यस्य । तत्र जिनभद्रगणिक्षमाश्रमणपूज्यानामयुगपद्भाव्युपयोगद्वयमभिमतम्, महवादिनस्तु युगपद्भवि तद्भयमिति, प्रकरणकारस्य तयोक्षययोगयोरभेद इति मतम् ॥ ६४ ॥

साकारानाकारोपयोगयोनैकान्ततो भेद इति दर्शयतुमाइ-

परिसुद्धं सायारं अवियत्तं दंसणं अणायारं।
ण य स्वीणावरणिज्ञे जुज्जइ सुवियत्तमवियत्तं॥ ६५॥

20

परिशुद्धं साकारमञ्चकं दर्शनमनाकारम् । न च श्रीणावरणीये युज्यते सुव्यक्तमञ्चकम् ॥ छ।या ॥

परिशुद्धमिति । ज्ञानस्य रूपं व्यक्तता दर्शनस्य चाव्यक्तना । श्रीणावरणे चाईति व्यक्तताव्यक्तते न युव्येते तस्मान् सामान्यविशेषज्ञेयस्पर्शी उभयैकस्वभाव एवायं केविछ- 25

१ यदेष झानं तदेव दर्शनम्, उभयहेतुसमाने समूहालम्बनोत्पादस्यैवान्यत्र दष्टत्वात् नात्रापरिदृष्टकल्प-नाक्केश इति आवः ॥

प्रस्थयः, न च प्राह्मदित्वाद्वाहकदित्विमिति तत्र सम्भावना युक्ता, केवछज्ञानस्य प्राह्मानन्त्ये-सानन्ततापत्तेः, अन्योऽन्यानुविद्धप्राद्यांशद्वयमभेदाद्वाहकस्य तथा त्वकल्पने एकस्वानित-क्रमान्न दोष इति । अत्रायमभिप्रायः न चैकस्वभावस्य प्रत्ययस्य शीतोष्णस्पर्शवत् परस्पर-विभिन्नस्वभावद्वयित्रोधो दर्शनस्पर्शनशक्तिद्व्यात्मकैकदेवद्त्तवत्, स्वभावद्व्यात्मकैकप्रत्ययस्य 5 केवछिन्यविरोधात्, अनेकान्तवादस्य प्रमाणोपपन्नत्वादिति ॥ ६५ ॥

क्रमाकमोपयोगद्वयाभ्युपगमे तु भगवत इदमापन्नभिति दर्शयति —

## अहिं अण्णायं च केवली एव भासइ सया वि। एगसमयम्मि हंदी वयणवियण्यो न संभवइ॥ ६६॥

अहप्रमहानञ्ज केवली एव भाषते सदापि । एकसमये हंदी वचनविकल्पो न सम्मवति ॥ छाया ॥

अदृष्टमिति । केवली जात्यन्धहस्तिपरिज्ञानयदृष्टभेव आतं तथाऽलातचकदृर्शनवद् आतमेव च दृष्टं सर्वदा भाषत इत्यक्तमोपयोगपक्षे प्रमक्तम, कमवत्युपयोगपक्षे तु यदेकस्मिन् समये जानाति तदेव भाषते आतं न तु दृष्टम, समयान्तरे तु यदा प्रथित तदापि दृष्टं भाषते न तु आतम्, बोधानुरूपेण वाचः प्रवर्त्तनात्, बोधस्य चाक्रमोपयोगपक्षे एकांशाव-15 लिक्नत्वात्, क्रमोपयोगे तु तत्त्वाद्विससमयत्वाच एकस्मिन् समये दृष्टं आतस्त्र भाषत इत्येष वचनविशेषं भवद्शैने न सम्भवतीति धाह्यताम् ॥ ६६॥

तथा च सर्वज्ञत्वं न सम्भवतीस्याह्-

अण्णायं पासंतो अदिहं च अरहा वियाणंतो। किं जाणह किं पासइ कह सवण्णु त्ति वा होह॥ ६७॥

20

भन्नातं पश्यन्नदृष्ट्याहर्न् विज्ञानातः । किं जानाति किं पश्यति कथं सर्वन्न इति वा भवति ॥ छाया ॥

अज्ञातमिति । अज्ञातं परयम दृष्टका जानानः कि जानाति कि परयति न किञ्चिद-पीति भावः । कथं वा तस्य सर्वेज्ञता भवेत ॥ ६७ ॥

मानदर्शनयोरेकसंख्यत्वाद्प्येकत्विमत्याह्—

केवलणाणमणंतं जहे व तह दंसणं पि परणतं। सामारग्गहणाहि य णियमपरित्तं अणागारं ॥ ६८॥

केवलकानमनन्तं यथैव तथा दर्शनमपि प्रकृतम् । साकारप्रहणाच नियमपरीतमनाकारम् ॥ छाया ॥

कैबलेति, यथेकत्वं झानदर्शनयोर्न स्यात्ततोऽल्पिवयत्वादर्शनमनन्तं न स्यादिति "अणंते केवलणाणे अणंते केवलदंसणे " इत्यागमविरोधः प्रसच्येत, दर्शनस्य झानाद्रदे हि साकारमहणाद्नुनन्तविशेषवर्त्तिझानादनाकारं सामान्यमात्रालिकिकवलदर्शनं यतो नियमे- ठ नैकान्तेनैव परीतमल्पं भवतीति कुतो विषयभेदादनन्तता ॥ ६८ ॥

क्रमवादिदरीने ज्ञानदर्शनयोरपर्यवसितत्वादिकं नोपपद्यत इति यत् प्रेरितमेकत्ववादिना तत्परिहारार्थमाह—

> भण्णह जह चउणाणी जुजाह णियमा तहेव एयं पि । भण्णह ण पंचणाणी जहेव अरहा तहेयंपि ॥ ६९ ॥

भण्यते यथा चतुर्ज्ञानी युज्यते नियम।त्तर्थवैतद्वि । भण्यते न पञ्चश्वानी यथेवाईस्नथैतद्वि ॥ छाया ॥

भण्यत इति, भण्यते आक्षायते यथा क्रमोपयोगप्रवृत्तोऽपि मध्यदि चतुर्कानी अपर्यविस्तचतुर्कान उत्पद्यमानतःकानसर्वदोपल्डियको व्यक्तवोधो क्षातदृष्टभापी क्षाता दृष्टा चावश्यमेष युज्यते तच्छिक्तिसमन्वयात्, तथैनद्पि एकत्ववादिना यद्पर्यवसितःवादि केवलिनि 15
कथिमिति यत् प्रेयेते तशुच्यत एव, सार्वदिककेवलकानदर्शनलक्तिसमन्वयात् । अत्रैकत्ववादिना प्रति समाधानं भण्यते यथैवार्डम पञ्चकानी भवित तथैतद्पि क्रमशादिना यदुक्यते
भेदतो क्षानवान् दर्शनवानिति च तद्पि न भवतीति स्वकृतोऽभिप्रायः । अत्र च छद्मस्य
किल्ड उपयोगक्तमस्य दृष्टत्वात् केवलिनि च छद्माभावाम क्षमवान क्षानदर्शनोपयोग इत्ययमत्रार्थो विवक्षित इति केचित् प्रतिपन्नाः, न हि यो यज्ञातीये दृष्टः सोऽतज्ञातीयेऽपि भवत्य- 20
तिप्रसङ्गात्, अन्यथा छद्मस्या अपि केवलिवत् क्रमोपयोगित्वान् सर्वज्ञाः स्युः, सोऽपि वा
न भवेन, तत एव सर्वज्ञवित्रावरणास्ते, सोऽपि वा सावरणः, तत एव एकज्ञानिनो वा ते,
सोऽपि चतुर्ज्ञानी वा स्थात् । अत एव छद्मस्य भुजिकियादर्शनान् केवलिनि नद्विज्ञानीय
भुजिकियाकर्त्यना न युक्ता, अन्यथा चतुर्क्वानित्वाकेवलित्वसंमारित्वाद्योऽपि तत्र स्युः, न च
देहित्वं तद्विक्वारणम्, तथाभूतशक्तस्यायुद्कर्मणोससद्वेतुत्वादेकवैकर्वये तद्भावान्, औदा- 25

१ तथा प्रयोगो विवादास्पदः केवली न कवलाहारवान् अर्वान, छश्चम्थाद्विजातीयन्वान्, यक्तवं तक्तव यथास्मदादिः । न च देहित्वान्कवलाहारवानित्यनुमानेन बाधितः पक्ष इति वाच्यम्, दिह्नामपि विद्शा-दीनां कवलाहारामावेन देहित्वस्य व्यभिचाराविति ॥

रिकव्यपदेशोऽप्यदारत्वात्, न तु भूकेः । यदपि एकेन्द्रियादीनामयोगिपर्यन्तानामाहारित्वस्य सूत्रोपदेशात केवलिनः कवलाहारित्वं केचित प्रतिपन्नाः, तद्पि सूत्रार्थोपरिज्ञानात्, तत्र शेकेन्द्रियादिभिः सह भगवतो निर्देशानिरन्तराहारोपदेशाच शरीरप्रायोग्यपुद्रलमहणमा-हारत्वेन विवक्षितमन्यथा क्षणत्रयमात्रमपहाय समुद्धातावस्थायां निरन्तराहारी भगवां-5 स्तेनाहारेण भवेत । यदपि यथासम्भवमाहारव्यवस्थितेः सहनिंदेंशेऽपि कवलाहार एव केवलिनो युक्तया व्यवस्थाप्यते. अन्यथा तच्छरीरस्थितरभावादिति, तदपि न युक्तिक्षमम्, अस्मदादेहि प्रकृताहारमन्तरेण औदारिकशरीरस्थितेः प्रमृतकालमभावात् केवलिनोऽपि यदि तथाऽनुमीयते तर्हि तस्य सर्वक्षता नाक्सातुं शक्या, दृष्टव्यतिक्रमप्रकल्पनाऽयोगान, श्रृयते च प्रकृताहारमन्तरेणापि चिरतरकाला औदारिकशरीरस्थितिः प्रथमतीर्थकुत्प्रभृती-10 नामिति, अत्रीच्यते, उपयोगक्रमे न छदा कारणम्, किन्तु क्षयोपशमकार्यं क्रमोपयोगः केव-लिनि च तद्भावात्तःकार्थस्य कमोपयोगस्याप्यभावः, यद्यत्कारणकं तत्तद्भावे न भवति, यथा चक्षुरभावे चक्षुक्कीनम्, क्षयोपशमकारणश्च क्रमोपयोग इति क्षायिकोपयोगवति केव-लिनि कमोपयोगाभावः । न च भवत् मलादिकमबदुपयोगाभावः भ्रयोपशमाभावात , केवल्जानदर्शनयोश्त क्षायिकत्वात् कथं क्षयोपज्ञमाभावे क्रमाभाव इति वाच्यम् अविक-15 लकारणतयाऽवद्यं प्रादुर्भावान्, यद्धि यदाऽविकलकारणम् तत्तदाऽवद्यन्तया प्रादुर्भवति, यथाऽन्त्यसामग्रीकालेऽक्करः, अविकलकारणञ्च केवलक्कानोपयोगकाले केवलद्रीनम्, स्वा-वरणक्षयलक्षणाविकलकारणसद्भावेऽपि तदा तस्यानुत्पत्तावतद्भेतुकताप्रसक्तेदेशकालाकारनिः यमो न भवेत, अनायत्तस्य तदसम्भवात । क्रमोत्पत्तिस्वभावप्रकल्पनायां क्षायिकत्वं तस्य परित्यक्तं स्थातः, अध्यक्षसिद्धं च क्रमे तत्स्वभावप्रकल्पना युक्तिसङ्गदा, अन्यथाऽतिप्रसङ्गः, 20 सर्वभावन्यवस्थाविछोपप्रसक्तः । न वा यो यज्ञानीये हृष्टः मोऽन्यत्रातज्ञातीये न भवती-त्येतदत्र विवक्षितम्, किन्तु कारणाभावे कार्ये न भवति, अविकलकारणद्वाविलम्बितोत्पः त्तिकमित्येतदत्र प्रतिपाद्यितुमभिष्रेतमाचार्यस्य । एवं केविलनो भूत्त्यभावनिश्चयस्तदा स्या-गरि भुक्तिकारणाभावः सिद्धो भवेत , स्वकार्यकरणे कारणस्य प्रतिबद्धत्वं वा सिद्धं भवेत , न चैतदुभयमाप भवस्थकेवलिनि सिद्धम्, अत्रतिबद्धसामध्येस्य श्रुद्धदनीयकर्मोदयस्य 95 तत्र सद्भावात् अत एव न चतुर्शानित्वाकेवलित्वादिप्रसङ्गः, तत्कारणस्य तत्राभावा-त्रिर्निमत्तस्य च कार्यस्यामम्भवान् । किञ्च केवलिनः किमतज्जातीयस्वमस्मदाद्यपेक्षया कि बाऽऽस्मीयछद्मस्थावस्थापेक्षयाऽभिष्रेतम्, आद्ये सिद्धमाध्यता । द्वितीयेऽपि कि घाति-कमीपेक्षया तत्तस्याभ्युपगन्यते कि वा अक्तिनिमित्तकर्मश्रयापेक्षया, भथमे सिद्धं विजाती-यत्वं न तु तावता तस्य मुक्तिप्रतिषेधः, अप्रतिबद्धसामध्येस्य मुक्तिकारणस्य तथाविजाती-

यत्वेऽपि स्त्रकार्यनिर्वर्त्तकत्वात्। न द्वितीयोऽतज्जातीयत्वस्यैवासिद्धःवात् तन्निमित्तस्य कर्मणो भवस्थकेविजिन पर्यन्तसमयं यावदनुवृत्तेः । यद्पि न देहित्वं मुक्तिकारणीमत्यायुक्त तद्पि नोचितम्, विशिष्टकर्मोद्यसामस्या भुक्तिकारणभूतायास्ततोऽवाष्यव्यावृत्तः, तथाभूतशक्तया-युष्ककर्मणोश्चेकस्यापि वैकल्यासिखेरकवैकल्ये तदमानादित्यसिखम् । यशौदारिकव्यपदेशोऽ-प्युदारत्वास भुके[रिति तद्पि न युक्तम्, औदारिकशरीरित्वे स्वकारणाधीनाया भुकेरप्रतिषे- 5 धान , व्यपदेशस्योदारत्वनिमत्तत्वेऽपि स्वकारणनिमित्तप्रकृतमुक्तिमद्धेः । यदपि एकेन्द्रि-यादीनामयोगिपर्यन्तानामाहारिणां सूत्र उपदेश इत्यासुक्तं तदप्यसाम्प्रतम् , एकेन्द्रियादिसह-चरितत्वनिरन्तराहारोपदेशत्वायन्तरेणापि ' विमाहगइमावण्णा केवलिणो समुहया अयोगी या निसद्धा य अणाहारा सेसा आहारगा जीवा ॥' इत्याविसूत्रमन्दर्भस्य केवलिभुक्तिप्रति-पारकस्यागमे सद्भावात । न च तम्याप्रामाण्यम् , सर्वेशप्रणीतत्वेनाभ्युपगतसूत्रस्येव प्रामा- 10 ण्योपपत्तेः । न च तत्प्रणीतागमैकवाक्यतया प्रतीयमानस्याप्यतत्प्रणीतःवम्, अन्यत्रापि तत्प्रसक्तेः । यदुक्तं निरन्तराहारोपदेशाच शरीरप्रायोग्यपुद्गलग्रहणमाहारन्वेन विवक्षितमन्यथा क्षणत्रयमात्रमपहाय ममुद्धातावस्थायां निरन्तराहारी भगवांस्तेनाहारेण भवेदिति तद्पि न, यतो विम्रहगत्याप ससमवहतकेवल्ययोगिमिद्धन्यतिगिक्ताशेषप्राणिगणस्य शरीरप्रायोग्यपुद्गल-प्रहणमेवाहारशब्दवाच्यमिह सूत्रेऽभिष्रेतमिति कोऽन्यः मामयिकशब्दार्थविदो भवतोऽभिधातुं 15 समर्थः । विशिष्टाहारस्य च विशिष्टकारणप्रभवत्वात नस्य प्रतिक्षणं कथं सम्भवः, यस्तु-पुद्रलादानलक्षणी लोमाद्याहारम्तम्य प्रतिक्षणं सद्भावेऽध्यदीप एव । यथामस्भवमाहार-व्यवस्थोक्तिस्तु युक्तेव, न हि देशोनपूर्वकोटि यावत् अन्तरंण विशिष्टाहारं विशिष्टौदारिक-शरीरस्थितिः सम्भविनी । न च तच्छद्मस्थावस्थातः केवस्यवस्थायामात्यन्तिकं तच्छरी-रस्य विजातीयत्वम् , बेन प्रकृताहारविरहेऽपि तच्छरीरिध्यतेरविरोधो भवेन , ज्ञानाद्यति- 20 श्येऽपि शक्कनसंहननास्विधिष्ठतस्य तस्यैवापातमनुष्टनेः। अस्मदासौदारिकशर्गरविशिष्ट-स्थितेर्विशिष्टाहारनिमित्तत्वं प्रत्यक्षानुपलम्भप्रभवश्रमाणेन मवैत्राधिगतमिनि विशिष्टाहारम-न्तरेण तिस्थतेरन्यत्र सङ्गाचे मकूदिप तिस्थितिस्तिन्निमत्ता न भवेत , अहेती: सकुदिप सद्भावाभावात । यदि तु विशिष्ठाहारनिमित्ताप्यस्मदादिषु विशिष्ठशरीगस्थितिः पुरुषान्तरे तक्कालिरेकेणापि भवेन् तर्हि महानसादौ धूमध्वजप्रभवोऽपि धूमः पर्वतादौ तमन्तरेणापि 25 भवेदिति धूमादेरम्न्यादानुमानमसङ्गतं अवेत्, व्यभिचारात् । अथैतज्ञातीयो धूमः एत-आतीयाग्निप्रभवः सर्वेत्र सकुत् प्रशृत्तेनैव प्रमाणेन व्यवस्थाप्यते, तःकार्यताप्रतिपत्तिवलाद-रिनस्बभाबादन्यत्र तस्य भावे सक्कद्रव्यानेनं भावः स्थान् अग्निस्वभावावजन्यस्वात्तस्य भवति चामिस्वभावानमहानसादौ धूम इति सर्वत्र मर्वदा तत्स्वभावादेव तस्योत्पादेऽतदु-

त्पत्तिकस्याधूमस्वभावत्वादिति न धूमादेरम्न्याद्यनुमाने न्यभिचारस्तर्हि प्रकृतेऽप्ययं प्रकारः समानः, विशिष्टीवारिकशरीरस्थितेविशिष्टाहारमन्तरेणापि भावे तच्छरीरस्थितिरेवासौ न भवेत्, न चात्यन्तविजातीयत्वं तस्या इत्युक्तमेव । सर्वथा समानजातीयत्वन्तु महान-सपर्वतोपलब्धधूमयोरप्यसम्भवि । ततोऽस्मदादेरिव केवलिनोऽपि प्रकृताहारमन्तरेणौदारि-5 कशरीरस्थितिर्न चिरकाळा संभवतीत्वनुमानं प्रवर्त्तत एव, अन्यथा धूमादेरग्न्याद्यनुमानमपि न स्यात । यदपि कुतस्तस्यैवं सर्वेज्ञतामिद्धिरित्यभिधानं तद्व्यसङ्गतम्, धातिकर्मश्चयप्रभव-सर्वेज्ञताहै: प्रकृताह।रेण तत्कार्येण वा चिरकालमाव्यौदारिकशरीरस्थित्यादिना विरोधा-सम्भवात् , सर्वे झतासिद्धिनिवन्धनस्य प्रमाणस्य च पूर्वमेव प्रतिपादितत्वात् । यदपि निगहा-रौदारिकशरीरस्थितेः प्रथमतीर्थकरप्रभृतीनामतिशयश्रवणात्तदियत्तानियमप्रतिपादकप्रमाणा-10 भावाचेति तद्यसाम्प्रतम् , तस्य प्रामाण्ये तदियशानियमस्यापि तत एव सिद्धः, तत्रधिक-निराहारतच्छरीरस्थिते: सुत्रे निषेधाभिरशनकालस्य तावदेवोत्कृष्टताप्रतिपादनाच । भूगांसि प्रकृताहारप्रतिपादकानि केवलिनः सुत्राण्यागम उपलभ्यन्ते, प्रतिनियतकालप्रकृता-हारनिषेधकानि च, यथा च प्रथमतीर्थकृत एव चतुर्दशभक्तनिषेधेनाष्ट्रापद्नरो दशसहस्रकेवलि-महितस्य निर्वाणगतिप्रतिपादकानि मूत्राणि । तदेवं वाधकप्रमाणाभावात् साधकस्य च 15 सद्भावात् केवलिभुक्तिः सिद्धाः॥ ६९॥

क्रमेण युगपद्वा परस्परनिरपेक्षस्वविषयपर्यवसितज्ञानदर्शनोपयोगौ केवलिन्यसर्वार्थ-त्वान्मत्यादिकानचतुष्ट्यवक्र स्त इति दृष्टान्तभावनयाह—

> पण्णविणिजा भावा समत्तसुयणाणदंसणा विस्त्रो । ओहिमणपञ्जवाण उ अण्णोण्णविलक्ष्वणा विस्त्रो ॥ ७०॥

प्रश्नापनीया भावाः समस्तश्रुतञ्चानदृशेना विषयः। अवधिमनःपर्यवयोस्तु अन्योभ्यविस्रक्षणा विषयः॥ स्त्राया ॥

प्रद्वेति, द्वादशाङ्गवाक्यात्मकस्य समस्तश्रुतज्ञानस्य दर्शनप्रयोजिकायास्तद्वाक्योपजाताया बुद्धेः शब्दाभिल्प्या द्रव्यादयो भावा विषयः आलम्बनम्, मतेरिप त एव शब्दानिभिषेया विषयः, मितश्रुतयोः असर्वपर्यायसर्वद्रव्यविषयत्वेनाभिक्षार्थत्वात मृले श्रुतस्य भावनया 25 मापि भाविता । अवधिमनःपर्याययोस्तु अन्योन्यविलक्षणा भावा विषयः, अवधेः पुद्रलाः, मनःपर्यवक्षानस्य मन्यमानानि द्रव्यमनांसि विषय इति, असर्वार्थान्येतानि मत्यादिक्कानानि परस्परविलक्षणविषयाणि च, अत एव भिक्षोपयोगक्षपाणि ॥ ७०॥

एवमसकलार्थत्वं भिन्नोपयोगपक्षे दृष्टान्तममर्थनद्वारेण प्रदृष्ट्ये उपसंहारद्वारेण अक्रमो-पयोगद्वयात्मकमेकं केवलमन्यथा सकलार्थता तस्यानुपपन्नेति दशयति—

## तम्हा चउदिवभागो जुज्जह ण उ णाणदंसणजिणाणं। सयलमणावरणमणंतमक्खयं केवलं जम्हा॥ ७१॥

तस्माचतुर्विभागो युज्यते न तु श्रानदर्शमजिनानाम् । सकलमनावरणमनभ्नमक्षयं केवलं यस्मात् ॥ छाया ॥

तस्मादितिः यस्मात् केवलं सकलं सकलविपयं न तु ज्ञानदर्शनप्रधानानां निर्मृतिताः 5 शेषधातिकर्मणां जिनानां छद्मस्यावस्थीपलब्धतत्तदावरणक्षयीपशमकारणभेदप्रभवमत्यादिचः तुर्कानेष्विव ज्ञानदर्शनयोः पृथक् क्रमाक्रमविभागो युज्यते । कुतः पुनः सकलविषयत्वं भग-वति केवलस्य, अनावरणत्वात्, न ह्यनावृतं असकलविषयं भवति, न च प्रदीपादिना व्य-भिचारोऽनन्तत्वातः, अनन्तत्वक्क द्रव्यपर्यायात्मकानन्तार्थप्रहणप्रवृत्तोत्पाद्व्ययभौव्यात्मको-पयोगवृत्तत्वेनाक्षयत्वात् , ततोऽकमोषयोगद्वयात्मकमेकमिति स्थितम् , न चाकमोषयोगद्वयाः 10 त्मकत्वे कथं तस्य केवलव्यपदेश इति क्रमाक्रमभिक्रोपयोगवादिना प्रेयम् , इन्द्रियालोकम-नोव्यापारनिरपेक्षनिरादरणात्मसत्तामात्रनिबन्धननथाविधार्थविषयप्रतिभामस्य तथाविधव्य-पदेशविषयत्वातः। अद्वैतैकान्तात्मकत्वन्त् तत्र भवति मामान्यविशेषोभयानुभयविकल्पचत्-ष्ट्रयेऽपि दोषानतिक्रमान् । तथाहि न तावत् मामान्यरूपतया नदद्वयं सामान्यस्य विशेष-निबन्धनत्वात्तरभावे तस्याप्यभावात् । नापि विशेषमात्रत्वात्तरहृयम्, अवयवावयविविक- १५ ल्पद्धयानतिक्रमात्, न तावद्वयवसप्म, अवयव्यभावे तद्पेक्षावयवस्पत्वामम्भवात्, न चा वयविक्रपम्, अवयवाभावे तद्रुपम्यामम्भवात , न च तद्रुपातिरिक्तविशेषक्रपम् , अमदिविशेष-प्रसङ्गात् न वैकान्तव्यावृत्तीभयरूपम् , उभयदोपानतिकमात् । न वानुभयस्वभावम् , अस-स्वप्रसक्तेः । न च प्राह्मपाहकविनिर्मुक्ताद्वयस्वरूपम्, तथाभूतस्यात्मनः कदाचिद्व्यननुभ-वात्, सुषुप्तावस्थायामपि न माद्यमाहकस्वरूपविकलमद्भयं ज्ञानमनुभूयत इति ॥ ७५ ॥ 20

मानदर्शनीपयोगात्मकैककेवलोपयोगवादी स्वपक्षे आगमविरोधं परिहरनाह—

परवत्तव्ययपक्ष्वाअविभिद्धा तेसु तेसु सुत्तेसु । अत्थगईअ उ तेसि वियंजणं जाणओ कुण ॥ ७२॥

परवक्तव्यपक्षाविशिष्टाः तेषु तेषु स्त्रेषु । अर्थगत्या तु तेषां व्यक्षनं भायकः करोति ॥ छाया ॥

परेति, युगपण्झानानुत्पत्तिः, नागृहीतविशेषणा विशेष्ये बुद्धिनित्यादिरूपा ये वैशेषिका-दिप्रतिपाद्याभ्युपगमास्तैरविशिष्टा भगवन्मुखांभोजनिर्गतेषु तेषु तेषु सूत्रेषु ' जं समयं पासह षो तं समयं जाणह् ' इत्यादिषु प्रतिभासन्ते, न च ते तथेव व्याख्येयाः प्रमाणवाधनात

25

20

तस्मादर्थगत्यैव सामध्येनैव तेषां व्यक्ति—सक्छवस्तुंव्याप्यनेकान्तात्मकैककेवळाववीधप्रभव-द्वादमाङ्गिकश्रुतस्कन्धाविरोधेन व्याख्यां झायकः झाता करोति । श्रुताविधमनःपर्यायकेवली त्रिविधो ' जं समयं पासद्द नो तं समयं जाणद्द ' नत्वेवं केवळकेवली, तस्यासर्वज्ञताप्राप्ते-रिति सुरेरभिप्रायः ॥ ७२ ॥

यद्यक्रमोपयोगद्वयात्मकमेकं केवलं किमिति मनःपर्यायक्षानवत् तङ्कानत्वेनैव न निर्दि-ष्टम, तस्मात् 'केवलनाणे केवलदंसणे 'इति भेदेन सूत्रनिर्देशात क्रमेण युगपद्वा भिक्रमुप-योगद्वयं केवलावबोधक्रपमित्याशङ्कवाह—

> जेण मणोविसयगयाण देंसणं णत्थि दव्वजायाण । तो मणपञ्जवणाणं णियमा णाणं तु णिहिट्टं ॥ ७३ ॥

येन मनोविषयगतानां दर्शनं नास्ति द्रव्यजातानाम् । ततो मनःपर्यवज्ञानं नियमाज्ज्ञानं तु निर्दिष्टम् ॥ छाया ॥

येनेति, यतो मनःपर्यायज्ञानविषयगतानां परमनोद्रव्यविशेषाणां विशेषक्रपतया बाह्य-स्य चिन्त्यमानस्य घटादेर्लिङ्गिनो गमकत्वोपपत्तेर्दर्शनं सामान्यक्रपं नास्ति, द्रव्यक्रपाणां चिन्त्यमानालम्बनपरमनोद्रव्यगतानां चिन्त्याविशेषाणां विशेषक्रपतया बाह्यार्थगमकत्वात् 15 तद्वाहि मनःपर्यायज्ञानं विशेषाकारत्वात् ज्ञानमेत्र, प्राह्यदर्शनाभावात् प्राह्दकेऽपि तदभावः, ततो मनःपर्यवाख्यो बोधो नियमाञ्ज्ञानमेवागमे निर्दिष्टो न तु दर्शनम् । केवलन्तु नामा-न्यविशेषोषयोगैकक्षपत्वान् केवलं ज्ञानं केवलं दर्शनं चेत्यागमे निर्दिष्टम् ॥ ७३ ॥

तथा पुनरप्येकरूपानुविद्धामनेकरूपतां दर्शयन्नाह-

चक्तुअचक्त्वुअवहिकेवलाण समयम्मि दंमणविअप्पा। परिपदिया केवलणाणदंसणा तेण ते अण्णा॥ ७४॥

चक्षुरचक्षुरवधिकेवलानां समग्रे दर्शनविकस्पाः । परिपठिताः केवलज्ञानदर्शने तेन ते अन्ये ॥ छाया ॥

चश्चरिति, स्वसमये चश्चरचश्चरविधकेवलानां दर्शनभेदाः परिपितताः, तेन दर्शनम-ध्ये पाठाइर्शनमपि केवलं ज्ञानमध्ये पाठाज्ज्ञानमपि, अतः केवलज्ञानदर्शने भिन्ने, न चात्यन्तं 25 तयोर्भेद एव, केवलान्तर्भूतत्वेन तयोरभेदात्, न चैवमभेदाद्वैतमेव, सूत्रयुक्तिविरोधात्, तत्परिच्छेदकस्वभावतया कथि ब्रोहेकत्वेऽपि तथा तक्क्षपदेशात्॥ ७४॥

पतदेव दृष्टान्तद्वारेणाह-

## दंसणसुरगहमेत्तं घडो ति णिव्यक्तणा हवह णाणं । जह एत्थ केवलाण वि विसेसणं एतियं चेव ॥ ७५॥

दर्शनमवष्रहम।त्रं घट इति निर्वर्णना भवति ज्ञानम् । यथात्र केवलयोरिय विदेशयणमेतावर्षेष ॥ लाया ॥

द्र्भनिमिति, मितिरूपे बोधेऽवग्रहमात्रं दर्शनम् इदं तदिख्यव्यपदेश्यम्, घट इति निश्च- 5 येन वर्णना निश्चयारिमंका, यथा मितज्ञानं तथेहापि केवल्योरप्येतन्मात्रेणैव विशेषः, एका-न्तभेदाभेदपक्षे तत्त्वभावयोः पूर्वोक्तदोषप्रमङ्गात्, अजहहृत्त्यैकरूपयोरेवाभिनिबोधिकरूप-योस्तत्तद्भूपतया तथाव्यपदेशस्यासादनान् कथि ब्रिवेकानेकात्मकत्वोपपत्तेभेदेकान्ते तयोरप्य-भाषापत्तेः ॥ ७५ ॥

इतश्र कथक्किद्भेद इत्याह-

10

दंसणपुरुवं णाणं णाणणिमित्तं तु दंसणं णित्ध । तेण सुविणिष्ठिछयामो दंमणणाणाण अण्णतं ॥ ७६ ॥

दर्शनपूर्व ज्ञानं ज्ञाननिमित्तं तु दर्शनं नास्ति । तेन सुविनिश्चित्रमः दर्शनज्ञानयोरन्यस्यम् ॥ छ।या ॥

द्श्रीनेति, दर्शनपूर्वं ज्ञानं ज्ञानितिमत्तन्तु दर्शनं नास्ति, यतः मामान्यमुपलभ्य पश्चा- 15 द्विशेषमुपलभने न विपर्ययोगत्येवं छद्यस्थायस्थायां हेतुहेतुमद्भावकमः । तेनाप्यवगच्छामः कथिक्रत्योभेद इति, अयक्क क्षयोपशमनिवन्धनः, केवलिनि च तेवभावादकम इति ॥७६॥

नन्ववमहमात्रं मतिज्ञानं दर्शनिमति, तद्युक्तमिति व्यामिरित्याह-

जइ उग्गइभित्तं दंसणं ति मण्णिस विसेसिअं णाणं। महणाणमेव दंसणमेवं सह होइ निष्कणं॥ ७७॥

20

यग्रवप्रहमात्र दर्शनमिति मन्यसं विशेषितं श्रानम् । मतिशानमेथ दर्शनमेवं सति भवति निष्वज्ञम् ॥ छाया ॥

१ घटाकाराभिलायजनकं घटे मित्ज्ञानिमय्यां । विशेष इति, एकमेव केवल माम्मस्यांशे दर्शनं विशेष्यांशे च ज्ञानिमत्यांशे दर्शनं विशेष्यांशे च ज्ञानिमत्यांशे दर्शनं विशेष्यांशे च ज्ञानिमत्यांशे च क्रमान्युपगर्माचित्यात्, तथा च ज्ञानहेतुक्रमेव केवलिनि दर्शनमभ्युपगर्माचित्यात्, तथा च ज्ञानहेतुक्रमेव केवलिनि दर्शनमभ्युपगर्माचित्यात्, तथा च ज्ञानहेतुक्रमेव केवलिनि दर्शनमभ्युपगर्माचित्रांशेष्यांग्यायम्तावर्शनम्याहतमिति मावः ।।

यदीति. मत्यवबोधे यद्यवमहमात्रं दर्शनं बिशेषितं मानमिति मन्यसे एवं सति सतिक्रानमेव दर्शनं प्राप्तं, न नैतशुक्तम्. स द्विविधोऽष्टचतुर्भेदः [ तत्त्वार्थं अ० २. स० ९ ] इति सुत्रविरोधात् ॥ ७७ ॥

तथा-

एवं सेसिंदियदंसणिम नियमेण होइ ण य जुत्तं। अह तत्थ णाणिमनं घेप्पड चक्खुमिम वि तहेव ॥ ७८ ॥

एवं शेषेन्द्रियदर्शनेषु नियमेन भवति न च युक्तम् । अध तत्र ज्ञानमात्रं गृह्यते चेश्वरूपि तथैव ॥ छाया ॥

एवमिति. एवं शेषेन्द्रियद्रश्नेनेष्वप्यवमह एव दर्शनमित्यभ्युपगमेन मतिशानमेव 10 तदिति. न च तद्यकं पूर्वोक्तरोषानतिवृत्तेः। अथ तेषु श्रोत्रादिष्विन्द्रियेषु दर्शनमपि भवत् तज्ज्ञानमेव, मात्रशब्दस्य दर्शनव्यवच्छेद्कत्वान्, अत एव तत्र श्रोत्रज्ञानं इत्यादिव्यपदेश उपलभ्यते. श्रीत्रदर्शनं घाणदर्शनमित्यादिव्यपदेशस्त नागमे काचेत् प्रसिद्धस्तर्हि चक्षुष्यपि तथैव गृह्मताम्, चक्षकीनमिति, न तु चक्षुर्दर्शनमिति । अथ तत्र दर्शनं इतरत्रापि तथैव गृह्यताम् ॥ ७८ ॥

नन्बवप्रहस्य मनिभेद्रत्वानमतेश्च ज्ञानरूपत्वाद्वप्रहरूपस्य दर्शनस्याभाव एव भवेत्. 15 उच्यते----

> णाणं अपुट्टे अविसए य अत्थम्मि दंसणं होह। मोत्तृण लिंगओजंअणागयाईयविसएस ॥ ७९ ॥

क्वानमस्पृष्टेऽविषये चार्थे मर्थे दर्शनं भवति ।

मुक्त्वा लिङ्गाधदनागानातीतविषयेषु ॥ छाया ॥ 20

म्नानमिति, अम्पृष्टेऽर्थरूपे चक्षुषा य उदेति प्रत्ययः स चक्षुदेशेनं मानमेव सदिनिद्र-याणामिवषये च परमाण्यादावर्थे मनसा ज्ञानमेत्र सदचक्षुर्देशनम्, मुक्त्या मेघोन्नति-क्रवाहिक्काइविष्यद्वष्टी नदीपूराद्वा उपर्यतीतकृष्टी यज्ज्ञानं तस्यारपृष्टाविषयार्थस्याप्य-दर्शनत्वात् ॥ ७९ ॥

यश्रष्टाविषयार्थकानं दर्शनमभिधीयते ततः---25

> मणपज्जवणाणं दंसणं ति तेणेह होइ ण य जुलं। भण्णइ णाणं णोइंदियम्मि ण घडादओ जम्हा ॥ ८० ॥

मनःपर्यवद्यानं दर्शनमिति तेनेह भवति न च युक्तम् । भण्यते क्षानं नोहन्द्रिये न घटादयो यस्मात् ॥ छाया ॥

मन इति, एतेन लक्षणेन मनःपर्यवद्यानमपि दर्शनं प्राप्तं परकीयमनोगतानां घटादीनामालम्ब्यानां तत्रासत्त्वेनास्प्रष्टेऽविषये च घटादावर्थे तस्य भावात, न वैतशुक्तम, आगमे
तस्य दर्शनत्वेनापुाठास्, जच्यते, नोइन्द्रिये मनोवर्गणाख्ये मनोविशेषे प्रवर्त्तमानं मनःपर्या- 5
यवोधरूपं झानमेव न दर्शनम्, यस्माद्रस्पृष्टा घटाद्यो नास्य विषया लिङ्गानुमेयत्वात्तपाम ।
नजु च परकीयमनोगवार्थोकारिकरूपस्योभयरूपत्वात् किमिति तद्वाद्विणो मनःपर्यायादबोधस्य न दर्शनरूपता, न, मनोविकरूपस्य बाह्यार्थिचन्तनरूपस्य विकरूपत्मकत्वेन
झानेरूपत्वात् तद्वादिणो मनःपर्यायञ्चानस्यापि तद्वपतेव, घटादेस्तु तत्र परोक्षतंवेति दर्शनस्याभावं एव, मनोविकरूपकारस्योभयरूपत्वेऽपि छाद्यस्थिकोपयोगस्य परिपूर्णवस्तुप्राह्यत्वा- 10
सम्भवाच न मनःपर्यायज्ञाने दर्शनोपयोगसम्भवः ॥ ८० ॥

किख--

मइसुयणाणणिमित्तो छउमत्थे होइ अत्थउवलंभो।
एगयरिम वि तेसिं ण दंसणं दंसणं कत्तो॥ ८१॥

मतिश्रुतज्ञाननिमित्तः छग्नस्थ भवत्यर्थोपलम्भः । एकतरिसम्बद्धि तयोर्ने दर्शनं दर्शनं कुतः ॥ छाया ॥

15

मतीति, आगमे छद्यस्थानां मतिश्रुतक्कानिमित्तोऽर्थोपलंभ उक्तः तयोरेकतरस्मित्रपि न दर्शनं सम्भवति, न तावद्वप्रहो दर्शनं तस्य क्कानात्मकत्वात्तनः कुतो दर्शनं ? नास्तीत्यर्थः, अस्पृष्टेऽविषये चार्थे क्कानमेव दर्शनं नान्यदिति प्रसक्तम् ॥ ८१ ॥

ननु श्रुतमस्पष्टे विषये किमिति दर्शनं न भवेदित्याह-

20

जं पश्चक्लग्गहणं ण इन्ति सुयणाण सम्मिया अत्था। तम्हा दंसणसद्दो ण होइ सयछे वि सुयणाणे॥ ८२॥

यस्मात् प्रत्यक्षप्रद्वणं न यन्ति भृतक्कानसंमिना वर्धाः । सस्माद्दीनशब्दी न भवति सक्तेऽपि भृतकाने ॥ छाया ।।

यस्मादिति, यस्मात् श्रुतज्ञानप्रमिताः पदार्भो उपयुक्ताध्ययनविषयास्तथाभूतार्थवाचक- 25

१ तथा च मन.पर्यवज्ञानस्य व्यञ्जनावभहाविषयार्थप्रत्यक्षत्वेऽपि वाह्यविषयव्यभिचारेण स्त्रप्राह्यता-वच्छेदकावच्छेदेन प्रत्यक्षत्वाभावाच दर्शनत्वमिति भावः ॥

b

त्वात् श्रुतशब्दश्य प्रत्येक्षं न यान्ति अतो न श्रुतं चक्कद्विनसंझं मानसचक्कदेशैनं श्रुतं भवि-व्यतीत्येतद्पि नास्ति, अवप्रहस्य मितत्वेन पूर्वमेव द्शनतया निरस्तत्वात् ॥ ८२ ॥

नन्वेवमवधिद्शेनस्याप्यभावः स्यादित्याह —

जं अपुट्टा भावा ओहिण्णाणस्स होति पश्चक्खा। तम्हा ओहिण्णाणे दंसणसद्दो वि उवउत्तो ॥ ८३॥

यस्मादस्पृष्टा भावा अवधिशानस्य भवन्ति प्रत्यक्षाः । तस्मादयधिशाने दर्शनशन्दोऽपुत्युपयुक्तः ॥ छावा ॥

यस्मादिति, यस्माद्रपृष्टा भावा अण्वाद्योऽविषक्षानस्य प्रत्यक्षा भवन्ति चक्षुर्दर्शन-स्येव रूपसामान्यम्, ततस्तत्रैव दर्शनशब्दोऽप्युपयुक्तः ॥ ८३ ॥

10 केवलावबीधस्तु ज्ञानदर्शनोपयोगद्वयात्मको ज्ञानमेव मद्दरीनमध्युच्यत इत्याह--

जं अप्पुट्टे भावे जाणइ पासइ य केवली णियमा। तम्हा तं णाणं दंसणं च अविसेसओ सिद्धं॥ ८४॥

यस्मात्सपृष्टान भावान् जानाति पद्यति च केवली नियमात्। तस्मात्तज्ञानं दर्शनञ्जाविद्योषनः सिद्धम् ॥ छाया ॥

15 यस्मादिति, केवली यतोऽम्प्रष्टान् भावानवश्यन्तया चक्षुष्मानिव पुरःस्थितं उभयप्राधान्येन पश्यित जानाति च, तम्मात्तरकेवलावबोधस्वरूपं ज्ञानमप्युच्यते दर्शनमि,
हभयाभिधानिनिमत्तस्याविशेषान्, न पुनर्ज्ञानमेव सद्विशेषतोऽभेदतो दर्शनमिति सिद्धम्,
यतो न ज्ञानमात्रमेव तन्, नापि दर्शनमात्रं केवलं नाष्युभयाकमरूपं परस्परविविक्तम्, नापि
क्रमस्वभावम्, अपि तु ज्ञानदर्शनात्मकमेकं प्रमाणमन्यथोक्तवत्तद्भावप्रमङ्गान् । छद्यस्था20 वस्थायां तु प्रमाणप्रमेथयोः सामान्यविशेषात्मकत्वेऽष्यनपगतावरणस्यात्मनो दर्शनोपयोगसमये क्रानोपयोगस्यासम्भवादप्राप्यकारिनयनमनःप्रभवाधीवमहादिमतिक्रानोपयोगप्राक्तनी
अवस्था अस्पृष्टावभासित्राह्यमहकत्वपरिणत्यवस्थाव्यवस्थिनात्माप्रबोधक्तपा चक्षुरचक्षुदेर्शनव्यपदेशमासादयति । द्रव्यभावेन्द्रयालोकमतिक्रानावरणकर्मश्चयोपशमादिसामगीप्रभवक्रपादिविषयमहणपरिणतिश्चात्मनोऽवमहादिक्रपा मतिक्रानशब्दवाच्यतामभुते श्रुतक्कानावरण-

<sup>95</sup> २ अक्षजस्येन व्यवहारतः प्रत्यक्षत्वात् तथा व्यक्षतावम्रहाविषयार्थप्रत्यक्षत्वमेन दर्शनत्वम्, अच्छु-दंशनमित्यत्र नत्र पर्युदासार्थकत्वादप्राप्यकारित्वेन मनस एव चक्ष सहस्रत्वात्मानमदर्शनमेन प्राह्मं न घाणादिदर्शनम् ॥

कर्मेश्वयोपञ्चमवाक्यश्रवणादिसामग्रीविशेषनिमित्तप्रादुर्भृतो वाक्यार्थमहणपरिणतिस्वभावो वाक्यश्रवणानिमित्तो वा आत्मनः श्रुतक्कानमिनिशब्दाभिषेयतामाप्त्रोति । रूपिद्रव्यमहणपरि-णतिविशेषस्तु जीवस्य भवगुणप्रत्ययाविक्कानावरणकर्मक्षयोपश्चमप्रादुर्भूतो छोचनादिवाह्य निमित्तनिरपेश्लोऽवधिक्वानमिति व्यपदिश्यते तच्छैः, अवधिद्शैनावर्णकर्मक्षयोपशम-प्रादुर्भृतस्तु स एव तद्रव्यसामान्यपर्यालोचनम्बभावोऽवधिद्शैनभाग्भवति, अर्धतृतीयद्वी- 5 पसमुद्रान्तर्वर्तिसकलमनोविकल्पमहणपरिणतिमनःपर्यायश्चानावरणकर्मेश्वयोपशमादिविशिष्ट-सामगीसमुत्पादिता चक्षरादिकरणनिरपेक्षस्यात्मनो मनःपर्यायज्ञानमिति वदन्ति विद्वांनः। छाद्मस्थिकोपयोगन्नात्मा स्वप्रदेशावरणक्षयोपशमद्वारेण प्रतिपद्यते न त्वनन्तक्षेयज्ञानस्व-भावरैयात्मन, एतदेव खण्डशः प्रतिपत्तिलक्षणं पारमार्थिकं रूपं सामान्यविशेषात्मक-बस्तुविस्तरच्यापि, युगपत्परिच्छेद्स्वभावद्वयात्मकैककेवलावबोधनान्विकक्रपत्वात्तस्य । तथ 10 तस्य स्वरूपं केवलज्ञानदर्शनावरणकर्मक्षयाविर्भृतं करणक्रमव्यवधानातिवर्तिमकललोकालोक-विषयत्रिकालस्वभावपरिणामभेदानन्तपदार्थयुगपत्सामान्यविशेषमाक्षात्करणप्रवृत्तं केवलक्कानं केवलदर्शनमिति च व्यपदिश्यते । तेनावप्रहरूप आभिनिबोधो दर्शनं स एव चेहादिरूपो विशेषप्राहको ज्ञानं तद्वयतिरिक्तस्यापरस्य प्राहकस्याभावात् तस्यैवैकस्य तथाप्रहणान् तथा व्यपदेशादुत्फणविफणावस्थासपेंद्रव्यवत् ततस्तयोरवस्थयोरव्यतिरेकात्, तस्य च तद्रपत्वा- 15 देक एवाभिनिबोधो दर्शनं मतिज्ञानं चाभिधीयत इति सूत्रकृतोऽभिषाय इति यत्कैश्चिक्रया-ख्यानं तदसङ्कतं लक्ष्यते, आगमविरोधान, युक्तिविरोधाः, न होकान्नतोऽभेदे पूर्वमवप्रहो दर्शनं पश्चादीहादिकं ज्ञानं तयोश्च तत्रान्तर्भोव इति शक्यमभिषातुम्, कथक्किंद्रदनियन्धन-त्वादस्य, आत्मक्रपतया तु तयोरभेदोऽभ्यूपगम्यत एव । न चैकस्यैव मतिज्ञानस्योभयमध्य-पाताहुभयव्यपदेशः, अवमहस्य दर्शनत्वे अवमहादिधारणापर्यन्तं मतिज्ञानमित्यस्य न्याहतेः, 20 तस्य बाऽरक्षीनत्वे अवग्रहमात्रं दर्शनमित्यस्य तिरोधान्, आगमविरोधश्च तद्व्यनिरेकेण द्रश्री नानभ्यपगमे तदभ्यपगमे वा अष्टाविश्विभेदमतिकानव्यनिरिक्तदर्शनाभ्यपगमान कुतो ज्ञानमेव दर्शनं छदास्थावस्थायाम्, केवल्यवस्थायान्तु क्षीणावरणस्थात्मनो नित्योपयुक्तत्वात् सदैव दर्शनावस्था, वर्त्तमानपरिणतेर्वस्तुनोऽवगमरूपायाः प्राक् तथाभूतानवबोधरूपस्वामम्भ-बात्, तथाभूतज्ञानविकलावस्थामम्भवे वा प्रागितरपुरुषाविशेषप्रमङ्गात । ततो युगपञ्ज्ञान- 25 दर्शनोपयोगद्वयात्मकैकोपयोगक्रपः केवलावबोधोऽभ्युपगन्तन्य इति सूरेग्भिप्रायः ॥ ८४ ॥

ह्यात्मक एक एव केवलावबोध द्वति दर्शयनाह-

साईअपज्जवसियं ति दो वि ते ससमयं हवह एवं। परतिस्थियवत्तव्वं च एगसमयंतरूपाओ ॥ ८५॥

साद्यपर्यवसिते इति हे अपि ते स्वसमयो भवत्येवम् । पर्ताधिकवकव्यञ्च एकसमयान्तरोत्पादः ॥ छाया ॥

सादीति, द्वे अपि ते झानदर्शने यदि युगपत्राना न मनतस्तदा स्वसिद्धान्तः साद्यपः येवसिते इति घटते, यस्तु तथोरेकसमयान्तरोत्पादः यदा जानाति तदा न पद्यतीत्येवमः <sup>5</sup> भिधीयते स परतीर्धिकशास्त्रं नाईक्टचनं नयामिप्रायेण प्रवृत्तत्वादिति ॥ ८५ ॥

एवम्भूतं वस्तुतत्त्वं भद्दधानः सम्यग्नानवानेव पुरुषः सम्यग्दृष्टिरित्याह —

एवं जिणपण्णत्ते सदहम्गुणस्स भावओ भावे। पुरिसस्साभिणियोहे दंसणसद्दो हवह जुत्तो॥ ८६॥

पर्व जिनप्रक्रान् भ्रह्यानस्य भावतो मावान् । पुरुषस्याभिनिबोचे दर्शनशस्त्रो भवति युक्तः ॥ छाया ॥

एवभिति, एवमनन्तरोक्तविधिना जिन्नप्रक्षान् भावान् अइधानस्य पुरुषस्य यदाः भिनिवोधिकं क्यानं तदेव सन्यग्दर्शनं विशिष्टाववोधरूपाया रुवेः सन्यग्दर्शनशब्दवाच्य-स्वादिति भावः ॥ ८६ ॥

ननु यदि सम्यग्झाने सम्यग्दर्शनं नियमेन, दर्शनेऽपि रुचिलक्षणे सम्यग्झानं किसिति 15 न स्यान, न, एकान्तरुचावपि सम्यग्झानशसकेरित्याह—

सम्मण्णाणे णियमेण दंसणं दंसणे उ भयणिज्ञं। सम्मण्णाणं च इमं ति अत्थओ होइ उववण्णं॥ ८७॥

सम्यग्हाने नियमेन दर्शनं दर्शने तु भजनीयम् । सम्यग्हानञ्जेदमित्यर्थतो भवति उपपक्षम् ॥ छाया ॥

20 सम्यग्ज्ञान इति, सम्यग्ज्ञाने नियमेन सम्यग्दर्शनम्, सम्यग्दर्शने तु विकल्पनीयं सम्यग्ज्ञानम्, एकान्तरुचौ न सम्भवति अनेकान्तरुचौ तु सम्यग्दर्शने समस्ति । यत्रश्री- वमतः सम्यग्ज्ञानन्त्रोदं सम्यग्दर्शनन्त्र विशिष्टरुचिस्वभावमववोधरूपमर्थतः सामध्यीदुपपनं सवति ॥ ८७ ॥

अत्र माचपर्यवसितं केवलज्ञानं सूत्रे प्रदर्शितम्, अनुमानक्क तथाभूतस्य तस्य प्रति-25 पाइकं सम्भवति, तथाहि चातिकमैचतुष्टयप्रक्षयाविभूतत्वात् केवलं सादि, न च तथीत्पन्नस्य पश्चात्तस्यावरणमस्ति, अतोऽनन्तमिति न पुनकत्पचते विनाशपूर्वकत्वादुत्पादम्य, न हि घट-स्याविनाशे कपालानामृत्पादो दष्ट इत्यनुत्पाद्व्ययात्मकं केवलमित्यभ्युपगमवतो निराकर्तुमाह- केबलणाणं साई अपज्जवसियं ति दाइयं सुते। तेत्तियमित्तोत्तृणा केइ विसेसं ण इच्छंति॥ ८८॥

केवलज्ञानं साद्यपर्यवसितमिति दर्शितं स्त्रे । तावम्मात्रे इसाः केचन विशेषं मेच्छन्ति ॥ छाया ॥

केवलेति, क्वेबल्झानं साद्यपर्यवसितमिति सूत्रे दर्शितमित्येताबन्मात्रेण गर्बिताः केचन ह विशेषं पर्यायं पर्यवसितत्वस्वभावं नेच्छन्ति ते तु न सम्यग्वादिनः ॥ ८८ ॥

यतः ---

जे संघयणाईया भवत्थकेवलिविसेसपजाया। ते सिज्झमाणसमये ण होति विगयं तओ होइ॥ ८९॥

ये संहननादयो भवस्थके शिलविशेषपर्यायाः । ते सिद्धयत्समयं न भवन्ति विगतं ततो भवति ॥ छात्रा ॥

;0

15

य इति, वजर्षभनागचसंहननाद्यो ये भवस्थस्य केविलन आत्मपुद्रलप्रदेशयोरन्योन्यानुवेधाद्व्यवस्थितः विशेषपर्यायास्ते मिद्ध्यत्समयेऽपगच्छन्ति, तद्द्यामे तद्द्यतिरिक्तस्य केवल्ज्ञानस्याप्यात्मद्रव्यद्वारेण विगमात्, अन्यथाऽवस्थातुरवस्थानामात्यन्तिकभेदप्रसक्तेः केवल्ज्ञानं ततो विगतं भवतीति सूत्रकृतोऽभिप्रायः ॥ ८९ ॥

विनाशवत केवलक्कानस्योत्पादोऽपि सिद्ध्यत्समय इत्याह-

सिद्धत्तणेण य पुणो उप्पण्णो एस अत्थपज्जाओ। केवलभावं तु पडुच केवलं दाइयं सुत्ते॥ ९०॥

सिद्धत्वेन च पुनरुत्वन्न एवो ८थेपर्यायः । केवलमावं नु प्रतीत्य केवलं दर्शितं सूत्रे ॥ छाया ॥

20

सिद्धत्वेनेति, अशेषकर्मविगमस्यक्ष्पेण सिद्धत्वेन पुनः पूर्ववत् केवलक्षानाख्य एषोऽर्थ-पर्याय उत्पन्नः, वस्तुन उत्पादविगमध्रौज्यात्मकत्वात्, अन्यथा वस्तुन्यहानेः । सूत्रे यस्व-पर्यवसितस्वं केवलस्य दर्शितं तसस्य केवलमावं ससामात्रमान्नित्य, तस्य कथक्षिदात्मान्यति-रिक्तत्वात्, आत्ममञ्च द्रव्यक्ष्पतया नित्यत्वात् ॥ ५० ॥

नतु केवलक्कानस्यात्मरूपतामाश्रित्य तस्योत्पादिवनाज्ञाभ्यां केवलस्य तौ भवतो न 25 चात्मनः केवलक्रपतेति कुतसाहारेण तस्य तावित्याह—

जीवो अणाइणिहणो केवलणाणं तु साइयमणंतं। इज घोरम्मि विसेसे कह जीवो केवलं होइ॥ ९१॥ जीवोऽनादिनिधनः केवछज्ञानन्तु सादिकमनन्तम्। इति स्थूरं विशेषे कथं जीवः केवलं भवेत्॥ छाया॥

जीत इति, जीवोऽनादिनिधनः केवल्रक्षानन्तु साद्यपर्यवसितमिति स्थूरे विरुद्धधर्मा-ध्यासलक्षणे विशेषे छायातपवदत्यन्तभेदान कथं जीवः केवलं भवेत्, जीवस्यैव तावत् 5 केवलक्षपता अमङ्गता, दूरतः संहननादेरिति भावः ॥ ९१ ॥

> तम्हा अण्णो जीवो अण्णे णाणाइपज्जवा तस्स । उवसमियाईलक्खणविसेमओ केइ इच्छंति ॥ ९२ ॥

तस्मादनयो जीवोऽन्ये कानादिपर्यवाः तस्य । श्रीपरामिकादिलक्षणिदोषतः केचिदिच्छन्ति ॥ छाया ॥

10 तस्मादिति, विरुद्धधर्माध्यासनोऽन्यो जीवो ज्ञानादिपर्यायेभ्यः, अन्ये च ततो ज्ञाना-दिपर्याया लक्षणभेदाच तयोर्भेदः, तथाहि ज्ञानदर्शनयोः क्षायिकः क्षायोपशिमको वा भावो लक्षणम्, जीवस्य तु पारिणामिकादिभीत्रो लक्षणमिति केचित्रवाल्यातारः प्रतिपन्नाः ॥९२॥

एतनिषेधायाह---

अह पुण पुष्वपयुत्तो अत्थो एगन्तपक्खपिसहे। तहवि उचाहरणमिणं ति हेउपिडजोअणं वोच्छं॥ ९३॥

भथ पुन: पूर्वप्रयुक्तोऽर्थ एकान्तपक्षप्रतिषेध: । तथापि उदाहरणमिदमिति हेतुप्रतियोजनं वस्ये ॥ छाया ॥

अथेति, यद्यप्ययं पूर्वमेव द्रव्यपर्याययोर्भेदाभेदैकान्तपक्षप्रतिषेधस्थाणेऽर्थः प्रयुक्तः ' स्त्यादिस्थितिभङ्गा ' (गा. १२) इत्यादिनाऽनेकान्तव्यवस्थापनात्, तथापि केवस्रज्ञानेऽनेका-20 न्ताःमकैकरूपप्रसाधनस्य हेनोः साध्येनानुगमप्रदर्शकप्रमाणविषयमुदाहरणमिदं वक्ष्ये ॥९३॥

तदेवाह---

जह कोइ सद्विवरिसो तीसइवरिसो णराहिबो जाओ। उभयत्थ जायसदो वरिसविभागं विसेसेइ॥ ९४॥

यथा कश्चित् विष्टवर्षः त्रिशद्वर्षो मराधियो जातः । उभयत्र जातशब्दो वर्षविभागं विशेषयति ॥ छाया ॥

यथेति, यथा कश्चित् पुरुषः षष्टिवर्षः सर्वायुष्कमाश्रित्य त्रिशहर्षः सन्नराधिपो जातः, उभयत्र मनुष्ये राजनि च जातशब्दोऽयं प्रयुक्तो वर्षविभागमेवास्य दर्शयति, षष्टिवर्षायु-

2.5

15

ष्कस्य पुरुषसामान्यस्य नराधिपपर्यायोऽयं जातः, अभेदाध्यासितभेदात्मकत्वात् पर्यायस्य, नराधिपपर्यायात्मकत्वेन चायं पुरुषः पुनर्जातो भेदानुषक्ताभेदात्मकत्वात् सामान्यस्य, एकान्तभेदेऽभेदे वा तयोरभावप्रसङ्गात्, निराश्रयस्य पर्यायप्रादुर्भावस्य तद्विकळस्य वा सामान्यस्यासम्भवान् ॥ ९४ ॥

दृष्टान्तं प्रसन्ध्य दार्ष्टीन्तकयोजनायाह-

5

एवं जीवरूवं अणाइणिहणमविसेसियं जम्हा। रायसरिसो उ केवस्रिपजाओ तस्स सविसेसो॥ ९५॥

एवं जीवद्रव्यमनादिनिधनमधिशेषितं यसात्। राजसदशस्तु केवलिपर्यायस्तस्य सविशेषः॥ छाया॥

एवमिति, उक्तदृष्टान्तवजीवद्रव्यमनादिनिधनमिवशैषितभव्यजीवहर्षं सामान्यं यतो 10 राजत्वपर्यायसदृशः केविलत्वपर्यायस्त्रथाभूतजीवद्रव्यस्य विशेषः, तस्मानेन रूपेण जीवद्रव्यः सामान्यस्यापि कथिद्धिदुरपत्तेः, सामान्यमप्युरपत्तं प्राक्तनरूपस्य विगमान् सामान्यमपि तद् भिन्नं कथिद्धिद्विगतम्, पूर्वोत्तरपिण्डघटपर्यायपरित्यागोपादानप्रवृत्तैकसृह्व्यवतः, केवलजीव-रूपतथा वाऽनादिनिधनत्वान्नित्यं द्रव्यमभ्युपगन्नव्यम्, प्रतिश्लणभाविपर्यायानुस्यूतस्य सृह-व्यस्याध्यक्षतोऽनुभूतेने दृष्टान्तासिद्धिः, तस्मातं केवलं कथिद्धित्सादि कथिद्धित्वादि, कथ- 15 ख्रित्सपर्यवसानं कथिख्रदपर्यवसानं सन्त्वादात्मवदिनि स्थितम् ॥ ९५ ॥

न द्रव्यं पर्यायेभ्यो भिन्नमेवेत्याह-

जीवो अणाइनिहणो जीवत्ति य णियमओ ण वत्तन्वो । जं पुरिसाउयजीवो देवाउयजीवियविसिद्धो ॥ ९६ ॥

20

जीवोऽनादिनिधनो जीव इति च नियमतो न वक्तव्यम् । यत् पुरुषायुष्कजीवो देवायुष्कजीवितविदिशष्टः ॥ छाया ॥

जीव इति, जीवोऽनादिनिधनः, जीव एव विशेषविकल इति नियमतो न वक्तव्यम्, यतः पुरुषायुष्कजीवो देवायुष्कजीवाद्विशिष्टः, जीव एवेति त्वभेदे पुरुषजीव इत्यादि भेदो न भवेत्, केवलस्य सामान्यस्य विशेषप्रत्ययामिधानानिबन्धनत्वात्, निर्निमित्तस्यापि 25 विशेषप्रत्ययामिधानस्य सम्भवे सामान्यप्रत्ययाभिधानस्यापि निर्निमित्तस्यैव भाषात् तिक्न-बन्धनसामान्याभ्युपगमोऽप्ययुक्तः स्यादिति सर्वाभावः। न च विशेषप्रत्ययस्य वाधा-रिहतस्यापि मिध्यात्वम्, अन्यत्रापि तत्त्रसक्तरिति ॥ ९६॥

20

25

केशलक्षानस्य कथिक्षारमाञ्चलिरेकादात्मनो वा केशलक्षानाञ्चतिरेकात् कशिक्षदेक्रत्यं संकोरित्याह---

> संखेजमसंखेजं अणंतकप्पं च केवलं णाणं। तह रागदोसमोहा अण्णे वि य जीवपजाया॥ ९७॥

संख्येयमसंख्येयमनन्तकस्पञ्च केवलं श्रानम् । तथा रायद्वेषमोदा अन्देऽपि च जीवपर्याधाः ॥ छ।या ॥

संख्येयतिति, आत्मन एकत्वात् कथुक्कित्तदृग्यतिरिक्तं केवलमण्येकं केवलस्य वा क्षानदर्शनरूपतया द्विरूपत्वात्तदृग्यतिरिक्तं आत्मापि द्विरूपः, असंख्येयप्रदेशात्मकत्वादात्मनः केवलमण्यसंख्येयम्, अनन्तार्थविषयतया केवलस्यानन्तत्वादात्माऽण्यनन्तः। एवं रागद्वेषमोहा अन्येऽपि जीवपर्यायाद्यव्यात्यावस्थाभाविनः संख्येयासंख्येयानन्तप्रकाराः, आलम्ब्यभेदात्त-दात्मकत्वात्संसार्यात्मापि तद्वत्त्येव स्यात्, रागादीनाक्किकाद्यनन्तभेदत्वमात्मपर्यायत्वात्, यो श्वात्मपर्यायः स एकाद्यनन्तभेदो यथा केवलाववोधत्वथा च रागादय इति स्थित्युत्पत्ति-विशेधात्मकत्वमर्द्वत्यपि सिद्धमिति ॥ ९७ ॥

> इति तपोगच्छनभोमणिश्रीमद्विजयानन्दस्रीश्वरपट्टालङ्कारश्रीमद्विजय-कमलस्रीश्वरचरणनलिनविन्यस्तर्भक्तिभरेण तत्पद्वश्वरण विजय-लिधस्रिणा सङ्कलितस्य सम्मतिनस्यसोपानस्य सर्वश्रोप-योगविचारात्मकमद्यार्विशं सोपानम् ॥



# सामान्यविशेषारमकरवस्थापनम् ।

अथ ज्ञानदर्शनयोरिव सामान्यविशेषयोरि परस्परावितिभागक्रपतामाह--

सामण्णिम विसेसो विसेसपक्खे य वयणविणिवेसो । व्ववपरिणाममण्णं दाएइ तयं व णियमेइ ॥ ९८ ॥

सामान्ये विशेषो विशेषपक्षे च वचनविनिवेशः । इञ्चपरिणाममन्यं दर्शयति तकं च नियमपति ॥ छाया ॥

सामान्य इति, अस्तीत्येतस्मिन् सामान्ये द्रव्यमित्ययं विश्वेषः, तथा विश्वेषपश्चे भ घटादी नामनामवतोरभेदाद्वचनस्य सत्तासामान्यस्य विनिवेशः प्रदर्शनम् । सत्तास्यस्य द्रव्यस्य प्रथिव्यास्यं परिणामं सत्तारूपापरिक्षामेनैव वृत्तमन्यं दर्शयति, विश्लेषाभावे सामान न्यस्थाप्यस्थावप्रसंकः । यथदात्मकं तत्तद्भावे न भवति, घटाश्चन्यतमिविशेषाभावे मृद्धत् , श्चितेषात्मकञ्च सामान्यमिति तद्भावे तस्याप्यभावः स्थात् । तथा तञ्च विशेषं द्वितीयपक्षे साम्राज्यात्मिति नियमयति, विशेषः सामान्यात्मक एव, तद्भावे तस्याप्यभावप्रसङ्गात् , अतः सामान्यात्मकस्य विशेषस्य सामान्यभावे घटादेरिव मृद्भावे न युक्तो भीवः ॥५८॥

न चैकान्तेत्र सामान्यं विशेषादन्यत्, न वा विशेषास्ततोऽन्ये नियमेन, प्रमाण- <sup>5</sup> विरोधादित्याह—

एगंतणिव्विसेसं एगंतिबसेसियं च वयमाणो । दृष्त्रस्स पञ्जवे पञ्जवाहि द्वियं णियत्ते ॥ ९९॥

एकान्तिनिर्विशेषं एकान्तिविशेषञ्च वदन् । द्रव्यस्य पर्यायान् पर्यायेभ्यो द्रव्यं निवर्त्तयति ॥ छाया ॥

10

एकान्तेति, एकान्तेन विशेषविकलं सामान्यं वदन् द्रव्यस्य पर्यायान् ऋजुत्वादीन् निवर्त्तयति, ऋजुवकतापर्यायात्मकाङ्कृत्यादिद्रव्यस्याध्यक्षादिप्रमाणप्रतीयमानस्य विनिवृत्ति- प्रसक्तरध्यक्षादिप्रमाणवाधापतिः, तथा एकान्ततः सामान्यरहितं विशेषं वदन् तेभ्यो द्रव्यं विवर्त्तयति, अङ्कृत्यादिद्रव्याव्यतिरिक्तर्जुवकतादिविशेषस्य प्रत्यक्षाद्यवगतस्यैवंसितं निवृत्ति- प्रसङ्गः । न चावाधितप्रमाणविषयीकृतस्य तथाभृतस्य तस्य निवृत्तिर्युक्ता, सर्वभावनिवृत्ति- 15 प्रसक्तः, अन्यभावाभ्युपगमस्यापि तिक्ववन्धनत्वात्, तत्प्रतीतस्याप्यभावे सर्वव्यवहाराभाव हति ॥ ९९ ॥

सामान्यविशेषानेकान्तात्मकवस्तुप्रतिपादकं वचनमाप्तस्य, इनगदिनगस्येत्याह-

पञ्चुष्पश्चं भावं विगयभविस्सेहि जं समण्णेह । एयं पहुचवयणं दब्वंतरणिस्सियं जं च ॥ १००॥

20

प्रत्युत्पन्नं भावं विगतभविष्यद्भयां यत् समन्वेति । एतत् प्रतीत्यवचनं द्रव्यान्तरनिस्सृतं यच ॥ छाया ॥

१. तथा च प्रयोगः, अर्थः मामान्यविशेषात्मा, अवाध्यमानानुवृत्तव्यावृत्तप्रययोग्चरान्यथानुपरते, घंटेषु घटो घट इत्यनुवृत्तप्रत्यस्य, ताम्रो मानिक मौवर्ण, पटादिवां न भवतीति व्यावृत्तप्रत्ययस्य चावाध्य-मानस्य प्रतिप्राणि प्रतीतत्वाकाश्र साधनमसिद्धम्, न चार्यं प्रत्ययो श्रान्तः, यविकत्यकत्येन श्रान्तत्वं निर्विकत्यकत्वेन निर्विकत्यकत्यापे श्रान्तत्वाप्त्त्याप्त्रश्चान्तः कोऽपि प्रत्ययो न भवेत्, अर्थसामध्यंजन्यत्वस्य निर्विकत्यकाभ्रान्ततायां नियामकत्वं तु न सम्भवति, अस्योत्तरस्य यविकत्यकेऽपि तुन्यत्वादिति, विरुद्धाः नैकान्तिकवोषयोस्तु शंकैव नास्तीति॥

प्रत्युत्पक्षमिति, प्रत्युत्पन्नं भावं वस्तुनो वर्तमानपरिणामं विमतभविष्यक्र्यां पर्याया-भ्यां यत्समानस्यत्वया नयति-प्रतिपादयति वयः तत्प्रतीख्यवनं समीक्षितार्थवननं सर्वश्न-वचनमित्यर्थः अन्यवानाप्तवचनम्। ननु वर्त्तमानपर्यायो बदि पूर्वमपि स्यात् तर्हि कारक-व्यापारो व्यर्थः, कियागुणव्यपदेशानाञ्च प्रागप्युपलम्भः स्यात्, तथोत्तरकालमपि यदि 5 भवेत्तदा विनाशहेतुब्यापारी व्यर्थः उपलब्ध्यादिश्च भवेत्, तस्माद्यदैवोपलम्भादिकार्यकृत् तत्तरैव, न प्राक् न वा पश्चात्, अर्थिकयालक्षणसस्यविरहे च वस्तुनोऽभावादिति, मैवम्, प्रागसस्वे तस्याद्धस्योत्पस्ययोगात् , न चात्मादिद्रव्यं विज्ञानादिपर्यायोत्पत्तौ दलम् , तस्य निष्पन्नत्वात्, न च निष्पन्नस्यैव पुनर्निष्पत्तिः, अनवस्थाप्रसङ्गात् । न च तत्र विद्यमान एव ज्ञानादिकार्थीस्पत्तिः, तत्रेति सम्बन्धाभावतो व्यवदेशाभावप्रसङ्गात् । समवायसम्बन्धः 10 कल्पनायां तस्य सर्वत्राविशेषात्तद्वदाकाशादाविष तत्स्यात् । अधारमादिद्व्यमेव तेनाका-रैणोत्पश्चते इति नावलोत्पत्तिः कार्यस्य, मत्यप्, भवत्वेवमुत्पत्तिः, किन्त्वात्मद्रव्यं पूर्वमप्या-सीत्, पश्चादिप भविष्यति, नत्सर्वावस्थासु तादात्म्यप्रतीतेः, अन्यथा पूर्वोत्तरावस्थयोः तस्प्रतिभासी न स्यान्, न चायमेकत्वप्रतिभासी भ्रान्तः, वाधकाभावे भ्रान्त्यसिद्धेः, न • वार्थक्रियाविरोधो नित्यत्वे बाधकः, अनित्यत्व एव तम्य बाधकत्वेन प्रतिपादनात् । उत्पाद-15 विनाशयोरिप नत्र प्रतिपत्तौ न वैकान्ततो नित्यत्वमेव, परिणामनित्यतया तस्य नित्यत्वात . अन्यथा खरविषाणवत्तरयामावप्रसङ्गात् । न चैवं तस्य विकारिस्वप्रसङ्गो दोषाय, अभीष्ट-स्वात् । न च नित्यत्वविरोधः, तथैव तत्तत्त्वप्रतीतेः, न चैयं भ्रान्तिः, वाधकाभावात् । अथ ज्ञानपर्यायादाः मनो व्यतिरेके भेदेनोपलम्भः स्यान्, अव्यतिरेके पर्यायमात्रं द्रव्य-मात्रं वा भवेत , उभयपक्षश्च विरुद्धः, अनुभयपक्षस्तु अन्योऽन्यव्यवच्छेदरूपाणामेकनिषेषे-20 नापरविधानादसङ्गतः, मैवम्, व्यतिरेकाव्यतिरेकपक्षस्याभ्यपगमात् । न च व्यतिरेक पक्षोक्तस्त्रथगुपलव्धिप्रसङ्गो दोपः, एकज्ञानव्यतिरेकेण ज्ञानान्तरेऽपि तस्य प्रतीतेव्येति-रेकोपलम्भस्य सद्भावात्, अन्यतिरेकोऽपि श्वानात्मकत्वेन तस्य प्रतीतेः। न च न्यतिरे-काव्यतिरेकयोरन्योऽन्यपरिहारेणावस्थानाद्विरोधः. अवाधिनप्रमाणविषयीकृते वस्तुतत्त्वे विरोधासम्भवात , अन्यथा सञ्यक्षानस्यैकानेकरूपस्य वैशेषिकेण, प्राह्मप्राहकसंवित्तिरूप-25 स्य बुद्धात्मनश्चेकानेकम्बभावस्य सौगतेन कथं प्रतिपादनमुपपत्तिमद्भवेद्यदि प्रमाणप्रति-पन्ने बस्तुतस्वे विरोधः सङ्गच्छेत, एवच्च वर्तमानपर्यायस्यान्वथिद्रव्यद्वारेण त्रिकाळा-स्तित्वप्रतिपादकं प्रतीत्यवचनमिति सिद्धम् । परमाण्यारम्भकद्रव्यात् कार्येद्रव्यं क्र्यणु-कादि द्रव्यान्तरं वैशेषिकाभिप्रायतः, तेन निःसतं सम्बद्धं कारणं परमाण्यादि यत

१ असंबद्धस्य ।

25

प्रतिपादयित तद्पि प्रतीत्यवचनम् । तथाहि त्र्यणुक्रूष्वतया प्रमाणवः प्रादुर्भूता द्व्यणुकत्तया प्रच्युताः प्रमाणुरूपतया अविचित्तत्त्वरूत् अभ्युपगन्तव्याः, अन्यथा तद्द्पत्तयानुर्द्षादे प्राक्तन्द्षपताऽपगमो न स्यात्, तद्नपगमे च नोत्तर्रूपतयोत्पित्तित्त्वन्
स्थावत् । परमाणुरूपतयाऽपि विनाञ्चोत्पत्त्यभ्युपगमे पूर्वोत्तरावस्थयोर्निराधारिवगमपादुर्भावप्रसक्तिः । न च पूर्वोत्तरावस्थाविनाञ्चप्रादुर्भावाभ्यां न कारणविनाञ्चप्रादुर्भावाविति वक्तव्यम्, ठ
ततस्तरयैकान्ततो हिमचद्विन्ध्ययोरिव भेद्प्रसक्तेः । न च कारणाश्रितस्य कार्यद्वव्यस्योत्पत्तेः
नायं दोषः, तयोर्युतसिद्धितः कुण्डवद्रवत् पृथगुपछिध्यप्रसङ्गात् , अयुतसिद्ध्यङ्गीकारे
कार्योत्पत्तौ कारणस्याप्युत्पत्तिः स्यात् , अन्ययाऽयुतसिद्ध्यसम्भवात् , न चायुताश्रयसमवायित्वमयुतसिद्धिः, समवायनिपेधात् । न चायुतसिद्धित एव समवायसिद्धः, अन्योन्याश्रयात्, न च समवायस्याध्यक्षतः मिद्धः, तन्त्वात्मकपटप्रतिभाममन्तरेणापरसमवायस्याश्रयात्, न च समवायस्याध्यक्षतः मिद्धः, तन्त्वात्मकपटप्रतिभाममन्तरेणापरसमवायस्याध्यक्षप्रतिपत्तावप्रतिपत्तेः । नस्मात्तथाभूतवस्तुप्रतिपाद्कमेवाऽऽप्रवचनम् , एकान्तप्रतिपादकन्तु नाप्तवचनमिति ॥ १००॥

नतु प्रत्युत्पन्नपर्यायस्य स्वकालवदतीतानागतकालयोः सत्त्वेऽतीनानागतकालयोर्वर्त्तमा-नकालतापत्तिः, अन्यथा तद्रूपतया तयोस्तत्सत्त्वामम्भवातः, त्रैकाल्यायोगात् तस्यः तद्वि-शिष्टतानुपपत्तेस्तथाभूतार्थेप्रतिपादकं वचनमप्रतीत्यवचनमेवेत्यत्राहः—

> दब्बं जहा परिणयं तहेव अत्थिति तम्मि समयम्मि । विगयभविस्सेहिं उ प्रजाएहिं भयणा विभयणा व ॥ १॥

द्रव्यं यथा परिणतं तथैबास्तीति तस्मिन् समय । विगतभविष्यद्भिस्तु पर्यायभैजना विभजना वा ॥ छाया ॥

द्रव्यमिति, चेतनाचेतनं द्रव्यं तदाकारार्थेमहणरूपतया घटादिरूपतया वा यथा परिणतं 20 वर्तमानसमये तत्त्रथैवास्ति विगतभविष्यद्भिस्तु पर्यायभिजना कथिन्नत्त्रस्यकत्वम्, विभ-जना-कथिन्ननात्वं वा शब्दस्य कथिन्नदर्थत्वात् । ततः प्रत्युत्पन्नपर्यायस्य विगतभविष्य-द्भपां न सर्वेथैकत्वमिति कथं तत्प्रतिपादकवचनस्याप्रतीत्यवचनतेति भावः ॥ १ ॥

ननु घटादेरर्थस्य कैः पर्यार्थेरस्तित्वमनस्तित्वं वेत्यत्राह-

परपज्जवेहिं असरिसगमेहिं णियमेण णिषमवि नित्ध । सरिसेहिं पि वंजणओ अत्थि ण पुणत्थपज्जाये ॥ २॥

परपर्यायरसद्दशममिनियमेन नित्यमपि नास्ति । सद्दशैरपि व्यञ्जनतोऽस्ति न पुनरर्थपर्यायै: ॥ छाया ॥ परेति, वर्तमानपर्यायव्यतिरिक्तभूतमविष्यत्पर्यायैः विजातीयज्ञानप्राधैः नियमेन सवा नास्ति तङ्गव्यम्, तैरिष तदा तस्य सद्भावेऽवस्थासंकीर्णताप्रसक्तेः, सामान्यधर्मैः सङ्ग्यप्र-थिवीत्वादिभिविशेषात्मकेश्च शब्दप्रतिपाद्यैरस्ति, सामान्यविशेषात्मकस्य शब्दवाष्ट्यस्वात्, सामान्यमात्रस्य तद्धाष्ट्यत्वे शब्दादप्रवृत्तिप्रसक्तेर्थिक्रियासमर्थस्य तेनानुक्तत्वात्, विशेष-मन्तरेण सामान्यासम्भवात् सामान्यप्रतिपादनद्वारेण छक्षणया विशेषप्रतिपादनमपि शब्दाम सम्भवति, क्रमप्रतिपत्तेरसंवेदनात्, विशेषाणान्त्वानन्त्यात् संकेतासम्भवतो न शब्दवा-रयत्वम्, परस्परव्यावृत्तसामान्यविशेषयोरप्यवाच्यत्वम्, उमयदोषप्रसङ्गात्। ततं उभया-रमकं बस्तु गुणप्रधानभावेन शब्देनाभिधीयतेऽतः सदृशैव्यञ्जनतोऽस्तीत्युपपन्नम्, ऋजुस्त्रा-मिमतार्थपर्योयेण तन्नेवास्ति, अन्योऽन्यव्यावृत्तवस्तुम्बस्त्रस्रणप्राहकत्वात्तस्य ॥ २ ॥

10 नतु प्रत्युत्पन्नपर्यायेण भावस्याश्तित्वनियमे एकान्तवादापत्तिरित्य।शङ्कपाह---

पच्चुप्पण्णिम वि पज्जयिम भयणागई पडह दव्वं। जं एगगुणाईया अणंतकप्पा गमविसेसा॥ ३॥

प्रत्युत्वकेऽपि पर्याये भजनागति पतति द्रव्यम् । यदेकगुणाद्योऽनन्तकत्पा गमविद्यापाः ॥ छाया ॥

15 प्रत्युत्पकोऽपीति, वर्त्तमानेऽपि परिणामे स्वपरह्मपतया सदसदाःमह्मपतां अधोमध्यो-ध्वीदिह्मपेण च भेदाभेदाःमकतां द्रव्यं भजनागितमामाद्यित, यत एकगुणकुष्णत्वादयोऽन-नतप्रकारास्तत्र गमिवशेषाः, तेषां च मध्ये केनचिद्वणिवशेषेण युक्तं तत्, तथाहि कृष्णं द्रव्यं तद्रव्यान्तरेण तुल्यमधिकमृतं वा भवेत प्रकारान्तराभाषात्, प्रथमपक्षे सर्वथा तुल्य-त्वे तदेकत्वापितः उत्तरपश्चयोः सख्येयादिभागगुणवृद्धिहानिभ्यां षट्ष्थानकप्रतिपत्तिरवश्य-20 म्माविनी । ननु पुद्गलद्रव्यस्यापरपुद्गलद्रव्यापेश्चयाऽनेकान्तह्मपता भवतु, प्रत्युत्पक्ते त्वात्म-द्रव्यपर्याये कथमनेकान्तह्मपता, न, आत्मपर्यायस्यापि ज्ञानादेस्तत्तद्वाद्याधीपेश्चयाऽनेकान्त-ह्मपत्वे पुद्गलबद्विरोधात्, द्रव्यकपाययोगोपयोगज्ञानदर्शनचारित्रवीर्यप्रभेदात्मकत्वादात्मनोऽ-नेकान्तह्मपताया आगमे प्रतिपादितत्वाच ॥ ३ ॥

इतमानेकान्तात्मकताऽऽत्मन इत्याह--

कोवं उप्पायंतो पुरिसो जीवस्म कारओ होइ।
तत्तो विभएयव्वो परिम सयमैव भइयव्वो ॥ ४ ॥

कोपमुपनयन् पुरुषो जीवस्य कारको भवति । ततो विभजनीयः परस्मिन् स्वयमेव भजनीयः ॥ छाया ॥ कोपमिति, पुरुषः कोपपरिणतिग्रुपनयम् जीवस्य परभवप्रादुर्भोवनिर्वर्षको भवति, तिमित्तकर्मोपादानात् । कोपपरिणाममापद्यमानः पुरुषः परभवजीवाद्विको व्यवस्थापनीयः, मृत्पिण्डघटवत्कार्यकारणयोः कथिक्कद्वेदात्, अन्यथा कार्यकारणभावो न स्यात् । न चासौ ततो भिन्न एक परभवे स्वयमेव पुरुषो भजनीयः, आत्मक्षपतयाऽभेदेन व्यवस्थाप्यत इति भावः, घटाचाक्कस्परिणतमृह्वयवत् कथिक्कद्विमन्न इत्यनेकान्तः ॥ ४ ॥

इञ्यं गुणादिभ्योऽनन्यत् , तेऽपि इञ्यादनन्य एवेखनेकान्तानभ्युपगमवादिन आहः-

स्वरसर्गधकासा असमाणग्गहणलक्खणा जम्हा। तम्हा दव्याणुगया गुण त्ति ते केइ इच्छंति ॥ ५॥

क्रपरसगन्धस्पर्शा असमानग्रहणलक्षणा यस्मात्। तस्माद् द्रव्यानुगना गुणा इति ते केचिदिवछन्ति ॥ छाया ॥

10

रूपेति, यम्माद् रूपादयो भिन्नप्रमाणवाद्या भिन्नलक्षणाश्च स्तम्भक्तमादिवत्, ततो द्रव्यादिना गुणा इति वैशेषिकादयः, सिद्धान्तानभिन्नाः स्वयूथ्या वा केचनाभ्युपगच्छन्ति, वदन्ति चोकौ हेत् नासिद्धौ, द्रव्यस्य यमहमद्राक्षं तमेव स्पृशामीति अनुसंधानाध्यक्षप्राद्धस्वात्, रूपादीनाख्च प्रतिनियतेन्द्रियजन्यप्रत्ययवेद्यस्वात् । दार्श्वनं स्पार्शनद्ध द्रव्यमित्याद्यभिधानाद-समानमहणता द्रव्यगुणयोः सिद्धा, गुणवद्गव्यं, अगुणवान् द्रव्याश्रयी संयोगविभागेष्वकारण- 15 मनपेक्षो गुण इति विभिन्नलक्षणत्वमपि इति ॥ ५ ॥

अभेदवादी परिहारमस्याह-

दूरे ता अण्णत्तं गुणसद्दे चेव ताव पारिच्छं। कि पञ्जबाहिओ होज पञ्जवे चेव गुणसण्णा॥६॥

दूरे ताबदन्यत्वं गुणशब्दे एव ताबत् पारीक्ष्यम् ।
किं पर्यायाधिको भवति पर्याये चैव गुणसंज्ञा ॥ छाया ॥

20

द्र इति, गुणगुणिनोरेकान्तेनान्यत्वं तावद्रे, असम्भावनीयमिति यावन् गुणात्म-कह्रव्यमस्ययद्यधितत्वादेकान्ततद्वेदस्य, न चायमभेदमत्ययः समवायनिमित्तः, तस्य निषिद्ध-त्वातः, न चैकत्वप्रस्ययस्य प्रागुक्तानुमानवाधा, तस्य एकत्वप्रस्ययाध्यक्षवाधितकभैनिर्देशा-मन्तरत्रयुक्तत्वेम कालाख्यापदिष्टत्वानः, नतस्नयोरेकान्तान्यत्वस्यामम्भवात् गुणशब्दे एव 25 तावन् कि पर्यावाद्यके गुणशब्दः, उत पर्याय एव प्रयुक्त इति पारीक्ष्यमस्ति अभिप्रायश्च न पर्यायादन्यो गुणः, पर्यायश्च कथिन्नद्वन्यात्मक इति विकल्पः कृतः ॥ ६ ॥

यदि पर्योगादन्त्रो गुणः पर्यागार्थिकवद्भणार्थिकोऽपि नयो वक्तव्यः स्वादिखाइ---

20

दो उण णया भगवया दव्वद्वियपज्जबहिया नियया। एत्तो य गुणविसेसे गुणहियणओ वि जुज्जंतो॥ ७॥

ही पुर्नयी मगवता द्रव्यार्थिकपर्यायार्थिकी नियमिती। एतस्माच गुणविशेषे गुणार्थिकनयोऽपि युज्यमानः॥ छाया॥

5 द्वाविति, भगवता द्रव्यार्थिकपर्यायार्थिकाविति द्वौ मूलनयौ नियमितौ, तत्र गुण-विशेषे पर्यायाद्यक्षिके ब्राह्म सति तद्वाहकगुणास्तिकनयोऽपि नियमयितुं उचितः स्यात्, अन्यथाऽन्यापकत्वं नयानां भवेत्, अहेतो वा तदपरिज्ञानं प्रसच्येत ॥ ७ ॥

न चासौ भगवतोक्त इत्याह-

जं पुण अरिहया तेसु तेसु सुत्तेसु गोयमाईण । पज्जवसण्णा णियया वागरिया तेण पज्जाया ॥ ८ ॥

यत् पुनरहेता तेषु तेषु स्त्रेषु गौतमादिभ्यः । पर्यायसंज्ञा नियमिता व्याकृतास्तेन पर्यायाः ॥ छाया ॥

यदिति, भगवता यतस्तेषु सूत्रेषु 'वण्णपज्जवेहिं गंधपज्जवेहिं [ भग० सू० शत० १४, ४०४, सू० ५१३] इत्यादिना वर्णोदिषु पर्यायसंज्ञा नियमिता गौनमादिभ्यो व्याकृताः, ततः । १४ पर्याया एव वर्णोदयो न गुणा इत्यभिप्रायः ॥ ८ ॥

अथ तत्र गुण एव पर्यायशब्देनोक्तम्तुल्यार्थत्वान्, य एव पर्यायः स एव गुण इति

परिगमणं पजाओ अणेगकरणं गुणत्ति तुह्नतथा। तहवि ण गुण त्ति भण्णह पज्जवणयदेसणा जम्हा॥९॥

परिगमनं पर्यायोऽनेककरणं गुण इति तुस्यार्थौ । तथापि न शुण इति भण्यते पर्यवनयदेशना यस्मात् ॥ छाया ॥

परिगमनिमिति, परि समन्तात् सहभीविभिः क्रमभाविभिश्च भेदैर्बस्तुनः परिणतस्य गमनं परिच्छेदो यः स पर्यायः, विषयविषयिणोरभेदात् । अनेकरूपतया वस्तुनः करणं क्षानं करोतेर्क्षानार्थस्वात् , गुणः, विषयविषयिणोरभेदादेव । इति गुणपर्यायशस्त्रौ तुल्यार्थी 25 तथापिन गुणार्थिक इत्यभिद्वितं तीर्थकृता, यतो भगवता पर्यायनयद्वारेणैव देशना कृता ॥ ९॥

१ ज्ञानसुखनीर्यादयः सहभाविनस्त एव गुणा , मृत्वदुःखहर्षविवादादयः क्रमवृत्तयः, ते पर्यायाः, कालः भेद्रविभेदापेक्षमा गुणपर्याययोभेदस्यानुभवात् कथिबद्भेद , धर्म्येपेक्षया कथिबद्रभेदः ॥

10

20

गुणहारेणापि देशनायां भगवतः प्रवृत्तिरुपलभ्यतेऽतो न गुणाभाव इत्याह---

जंपन्ति अतिथ समये एगगुणो दसगुणो अणंतगुणो। रूवाई परिणामो भण्णइ तम्हा गुणविसेसो॥ १०॥

जल्पन्यस्ति समये पक्रगुणो दशगुणोऽनन्तगुणः । रूपादिः परिणामो भण्यते तस्माहुणविशेषः ॥ छाया ॥

जल्पन्तीति द्रव्यगुणान्यत्ववादिनो जल्पन्ति विद्यत एव सिद्धान्ते 'एगगुणकालाए दुगुणकालाए ' [भग० श० पू० उ० ७, सू० २१७] इत्यादि रूपादौ व्यपदेशः, तस्मान्दूपादिर्गुणविशेष एवेत्यस्ति गुणार्थिको नयः, उपदिष्ठश्च भगवतेति ॥ १० ॥

अत्र सिद्धान्तवाद्याह---

गुणसद्दमंतरेणावि तंतु पज्जवविसेससंखाणं। सिज्झइ णवरं संग्वाणसत्थधम्मो तइगुणो ति॥११॥

गुणशब्दमस्तरेणापि तत्तु पर्यविविशेषसंख्यानम्। सिद्धयति नवरं संख्यानशास्त्रधर्भ तावहुण इति ॥ छाया ॥

गुणेति, रूपाद्यभिधायिगुणशब्दव्यतिरेकेणापि एकगुणकाल इत्यादिकं पर्यायिकशेषसं-स्यानवाचकं वचः सिद्ध्यति न पुनर्गुणास्तिकनयप्रतिपादकत्वेन, यतः संस्थानं गणितशास-धर्मः, अयं ताबद्वण इति, एतावताऽधिको न्यूनो वा भाव इति गणितशास्त्रधर्मत्वाद-स्येत्यर्थः ॥ ११ ॥

रष्टान्तोऽमुमेवार्थं द्रढवति-

जह दससु दसगुणिम य एगिम दसत्तणं समं चेव। अहियमिम वि गुणसंद तहेय एयं पि दहुव्वं ॥ १२॥

यथा दशसु दशगुणे च एकस्मिन् दशस्यं समं चेव। अभिकेऽपि गुणशन्दे तथंवैतदपि द्रष्टन्यम् ॥ छाया ॥

यथेति, यथा दशसु द्रव्येषु एकस्मिन् वा द्रव्ये दशगुणिते दशशब्दातिरेकेऽपि दशस्यं सममेव तथेवैतद्पि न भिद्यते परमाणुरेकगुणकृष्णादिरिति, एकादिशब्दाधिक्ये गुणपर्याय-शब्द्योभेंदां बस्तु पुनस्तुल्यमिति भावः, न च गुणानां गुणपर्यायत्वे गुणपर्यायवद्गव्यम् ' 25 [ तत्त्वा० अ० पू, सू० ३७ ] इति सूत्रं विरुध्यते, सुगपद्युगपद्भाविपर्यायविशेषप्रतिपा-दनार्थस्वात्तस्य,न चैवमपि मतुब्योग्यद्गव्यविभित्रपर्यायसिद्धः,नित्ययोगेऽत्र मतुब्विधानात्,

द्रश्यपयीययोः तादात्स्यात्सदाऽविनिर्भागवर्त्तित्वात् , धन्यथा प्रधाणवाधोप्रपञ्चेः, संज्ञा-संस्थास्वत्रक्षणार्थिकियाभेदाद्वा कथञ्जित्तयोरभेदेऽपि भेदसिद्धेने मतुबनुपपत्तिः ॥ १२ ॥ एवं द्रश्यपर्याययोभेदैकान्तप्रतिषेधेऽभेदैकान्तवाद्याह् —

> एयंतपक्खवाओ जो उण दव्बगुणजाइमेयम्मि । अइ पुट्यपडिकुट्टो इआइरणमित्तमेयं तु॥ १३॥

पकान्तप्रस्तादो मः पुनर्द्रव्यगुणजाति मेदेषु । भय पूर्वमतिकुष्ट उदाहरणमात्रमेतन्तु ॥ छाया ॥

एकान्तेति, यः पुनर्द्रव्यगुणजातिभेदेषु एकान्तव्यतिरिक्ताभ्युपगमवादः स पूर्वमेत्र प्रतिश्चिप्तः, तद्वाहकप्रमाणाभावात्, अभेद्याहकस्य सर्वमेकं सदिवशेषात्, विशेषे वा विय-10 रकुसुमबद्दसस्वप्रसङ्गादिति प्रदर्शितत्वात्, तथापि तत्स्वरूपे दाढ्योत्पादनार्थसुदाहरणमात्रं वक्ष्ये ॥ १३ ॥

तदेवाह--

पिउपुत्तणसुभव्वयभाऊणं एगपुरिससंबंधो। ण य सो एगस्स पियत्ति सेसयाणं पिया होइ॥१४॥

15

पितृपुत्रनष्ट्रभाषिनेयभ्रातृणामेकपुरुषसम्बन्धः । न च स एकस्य पितेति रोषाणां पिता भवति ॥ छाषा ॥

पित्रिति, पितृत्वादिभिर्य एकस्य पुरुषस्य सम्बन्धः तेनासावेक एव पित्रादिव्यपदेशः मासादयति, न चासावेकस्य पितापुत्रसम्बन्धत इति शेषाणामपि पिता भवति ॥ १४॥

उपनयति---

अरिस्रो

20

जह संबंधविसिद्धो सो,पुरिस भावणिरइसओ। तह दब्बर्मिदियगयं रूबाइविसेसणं लहह ॥ १५॥

यथा सम्बन्धविशिष्टोऽसी पुरुवः पुरुवभावनिरतिशयः। तथा द्रव्यमिन्द्रियगतं रूपादिविशेषणं स्वमते ॥ छाया ॥

यथेति, यथोक्तसन्बन्धविशिष्टः पित्रादिव्यपदेशमाश्रित्यासौ पुरुषक्रपत्या निरित्श-25 श्रोऽपि सन् तथा द्रव्यमपि घाणरसनचक्षुस्त्वक्शोत्रसम्बन्धमद्याद्य क्रपरसगन्धस्पर्शश्चन्द्रय-पदेशमात्रं छभते द्रव्यस्वक्रपेणाविशिष्टमपि, न हि शकेन्द्रादिशब्दभेदादीबीणनाशस्वेव क्रधा-दिशक्तभेदात् वस्तुभेदो युक्तः, तदा द्रव्याद्वैतैकान्तस्थितेः कथित्रद्रेदाभेदवादो द्रव्यगुण-योसिष्मात्राद् इति ॥ १५ ॥

#### अस्य निराकरणायाह---

होजाहि दुगुणमहुरं अणंतगुणकालयं तु जं दब्बं। ण उ डहरओ महल्लो वा होइ संबंधओ पुरिसो॥ १६॥

् भवद् द्विगुणमधुरं अवंतगुणकृष्णं तु यहस्यम् । न रबस्पको महान्वा भवति सम्बन्धः पुरुषः ॥ छाया ॥

भवेदिति, यदि नाम आम्रादिद्रव्यमेव रसनमम्बन्धाद्रस इति व्यपदेशमात्रमासा-द्येत्, द्विगुणमधुरं रसतः क्रुतो भवेत्, तथा नयनमम्बन्धानित नाम कृष्णमिति भवेदन-त्तिगुणकृष्णं तत् कृतः स्यात्, वैषम्यभेदावगतेर्नयनादिसम्बन्धमात्राद्दमम्भवात्, तथा पुत्रादिसम्बन्धद्वारेण पित्रादिरेव पुरुषो भवेत्, न त्वस्यो महान वेति युक्तः, विशेषप्रतिपने-रूपचरितत्वे मिश्यात्वे वा सामान्यप्रतिपत्ताविष तथाप्रमक्तरिति मावः ॥ १६ ॥

### अभेदैकान्तवाचाह--

भण्णह सम्बन्धवमा जह संबंधत्तणं अणुमयं ते। णुणु संबंधविससे संबंधिविससणं सिद्धं॥ १७॥

भण्यते सम्बन्धवशाद्यदि सम्बन्धित्वमनुमतं नव । ननु सम्बन्धविशेष सम्बन्धिविशेषणं सिद्धम् ॥ छ।या ॥

15

10

भण्यत इति, यदि सम्बन्धसामान्यवज्ञात्मम्बन्धित्वसामान्यं तवानुमन नतु सम्बन्धिः विशेषद्वारेण तथैव सम्बन्धिविशेषोऽपि कि नाभ्युपगम्यते ॥ १७ ॥

### सिद्धान्तवाद्याह---

जुङ्जइ संबंधवसा संबंधिविससणं ण उण एयं। णयणाइविसेसगओ रूपाइविसेसपरिणामो॥ १८॥

20

युज्यते सम्बन्धवशास्सम्बन्धिविशेषणं न पुनरतत्। नयनादिविशेषगतो रूपादिविशेषपरिणामः ॥ छाया ॥

युज्यत इति, सम्बन्धिविशेषः संबन्धवशाशुज्यते यथा दण्डादिसम्बन्धिवशेषजनितम-म्बन्धिवशेषसमासादितसम्बन्धिवशेषोऽवगतः । द्रव्याद्वैतवादिनस्तु न सम्बन्धिवशेषः, नापि सम्बन्धिवशेषः सङ्गच्छत इति कृतो नयनादिविशेषसम्बन्धिवशेषजनितो रूपादिवि- 25 शेषपरिणामः ॥ १८॥

25

नन्यनेकान्तवादिनोऽपि रूपरमादेरनन्तद्विगुणादिवैषम्यपरिणतिः कथमुपपन्नेत्वत्राह-

भण्णइ विसमपरिणयं कह एयं होहिइत्ति उवणीयं।
तं होइ परणिमित्तं ण व ति एत्थित्थि एगंतो ॥ १९॥

भण्यते विषमपरिणतं कथमेतद्भविष्यतीत्युपनीतम् । तद्भवनि परनिमित्तं न वेस्यत्राम्त्येकान्तः ॥ छाया ॥

भण्यत इति, शीतोष्णस्पर्शवदेकत्रैकदा विरोधादेकत्राम्रफलादौ विषमपरिणतिः कथसिति यदि भण्यते तत्राप्तेन परिनिमित्तं तद्भवृतीत्युपनीतम्, द्रव्यक्षेत्रकालभावानां सहकारिणां वैचित्र्यात् कार्यमिपि वैवित्र्यमासादयित, तदाम्रादिवस्तु विषमरूपतया परिनिमित्तं
भवति, नवा परिनिमित्तमेवेत्यत्राप्येकान्तोऽस्ति, स्वरूपम्यापि कथिक्षित्रिमित्तत्वात्, तन्न
10 द्वव्यादैतेकान्तः सम्भवी ॥ १९॥

द्रव्यगुणयोभेदेकान्तवादिना प्राक् प्रदर्शिततस्थ्यणस्यैकत्वप्रनिपस्यध्यक्षवाधितत्वास्थः णान्तरं वक्कव्यं तदाह्—

दन्वस्स ठिई जम्मविगमा य गुणलक्ष्वणं ति वत्तन्वं। एवं सह केवलिणो जुज्जह तं णो उ दिवयस्स ॥ २०॥

द्रव्यस्य स्थितिर्जनमविगमी च गुणलक्षणमिति वक्तव्यम् । एवं सित केवलिनो युज्यंत तन्न तु द्रव्यस्य ॥ छाया ॥

द्रव्यस्येति, द्रव्यस्य लक्षणं स्थितिगुणानाद्ध जनमित्रमौ लक्षणमिति वक्तव्यम्, एवं सित केवलिन एतहक्षणं युव्यते, नत्र किल केवलात्मना स्थित एव चेतनाचेतनहृषा अन्येऽ-र्था क्रेयभावेनोत्पद्यन्ते, अक्रयहृष्यत्या च नद्यन्ति, न तु द्रव्यस्याण्यादेलेक्षणमिदम्, न 20 ह्यणौ हृष्याद्यो जायन्ते अत्यन्तिभन्नत्वाद्गव्यश्चादिवन्, अथवा केवलिनोऽपि सकल्क्रेय-प्राहिणो नैतहक्षणं युव्यते, न चापि द्रव्यस्याचेतनस्य गुणगुणिनोरत्यन्तभेदेऽसन्वापत्तेः, असतोक्ष स्वरविषाणादेरिव लक्षणाममभवादिति ॥ २०॥

> दब्बत्थंतरभूया मुत्ता मुत्ता य ते गुणा होजा। जह मुत्ता परमाणू णितथ अमुत्तेसु अग्गहणं॥ २१॥

द्रव्यार्थान्तरभूता सूर्ता असूर्ताक्ष ते गुणा सवेयुः। यदि सूर्त्ताः परमाणवो न संति असूर्तेच्वप्रहणम् ॥ छाया ॥

द्रव्येति, द्रव्यार्थान्तरमूत्रगुणवादिनो द्रव्यादर्थान्तरभूता गुणा मूर्त्ती अमूर्त्ती वा भवेयुः,

यदि मूर्ताः न तर्हि परमाणवो भवन्ति, मूर्तिमदूपाद्याधारत्वात्, अनेकप्रदेशिकस्कन्धद्रव्य-वत्, अथामूर्ताः, अप्रहणं तेपां, अमूर्तत्वादाकाशवत्, ततो द्रव्यगुणयोः कथिक्किद्भवाभेदा-वभ्युपगमनीयौ, अन्यथोक्तदोषप्रमक्तः । तथा हि द्रव्यगुणयोः कथिक्किद्भेदः यथाक्रममेका-नेकप्रत्ययावसेयत्वात्, कथिक्किटभेदोऽपि रूपाद्यात्मना द्रव्यस्वरूपस्य रूपादीनाक्क द्रव्यात्म-कत्या प्रतीतेः; अन्यथा नद्भावापत्तेः ॥ २१ ॥

तत:--

सीसमईविष्फारणमेत्ततथोऽयं कओ समुक्षावो। इहरा कहामुहं चेव णत्थि एवं ससमयम्मि॥ २२॥

शिष्यमतिविस्फारणमात्रार्थोऽय कृतः समुहापः । इतरथा कथामुखमेव नास्ति एवं स्वसमये ॥ छाया ॥

10

15

25

शिष्येति, शिष्यबुद्धिविकामनमात्रार्थोऽयं कृतः प्रवन्धः, इतरथा कथैवैषा नास्ति स्विमद्धान्ते, किमेते गुणा गुणिनो भिन्ना आहोस्विद्भिन्ना इति, अनेकान्तात्मकत्वात्सकरू-वस्तुनः ॥ २२ ॥

एवंक्रपे च वस्तुतत्त्वेऽन्यथारूपं तत्प्रतिपाद्यन्तो मिध्याबादिन एवेत्याह्-

ण वि अत्थि अण्णवादो ण वि तब्बाओ जिलोवएसिम। तं चेव य मण्णंता अवमण्णंता ण याणंति ॥ २३॥

नाष्यस्त्यन्यवादो नापि तद्वादो जिनोपदेशे । तदेव च मन्यमाना अवमन्यमाना न जानन्ति ॥ छाया ॥

नेति, गुणगुणिनोरन्यवादो नैवास्ति नाष्यनन्यवादो जिनोपदेश द्वादशाङ्के प्रवचने, सर्वत्र कथिश्वदित्याश्रयणात्, तदेव अन्यदेवेति वा मन्यमानाः स्वमननीयमेवादमन्यमाना 20 बादिनोऽभ्युपगतविषयावज्ञाविधायित्वाद्द्या भवन्ति, अभ्युपगमनीयवस्त्वस्तित्वप्रतिपादको-पायनिमित्तापरिज्ञानान्मृषावादिवद्ति तात्पर्यार्थः। तनोऽनेकान्तवाद एव व्यवस्थितः॥२३॥

ननु सर्वत्रानेकान्त इति नियमेऽनेकान्तेऽप्यनेकान्तादेकान्तप्रसक्तः, अथ न तत्राने-कान्तस्तदाऽव्यापकोऽनेकान्तवाद इत्यत्राह—

भयणा वि हु भइयव्वा जह भयणा भयइ सव्वद्व्याई।
एवं भयणाणियमो वि होइ समयाविरोहेण॥ २४॥
भजनापि सञ्ज भन्तव्या यथा भजना भजने सर्वद्रव्याणि।
एवं भजनावियमोऽपि सवति समयाविरोधेन॥ छाया॥

भजनेति, यथा भजना अनेकान्तो भजते सर्ववस्त् नि, तद्तस्वभावतया ज्ञापयति तथा भजनापि भजनीया, अनेकान्तोऽप्यनेकान्त इत्यर्थः, नयप्रमाणापेक्षया एकान्तश्चाने-कान्तश्चेति ज्ञापनीयः, एवक्ष भजना सम्भवति नियमश्च, अनेकान्ते एकान्तश्चेत्यर्थः । सि-द्वान्तस्य 'रयणप्पभासिया सासया सियाऽसासया ' ( जीवाजीवाभि० प्रतिप० ३ ६० १, १ ५० ७८ ) इत्येवमनेकान्तप्रतिपादकस्य 'द्व्वष्ट्याए सासया पञ्चवष्ट्याए असासया ' इत्येवं चैकान्ताभिधायकस्याविरोधेन । न चैवमव्यापकोऽनेकान्तवादः, स्यात्पदसंस् वितानेकान्तगर्भस्योकान्तस्य तत्त्वात् , अनेकान्तस्यापि स्थात्कारलाव्लन्तिन्तगर्भस्यानेकान्तस्यभावन्तात्म, त्र चानवस्था, अन्यनिरपेक्षस्वस्वरूपत "एव तथात्वोपपत्तेः, यद्वा स्वरूपत एवानेकान्तस्योकान्तप्रतिषेचेनानेकान्तरूपत्वात् , स्यादेकान्तः स्यादनेकान्त इति कर्थ नानेकान्तेऽने-कान्तोऽपि । अनेकान्तात्मकवस्तुव्यवस्थापकस्य तद्व्यवस्थापकत्वं स्वयमनेकान्तात्मकत्वन्तर्भानेकान्तस्यानुपपन्नमिति न तत्राव्यापकत्वादिदोव इत्यसङ्ग्वविदितमिति ॥ २४ ॥

नन्यनेकान्तस्य व्यापकत्वे पङ्जीवनिकायाः, तद्घाते वा धर्म इत्यात्राप्यनेकान्त एव स्यादित्यत्राह्—

> णियमेण सहहंतो छकाए भावओ न सहहह। हंदि अपज्जवेसु वि सहहणा होइ अविभत्ता॥ २५॥

नियमेन अस्घानः षट्कायान भावतो न अस्ते । होद् अपर्यवेष्वपि श्रद्धा भवत्यविभक्ता ॥ छ।या ॥

नियमेनेति, षडेवैते जीवाः कायाश्चेति नियमेन श्रद्धधानः षट्कायान् भावतः परमार्थतो न श्रद्धते जीवराद्यपेश्चया तेषामेकत्वात् कायानामि पुद्रलतयैकत्वान्, जीवपुद्रउ० लग्देशानां परम्पराविनिर्भागवर्त्तित्वाच जीवप्रदेशानां स्वादजीवत्वं प्रत्येकं प्राधान्यविवक्षया स्यादनिकायत्वम्, सूत्रविहितन्यायेन प्रवृत्तस्याप्रमत्तस्य हिंमाऽप्यहिंसेति तद्धाते स्याद्धमं इति, न भावसम्यग्दृष्ट्रिरमौ स्यान्, दृष्ट्यसम्यग्दृष्टिस्तु स्यान्, भगवतैवमुक्तमिति जिन-वचनक्विस्वभावत्वान् । तनोऽपर्यायेष्वपि न विद्यन्ते अविंग्रेमुराद्यो विवक्षितपर्याया येषु पुद्रलेषु तेष्वपि अविभक्तश्रद्धानं यत्तद्पि भावत एव भवेन्, अर्विष्मानयं भावो भूतो भावी वित, तन्नाव्यापकोऽनेकान्तवादः ॥ २५ ॥

नन्यनेकान्तस्य व्यापकत्वे गच्छति तिष्ठतीत्यत्राप्यनेकान्तः स्यातः, तथाऽभ्युपगमे च तयोरभावप्रसक्तिरित्यत्राह---

१. इन्दिविषादविकन्यपश्चात्तापनिश्वमसत्येषु वर्त्तते ॥

गइपरिगयं गई चेष केइ णियमेण दिवयमिक्छंति । तं पि य उहुगईयं तहा गई अश्वहा अगई ॥ २६ ॥ गतिपरिगतं गत्येव केचिक्तियमेन द्रव्यमिक्छन्ति । तद्यि चोर्ध्वगतिकं तथा गतिरम्यथाऽगतिः ॥ स्वादा ॥

गतीति ! गतिकियापरिणामं द्रव्यं गतिमदेवेति केचिन्मन्यन्ते तद्पि गतिकियापरि- कं णवं जीवद्रव्यं सर्वतो गमनायोगादू व्यादिप्रतिनियतदिग्गतिकं तैवीदिमरभ्युपगन्तव्यम्, एवख्र तत् प्रतिनियतदिग्गमनेनैत्र गतिमन्, अन्यथापि गतिमस्यात्, तथाचाभिन्नेतदेश-प्राक्षित्रवदेशप्राप्तिरपि तस्य भवेदित्यनुपलभ्यमानयुगपद्विकद्वोभयदेशप्राप्तिपसक्तरत्रा-प्यनेकान्तो नाव्यापकः, अभिप्तगतिरेव तत्रानिभ्यताऽगतिरिति चेत्र, अनभिष्रेतगत्य-भावाभावे प्रतिनियतगतिभाव एव न भवेत्, तत्सद्भावे वा तद्वस्थोऽनेकान्तः ॥ १६ ॥ 1

स्यादेतत् , वहनाइहनः पवनान पवन इत्यत्राप्यनेकान्ते दहनादावदहनादेविरुद्धरूपस्य सम्भवात्स्वरूपाभावः स्यादित्यत्राह—

> गुणणिव्यस्तियसण्णा एवं दहणादओ वि दह्वा। जं तु जहा पिडिसिद्धं दव्वमदव्वं तहा हो है।। २७॥ गुणनिवंश्तितसंक्षा एवं दहनादयोऽपि द्रष्टव्याः। यस् यथा प्रतिषिद्धं द्रव्यमद्रव्यं तथा भवति॥ छाया॥

15

गुणेति । येषां दहनादिना गुणेनोत्पादिता संज्ञा तेऽपि दहनपवनाद्य एवमेवानेकानतात्मका द्रष्टच्याः, तथाहि दाद्यपरिणामयोग्यं तृणादिकं दहतीति दहनः, तद्परिणितस्वभावं स्वात्माकाशाप्तात्मक्रादिकं न दहतीनि । तेन यहूच्यं यथा दहनक्ष्पत्या प्रतिविद्धं तद्द्रच्यमदहनादिक्ष्पम्, तथा भजनाप्रकारेण स्याद्दनः स्याभेति भवति ततो नाच्याप्यनेकान्तः । १थाऽदहन इत्यत्राप्यनेकान्तः, तथाहि यदुक्कद्रच्यं यथा दहनक्ष्पेण प्रनिविद्धं
दहनो न भवतीति अदहन इति तद्दि न सर्वथाऽदहनद्रच्यं भवति, पृथिच्यादेरदहनक्ष्पाद्रमावृत्तत्वात्, अन्यथा दहनच्यतिरिक्तभूतैकत्वप्रमङ्ग इत्यनेकान्त एव, अदहनच्यावृत्तस्य
तद्भव्यत्वात् ॥ २७ ॥

तन्वेषं तद्तद्रव्यत्वाज्जीवद्रव्यमजीवद्रव्यम् , अजीवद्रव्यस्य जीवद्रव्यं स्यादित्यत्राह-- 25

कुंभो ण जीवद्वियं जीवो वि ण होह कुंभद्वियं ति । तम्हा दो वि अद्वियं अण्णोण्णविमेसिया होति ॥ २८॥

कुम्भो न जीवद्रब्यं जीवोऽपि न भवति कुम्भद्रव्यमिति । तस्मावृद्वावप्यद्रब्यं अन्योऽन्यविद्योवितौ भवतः ॥ छावा ॥

20

क्रम इति. कुम्भो जीबद्रव्यं न भवति जीबोऽपि न भवति घटब्रव्यम्, तस्माहा-बप्यद्रव्यमन्योऽन्यविशेषितौ-परस्पराभावात्मकौ । तथाहि जीवद्रव्यं कुम्भादेरजीवद्रव्या-क्यावृत्तं अञ्चावृत्तं वा. आद्ये स्वरूपापेक्षया जीवो जीवद्रव्यम् , कुम्भाद्यजीवद्रव्यापेक्षया प न जीवद्रव्यमित्यभयरूपत्वादनेकान्त एव. द्वितीये च सर्वस्य सर्वात्मकतापत्तेः प्रतिनिय-5 तरूपाभावतस्तयोरभावः खरविषाणवत् , ततः सर्वेमनेकान्तात्मकमन्यथा प्रतिनियतरूपताऽ ज्ञपपसेरिति व्यवस्थितम् ॥ २८ ॥

> इति तपोगच्छनमोमणिश्रीमद्विजयानंदस्रीश्वरपट्टालङ्कारश्रीमद्विजय-कमलसुरीश्वरचरणनलिनविन्यस्तमिक्तभरेण तत्पदृधरेण विजय-लिबसूरिणा सङ्गलितस्य सम्मतितस्वसोपानस्य सामान्य-विशेषात्मकत्वस्थापनं नाम एकोनत्रिशं सोपानम्॥

> > ----

# उत्पादादिविशेषानिरूपणम् ।

अथ प्रस्युत्पन्नपर्यायं विगतभविष्यद्भयां यत्समानयति वचनं तत्प्रतीत्यवचनमिति यदुक्तं तत्र बचनादिकोऽपि पर्यायः, म चाप्रयत्नानन्तरीयको बचनविशेषलक्षणः, घटा-15 दिकस्त प्रयत्नानन्तरीयक इति केचित्संप्रतिपन्नाः, तन्निराकरणाय यद्यतोऽन्वयव्यतिरे-काभ्यां प्रतीयते तत्तत एवाभ्युपगन्तव्यमन्यथा कार्यकारणभावाभावप्रसक्तिरित्याह—

> उप्पाओ दुवियप्पो पओगजणिओ य वीससा चेव। तत्थ उ पओगजणिओ समुदयवाथो अपरिसुद्धो ॥ २९ ॥

उत्पादो द्विविकस्पः प्रयोगजनितश्च विस्नसा सैव ।

तत्र तु प्रयोगजनितस्सम्दयवादोऽपरिशुद्धः ॥ छाया ॥

उत्पाद इति, द्विविध उत्पादः, पुरुषेतरकारकव्यापारजन्यतया अध्यक्षानुमानाध्यां तथा तस्य प्रतीते: । पुरुषव्यापारान्वयव्यतिरेकानुविधायित्वेऽपि शब्द्विशेषस्य तद्ज-न्यत्वे घटादेरपि तदजन्यताप्रसक्तः, विशेषाभावात्, प्रत्यभिक्वानादेश्च विशेषस्य प्रागेव निरासात् । तत्र प्रयोगेण यो जनितः-उत्पादः, मूर्तिमह्रव्यारब्धावयवक्रतत्वात्स समुदाय-25 बादः, तथाभूताऽऽरब्धस्य समुदायात्मकत्वात्, तत एवासावपरिशुद्धः, सावयवात्मकस्य तच्छब्दबाच्यत्वेनाभिष्रेतत्वात् ॥ २९ ॥

विस्नसाजनितोऽप्यत्पादो द्विविध इत्याह----

### साभाविओ वि समुदयकओ व्व एगत्तिओव्व होज्ञाहि। आगासाईआणं तिण्हं परपचओऽणियमा ॥ ३०॥

स्वाभाविकोऽपि समुद्रायकृतो वा एकत्विको वा भवेत्। भाकाशादीनां त्रयाणां परप्रत्ययोऽनियमात्।। छ।या ॥

स्वाभाविक इति, स्वाभाविकश्च द्विविध उत्पादः, एकः समुदायकृतः, प्राक्पितिपा- ह दितावयवारब्धो घटादिवत्, अपरश्चैकत्विकः अनुत्पादितामृर्तिमद्गव्यावयवारब्धः, आका शादिवत्, आकाशादीनाञ्च त्रयाणां द्रव्याणामवर्गाहकादिघटादिपरद्रव्यनिमित्तोऽवगाहनादिः क्रियोत्पादोऽनियमान-अनेकान्नाद्भवेत् , अवगाहकगन्तस्थातृद्रव्यसन्निधानतोऽन्यरधर्माधर्मै-ष्ववगाहनगतिस्थितिकियोत्पत्तिनिमित्तभावोत्पत्तिरित्यभिप्रायः ॥ ननु अनारब्धामृत्तिमद्र-व्यावयवत्वे गगनादीनां निरवयवत्वप्रसक्तेरनेकान्तात्मकत्वव्याघातः, त. मूर्तिमद्भव्यानार- 10 ब्धानामिप तेषां सीवयवत्वान् , प्रदेशब्यवहारस्याकाशे दर्शनान । न च तक्क्यवहारो मिध्या, मिध्यात्वनिमित्ताभावात् , न च संयोगश्याव्याप्यवृत्तिसंयोगाधाग्त्वात्तिमित्तः सावयव-त्वाध्यारोपो मिध्यान्वकारणम् , निरवयवेऽव्याप्यवृत्ति सयोगाधारत्वस्याध्यारोपनिमित्तस्यै-वानुपपत्तः, आकाशस्य निरवयवत्वे श्रीत्राकाशसमवेतस्येवान्यत्र समवेते शब्दस्याध्यसमदादै-रुपलम्भप्रसङ्खाश्च, निरवयवैकाकाशसमवेतत्वान् । धर्माधर्माभिसंस्कृतकर्णशब्कुरुयवरुद्धाकाः 15 शदेश एव श्रोत्रमन्यत्र समवेतन्तु न तत्र समवेतिमिति चेत्र सावयवत्वप्रसङ्गात्, श्रोत्राकाश-प्रदेशादन्यत्र ममवेतशब्दाधाराकाशदेशस्यान्यत्वान् , सावयवन्वाभावेऽन्बरस्य शब्दस्य नित्य-त्वसर्वगतत्वप्रसङ्गान्, आकाशैकगुणत्वात्तनमहत्त्ववत्, श्रणिकैकदेशपृत्तिविशेषगुणत्वं झब्द्-स्य प्रमाणतः सिद्धत्वाद्वायं दोष इति चेत्र मात्रयवत्वप्रसङ्गात्, तदेकदेशपृत्तित्वाच्छब्दस्य, न हि निरवयत्रत्वे तस्यैकदेशः मङ्गच्छने । न च सयोगस्याज्याप्यवृत्तित्वनिवन्धनोऽयमेक- १० देशव्यपदेश, इति बाच्यम्, आकाश व्याप्य संयोगी न वर्नते तदेकदेशे वर्तत इत्य-भ्यूपगमप्रसङ्गात्, व्याप्यवृत्तिःवं हि सामस्यवृत्तिःवं तत्प्रतिपेशश्च पर्युदासपक्के एकदे-शबुतित्वमेव, प्रमञ्यपक्षे तु वृत्तिप्रतिषेध एव, न नामौ युक्तः, संयोगस्य गुणत्वेन द्रव्याश्रितत्वात्, तद्भावे तद्भावात्, आकाशस्य निरवयवत्वे मन्तानष्ट्रस्या शब्दस्या-

१. युगपिनिस्तिलद्रव्यावगाह माधारणकारणापेक्षः, युगपिनिस्तिलद्रव्यावगाहत्वात्, य एवं स एवम्, यंय-कसरःसित्लिलान्तःपातिमत्स्याद्यवगाहः तथाऽवगाहश्यायम्, तस्मात्तथा, यवापेक्षणायमत्र साधारणं कारणं तदा-काशमिति, अत्र विशेषस्तत्त्वन्यायविभाकरे द्रष्टव्यः, एवं धर्मादिसिद्धिरिप ॥ २. पर्यायाधिदेशात् पूर्वपूर्यां-काशप्रदेशभ्य उत्तरीत्तराकाशप्रदेशोत्पत्त्या कथिवत्तद्मिन्नस्य व्योम्नोऽपि समुत्यादात् सावयवस्यमिति भाव । ३. प्रसञ्यपक्षे व्याप्यवृत्ती निधिद्धाया न नभस एकदेशानभ्युप्यमे तेनापि वृत्त्यमम्भवे वृत्तिमात्रस्यापि प्रति-विधः स्यात्, न वैतत्त्वयोपपदाते शब्दस्य गुणस्यस्वीकाराद्धुलस्य वावश्यं द्रव्याश्रितत्वादिति ॥

गतस्य श्रीत्रेणानुपछिधप्रसङ्ग्रञ्ज, अन्यान्याकाशदेश्रीत्पत्तिद्वारेण तस्य भोत्रसमवेतत्वानुप-पसे:, वीचीतरङ्गन्यायेनेतरेतराकाझदेशादायन्यान्यशब्दोत्पत्तिप्रकरूपनायां कथं नाकाश्चस्य सावयवता, किन्ना शब्दं प्रत्याकाशस्य समवायिकारणताऽङ्गीकियते, यव समवायिकारणं त्रत्सावयवम्, यथा तन्त्वादि, समवाधिकारणक्र ज्ञाब्दं प्रत्याकाशं परेणाभ्युपगतम्, न च 5 परमाण्यादिना व्यभिचारः, तस्यापि सावयवत्यात्, अन्यथा क्र्यणुक्युक्यादेस्तत्कार्यस्य साबयबत्वं न स्यात्, न च बुद्धादेः सावयबत्वमसिद्धम् , आत्मनः सावयबत्वेन विद्विशेषगु-णस्य युक्तपादेः कथाञ्चित्तादात्स्यात् सावयवत्वोपपत्तः । अपि च सावयवमाकाशं तद्विनाशा-न्यथानुपपत्तः, अनित्यद्भाकाशं तद्विशेषगुणामिमतशब्दविनाशान्यथानुपपत्तेः तथाहि शब्दो न ताबदाश्रयविनाञ्चाद्विनञ्चति, तस्य निखत्वाभ्युपगमात्, न विरोधिगुणप्राद्धभावात्, 10 तन्महस्वादेरेकार्थसमवायित्वेन रूपरमयोरिव विरोधित्वासिद्धः, विरोधित्वे वा श्रवण-समयेऽपि तद्भावः स्यात्, तदापि तन्महत्त्वस्य भावात् । नापि संयोगाविविरोधिगुणः, तस्य तत्कारणत्वात् । नापि संस्कारः, तस्य गुणत्वेन शब्देऽसम्भवात्, सम्भवे वा शब्दस्य द्रव्यत्वप्रसक्तिः, आकाशस्य द्रव्यत्वेन तत्सम्भवेऽपि तस्याभावे आकाशस्याप्यभावप्रसक्तिः तस्य तद्व्यतिरेकात्, व्यतिरेके वा तस्येति सम्बन्धायोगात्। नापि झब्दोपलब्धिप्रापक-15 धर्माद्यभावात् तदभावः, विभिन्नाश्रयस्य तस्यानेन विनाश्यितुमशक्यस्वात्, शक्यस्वे वा तदाधारस्यापि विनाशप्रसङ्गः, तस्य तद्व्यतिरेकात्, तस्माद्म्बर्वशेषगुणत्वे शब्दस्य तद्विनाज्ञान्यथानुपपस्या तस्यापि विनाशित्वम् , ततोऽपि सावयवत्वम् , एवख्न सर्वे वस्तृत्पा-द्विनाशस्थित्यात्मकत्वात् कथित्रत सावयवं सिद्धम्, ततः प्रयोगविस्नसात्मकमूर्तिमङ्गव्या-नारब्धत्वेनाकाशादेरुत्पाद ऐकत्विकोऽभिधीयने, न पुनर्निरवयवक्रतत्वादैकत्विकः, अयमपि 20 स्यादैकत्विकः न स्यादनैकत्विकः न त्वैकत्विक एव, एवं मूर्तिमदमूर्तिमद्वयवद्रव्यद्वयोत्पाद्या-बगाहगतिस्थितीनां यथोक्तप्रकारेण तत्रोत्पत्तेरवगाहगतिस्थितिस्वभावस्य च विज्ञिष्टकार्यत्वाद् बिशिष्टकारणपूर्वकत्वसिद्धेस्तत्कारणे आकाशादिसञ्चाः समयनिवंधनाः सिद्धाः ॥ ३० ॥

सरपादबद्विगमोऽपि तथाविध एवेत्याह-

विगमस्सवि एस विही समुद्दयजणियम्मि सो उ दुवियण्णे। समुद्दयविभागमेर्स अत्थंतरभावगमणं च ॥ ३१ ॥

> विगमस्याप्येष विधिः समुद्यज्ञनिते स तु द्विविकस्यः । समुद्यविभागमात्रमर्थास्तरभावगमनश्च ।। छाया ॥

विगमस्येति, स्वाभाविकः प्रवोगजनितश्चेति विगमोऽपि द्विविधः, तहू यातिरिक्तवस्त्व-

भावात्. पूर्वावस्थाविगमञ्यतिरेकेण उत्तरावस्थोत्पत्त्यनुपपत्तः, न हि बीजादीनामविनाशेऽह्वरादिकार्यप्रादुर्भावो दृष्टः, न चावगाहगितिरिश्रत्याधारत्वं तद्दनाधारत्वस्वभावप्राक्तनावस्थाध्यं
समन्तरेण मन्भवित तत्र ममुद्दयज्ञनिते यो विनाशः म उभयत्रापि द्विविधः, एकः ममुद्दयदिभागमात्रप्रकारो विनाशः, यथा पटादे. कार्यस्य तत्कारणपृथक्षरणे तन्तुविभागमात्रम्, द्वितीयप्रकारस्त्वथाँनैतरभावगमनं विनाशः, यथा मृत्पिण्डस्य घटार्थोन्तरभावनोत्पादो विनाशः । न क
चार्थान्तरस्पविनाशविनाशे मृत्पिण्डप्रादुर्भावप्रमक्तिरित वक्तण्यम्, पूर्वोत्तरकालावस्थयोरसंकीर्णस्वान्, अतीततरस्वेन प्राक्तनावस्थाया उत्पत्तेः, अतीतस्य च वर्तमाननाऽयोगान्, तयोः
द्वस्वभावापरित्यागतस्तथानियनःवान्, तुच्छक्रपस्य स्वभावस्थाभावः स्थादपि नद्भावक्षपः,
न तु वस्त्वन्तरादुपजायमानं वस्त्वन्तरमतीननरावस्थाक्षप भवितुमहैति, तरतमप्रत्ययार्थञ्यवहाराभावप्रसक्तेः ॥ ३१॥

न चोत्पाद्विनाशयोगैकान्तिकतद्रृपताऽभ्युपगमेऽनेकान्तवाद्व्याघातः, कथक्कित्योस्त-द्रृपत्वाभ्युपगमादित्याह—

#### तिष्णि वि उप्पायाई अभिष्णकालो य भिष्णकाला य । अत्थंतरं अणत्थंतरं च दिवयाहि णायव्या ॥ ३२ ॥

त्रयोऽप्युत्पादादयोऽभिन्नकालाश्च भिन्नकालाश्च । अर्थान्तरममर्थान्तरञ्च द्रव्याञ्चातव्याः ॥ छाया ॥ 15

10

त्रय इति, उत्पादिवगमस्थितिस्वभावास्ययोऽपि परस्परतोऽन्यकालाः, यतो न पटादेकत्पादसमय एव विनाहाः, तस्यानुत्पत्तिप्रमक्तेः, नापि तद्विनाहाममये तस्येवोत्पत्तिः,
अविनाहापनेः, न च तत्प्रादुर्भावसमय एव तत्त्वित्यितः, तद्रूपेणवास्थितस्यानवस्थाप्रसक्तितः
प्रादुर्भावयोगान्, न च घटक्रपमृत्स्थितिकाले तस्याविनाहाः, तद्रूपेणावस्थितस्य विनाहाः- 20
नुपपन्तेः, न च घटविनाहाविशिष्टमृत्काले तस्या एवोत्पादो रुष्टः, नापि तदुत्पादिविष्टिमृत्समये तस्या एव भ्वंमोऽनुत्पत्तिप्रसङ्गत एव ततस्त्रयाणामिष भिन्नकालत्वासङ्ग्यमर्यान्तरं नानास्वभावम्, न ह्यन्योऽन्यव्यतिरिक्तकालोत्पाद्विगमप्रौव्याव्यतिरिक्तमेकस्वक्रूपं द्रव्यमुपपद्यते, तस्य तभ्योऽभेद्प्रसक्तेः । न च नद्भिन्नमेवास्तु, तन्नित्यविकलस्य
तस्य तथाऽनुपल्विधतोऽसस्वात्, न चैकस्य द्रव्यस्यामावादनेकान्ताभावप्रसक्तिः, यतोऽभिअकालाश्चोत्पादादयः, न हि कुद्गुल्विनाहाघटोत्पाद्योभिन्नकालता, अन्यथा विनाहात् कार्योत्पत्तिः स्यात्, घटाशुत्तरपर्यायानुत्पत्तावपि प्राक्तनपर्यायध्वसप्रसक्तिश्च स्थान्, पूर्वोत्तरपयौयविनाहोत्पाद्कियाया निराधाराया अयोगात्तदाधारभूनद्गव्यस्थितरपि तदाऽभ्युपग-

त्रिधाम्

न्तव्या, न च कियाफलमेव कियाघारः, तस्य प्रागसत्त्वात्, सत्तवे वा कियावेफल्यात्, ततक्रियाणामिभिक्तकाल्यात्तद्वयतिरिक्तं द्रव्यमभिक्तम्। न च घटोत्पाद्विनाशापेक्षया भिक्रकालतयाऽधीन्तरत्वम्, कुश्लूष्ठघटिवनाशोत्पादापेक्षयाऽभिक्रकालत्वेनानधीन्तरत्वादेकान्त इति
वक्तव्यम्, द्रव्यस्य पूर्वावस्थायां भिक्राभिक्रतया प्रतीयमानस्योत्तरावस्थायामपि भिक्रा5 भिक्रतया तस्येव प्रतीतेरनेकान्ताव्याहतेः। न चावाधिताध्यक्षादिप्रतिपत्तिविषयस्य तस्य
विरोधायुद्भावनं युक्तिसङ्गतं सर्वप्रमाणप्रमेथव्यवहारिवलोपप्रसङ्गात्, अत एवाधीन्तरमनर्थान्तरख्रोत्पादाद्यो द्रव्यान्, तद्धा तेभ्यस्तथेति प्रतिक्षेयम्, द्रव्यात्तथाभूततद्भाहकत्वपरिणतादात्मलक्ष्मणात् प्रमाणादित्यपि व्याख्येयम्, नै हि तथाभूतप्रमाणप्रवृत्तिस्तथाभूतार्थम् नृत्देणोपपन्ना घूम इव धूमध्वजान्तरेण, संवेद्यते च तथाभूतप्रमाणप्रवृत्तिस्तथाभूतार्थम् नृत्देणोपपन्ना घूम इव धूमध्वजान्तरेण, संवेद्यते च तथाभूतप्रमाह्यमहक्रस्पतया अनेकान्त्रभृत्वात्
। प्रमाणमिति न तद्पलापः कर्तुं शक्यः, अन्यधातिप्रसङ्गात् । यद्वा देशादिविप्रकृष्टा उद्ध्यत्तविनाशस्थितिस्वभावा भिक्राभिन्नकाला अर्थान्तरानर्थान्तररूषाः, द्रव्यत्वात् द्रव्याव्यतिरिक्तः
त्वादिस्थयः, अन्यथोत्पादादीनामभावप्रसक्तः, तेभ्यो वा द्रव्यस्यान्तरानर्थान्तरम् द्रव्यत्वात्, प्रतिक्रार्थेकदेशता च हेतोनीशक्कतीया द्रव्यविशेषे साध्ये द्रव्यसामान्यस्य हेतुत्वेनोपन्यासात् ॥ ३२ ॥

15 अत्रैवार्थे प्रत्यक्षप्रतीतसुदाहरणमाह-

जो आउंचणकालो सो चेव पसारियस्स वि ण जुत्तो। तेसि पुण पडिवत्तीविगमे कालंतरं णत्थि॥ ३३॥

य माकुञ्चनकालः स एव प्रसारितस्यापि न युक्तः । तयोः पुनः प्रतिपत्तिविगमयोः कालान्तरं नास्ति ॥ छाया ॥

य इति, अङ्गुल्यादेर्द्र व्यस्य य आकुञ्जनकालः स एव तत्प्रसारणस्य न युक्तः भिन्नकालतया आकुञ्जनप्रसारणयोः प्रतीतेस्तयोभेदः, अन्यथा तयोः स्वरूपाभावापत्तेः, तक्तर्पयौयाभिन्नस्याङ्गुल्यादिद्र व्यस्यपि तथाविधत्वाक्तद्पि भिन्नमभ्युपगन्तव्यमन्यथा तद्नुपलम्भात्, अभिन्नञ्ज, तद्वस्थयोस्तस्यैव प्रत्यभिन्नायमानत्वात् । तथोः पुनकत्पाद्विनाञ्चयोः
प्रतिपत्तिः प्रादुभीवः, विगमो-विपत्तिः तत्र कालान्तरं भिन्नकालत्वमङ्गुलिद्र व्यस्य च नास्ति,
प्रविपर्यायविनाञ्चोक्तरपर्यायोत्पत्त्यङ्गुलिद्र व्यावस्थितीनामभिन्नकालताऽभिन्नरूपता च प्रतीयते,
एकस्यैव द्रव्यस्य तथाविवर्षात्मकस्याध्यक्षतः प्रतीतेः ॥ ३३ ॥

यथोत्पाद्व्ययस्थितीनां प्रत्येकमेकैकं रूपं त्र्यात्मकं तथाभूतवर्त्तमानभविष्यद्भिरप्येकैकं रूपं त्रिकालतामासाद्यतीत्याह्—

## उप्पत्तमाणकालं उप्पण्णं ति विगयं विगन्छंतं। इवियं पण्णवयंतो तिकालविसयं विसेसेइ॥ ३४॥

उत्पद्यमानकालमुत्पन्नमिति विगतं विगच्छत्। इष्यं प्रकापयंख्यिकालविषयं विशिनष्टि ॥ छाया ॥

उत्पद्मानेति, उत्पद्मानसमय एव यत्किश्चित् पटद्रव्यं ताबदुत्पन्नं यद्येकतन्तुप्रवेश- 5 क्रियासमये तद्रव्यं तेन रूपेण नोत्पन्नं तद्येतरत्रापि तन्नोत्पन्नमिख्यनतानुत्पत्तिप्रसक्तिस्यस्य स्यात्, न चोत्पन्नांशेन तेनैव पुनस्तद्वत्पद्यते तावन्मात्रपटादिद्वव्योत्पत्तिप्रसक्तेकत्त्ररोत्तर-कियाक्षणस्य ताबन्मात्रफलोत्पाद्ने एव प्रक्षयादपरफलान्तरस्यानुत्पत्तिप्रसक्तेः, यदि च विद्यमाना एकतन्तुप्रदेशिकया न फलोत्पादिका विनष्टा सुतरां न भवेत्, असत्वादनुत्पत्य-वस्थावत्, न ह्यनुत्पन्नविनष्टयोरसत्त्वे कश्चिद्विशेषः । ततः प्रथमिकयाक्षणः केनचिद्रपेण 10 द्रव्यमुत्पादयति द्वितीयस्त्वसौ तदेवांज्ञान्तरेणोत्पादयति, अन्यथा क्रियाश्चणान्तरम्य वैफल्य-प्रसक्तः, एकांशेनोत्पन्नं सदुत्तरिक्षयाक्षणफलांशेन यद्यपूर्वमपूर्वं तदुत्पद्येत तदीत्पन्नं भवे-म्नान्यथेति प्रथमतन्तुप्रवेशादारभ्यान्त्यतन्तुसंयोगावधि याबदुःपद्यमानं प्रवन्धेन तद्रप-तयोत्पन्नमभित्रेतनिष्ठारूपतया चोत्पत्स्यत इत्युत्पद्यमानमुत्पन्नमुत्पत्स्यमानख्य भवति, एव-मुत्पन्नमपि उत्पद्यमानमुत्पत्स्यमानन्न भवति, तथोत्पत्स्यमानमपि उत्पद्यमानमुत्पनन्नेत्येकैक- 15 मुत्पन्नादिकालत्रयेण यथा त्रैकास्यं प्रतिपद्यते तथा विगच्छदादिकालत्रयेणाप्युत्पादादिरेकैकः त्रैकारुयं प्रतिपद्यते, तथाहि यथा यद्यदैवीत्पद्यते तत्तदैवीत्पन्नमुत्पत्स्यते च, यद्यदैवीत्पन्नं तत्तरैवीत्पराते उत्पत्स्यते च, यदादैवीत्पत्स्यते तत्तदैवीत्पराते उत्पन्ना । तथा तदेव तदैव बद्दत्पश्चते तत्त्रदेव विगतं विगच्छद्विगमिष्यश्च, तथा बदेव बदेवोत्पनं तदेव तदेव विगतं विगच्छद्विगमिष्यच तथा यदेव यदैवोत्पत्स्यते तदेव तदेव विगतं विगच्छद्विगमि- 20 ध्यम, एवं विगमोऽपि त्रिकाल उत्पादादिना दर्शनीय:, तथा श्थित्यापि त्रिकाल एव सप्रपद्धः प्रदर्शनीयः, एवं स्थितिरपि उत्पाद्विनाञ्चाभ्यां सप्रपद्धाभ्यामे केकाभ्यां त्रिकाला-प्रदर्शनीयेति द्रव्यमन्योन्यारमकतथाभूनकालत्रयात्मकोत्पाद्विनाश्चित्यात्मकं प्रज्ञापयेखि-कालविषयप्राद्धभेवद्धमीधारतया तद्विशिनष्टि, अनेन प्रकारेण त्रिकालविषयं द्रव्यस्वरूपं प्रति-पादितं भवति, अन्यया द्रव्यस्याभावात् तद्वचनस्य मिध्यात्वप्रसक्तिरिति भावः ॥ ३४ ॥ 25

नन्वर्थोन्तर्गमनलक्षणस्य विनाशस्यासम्भवाद्विभागजस्य चौत्पाव्म्य, तद्वयाभावे स्थित्रेरप्यभावात् तम्भकाल्यं दूरोत्सारितमेवेति मन्यमानान् वादिनः प्रति तदभ्युपगम पदर्शन पूर्वकमाह—

# दव्वंतरसंयोगाहि केचिववियस्त बेंति उप्पायं। उप्पायत्थाकुसला विभागजायं ण इच्छंति॥ ३५॥

द्रव्यान्तरसंयोगैः केसिद्रव्यस्य झवत उत्पादम् । उत्पादार्थाकुशला विभागजात नेच्छन्ति ॥ छाया ॥

5 द्रव्यान्तरेति, सजातीयद्रव्यान्तरादेव समवायिकारणात्तत्संयोगासमवायिकारणिन-मित्तकारणादिसव्यपेक्षाद्वयिक कार्यद्रव्यं भिन्नं कारणद्रव्येभ्य उत्पद्यत इति द्रव्यस्योत्पादं केचन मुक्ते, ते चोत्पादार्थानमिज्ञा विभागजातं नेच्छन्ति ॥ ३५ ॥

कुतः पुनर्विभागजोत्पादानभ्युपगमबादिन उत्पादार्थोनभिन्ना इत्यत्राह—

अणु तुअणुएहिं दब्वे आरद्धे तिअणुयंति ववएसो । तत्तो य पुण विभत्तो अणुत्ति जाओ अणु होइ ॥ ३६ ॥

अणुः द्वरणुकाभ्यां द्रव्ये आरब्धे ज्यणुकमिति व्यपदेशः । ततस्य पुनर्विभक्तः अणुरिति जातोऽणुर्भवति ॥ छाया ॥

अणुरिति, द्वाभ्यां परमाणुभ्यां कार्यद्रव्ये आरब्धे अणुरित व्यपदेशः परमाणुद्वयारब्धस्य द्वरणुकस्याणुपरिमाणत्वात्, त्रिभिश्चतुर्भिर्वा द्वरणुकैरारब्धे व्यणुकैमित व्यपदेशः, अ15 न्यथोत्पत्तानुपलिधिनिमित्तस्य महत्त्वस्याभावप्रमक्तः । अत्र किल त्रिभिश्चतुर्भिर्वा प्रत्येकं परमाणुभिरारब्धमणुपरिमाणमेव कार्यमिति व्यादिपरमाणूनामारम्भकत्वे आरम्भवैयध्येप्रसक्तिरिति द्वाभ्यां परमाणुभ्यां द्वरणुकमारभ्यते, व्यणुक्षमित न द्वाभ्यामणुभ्यामारभ्यते, कारणिबशेषपरिमाणतोऽनुपभोग्यत्वप्रसक्तः, यतो महत्त्वपरिमाणयुक्तं तदुपलब्ध्योग्यं स्यात्, तथा
चोपभोग्यं कारणबहुत्वमहत्त्वप्रचयजन्यञ्च महत्वम्, न च द्वित्रिपरमाण्वारब्धे कार्ये महत्त्वम्,
20 तत्र महत्परिमाणाभावात् तेषामणुपरिमाणत्वात् प्रचयोऽप्यवयवाभावात् सम्भवित तेषाम् ।
नापि द्वाभ्यामणुभ्यां कारणबहुत्वाभावात् , न प्रचयोऽपि प्रशिथिलावयवसंयोगाभावात् ,
उपलभ्यते च समानपरिमाणिक्विभिः पिण्डरारब्धे कार्ये महत्त्वं न द्वाभ्यामिति महत्परिमाणाभ्यां ताभ्यामेवारब्धे महत्त्वम् , न त्रिभिरलपपरिमाणैरारब्ध इति समानसंख्यातुलापरिमाणाभ्यां तन्तुपिण्डाभ्यामारब्धे पटादिकार्ये प्रशिथिलावयवतन्तुसंयोगकृतं महत्त्वमुपलभ्य25 ते न तदितरत्रिति । नन्वेतं यदि कार्योरमभस्तदा द्व्याणि द्वव्यान्तरमारभन्ते द्वे बहुनि वा

१ कचित्कारणगतं बहुत्वं कचिन्महत्त्वं कचिय प्रचयः कार्यगते महत्त्वे कारणम् , तत्र प्रचयो नाम शिथिलाख्योऽवयव संयोगविश्लेष इति नेयायिकास्तडेतन्मत प्रथमं प्रदर्श नन्वेवसित्यादिना निराक्तियते ॥

समानजातीयानि इत्यभ्युपगमः परित्यस्थताम्, यतो न परमाणुक्र्यणुकादीनामपरित्यक्ताजन-कावस्थानामनङ्गीकृतस्वकार्यजननस्वभावानाञ्च क्रूणुकत्र्यणुकादिकार्यनिवर्धकत्वम् , अन्यथा प्रागपि तत्कार्यप्रसङ्गात् । अथ न तेषामजनकावस्थात्यागतो जनकश्वभावान्तरोत्पत्तौ कार्य-जनकरवं किन्तु पूर्वस्वभावव्यवस्थितानामेव संयोगलक्षणसहकारिशक्किसद्भावात् कार्य-निर्वर्तकत्वं प्राक्ष्यतु तदभावात्र कार्योत्पत्तिः कारणानामविचलितस्वरूपत्वेऽपि । न च संयो- 5 गेन तेषामनतिशयो व्यावस्थेते, अतिशयो वा कश्चिदुत्पदाते, अभिको वा भिक्रो वा संयोग-स्यैवातिज्ञयत्वात् । न च कथमन्यस्तेषां संयोगोऽतिज्ञय इति बाच्यम् , अनन्यस्याप्यतिज्ञ-यत्वायोगात्, न हि स एव तस्यातिशय इत्युपल्डधम्, तस्मात्तत्संयोगे सति कार्यभूपल्रभ्यते तदभावे तु नोपलभ्यत इति संयोग एव कार्यात्पादने तेषामतिशय इति न तदुत्पत्तौ तेषां स्वभावान्तरोत्पत्तिः सयोगाऽनिज्ञयस्य तेभ्यो भित्रत्वादिति मैत्रम्, यतः कार्योत्पत्तौ तेषां 10 संयोगोऽतिशयो भवतु, संयोगोत्पनौ तु तंपा कोऽतिशय इति वाच्यम् , न तावत् स एव संयोगस्तस्याद्याय्यनुत्पत्तेः, नापि संयोगान्तरं तस्यानभ्युपगमात्, अभ्युपगमेऽपि तदुत्पत्ताः वय्यपरसयोगातिशयप्रकल्पनायागनवस्थाप्रसक्तः । न च कियाऽतिशयः, तदुत्यसावपि पूर्वी-क्तरोषप्रसङ्गात्, किञ्चादृष्टापेक्षात्माणुसयोगात् परमाणुकियोत्पचत इत्यभ्युपगमादात्मपर-माणुसंयोगोत्पत्तावायपरोऽतिशयो वाच्यः तत्र च तदेव दूषणम् । किस्नामौ संयोगो ऋषणुक- :5 निर्वर्त्तकः कि परमाण्याभितः, उत तद्त्याभितः किंवाऽनाभितः, प्रथमेऽपि तदुत्पत्तौ यदि परमाणुकत्पद्यते तदा संयोगवत्तस्य कार्यताप्रसङ्गः, यदि नोत्पद्यते नदा संयोग-स्तदाश्रितो न स्यात्, समवायस्याभावात्, परमाणूनां संयोगं प्रत्यकारकत्वात्, तदः कारकत्वन्तु तत्र तस्य शागभावानिवृत्तः, नद्व्यगुणान्तरवन्, ततन्तेषां कार्यक्रपतया परिणतिरभ्युपगन्तव्या, अन्यथा तदाश्रितत्वं संयोगाय न न्यात्, अन्याश्रितत्वेऽपि 💥 पूर्वोक्तरोषप्रसङ्गः, अनाश्रितत्वे तु निर्हेतुकोत्पत्तिप्रसक्तिः । अथ संयोगस्यानुत्पादाङ्गी-कारे तस्य सद्रुपत्वे नित्यनाप्रसङ्गोऽकारणत्वान् , अथासद्रूपत्वं तर्हि कार्यानुद्रयः स्यान् , तदभावे प्राग्वत् विज्ञिष्टपरिणामोपेतकार्यद्रव्योत्पस्यभावात्, तथा च जगतोऽहद्यता-प्रमक्तिरिति संयोगैकत्वसंख्यापरिमाणमहत्त्वपरत्वाद्यनेकगुणानां तत्रोत्पत्तिरभ्युपेया कारण-गुणपूर्वप्रक्रमेण कार्योत्पत्त्यभ्युपगमान्, इष्टमेवैतदिनि चेन्न, आश्रयस्य वाच्यत्वात्, न च 25 कार्यमाश्रयः, तदुत्पत्तेः प्राक् तस्यासत्त्वात्, सत्त्वे वोत्पत्तिविरोधात्, न च निर्गुणमेव कार्यं गुणोत्पत्तेः प्रागस्तीति बक्तव्यम् , गुणमंम्बन्धवत्सत्तासम्बन्धस्थाप्याद्यक्षणेऽभावेन तत्सत्त्वासम्भवात् । न चोत्पत्तिकाल एव मत्तामम्बन्धः, रूपादिगुणसमवायाभाव-

१ उत्पन्नद्रव्यम्य क्षणं निर्गुणस्वनिष्कियन्वविश्वामान्यताया अपि द्वारतविति नावः ।

तस्तदाऽनुपछम्भे ततस्त्रत्सत्तासम्बन्धव्यवस्थापनासम्भवात्, ततो न कार्यं तदाश्रयः, नाष्य-णुस्तदाभयः, तस्य कार्यद्वव्यभूतस्याप्याभयतया कार्यकार्य्यभूतगुणयोरेकाश्रयताप्राप्तेः, न चेष्टा-पत्तिः, तयोः कुण्डवद्रवद्श्रयाभयिभावेऽकार्यकारणभावप्रसङ्गात्, न वाऽयुतसिद्धयोस्तथा, अयुत्तसिद्धाऽऽश्रयाश्रयिमावविरोधान्, तथाहि अपृथक्सिद्ध इत्येनन भेदनिषेधः प्रतिषा-5 श्रते समवायाभावे Sन्यस्यार्थस्यात्रासम्भवात्, आधाराषेयभाव इत्यनेन वैकत्वनिषेधः क्रियते इति कथमनयोरेकत्र सद्भावः । यदि च परमाणवः स्वरूपापरित्यागतः कार्यद्रव्यमारभन्ते स्वात्मनोऽब्यतिरिक्तं तदा कार्यद्रव्यानुत्पत्तिप्रसक्तिः, न हि कार्यद्रव्ये परमाणुस्वरूपापरित्यागे स्युखत्वस्य सद्भावः, तस्य तद्भावात्मकत्वात्, तस्मात् परमाणुक्तपतापरित्यागेन सृहृव्यं स्यूख-कार्यस्वरूपमासादयति तद्रूपतापरिन्यागेन च पुनरपि परमाणुरूपतामनुभवतीति वलय-10 बत् पुदुछद्रव्यपरिणतेरादिरन्तो वा न विद्यते इति न कार्यद्रव्यं कारणेभ्यो भिन्नम् , न चार्था-न्तरभावगमनं विनाशोऽयुक्त इति तद्रूपपरित्यागोपादानात्मकरिथतिस्वभावस्य द्रव्यस्य त्रैकाल्यं नानुपपक्रम् । यथा चैकत्वसंख्यासंयोगमहत्त्वापरत्वादिपर्यायैः परमाणूनामुत्पत्तेः कार्यस्पाः परमाणवस्तथा बहुत्वसंख्याविभागास्यपरिमाणपरत्वात्मकत्वेन प्राद्धभीवात् पर-माणवः कार्यद्रव्यवत् तथोत्पन्नाक्षाभ्यपगन्तव्याः । कारणान्वयव्यतिरेकानुविधानोपलम्भस्य 15 कार्यताब्यवस्थानिवन्धनस्यात्रापि सद्भावात्, तदाह तस्मादिति, एकपरिमाणाद्रव्यात् विभक्तः विभागात्मकत्वेनोत्पन्नः अणुरिति अणुजीतो भवति, एतद्वस्थायाः प्राक् तद्सत्वात् , सन्दे बेदानीमिव प्रागपि म्थूलरूपकार्याभावप्रसङ्गात्, इदानीं वा तद्रूपता तद्रूपाविशेषात् प्राक्तना-बस्थायामिव स्यात् । एवं चतुर्विधकार्यद्रव्याभ्युपगमोऽसङ्गतः, न च य एव कार्यद्रव्यार-म्भकाः परमाणवः त एव तद्रव्यविनाञ्चोत्तरकाळं स्वरूपेण व्यवस्थिताः, कार्यद्रव्यप्रागभाव-20 प्रथांसाभावयोरेकत्वविरोधान्, घटद्रव्यप्रागभावप्रध्वंमाभावमृत्यिण्डकपालवन् । न च प्राग-भावप्रध्वंसाभावयोस्तुच्छक्तपतया मृत्यिण्डकपालक्तपत्वमसिद्धम् , तुच्छक्तपाभावस्य प्रमाणा-जनकत्वेन तद्विषयत्वतो व्यवस्थापियतुमज्ञक्यत्वात् । न च कपालसंयोगात् घटद्रव्यसुप-जायते तिहभागा विनइयतीति मृत्पिण्डस्य घटद्रव्यं प्रति समवायिकारणत्वमयुक्तमिति बाच्यम्, अध्यक्षत एव मृत्पिण्डोपादानत्वेन तस्य प्रतीतेः अत एव घटस्य कपालसमवायि-25 कारणत्वातुमानमध्यक्षवाधितकमैनिर्देशानन्तरप्रयुक्तत्वेन कालात्ययापविष्टम् । न चाल्प-परिमाणतन्तुप्रभवं महत्परिमाणं पटकार्यमुपलन्धमिति घटादिकमपि तद्दल्पपरिमाणानेक-

२ यथा हि घटद्रव्यप्रागभावो मृतिग्ण्डात्मको घटद्रव्यप्रध्वंसामावश्च कपालात्मा, तयोरेकत्वं विरुद्धं तथैव परमाणोस्तादवरुये माविकार्यद्रव्यप्रागभावात्मा भूतवार्यध्वंसात्मा स भवेत्, विरुद्धश्च तथाभ्युपगम इति पर-माणोः कथिषिकवृत्तिरभ्युपेयेति भावः ॥

10

20

कारणप्रभवसिति वाच्यम् विपर्ययेणापि कल्पनायाः प्रवृत्तिप्रसङ्गात्, अध्यक्षवाधस्यात्रापि समानःवान् । किन्न परमाणूनां सर्वदैकं रूपमध्युपगच्छन्नभावमेव तेषामध्युपगच्छेत्, अकारकत्वप्रसङ्गातः, तच प्रागभावप्रध्वंसाभावविकछत्वेनानाधेयातिशयत्वाद्वियःकुसुमवत्, तद्सन्ते च कार्यद्रव्यस्याप्यभावः, अहेतोसास्यासन्वात् । तद्भावे च परापरःवादिप्रस्ययादेर-योगात् काछादेरप्यमूर्त्तद्रव्यस्याभाव इति सर्वाभावप्रसक्तिः ॥ ३६ ॥

प्रस्तुतमेवाक्षेपद्वारेणोपसंहरति-

बहुयाण एगसदे जइ संजोगाहि होइ उप्पाओ। णणु एगविभागम्मि वि जुज्जइ बहुयाण उप्पाओ॥ ३७॥

> बहुनामेकशब्दो यदि संयोगैर्भवति उत्पादः । नजु एकविभागेऽपि युज्यते बहुनामुत्पादः ॥ छावा ॥

बहुनामिति, द्र्यणुकादीनां संयोगे यशेकस्य त्र्यणुकादेः कार्यद्रव्यस्योत्पादो भवति, अन्यथैकामिधानप्रत्ययव्यवहारायोगात्, न हि बहुषु एको घट उत्पन्न इत्यादिव्यवहारो युक्तः, निवत्यक्षमायाम्, एकस्य कार्यद्रव्यस्य विनाशेऽपि युक्यते एव बहुनां समानजाती-यानां तत्कार्यद्रव्यविनाशात्मकानां प्रभूतत्या विभक्तानामुत्पाद इति, तथाहि घटविनाशा-

नन्वनन्ते काले भवत्वनन्तपर्योयमेकं द्रव्यम्, एकसमये तु कथं तत्तदात्मकमवसीयते इत्यत्राह—

ततः प्रत्येकं त्र्यात्मकाश्विकालाश्चीत्पादाद्यो व्यवस्थिता इत्यनन्तपर्यीयात्मकमेकं द्रव्यम् ॥३ ७॥

द्वहृति कपालानि उत्पन्नानीत्यनेकाभिधानप्रत्ययव्यवहारी युक्तः, अन्यथा तदसम्भवात्, 15

एगसमयम्मि एगदिवयस्स बहुयावि होति उप्पाया। उप्पायसमा विगमा ठिईड उस्सग्गओ णियमा॥ ३८॥

> पकसमये पकद्रव्यस्य बह्रवोऽपि भवन्त्युत्पादाः । उत्पादसमा विगमाः स्थितिस्तु उत्सर्गतो नियमात् ॥छाया ॥

एकसमय इति, एकश्मिन् समये एकद्रव्यस्य बहुव उत्पादा भवन्ति, उत्पादसमान-संख्या विगमा अपि तस्यैव तदैवोत्पद्यन्ते विनाशमन्तरेणोत्पादस्यासम्भवात् न हि पूर्व-पर्यायाविनाशे उत्तरपर्यायो भवति, भावे वा सर्वस्य सर्वकार्यताशसक्तिः तद्कार्यत्वं वा 20 कार्यान्तरस्येव स्यात् । स्थितिरपि सामान्यक्तपत्तया तथैव नियता स्थितिरहितस्योत्पादस्या-मावात्, भावे वा शशशृङ्गादेरप्युत्पत्तिशसङ्गात् ॥ ३८ ॥

एतदेव दृष्टान्तद्वारेण समर्थयति--

## कायमणवयणकिरियार्वाहगईविसेसओ वावि। संजोयभेयओ जाणणाय दिवयस्स उप्पाओ॥ ३९॥

कायमनोवचनक्रियारूपादिगतिविद्याषा वापि । संयोगमेदतो ज्ञातव्याश्च द्रव्यस्योत्पादाः ॥ छाया ॥

कायेति. यदैवानन्तप्रदेशिकाहारभावपरिणतपुद्धलोपयोगोपजातरसरुधिरादिपरिणतिब-शाविभूतिशरीऽक्कुल्याद्यक्षोपाक्कभावपरिणतस्थू उस्क्ष्मसूक्ष्मतगादिभेदभिन्नावयवात्मकस्य का-यस्योत्पत्तिस्तदैवानन्तानन्तपरमाणूपचितमनोवर्गणापरिणति प्रतिलभ्य मनज्ञत्पादोऽपि, तदैव वचनस्थापि कायोत्सृष्टतस्वर्गणोत्पत्तिप्रतिलब्धवृत्तिहत्पादः, तदेव च कायात्मनोगन्योन्यानुप्र-10 वेशादिषमीकृतासंख्यातात्मप्रदेशे कायक्रियोत्पत्तिः, तर्दव च रूपादीनामपि प्रतिक्षणीत्पत्तिवि-नश्वराणामुत्पत्तिः, तदेव च मिध्यात्वाविरतिप्रमाटकपायादिपरिणतिसमृत्पादितकमंबन्धनि-मित्ताऽऽगामियतिविशेषाणामप्युत्पत्तिः, तदैव चोत्मुज्यमानोपादीयसानानन्तानन्तपरमाः ण्वापाविततस्त्रमाणसंयोगविभागानामुत्पत्तिः । यद्वा यदैव शरीरादेईव्यम्योत्पत्तिस्तदैव त्रैलो-क्यान्तर्गतसमस्तद्रवयैः सह साधात् पारम्पर्येण वा सम्बन्धानामुत्पत्तिः सर्वेद्रव्यव्याप्तिव्यव-15 स्थिताकाशधर्मीधर्मादिद्रव्यसम्बन्धात्, तदैव च भाविस्वपर्यायपरज्ञानविषयत्वादीनाक्चोत्पाद-नगक्तीनामप्युत्पादः शिरोप्रीवाचञ्चुनेत्रपिच्छोदरचरणाद्यनेकावयवान्तर्भावकमयूराण्डकर-सशक्कीनामित्र, अन्यथा तत्र तेषामुत्तरकालमप्यनुत्पत्तिप्रमङ्गात् । उत्पाद्विनाशस्थित्यात्मकाञ्च प्रतिक्षणं भावाः शीनोष्णसम्पर्कादिवशादवान्तरसृक्ष्मतरतमादिभेदेन तथैव स्वपरापेक्षया युगपत् क्रमेण चोपलब्धेः, न च तरतमादिभेदेन नवपुराणतया क्रमेणोपलब्धः प्रतिक्षणं 20 तथोत्पत्तिमन्तरेण सम्भवति । न नास्मदाद्यध्यक्षं निरवशेपधर्मात्मकवस्तुमाहकम्, येना-नन्तधर्माणामेकदा बस्तुन्यप्रतिपत्तरभाव इत्युच्यते, अनुमानतः प्रतिश्रणमनन्तधर्मात्मकस्य तस्य प्रदर्शितन्यायेन प्रतिपत्तेः, सकळ्त्रॅळोक्यव्यावृत्तस्य च वस्तुनोऽध्यक्षेण प्रहणे तद्व्यावृ-त्तीनां पारमार्थिकतद्वर्मरूपतया कथं नानन्तधर्माणां बस्तुन्यभ्यक्षेण प्रहणम्, अन्यथा तस्य तद्भावृत्तताऽयोगान् ॥ ३९ ॥

25 इति तपोगच्छनभोमणिश्रीमद्विज्ञयानंदस्रीश्वरपट्टास्टङ्कारश्रीमद्विजय-कमलस्रीश्वरचरणनलिनविन्यस्तभक्तिभरण तत्पट्टघरेण त्रिजय-लक्ष्यस्रिणा सङ्कलिनस्य सम्मतितत्त्वसोपाने उत्पादादि विशेषनिक्षपणं नाम त्रिशं सोपानम् ॥

### हेत्वहेतुवादस्वरूपम्।

इदानीं विदितनयत्वाद्विशिष्टप्रज्ञः शिष्यो विगृह्य कथनयोग्यः सम्पन्न इति विग्रह-कथनोपदेशमाह—

> दुविहो घम्मावाओ अहेउवाओ य हेउवाओ य। तत्थ उ अहेउवाओ भवियाऽभवियादओ भावा॥ ४०॥

> > द्विविधो धर्माऽऽवादोऽहेतुवादश्च हेतुवादश्च । तत्र त्वहेतुवादो भव्याभव्यादयो भावाः ॥ छाया ॥

द्विविध इति, अथवा प्रत्यक्षपरोक्षरूप आत्मन उपयोगः संक्षेपेण द्विविधः, प्रत्यक्षोप-कोगोऽवधिमनःपर्यवकेवछभेदेन त्रिविधः, तत्र केवलोपयोगः सकलविषयः प्रागुक्तः, इतरौ चासकलविषयौ अस्मदादिभिरागमगम्यौ । मतिश्रुतभेदेन परोक्षोपयोगोऽपि द्विविधः, 10 तत्राक्षलिङ्गप्रभवमत्युपयोगस्य स्वरूपमुक्तम् , श्रुतोपयोगस्य स्वाचार्यस्तद्वेतुभूतहेत्वहेतुवाद-भेदमिन्नागमप्रतिपादनद्वारेण स्वरूपमाह द्विविध इति, वस्तुधर्माणामस्तित्वादीनां आस-मन्ताद्वादः प्रतिपादक आगमोऽहेतुहेतुवादभेदेन द्वैविध्यं प्रतिपद्यते, प्रमाणान्तरानवगत-वस्तुप्रतिपादक आगमोऽहेतुवादः, तद्विपरीतस्त्वसौ हेतुवादः हेतोरमिधानात्, यस्तु वस्त्रस्वरूपप्रतिपादकःवेऽपि तद्विपरीतोऽसावहेत्वादो दृष्टिवादात् प्रायेणान्यः । तत्र त्वहेतु- 15 वादो भव्याभव्यस्वरूपप्रतिपादक आगमः, तद्विभागप्रतिपादनेऽध्यक्षादेः प्रमाणान्तरस्या-प्रवृत्तेः, न ह्ययं भव्योऽयन्त्वभव्य इत्यत्रागममन्तरेण प्रमाणान्तरप्रवृत्तिसम्भवोऽस्मदाद्य-पेक्षया ॥ नतु तद्विभागप्रतिपादकं वची यथार्थमहेद्वचनःवात्, अनेकान्तात्मकवस्तुप्रतिपाद-कवचनवदित्यनुमानात्तद्विभागप्रतिपत्तौ कथं न तस्यानुमानविषयता, न, एवमप्यागमादेव तद्विभागप्रतिपत्तेः, तद्व्यतिरेकेण प्रमाणान्तरस्य तत्प्रतिपत्तिनिबन्धनस्याभावात् । अईदाग 20 सस्य च प्रधानार्थसंवाद्निबन्धनतत्त्रणीतत्वनिश्चयेऽनुमानतोऽतीन्द्रियार्थविषये प्रामाण्यं निक्षीयत इत्यभ्यपगम्यत एव । आगमनिरपेक्षस्य तु प्रमाणान्तरस्यास्मदादेस्तत्र प्रवृत्तिनै विद्यत इत्येतावताऽहेतुवादत्वमेतद्विषयागमस्योच्यत इति ॥ ४० ॥

वचनव्यापारं केवलमपेक्ष्यायं क्रमः, यदा तु क्रानदर्शनचारित्रत्रितये यथावदनुष्ठान-प्रवणः तद्विकलक्ष्य प्रतीयते तदाऽनुमानगम्योऽपि तद्विभागो भवति, यथा भव्योऽभव्यो वायं 25

१ दृष्टयो दर्शनानि नया वा. यत्रामी अवतरन्त्यमौ दृष्टिवादः सर्वभावप्ररूपणपर सर्वोऽयं व्यविच्छन्न-प्रायोऽपि परिकर्मस्त्रपूर्वगतानुयोगच्छिकामेदेन पश्चविधः ॥

20

पुरुषः, सम्यग्झानादिपरिपूर्णापरिपूर्णत्वाभ्याम्, छोकप्रसिद्धभव्यामव्यपुरुषवदिति। अहेतुबा-दागमावगते वा धर्मिणि भव्याभव्यस्वरूपे तद्विपरीतनिर्णयफछो हेतुबादः प्रवर्त्तते, योऽय-मागमे भव्यादिरभिहितः स तथैव यथोक्तहेतुसद्भावादित्याह—

> भविओ सम्मद्तंमणणाणचरित्तपडिवत्तिसंपन्नो । णियमा दुक्खंतकडो ति हक्खणं हेउवायस्स ॥ ४१ ॥

भव्यः सम्यग्दर्शनद्वानचारित्रप्रतिपत्तिसम्पद्धः । नियमादुःखान्तकर इति लक्षणं हेतुवादस्य ॥ छाया ॥

भव्य इति, भव्योऽयं सम्यग्दर्शनक्षानचारित्रप्रतिपत्तिसम्पूर्णत्वात्, उक्तपुरुषवत्, वत्परिपूर्णत्वादेव नियमात्संसारदुःसान्तं करिच्यति कर्मव्याचेरात्यंतिकं विनाशमनुभविष्यति विश्वासम्प्रतिकं विनाशमनुभविष्यति विश्वासम्प्रतिकं विनाशमनुभविष्यति विश्वाद्वाद्वादिप्रतिपक्षाभ्याससारमीभावात्, व्याधिनिदानप्रतिकृत्वाचरणप्रवृत्ततथा-विश्वादुरवत् । यः पुनर्ने तत्प्रतिपक्षाभ्यासमात्म्यवात् नासौ दुःखान्तकुद्भविष्यति, तिन्न-वानानुष्ठानप्रवृत्ततथाविधातुरविति हेतुवादस्य लक्षणम्, हेतुवादश्च प्रायो दृष्टिवादः, तस्य द्रव्यानुयोगत्वात् 'सम्यग्दर्शनक्षानचारित्राणि मोक्षमार्गः ' [तत्त्वार्थं स्० १-१] इत्यादेर-नुमानाविगम्यस्यार्थस्य तत्र प्रतिपादनात्, यथा चात्रानुमानादिगम्यता तथा गन्धहस्तिप्रभृतिभिविकान्तमिति नेह प्रदर्शते ॥ ४१ ॥

' जीवाजीवाश्रववन्धसंवरनिर्जरामोक्षास्तत्वम् ' [ तत्त्वार्थं सू० १-४ ] इत्युभयवा-दागमप्रतिपाद्यान् भावांस्तथैवासङ्कीर्णेक्षपान प्रतिपादयन् सेद्धान्तिकः पुरुषः, इतरस्तु-तद्विराधक इत्याह—

> जो हेउवायपक्विमि हेउओ आगमे य आगमिओ। सो सममयपण्णवओ सिद्धंतिवराहओ अन्नो॥ ४२॥

यो हेनुबादपक्ष हेनुत आगमे चागमतः। स स्वसमयप्रकापकः सिद्धान्तविगधकोऽन्यः॥ छाया ॥

य इति, यो हेनुवादागमित्रथयमधै हेनुवादागमेन तिह्नपरीतागमित्रवयद्वार्थमागममात्रेण वक्ता प्रदर्शयित स स्विमिद्धान्तस्य द्वाद्याङ्गस्य प्रतिपाद्नकुश्रः, अन्यथाप्रतिपाद्यंश्च तद्रथस्य प्रतिपाद्यत्वाद्यत्वात्तस्य त्वाद्यत्याद्वात्तस्य व्यवनेऽनास्थादिदोषमुत्पाद्यन् सिद्धान्तिवराधको भवति, सर्वज्ञप्रणीतागमस्य निस्सारताप्रदर्शनात्तत्त्रस्य नित्ते भवतीति यावत् । तथाहि पृथिव्यादेर्भन्तुष्यपर्यन्तस्य षिद्धधजीवनिकायस्य जीवत्वमागमेनानुमानादिना च प्रमाणेन सिद्धं तथैव प्रतिपादयन् स्वसमयप्रज्ञापकः, अन्यथा तिह्नराधकः । यतः प्रव्यक्तंतने त्रसनिकावे चैत-

न्यस्थाणं जीवत्वं स्वसंवेदनाध्यक्षतः स्वात्मनि प्रतीयते परत्र स्वतुमानतः । वनस्पतिपर्यन्तेषु प्रियेच्यादिषु स्थावरेषु अनुमानतञ्जेतन्यप्रतिपत्तिः, तथाहि वनस्पतयश्चेतनाः, वृक्षायुर्वेदा-भिहितप्रतिनियतकालायुष्कविशिष्टीपधप्रयोगसंपादितवृद्धिहानिक्षतभग्नसंरोहणप्रतिनियतवृद्धि-षड्मार्वविकारोत्पादनाशावस्थानियतविशिष्टशरीरस्निग्धत्वविशिष्टदौहृदवाळकुमारवृद्धावस्था-प्रतिनियतविशिष्टरसवीर्यविपाकप्रतिनियतप्रदेशाहारमहणादिमत्त्वान्यथानुपपत्तेः, विशिष्टकी- 5 शरीरवदित्याचनुमानं भाष्यकृत्प्रभृतिभिर्विस्तरतः प्रतिपादितं तत्रैतन्यप्रसाधकमित्यनुमान-तस्तेषां चैतन्यमात्रं सिद्धाति, साधारणप्रत्येकशरीरत्वादिकस्तु भेदो 'गृहसिरसन्धिपव्वं सम-भंगमहीरणं च छिण्णकृहं । साहारणं सरीरं तिव्ववरीयं च पत्तेयं ' [जीवविचार गा०१२] इलाद्यागमप्रतिपाद्य एव । जीवलक्षणव्यतिरिक्तलक्षणास्त्वजीवा धर्माधर्माकाज्ञकालपुद्रलभे-देश पञ्चविधाः, तत्र पुद्रलास्तिकायन्यतिरिक्तातां स्वतो मृत्तिमद्रव्यसम्बन्धमन्तरेणात्मद्रव्य- 10 वदमूर्त्तत्वादनुमानप्रत्ययावसेयता, तथाहि गतिस्थित्यवगाहरुक्षणं पुद्रहास्तिकायादिकार्यं वि-शिष्टकारणप्रभवं विशिष्टकार्यत्वात् ज्ञाल्यङ्करादिकार्यवत्, यश्चासौ कारणविशेषः स धर्मा-धर्माकाशलक्षणो यथासंख्यमवसेयः । कालस्तु विशिष्टपरापरश्रस्ययादिलिङ्कानुमेयः, पुद्रला-स्तिकायस्तु प्रत्यक्षानुमानलक्षणप्रमाणद्वयगम्यः, यस्तेषां घर्मोदीनामसंख्येयप्रदेशात्मकत्वा-दिको विशेषः तत्प्रदेशानास्त्र सूक्ष्मसूक्ष्मतरत्वादिको विभागः म 'कालो य होइ सुहुमी ' 15 इत्याद्यागमप्रतिपाद्य एव, नागमनिरपेक्षयुक्तयवसेयः । एवमाश्रवादिष्वपि तत्त्वेषु युक्तया-गमगम्येषु युक्तिगम्यमंशं युक्तित एव आगमगम्यन्तु केवलागमत एव प्रतिपाद्यन् स्वसमय-प्रज्ञापक:, इतरस्तु तद्विराधक इति प्रज्ञापकलक्षणमवगन्तव्यम् ॥ ४२ ॥

यो हेतुसाध्यमर्थं हेतुना आगमसिद्धञ्चागमेन साधयित तस्य नयवादः परिशुद्धः, नान्य-स्येत्याह्—यद्वा वस्तुधर्मप्रतिपादकोऽहेतुहेतुवादप्रभेद आगमो वाक्यनयरूपः परिशुद्धेतरभेदेन 20 द्विरूपतां प्रतिपद्यत इत्याह—

> परिसुद्धो नयवाओ आगमेत्तत्थसाहओ हो । सो चेव दुण्णिगिण्णो दोण्णि वि पक्ले विधम्मे ह ॥ ४३॥

परिशुद्धो नयबाद आगममात्रार्थसाघको भवति । स एव दुर्निगीर्णो द्वावपि पक्षौ विधर्भयति ॥ छाया ॥

25

परिश्चद्ध इति, समन्ताच्छुद्धो नयवादो यदा विवक्षिताविवक्षितानन्तरूपात्मकवस्तुप्र-

१ अस्ति जायते विपरिणमते वर्द्धते विनश्यतीति वर्षभावविकाराः॥

तिपादकः प्रवर्तते स्थान्नित्यमित्यादिकं तदा भवति, प्रमाणपरिशुद्धागमार्थमात्रस्य न्यूनाधि-कञ्यवच्छेदेन प्रतिपादनात्, अधिकस्यासम्भवेन न्यूनस्य च नयानामसर्वार्थत्वप्रसङ्गतोऽ-र्थस्य परिशुद्धागमविषयत्वायोगात् । स एव नयवाद इतरनिरपेक्षेकरूपप्रतिपादकत्वेन यदा दुर्निश्चिप्तः—प्रमाणविषद्धार्थप्रतिपादकत्वेनाऽवतारितस्तदा द्वितीयधर्मनिरपेक्षस्य प्रतिपाद्यध-5 मस्याप्यभावतोऽप्रतिपादनाद्परिशुद्धो भवति, प्रमाणविषद्धस्य तथा तदर्थस्य व्यवस्थापयि-तुमश्च्यत्वात् ॥ ४३ ॥

अपरिशुद्धः नयबादः प्रसमयः स कियद्वेदो भवतीत्यत्राह्-

जाबह्या वयणवहा नावह्या चेव होति णयवाया । जाबह्या णयवाया तावह्या चेव परसमया ॥ ४४ ॥

यावन्तो वजनपथास्तावन्त एव भवन्ति नयवादाः । यावन्तो नयवादास्तावन्त एव परसमयाः ॥ छाया ॥

यावन्त इति, अनेकान्तात्मकस्य वस्तुन एकदेशस्य यदन्यनिरपेक्षस्यावधारणं अपरिशुद्धो नयस्वावन्मात्रार्थम्य वाचकानां शब्दानां यावन्तो मार्गो हेतवो नयास्वावन्त एव
भवन्ति नयवादास्तरतिपादकाः शब्दाः। यावन्तो नयवादास्तावन्त एव परसमयाः भवन्ति
स्वेच्छाप्रकल्पितनिबन्धनत्वान् परसमयानां परिमितिने विद्यते। नतु यशपरिमिताः परसमयाः कथं तिज्ञवन्धनभूतानां नयानां संख्यानियमः 'नैगमसङ्ग्रहन्यवहारर्जुसूत्रशब्दममभिरूढैवन्भूता नयाः '[ तत्त्वार्थ सू० १-३३ ] इति श्रूयते, न, स्थूलतस्तच्छूतेः, अवान्तरभेदेन तु तेषामपग्मितत्वमेव स्वकल्पनाशिल्पिष्टितविकल्पानामनियतत्वात्, तदुःथप्रवादानामपि तत्संख्यापरिमाणत्वान् ॥ ४४ ॥

20 ननु कं नयमाश्रित्य कः परममयः प्रवृत्तः, को वा कस्य विषय इत्यत्राह-

जं काविलं दरिसणं एयं दव्वद्वियस्स वत्तव्वम् । सुद्धोअणतणअस्स उ परिसुद्धो पज्जवविअप्पो ॥ ४५ ॥

यत् कापिलं दर्शनं एतद्रव्यार्थिकस्य वक्तव्यम् । शुक्षोदनतनयस्य तु परिशुद्ध पर्यविवक्तवः ॥ छाया ॥

25 यदिति, यत्कापिलं दर्शनं सांस्यमेतह्रव्यास्तिकनयस्य वक्तव्यं तद्विषयविषयम्, तदु-स्थापितस्त्रेति भावः, शौद्धोदनेस्तु परिशुद्धः पर्यायविशेष एव वक्तव्यः परिशुद्धपर्यायास्तिक-

10

नयविशेषविषयं तदुत्थापितक्क सौगतमतमित्यभिप्रायः, भिथ्यास्वक्रपनयप्रभवत्वादनयो-र्मिथ्यात्वं प्राक् प्रदर्शितमेव ॥ ४५ ॥

> इति तपोगच्छनभोमणिश्रीमहिजयानन्दस्रीश्वरपट्टालङ्कारश्रीमहिजय-कमलस्रीश्वरचरणनलिनविन्यस्तभक्तिमरेण तत्पट्टघरेण विजय-लिघस्रिरणा सङ्गलितस्य सम्मतितस्वसोपानस्य देत्वहेतु-वादस्वरूपव्यावर्णनं नामैक्षित्रशं सोपानम् ॥



### अथ कणादोक्तज्ञेयनिरसनम्।

• नतु भवतु परस्परनिरपेक्षेकैकनयावलम्बिनोः सांस्यसीगतमतयोर्मिध्यात्वम् , कणभुङ्-मतस्य द्रव्यार्थिकपर्यायार्थिकनयद्वयावलम्बिनः कथं मिध्यात्वमित्यत्राह्—

> दोहिवि णएहि णीअं सत्थमुरूएण तह्वि मिन्छतं। जं सविसअप्पहाणत्त्रणेण अण्णोण्णनिरवेकचा॥ ४६॥

द्वाभ्यामि नयाभ्यां नीतं शास्त्रमुलुकेन तथापि मिध्यात्वम् । यत् स्वविषयप्रधानत्वेन अन्योन्यनिरपेक्षात् ॥ छाया ॥

द्वाभ्यामिति, द्रव्यार्थिकपर्यायार्थिकनयाभ्यामुळ्केन वैशेषिकशास्त्रको प्रणीतं शासं १५ द्रव्यगुणादिपदार्थवद्दस्य नित्यानित्यैकान्तरूपतया प्रतिपादनान्मिध्यात्वं तत्प्रदर्शितपदार्थवद्दन्स्य प्रमाणबाधितत्वात्, यतः स्वविपयप्रधानताऽन्योन्यन्तिरपेक्षोभयनयाश्रितं तत्, अन्योन्यन्तिरपेक्षनयाश्रितत्वस्य मिध्यात्वादिनाऽविनाभूतत्वात् । तथाहि तन्मतं द्रव्यगुणकर्मसामान्यविशेषसमवायाख्याः षष्ठेव पदार्थोः न्यूनाधिकप्रतिपादकप्रमाणाभावे परस्परविविक्तस्वरूप- षट्पदार्थवयस्थापकप्रमाणविषयत्वात्, समयाभिमतघटादिषद्पदार्थवत् । पृथिव्यक्षेत्रोवाध्वाः 20 काञ्चकाळिंगात्ममनांसि नव द्रव्याणि, आदं चतुर्द्रव्यं नित्यानित्यभेदेन प्रत्येकं द्विविधम्, नित्यं परमाणुस्वरूपं पृथिव्यादि, द्व्यणुकादिरूपमनित्यम्, आकाशादिकं नित्यमेव, अनुत्पत्ति- मस्वात् । रूपादयश्चतुर्विशतिर्गुणाः, उत्थेपणादीनि पञ्च कर्माणि, परापरभेदेन द्विविधं सान्मान्यमनुगतज्ञानकारणम् । नित्यद्रव्यवृत्तयोऽन्त्या विशेषा अत्यन्तव्यावृत्तिद्वद्वित्वः । अयुतसिद्धानामाधार्याघारभूतानामिद्देति प्रत्ययद्वेतुर्यः सम्बन्धः स समवाय एको व्याप- 25 कश्च, गुणा अपि केचिन्नित्या एव केचिदनित्या एव, कर्मानित्यमेव, सामान्यविशेषसमवाया- स्तु नित्या एवेति तद्सङ्कतम्, पृथिव्यादिपरमाणुचतुष्टयस्यैकान्ताक्षणिकस्य क्रमयौगपद्याभ्या- मर्थकियाविरोधतस्यस्मात्तकक्षणसत्त्वव्यावृत्त्वाऽसस्वात्तान्ति। तेषां जनकेकस्वभावत्वेऽविकळकार-

णतवा समानोत्पादानेकाङ्कराणामिव सकलकार्याणां सक्तदेवोत्पत्तिप्रसङ्गाव, अन्यथा विश्वे-षाभावात् सर्वदाऽनुत्पत्तिप्रसङ्गः स्यात् । न च समवायिकारणभूतसंयोगादेरपेक्षणीयस्यास-क्रिवेरविकलकारणत्वमसिद्धमिति वाच्यम्, अणुनां निल्यानां संयोगादिना अनाघेय।तिश-यानां तदपेक्षाऽसम्भवात , न च ततुकरणादीनां कार्याणां सकृत् पादुर्भावो दृश्यते, अतः 5 कमबस्कार्यकर्तृत्वात् कमवद्वस्रादिनिर्वर्तकबीजादीनामिव परमाणूनामनित्यत्वमेव स्थात् । न च परमाणृत्पादकाभिमतं न सद्धर्मोपेतं सत्त्वप्रतिपादकप्रमाणाविषयत्वात्, शशशृङ्गविद-त्यनुमानाभित्यत्वं तेषामिति वाच्यम्, अभिद्धत्वात्, कुविन्दादेरणृत्पादककारणस्य सत्त्वप्र-तिपादकप्रमाणविषयत्वात्, यथा च पटाद्यः परमाण्वात्मकाः कुविन्दोत्पाद्यास्तथाप्रे वक्ष्यते। अनैकान्तिकोऽपि हेतुः, देशकालस्वभाववित्रकृष्टानां भावानां सदुपलम्भकप्रमाणनिवृत्तावपि 10 सल्वाविरोधात्। न च यत एव प्रमाणात् परमाणवः प्रसिद्धाः तत एव निखत्वधर्मीपेता अपि ते इति तद्वाहकप्रमाणवाधितमनित्यत्वं तेषां नातोऽनित्यत्वानुमानेन प्रकृतप्रतिज्ञा वा-धिता, तेषां च प्रमाणतोऽप्रिमद्धौ आश्रयासिद्धतया अनिखत्वानुमानानुत्थानादिति वाच्यम्, अनित्यस्वधर्मोपेतस्येव सर्वस्य सर्वप्रमाणविषयस्वातः, अन्यथाभूतस्य प्रमाणाजनकत्वेन तद्विषयस्वानुपपत्तेः, नित्यस्य चाकारणस्वात्रातश्चतुःसंख्यं परमाण्वात्मकं नित्यद्रव्यं सम्भ-15 वति । नापि तदारब्धमवयविद्रव्यं द्ववणुकादिकं सम्भवति, गुणावयवभिन्नस्य तस्यानुप-लक्षेः, न हि शुक्कादिगुणेभ्यसान्त्वाद्यवयवेभ्यश्च भिन्नं पटादिद्रव्यं चक्करादिज्ञानेऽवभासते, परमाण्नामेव विशिष्टाकारतयोत्पन्नानां प्रतिभामविषयतया गुणावयवार्थान्तरभूतो हृइयत्वे-नाभिमतो गुण्यवयवी तत्रैव देशे नास्ति, उपलब्धिलक्षणप्राप्तत्वे सति तत्रानुपलम्भात् , यथा कवित प्रदेशेऽनुपलम्भविषयो घटादिरित्यनुमानेन तदभावसिद्धेः, महत्यनेकद्रव्यवस्वाद्रूपा-20 बोपलब्धिरिति वचनात्तयोईइयत्वेनाभ्युपगमात्र हेनोर्विशेषणमसिद्धम् । अथ गुणव्यतिरिक्तो गुणी उपखभ्यत एव, तद्रूपायहणेऽपि मन्द्मन्दप्रकाशे बलाकादीनामुपलैम्भात्, स्वगतशुक्त-गुणामहणेऽपि च समिहितोपधानावस्थायां स्फटिकोपलो गृह्मत एव, तथाऽऽप्रपदीनक-ञ्चुकावच्छत्रशरीरः पुमांग्तद्रतद्यामादिक्षपात्रतिभासेऽपि पुमानिति प्रत्ययोत्पत्तेः प्रति-भार्येव, एवं यदाद्व्यवच्छेचत्वेन प्रतीयते तत्तनो भिन्नम्, यथा देवदत्ताद्श्वः, गुणिव्यवच्छे-25 श्रत्वेन नीलोत्पलस्य रूपाद्यः प्रतीयन्ते च, एवं पृथिव्यप्तेजोबायवी द्रव्याणि रूपरसगन्ध-स्पर्शेभ्यो भिन्नानि, एकवचनबहुवचनविषयत्वात्, यथा चन्द्रो नक्षत्राणीति, तथा च पृथि-वीत्येकवचनम्, रूपरसगन्धस्पर्शा इति बहुवचनमुपलभ्यत इत्यनुमानतोऽपि तयोर्भेदः।

१ तदीयरूपवलाक्योर्यदमेदः स्यात्तार्दं वलाकोपलम्मे तदीयस्वाभाविकरूपोलम्भोऽपि स्यात्र चोपलभ्यते तस्मात्त्योभंद इति भावः । २ जपाकुसुमसिद्धान इत्यर्थः ॥

तथा पटस्तन्तुभ्यो भिन्नः, भिन्नकर्नुकत्वात्, घटादिवत्, भिन्नशक्तित्वाद्विषागदवत्, पूर्वोत्तरकाखभावित्वात् पितापुत्रवत्, विभिन्नपरिमाणत्वाद्वा कुवस्ववित्वविति प्रमाणेना-वयवावयविनोरिप भेदः सिद्धः, विरुद्धधर्माध्यासनिवन्धनो हि परत्रापि भावामां श्रेदः स चात्राप्यस्तीति कथं न भेदः, यदि चावयवावयविनोर्भेदो न भवेक भवेत् स्यूछ-प्रतिभासः, परमाणूनां स्क्ष्मत्वात् । न चान्यथाभूतः प्रतिभासोऽन्यादृगर्धेन्यवस्थापकोऽति 5 प्रसङ्गात्, न ्य स्थूळाभावे परमाणुरिति व्यपदेशोऽपि संम्भवी, स्थूळापेश्वस्वाद्णुत्वस्येति चेंस, स्वगतगुणानुपलम्भे बलाकाचुपलम्भस्य भ्रान्ततया निर्विषयत्वात्, बलाकाद्यो हि शुक्रा सन्तः इयामादिरूपतया तदोपलभ्यन्ते, न च तेषां तद्वृपं तास्विकम्, न च तदा दयामादिरूपाद्न्यो बढाकादिस्वभाव उपलभ्यते, दयामादिरूपस्यैवोपलम्भात् ,न चातदूपः अपि बलीकादयः इयामादिरूपेणोपलभ्यन्ते, यत आकारवशेन प्रतिनियतार्थता झानस्य व्यवस्था- 10 प्यते, अन्याकारस्यापि तस्यान्यार्थतायां रूपझानस्यापि रसविषयताप्रसक्तिरविशेषात् । कः ञ्चुकावच्छक्रे च पुंसि पुमानिति ज्ञानमवयविव्यवस्थापकतयोपन्यस्तं नाध्यक्षरूपम्, झ-ब्दानुविद्धत्वाद्रपष्टाकारत्वाच, किन्तु रूपादिसंह्तिमात्रलक्षणपुरुपविषयमनुमानमेतत् । रूपा-दिप्रचयास्मकपुरुषदेतुको हि कञ्चुकसिन्नवेश उपलभ्यमानः स्वकारणमनुमापयति, धूम इवा-ग्निम्। षष्ठीवचनभेदादेरिप स्वेच्छामात्रभाविनो न बाह्यवस्तुगतभेदाऽव्यभिचारित्वं येन ततो 15 गुणगुणिभेदसिद्धिभेवेत । तेन यद्यद्व्यविष्ठन्नमित्यादित्रयोगानुपपत्तिः, स्वस्य भावः, षण्यां पदार्थानामस्तित्वं दागः सिकता इत्यादौ वस्तुगतभेदमन्तरेण षष्ठवादेरभावाङ्गीकारे षष्ठवा-देर्वृत्तिर्न स्यात्, भावादेव्येतिरिक्तस्य तिश्वन्धनस्याभावात् । न च षण्णामस्तित्वं सदुप-लम्भकप्रमाणविषयत्वलक्षणं धर्मान्तरमिति वाच्यम्, षद्पदार्थाभ्युपगमभङ्गप्रसङ्गात् । न च षट्पदार्थभिन्नानामपि धर्माणामभ्युपगमान दोष इति वक्तव्यम् , तैस्तेषां सम्बन्धानुपपत्या 20 धर्मधर्मिभावायोगात्, अन्यथातिप्रसङ्गात् । न च संयोगसम्बन्धोऽत्र सम्भवति, तस्य गुण-त्वेन द्रव्येष्वेव भावात्, नापि समवायः, सत्तावत्तस्य सर्वत्रैकत्वाभ्युपगमेन तस्य सम्बन्धा-न्तरापेक्षायामनवश्वानात्, समवायेन सह समवायसम्बन्धे हितीयसमवायाङ्गीकारप्रसङ्गात् । न च षड्भिः पदार्थैस्सह धर्माणामुत्पत्तस्तेषां त इति व्यपदेशो भविष्यतीति वाच्यम् , कुण्डादि-सम्बन्धिनां बदरादीनामपि तथाप्रसङ्गन संयोगादिसम्बन्धान्तरकल्पनानर्थक्यात्। पण्णां पदा- 25 र्थानां धर्मान्तरभूतास्तित्वस्याङ्गीकारेऽपि तत्रापरास्तित्वाद्यभावेऽपि तदस्तित्वस्यास्तित्वप्रमे-यत्वाभिषेयत्वानीति षष्ट्रयादिशवृत्तिर्दुर्वारैव, तत्राप्यपरास्तित्वादिकरूपनेऽनवस्था, इष्टापत्तौ च सर्वेषामप्युत्तरोत्तरधर्माधारतया धर्मित्वप्रसत्तया षडेव धार्मिणः इत्येतस्यानुपपत्तिः । न च धर्मिरुपाणामेव पद्केनाभिधानाम दोष इति साम्प्रतम् , धर्मरूपाणामपि गुणादीनामनिर्देशप्रस-

क्नात्। मिक्नकर्तृत्वानुमानमप्यसङ्गतम् , तथाहि किमत्र साध्यते प्राक्तनावस्थेभ्योऽप्राप्तपटब्य-पदेशेभ्यस्तन्तुभ्यः पटस्य भेदः, किंवा पटावस्थायां ये तन्तवस्तेभ्यः पटस्य भेदः, नाचः सर्वभावानां श्रणिकत्वेन तद्विलक्षणपटाक्यपदार्थानुत्पादेऽपि प्रतिक्षणं भेदेन सिद्धसाधनात्। न द्वितीयः, हेत्नामसिद्धत्वात्, न हि तद्वस्थाभावितन्तुभ्यः पटस्य भेदाप्रसिद्धौ भिष्नकर्तु-5 कत्वादयो धर्माः सिद्धान्ति, नास्ति तत्सिद्धिः सन्प्रत्येव तत्सिद्ध्यर्थं हेतूपन्यासात् । न च तन्तवः पट इति संज्ञाभेदाद्वेदसिद्धः, प्रयोजनान्तरवशेनापि संज्ञान्तरस्य सक्केतनात्। योषितकर्भुकास्तंतवो हि शीतापनोदनाद्यशंसमर्थास्त्रन्तुव्यपदेशभाजः, कुविन्दकर्भुका विश्वि-ष्टावस्थाप्राप्ताः प्रावरणार्व्यक्रियासमर्थाः पटन्यपदेशविषयाः, तद्र्यक्रियाप्रतिपादनाय व्यवहा-रिभिस्तया तत्र सङ्केतकरणात्, अन्यथा गौरवाुशक्तिवैफल्यप्रसङ्गात्। यदि हि यावन्सी भावा 10 विवक्षितैककार्यनिर्वर्त्तनसमर्थास्तेषु तावन्तः शब्दा निवेदयन्ते तदा गौरवदोषः, न वैषाम-साधारणं रूपं निर्देष्टुं शक्यमित्यशक्तिरोपः, उत्प्रेक्षितसामान्याकारेण निर्देशे वरं पट इत्ये-कयैव श्रुत्वा प्रतिपादनं कुतमिति न किञ्चित फलमस्य प्रत्येकं प्रथमिधानप्रयासस्य पद्याम इति वैफल्यदोषः । सामस्त्येन त्वभिधाने स्ति व्यवहारलाघवादिर्गुण इत्येकार्थिक्रयाकारिषु अनेकेषु एकशब्दसङ्केत उपपन्नः, मकलवस्तुविवक्षायां जगन्त्रिभुवनविश्वाविशब्दवत्, एव-15 मेकवचनाविकं साङ्केतिकं व्यवहारलाघवार्थमुपादीयमानं न वास्तवं तयोर्भेदं प्रसाधयति, विशि ष्टावस्थापाप्तानां चाणूनामिन्द्रियमाद्यत्वादतीन्द्रियत्वमसिद्धमिति नावयव्यभावे प्रतिभास-विरतिष्रसिक्तर्पणम्, न हि मर्वदैवेदियातिकान्तस्वरूपाः परमाणवः क्षणिकवादिभिरभ्युप-गम्यन्ते, तेषां सर्वदैकम्बभावताबिरहान्, ततः पगम्पराविनिभौगवर्तितया सहकारिबज्ञादु-त्पन्नाः परमाणव एवाध्यक्षविषयतामुपयान्तीत्यभ्युपगन्तव्यम् , अन्यथा विजातीयानां द्रव्या-20 नारम्भकत्वात् पावकतप्तोपछहेमसूतादेकपछम्भो न स्यात्, न च तत्र संयोगस्योपछभ्यता, अदृष्टाश्रयस्य तस्यापि उपलम्भाविषयत्वान् वाय्वाकाशसंयोगवन्। न च पौर्वापर्यादिदिग्भेदेन व्यवस्थिताः परमाणवः, न च ते तदूरेणोपलभ्यन्त इति कथमध्यक्षतैषामिति वाच्यम्, सर्वोकाराननुभवेऽपि यत्रैवांशेऽभ्यामादिकारणसङ्कात्रात्रिश्चयस्तत्रैवाध्यश्चविषयताव्यवस्थाप-नात्, अन्यत्र तु गृहीनस्थापि व्यवहारायोग्यत्वेन निश्चयानुत्पत्तेरगृहीतकस्पत्वात्। न 25 चावयन्यभावे बहुषु परमाणुषु एकः पट इत्यक्षन्यापारेण कथं प्रत्यय इति श्रह्मणम्, अनेक-स्स्मतरपदार्थसंवेदनत एक इति विभ्रमोत्पत्तः, प्रदीपादौ नैरन्तर्थोत्पन्नसदृशापरापरज्वास्ताद्-पदार्थसंवेदनेऽपि एकत्वविश्रमवत्। मेदेनानुपलक्ष्यमाणाः परमाणवः कथमध्यक्षा इति चेम, विवेकेनानवधार्यमाणस्यानध्यक्षत्वे प्रदीपादौ पूर्वापरविभागेनानुपछक्ष्यमाणेऽनध्यक्षताप्रसक्तेः, अवयविवेकेन बाऽगृह्यमाणोऽपि कथमवयवी तथाप्रत्यक्षत्वेनेष्टः । किञ्च नीलावि निर्भासे-

Sपि नीकादेवेदि न परमाणवः प्रतिभान्ति तदा नीकादिकानं वहिरर्थवादिना नैवाविषयमिष्ट-व्यम्, अन्यथा विकानमात्रवाप्रसक्तेः सविषयक्रोत् स्थूलतयाऽत्रभासनी नीलादिविषयः एको वा स्यादनेको वा, एकोऽपि मवश्रवववैरारक्यो वा भवेदनारक्यो वा, न तावदुभयात्माप्ययं नीलादिरेको युक्तः, स्थूलस्वैकस्बभावत्वविरोधात् । यदि हि स्थूलमेकं स्यात्तदैकदेशपिधाने स्यात्सर्वस्य पिधानम् , एकदेशरागे च सर्वस्य रागः प्रसञ्येत, पिहितापिहितयोरक्तारक्तयोश्र 5 भवन्मतेनाभेदातु, न चैकस्य परस्परविषद्धधर्माध्यासो युक्तः, अतिप्रसङ्गात्, अन्यया विश्वमेकं द्रव्यं स्यात्, तत्रश्च सहोत्पादाद्विप्रसङ्गः, न नैकदेशपिधाने सर्वं पिहितमीक्ष्यते इति प्रत्यक्षविरोधः, तथाऽतुमानविरोधोऽपि, यद्भि परस्परविरुद्धधर्माध्यासितं न तदेकं, यथा गोमहिषम्, उपलभ्यमानानुपलभ्यमानरूपं पिहितादिरूपेण च विरुद्धधर्मीभ्यासितं स्थृकिमिति व्यापकविरुद्धोर्पलव्धिः, सर्वस्यैकत्वप्रसङ्गी विपर्थये वाधकं प्रमाणम् । न भेदा- 10 भावासर्वेशब्दप्रयोगो नोपपद्यते, सर्वज्ञब्दो धनेकार्थविषयः, न चावयवी नानात्मा तत्र कथं सर्वशब्दप्रयोगो येनैकदेशाबरणे सर्वावरणप्रसक्तिकच्येतेति वाच्यम् . लोकप्रसिद्धानां वस्त्रादिभावानामेव भवताऽवयविकल्पनात्, छोके च तत्र सर्वं वस्त्रं रक्तमित्येवं सर्व-शब्दप्रयोगात् । यद्र्यविवक्षायां रक्तादिशब्दप्रयोगो छोके तस्यामेवास्माभिरपि तत्प्रती-तिमनुस्टरय भवतां विरोधप्रतिपादनाय सर्वादिशब्दप्रयोगः क्रियत इति कथमस्यानुष- 15 पत्तिः । किन्न स्थूलस्यैकत्वमभ्युपगच्छतो भवत एवायं दोषो नास्माकम् , तदनभ्युमगमात् । न च पटकारणेषु तन्तुषु उपचारतः पटामिधानप्रवृत्तेः सर्वोदिशब्दप्रयोगानुपपत्तिर्देषः परस्यापि न भविष्यतीति वक्तव्यम्, एवं सति सर्वदैव बहुवचनप्रयोगापत्तेः, न हि भवद-भ्युपगमेन बहुष्वेकवचनमुपपत्तिमत् । न बावयविगतां संख्यामादाय पटादिज्ञब्दस्त-द्वयनेषु तन्त्वादिषु अपरित्यक्तात्माभिषेयगतिलङ्गादिर्वर्तत इति वाच्यम् , अस्य व्यपदेशस्य ४७ गौणत्वे स्खलद्रपतयाऽगौणाद्भेदप्रसक्तेः, न चासावस्ति तथाहि रक्तं सर्वं वस्नमित्यत्र नैवं बुद्धिने रक्तं वस्रं किन्तु तत्कारणभूतास्तन्तव इति । किन्न भेदेनोपखब्धयोगीं-वाहीकयोर्भुख्योपचरितविषयता सम्भवति, न वावयवावयविनोः कदाचिद्भदेनोपलव्धिरिति नात्रीपचरितज्ञाब्दप्रयोगो युक्तः । वस्त्रस्य रागः कुंकुमादिव्रव्यसंयोग उच्यते, स चाव्याप्य-बुत्तिः, तदेकत्र रक्ते न सर्वस्य रागः, न च शरीरादेरेकदेशावरणे सर्वस्यावरणं युक्तमिति 25 चेन, पटादिनिरंशैकद्रव्यस्य कुंकुमादिनाऽव्याप्तस्वरूपाबस्थानाङ्गीकारे व्याप्ताव्याप्तयोविरोधे-

१ अत्र प्रतिषेध्यमेकत्वं तक्ष्मापको विरुद्धधर्माध्यासामावः तद्विरुद्धो विरुद्धधर्माध्यासस्तस्य स्थूले उप-स्रुविधिरित्यर्थः ।

नैकस्बमावस्वायोगाद्धेदप्रसङ्गात्, न चैकस्य पृथुतरदेशाबस्थानं युक्तं निरंशस्वात् , अन्यथा हि सर्वेषामेबोद्कजन्तुहस्त्यादीनामेकत्वेनाविशेषात् स्थूलसूक्ष्मादिभेदो न भवेत् । न चासौ विशेषोऽस्पवद्ववयवारम्यादिकृतः, तथाभेदेऽप्यवयविनां निरंशतया परस्परं विशेषाभावात्, अवयवास्प्यहुत्वप्रहृणकृते च स्थूलादिव्यवहारेऽवयवमात्रमेवाभ्युपगतं दृश्यत्वेन स्थात्, 5 स्थूलादिव्यतिरेकेणात्र्यस्यादृश्यमानत्वात् । अवयवास्पबहुत्वकृते च तथामेदेऽवयवा एव तथा तथोत्पश्चमाना अरूपबहुतराः स्थूलस्क्मादिव्यवस्थानिषम्धनं भविष्यंतीसि किं तदारब्धा-वयविकल्पनया, तस्य कदाचिद्प्यदृष्ट्यामर्थ्यत्वात्। किञ्चाव्याप्यवृत्तिः संयोग इत्यस्य यदि सर्वै द्रव्यं न व्याप्नोति इत्ययमर्थसद्। द्रव्यस्य सर्वशब्दाविषयत्वाभ्युगपमादयुक्तः, अथ तदेक-वैश्रवृत्तिरिति तम तम्यैकदेशासम्भवात । न इ नदारम्भकेऽत्रयवे वर्तत इत्यर्थी युक्तः, तदा-10 रम्भकस्याप्यवयवित्वात् । अथाणुरूपस्तदाणूनामतीन्द्रियत्वात् तदाश्रितः संयोगोऽप्यतीन्द्रिय एबेति रक्तोपलम्भो न भवेत्। न च यथाऽङ्गुलिकपस्याऽऽअयोपलन्थावेवोपलन्धिर्नतथा संयोगस्याश्रयोपलब्धावेवोपलब्धिरित्यव्याप्यवृत्तिरिति वक्तव्यम् , संयोगस्याप्याश्रयानुपलब्धा-बप्यनुपलक्षेः, अन्यथा घटपिज्ञाचसंयोगस्याप्युपलिक्षः स्वातः, न चान्यः सयोगोपलम्भो-पाय आभयोपलम्भात्ममस्ति तस्मान्नैकरूपं द्रव्यम्, अनेकरूपमपि अणुसञ्चयात्मकमेव 15 सामर्थात् सिद्धम् , विद्यमानावयवस्यैकत्वायोगात् , ततः पटादीनां परमाणुरूपत्वाज्ञीलादिः परमाणुनामाकारः, स्थूलक्रपस्यैकस्यापरस्य विषयस्याभावात्, परमाणुरिति व्यपदेशः स्थूल-स्यैकस्याभावेऽपि कल्पितस्थृलापेक्षया सम्भवति, ततो न स्थृलमेकं द्रुष्यमवयवानारब्धमपि घटते, तदारब्धन्तु सुतरामसम्भवि । तथा च यदनेकं न तदेकद्रव्यानुगतम् , यथा घट-कुट्यादयः, अनेके च तन्त्वाद्य इति व्यापकविरुद्धोपलब्धः, यद्वा यदेकं न तदनेकद्रव्या-20 श्रितम्, यथैकपरमाणुः, एकञ्चावयिसाञ्चनं द्रव्यमिति व्यापकविरुद्धोपलिधप्रयोगः प्रसङ्गसाधनरूपः, प्रयोगद्वये ऽत्यवयविनोऽवयवेषु वृत्त्यनुपपत्तिविपर्यये बाधकं प्रमाणम् , वृत्तिः हिं किमेकाषयवक्रोडीकृतेन स्वभावेनावयवान्तरेऽवयविनः स्यात्, किं वा स्वभावान्तरेण, न प्रथमः, एकावयवकोडीकृतस्वभावेनान्यत्र वर्त्तितुमशक्तेः, शक्तौ वा तस्य तत्रावयवे सर्वा-त्मना वृत्त्यनुपपत्तिः, अपरस्यभावामावादन्यावयववृत्तिस्वभावासम्भवात्, संभवे वा एकत्वहा-25 निप्रसक्तः, यशेककोडीकृतं न तसदैवान्यत्र वर्त्तते, यथैकभाजनकोडीकृतमाम्रादि, एकावय-वक्रोडीकृतस्त्रावसविश्वरूपिति व्यापकविकद्धोपलव्यः, एकावयवसम्बद्धस्वभावस्यातद्देशा-वयवान्तरसम्बद्धस्वभावताऽभ्युपगमे तद्दवयवानामेकदेशताप्रसक्तिविपर्यये बाधकं प्रमाणम् । न द्वितीयः, एकस्यानेकवृत्तित्वामम्भवान् , स्वभावभेदात्मकत्वाद्वस्तुभेदस्य, अन्यथा तद्यो-गान् । किन्न प्रत्येकमवयवेषु सर्वात्मनाऽवयविनो वृत्तौ यावन्तोऽवयवास्तावन्त एवावयविनः

स्युः, विना स्वभावभेदं तावत्स्ववयवेषु प्रत्येकं सर्वात्मना वृत्त्यनुपपत्तेः, एवख्र युगपदनेक-कुण्डादिव्यवस्थितविल्वादिवदनेकावयव्यपछिष्यः स्थात् । एकदेशेन वर्तमाने त्वनवस्था तेष्वप्यवयवेषु वृत्तौ अपरैकदेशवृत्तिकल्पनाप्रसङ्गात्, यदि तु यैरेकदेशैरवयवी अवयवेषु बत्तेते ते तस्य म्वात्मभूता इति नानवस्येत्युच्यते तर्हि पाण्यादयोऽप्यवयवास्तस्य स्वात्मभूताः कि नाभ्युपगम्यन्ते, तथाभ्युपगमे चापरावयविश्रकल्पना न स्यात्, तस्यावयवश्रचयारमक- 5 त्वात् । नतु किमिदं कात्म्न्यॅकदेशाभ्यां वृत्तिविकल्पानुपपत्तिः स्वतंत्रसाधनं प्रसङ्गमाधनं वा, तत्रोभयमपि अवयव्युपलब्धौ सत्यां प्रवर्तेत, अन्यशाऽऽश्रयासिद्धता स्यात्। न वा कात्स्न्यैंकदेशाभ्यां वृत्तिः कचन लक्षिता, यस्या असम्भवात् अवयव्यादेर्द्वव्यासत्त्वं भवेत्, उभयविधवृत्तिप्रतिषेषेऽपि प्रकारान्तरेण वृत्तिः कृतो न स्यात् , इह तन्तु विवदं वस्तादीत्येवं-भृतीत् प्रत्यक्षात्समवायलक्षणवृत्तेरवयविनः सिद्धेः, म च समवायस्मर्वत्रैकत्वान्निरवयवत्वाच 10 न कुल्लैकदेशशब्द्विषय:, भैवम् , प्रसङ्गमाधनाभिधानात् , तश्र व्याप्यव्यापकभावसिद्धौ व्याप्याभ्युपगमो व्यापकाभ्युपगमनान्तरीयकः, व्यापकनिवृत्तिर्वा व्याप्यनिवृत्त्यविनामाव-नीत्येतत्प्रदक्षेतफलं प्रवर्त्तेत एव. त्याप्यव्यापकभावसिद्धिश्चात्र लोकप्रसिद्धैव भवताप्यभ्यप-गमनीया, लोकश्च कस्यचित् सर्वीत्मना वृत्ति श्रीफलस्य कुण्डादौ, कचित्र कस्यचिदेकदेशेन यथानेकपीठाधिष्ठितचैत्रादेरभ्यूपगच्छति, यत्र प्रकारद्वयं वृत्तेव्यीवृत्तं तत्र वृत्तेरभाव एव 15 कथं न व्याप्तिसिद्धिर्थेनात्र प्रसङ्गसाधनस्यावकाशो न स्यात्, निरस्ता च प्रागनेकस्मि-जनस्य वृत्तिः, इह तन्तुष्विदं वस्त्रादीत्येवं भूतं प्रत्यक्षमि न लोके प्रवर्त्तते, किन्तु इह गवि शृद्धं पटे तन्तव इत्येवमेव विकल्पिका बुद्धिः । नाष्यध्यक्षचेतसि तन्त्वादिसमवेतं तद्व्यति-रेकिवसादिरूपं प्रतिभासते, न च विवेकेनाप्रतिभासिते सतीदमिह वर्त्तन इति धीर्भवेत न हि कुण्डादी विवेकिनामप्रतिभासमाने पयिम भवति सलिलमिहेति प्रत्ययः, किञ्च बद्रादेः 20 कुण्डादी सर्वीत्मना स्तम्भादी वंशादेवेकदेशेन वृत्तेकपलक्षणान कारस्म्येकदेशाभ्यां वृत्तेनीतु-पलक्षणं कवित् । कुत्रनिमिति वैकम्याशेपमिधानम्, एकदेश इति चानेकत्वे सति कम्य-विद्यमिधानम् , तयोः क्रन्स्नः पटः कुण्डे वर्त्तते, एकदेशेन वा इत्येवं पटादिषु प्रवृत्तिदर्शना-त्ताववयविन्यनुपपन्नावित्यभिधानमपि न सङ्गतम्, न चेयमुपचरिना, अस्खलद्वृत्तित्वात्, त-स्माम नित्यानित्यरूपपृथिव्यादिचतुःसंस्यं द्रव्यं युक्तयुपपन्नम् । आकाशास्यनित्येकद्रव्यप्रसिद्धये 🦙 शब्दं गुणत्वास्त्रिक्करवेन प्रतिपादयन्ति, उत्पत्तिमत्त्वे सति विनाशित्वाद्धटादिवच्छब्दः कचि-दाश्रित इति, तत्राश्रितत्वमात्रसाधने सिद्धसाध्यता, कारणप्रतिबद्धात्मतया कार्यस्य तदाश्रि-तत्वाभ्यपगमात्, एकनित्यामूर्त्तविभुद्रव्यसमवेतत्वेन शब्दानामाश्रितत्वसाधने तथाभूतसा-ष्यान्वितहेतोर्रष्टान्तेऽभावादनैकान्तिकता, प्रतिज्ञायाश्चानुमानविरोधित्वम्, यदि हि नित्यै-

करबापिनभोद्रव्यसमदेताः अन्या भवेयुक्तदैकदोत्पनानेकश्रव्यवस्थकासा अपि ते सदैव स्युरविकलकारणत्वादेकाभयत्वान, न च सहकार्यपेक्षा नितास्य सन्भवति । नापि समवाय-त्वमनुषकारिणो युक्तम्, अतिप्रसङ्गात्, ततोऽक्रमभावित्वप्रसङ्गो व्यवस्थितः। तत्कारणस्य मित्यत्वे व्यापित्वे च शब्दानां सर्वपुक्षेप्रैहणप्रसङ्खः, आकाशात्मकं हि श्रोत्रं तदेकमेवेति 5 तत्प्राप्तानां सर्वेषामपि अवणं स्यात् । न हि निरवयवाकाशे इहमात्मीयं श्रोत्रमिद्धा परकीय-मिति विभागः सम्भवति, न च यदीयधर्माधर्माभिसंस्कृतकर्णशब्द्वस्यवरुद्धं नभक्कत्तरय श्री-त्रमिति विभागो युज्यते, अनंशत्वात्रभसः, पारमार्थिकविभागनिष्पाञ्चफळस्य परिकस्थितावय-विभागेन निर्वर्त्तयितुमयोग्यत्वाश्व, अतिप्रसङ्गात्, अन्यथा मलयजरसाहिकमपि पावक-प्रकल्पनया द्रोषादिकार्यं विद्ध्वात् । किञ्चानक्रकर्णशब्द्धल्याद्योऽपि समानदेशाः स्यूरभिन्नै-10 इनमः संसर्गित्वात् , येन होको वियत्स्वभावेन संयुक्तः तेनैवापरोऽपीति मोऽपि तहेशभावी स्यात्, तत्संयुक्तस्यभाववियत्संसर्गित्वात्तं इज्ञावस्थितानलवत्, अत एव ज्ञब्दानामध्येकदेज्ञत्वा-देकीपसम्मे सर्वीपस्विध्य स्वात् , दूरासमाध्यस्थायिता तु भाषानां प्रतीतिगोचरा विशेषिनी च मवेदिति न नित्यैकव्याप्याकाशसिद्धिः । तथा परापरव्यतिकरयौगपद्यायौगपद्यचिरक्षिप्र-प्रव्यविक्षः कालो द्रव्यान्तरम्, तथाहि परः पिता, अपरः पुत्रः, युगपत्, चिरं श्चिप्रं क्रि-15 यते कृतं करिष्यते इति यत परापरादिक्कानं तदादित्यादिकियाद्रव्यव्यविरिक्तपदार्थनिष-न्धनम्, तस्त्रस्ययविस्क्षणत्वात्, घटादिप्रस्ययवत्, योऽस्य हेतुः पारिशेष्यास्य कास इति, आकाशवदेवास्य विभुनित्यकत्वादयो धर्माः । दिगपि एक।दिधर्मीपेतं द्रव्यं प्रमाणतः सिद्धम् , तथाहि मूर्नेध्वेव द्रव्येषु मूर्ने द्रव्यमवधि छत्वा इदमस्मात पूर्वेण दक्षिणेन पश्चिमेन उत्तरे-णेखादि क्शप्रत्यया यती भवन्ति मा दिगिति, न हाते प्रत्यया आकस्मिका न परस्परापेक्ष-20 मुर्चद्रव्यनिमित्ताः, इतरेतराश्रयत्वेनोभयप्रस्याभावप्रसक्तः, ततोऽन्यनिमित्तोत्पाद्यस्य-बादेते दिशो लिक्नभूताः, एतस्या एकत्वेऽपि प्राच्यादिभेदेन नानात्वं कार्यविशेषाक्र्यवस्थि-तम्, प्रयोगश्चात्र यदेतत् पूर्वापरादिक्कानं तन्मूर्तेद्रव्यव्यतिरिक्तपदार्थनिवन्धनम्, तत्प्रत्यय-विलक्षणस्वात् सुखादिक्कानविति, आकाशवदेवास्य नित्यत्वादिधमी इति, तदपि न सम्बक्, सामान्येन साधने सिद्धसाध्यताया विशेषसाधने हेतोरन्त्रयाश्यसिद्धः प्रतिक्राया अनुमान-25 बाधितत्वस्य दुर्वारत्वात , तथाहि पूर्वापरोत्पन्नपदार्यविषयपूर्वापरमञ्जूतवशोद्भृतसंस्कार-निबन्धनत्वात प्रकृतप्रत्ययस्य कारणमात्रे साध्ये कथं न सिद्धसाध्यता, विशेषे च कथं ना-म्बवासिद्धिः, अनुमानबाधा च पूर्ववद्भावनीया, अत एव नेतरेतराश्रवदोषोऽपि पूर्वपक्षोदितः, विशिष्टपदार्थसङ्कतप्रभवत्वादस्य प्रत्ययस्य । किन्न निरंहीकदिकाळाख्यपदार्थनिमित्तत्वं परा-पराविश्रत्ययस्य साध्यितुमभ्युपगतम्, तवायुक्तम्, स्वाकारानुकारिप्रत्ययजनकस्य तिष्ठप-

बत्बात्, त्रिरंशस्य च पौर्वापर्योदिदिन्विभागाभावतस्तथाभूतप्रत्वशेश्पाद्कत्वासम्भवात्, तथा-भूतप्रत्यवाद्विपरीतार्थसिद्वेरिष्टविपर्ययसाधनादिकदश्चेवं हेतुः स्यात्, अथ बाह्याध्यात्मक-भावपौर्कापर्यन्तिनन्धनस्य दिकालयोः पौर्वापर्यव्यपदेशस्य भावात्र हेतोर्विरुद्धता, न, तथा-सति दिकाउकरपनावैयध्यात्, तत्साध्याभिमतकार्यस्य बाह्याध्यात्मिकैः सम्बन्धिभिरेव निर्वर्षितस्वात्, तथाहि दिक् पूर्वावरादिव्यवस्थाहेतुरिष्यते कालश्च पूर्वापरक्षणळविनमेषक- 5 लामुहू र्तेप्रहरिद्वसाहोरात्रपक्षमासर्त्वयनसंवत्सरादिवत्ययप्रसवनिमित्तोऽभ्युपगतः, अयं च स्वरूपभेदः स्वात्मनि तयोः समस्तोऽप्यसम्भवी, तत्सम्बन्धिषु पुनभीवेषु विश्वमानसात्र प्रस-यहेतुरिति व्यर्थो तत्प्रकल्पना। अथ तत्सम्बन्धिष्वयं भेदोऽपरिक्रयादिभेदनिमित्तसार्हि तत्रा-प्येबिसत्यनवस्थाप्रसक्तिः, अथ पदार्थेषु पूर्वीपरभेदः कालनिमित्तः, नतु कालेऽप्यसौ न स्वत इलीपरकाळनिमित्तो यदाभ्युपगम्यते तदाऽनवस्था। अथ पदार्थभेदनिमित्तः तदेतरेतराश्रयत्य- 10 प्रसङ्खः, अश्व तत्र स्वत एवायं भेदः, पदार्थेष्विप स्वत एवायं कि नाध्युपगम्यते तत्रश्च पुनरिप दिक्कालप्रकरूपनं व्यर्थमिति । विशुत्वादिधर्मीपेतमात्मद्रव्यं पूर्वमेव प्रतिविद्धम् । मनोद्रव्यस्य तु युगपञ्ज्ञानानुत्पत्तिर्छिन्नमुक्तम्, तत्रापि कारणमात्रे साध्ये चक्षुरादिभिन्नमनस्कारादेः कारणत्वाभ्युपगमेन सिद्धसाध्यताः, नित्यैकमनःसाधनेऽनन्वयदोषः, प्रतिज्ञाया अनुमान-बाधा, इष्टविपर्ययसाधनात विरुद्धश्च हेतुरिति दोषाः पूर्वेबद्वाच्याः, चक्षुरादिन्यतिरिक्तानित्य- 15 कारणसापेक्षत्वस्य साधनाद्विरुद्धता प्रकटैव, अन्यथा नित्यकारणत्वे चेत्रसामविकलकारण-स्वाकमोत्पत्तिविक्देव भवेत् , तस्मान पृथिव्यादिद्वव्यनवकस्य प्रमाणतः सिद्धिः । द्रव्याभा-बादेव तदाश्रितत्वेनाभ्युपगता गुणादिविशेषपर्यन्ता असन्त एव, आश्रयाभावे तदाश्रितानां तत्परतंत्रतयाऽवस्थानासम्भवात् , ततो द्रव्यनिवेधादेवाशेषपदार्थनिवेधसिद्धावपि विशेषतो गुणादिश्रतिषेधः क्रियते, परदर्शनस्य सर्वथाऽयुक्तत्वप्रदर्शनावश्र्यकत्वात् । तत्र रूपरसगन्ध- 20 श्पर्शसंख्यापरिमाणपृथकत्वसंयोगविभागपरत्वापरत्वगुक्तवद्भवत्वस्नेहश्रब्दबुद्धिसुखदुः खेच्छा-द्वेषप्रयत्मधर्माधर्मसंस्काराश्चतुर्विज्ञतिर्गुणाः, तत्र रूपं चक्षुमीसं पृथिन्युदकःचलनवृत्ति, रसो रसनेन्द्रियप्राह्यः पृथिव्युद्कवृत्तिः, गन्धो घाणप्राह्यः पृथिवीवृत्तिः, स्पर्शस्त्वगिन्द्रियप्राह्यः पृथिञ्युद्क उवक्रनप्यन वृत्तिरिति तन्न, यतः महति द्रुच्ये यद्येक मेवानवयवं नीलादी प्यते तदा सूक्ष्मेणापि कुञ्चिकादिविवरवर्तिना प्रदीपाचालोकेनापवरकादिस्थितपृथुतरघटादिद्र-व्यसम्बेतस्य नीखाविक्रपस्याभिव्यकौ सकलस्यैव यावद्वव्यवर्तिनोरभिव्यक्तिरुपलव्यक्र प्राप्नीति निरवयवत्वात् , न ह्यकस्या अवयवाः सन्ति येनैकदेशाभिव्यक्तिभैवेत् । एवं गन्ध-रसस्पर्शानामपि तदाधारैकदेशस्थानामभिन्यकौ याबह्रन्यभाविनामुपलव्धिप्रसङ्गः । अथ भवत्येव सकलस्य नीलादेरपलन्धिरित चेन्न तदा हि रन्धालोकेन नीलादेरणुशो भेदेऽन्नी-

क्रियमाणे पृथिब्यादिपरमाणुद्रव्यवद्णुपरिमाणयोगित्वेन गुणवस्वाद्रव्यक्रपतेव स्यात्, न गुणत्वम् , एवम्भूतानाञ्चाणुक्षो भिन्नानां गुण इति संज्ञाकरणे न नाम्नि विवादः, न चाजुत्वेऽप्याश्रितत्वाद्वणत्वं युक्तम् , सदसतीराश्रयानुपपत्तेरतिप्रसङ्गाव, अवय विद्रव्यस्यापि अवयवद्रव्याश्रितत्वापत्तेः । संख्या वैकत्वादिव्यवहारहेतुरेकत्वादिस्त्रक्त्या । सा एकद्रव्या 5 चानेकद्रव्या च, तन्नैकसंख्या एकद्रव्या सलिलादिपरमाण्यादिगतरूपादीनामिव नित्यानित्य-त्वनिष्पत्तिरूपा अनेकद्रव्या द्वित्वादिसंख्या, अनेकविषयबुद्धिसहितेभ्य एकत्वेभ्यो निष्पन्ना, तस्या अपेक्षानुद्धिविनाशाद्विनाशः कचिदाश्रयविनाशात्, इयं द्विविधापि संख्या प्रसक्षत एव सिद्धेति परमतम्, तञ्ज, एकःवादिसंशाविषयपदार्थव्यतिरेकेणोपलव्धिलक्षणप्राप्तायाः संख्यायाः शशिवपाणवदनुपलब्धेरसत्वात , नन्चोपलब्धिलक्षणप्राप्तत्वमसिद्धम् , तस्या रह्य-10 त्वेनाभ्युपगमात् । यथा चैकं क्रानं द्वे क्राने इत्यादिनुद्धेः संख्यामन्तरेणापि निर्वाहस्तयैको घट इत्यादिनुद्धेरपि असहायादिषु घटादिषु स्वेच्छाकल्पितैकत्वादिशब्दसंकेतविहितमनस्कारप्रभव-त्वाद्विशेषयुद्धितोऽपि न संख्यासिद्धिः, न हि ज्ञानादौ गुणत्वात्सस्याऽस्ति तस्याद्रन्यत्वात् संख्यायाश्च गुणत्वेन द्रव्याभितत्वादतो न दृष्टान्तसिद्धिः । न च ज्ञानादौ एकत्वादिज्ञानमु-पचरितम्, असवर्रंद्वृत्तित्वात्, द्रव्यसमवेतादेकत्वादेरेकार्थसमवायित्वादेतज्ज्ञान गुणादौ 15 अविष्यतीनि चेन्न, एकम्मिन् द्रव्ये रूपाद्यो बहवो गुणा इति ज्ञानानुद्यप्रसङ्गान्, आश्रये द्रव्ये बहुत्वसंख्याया अभावान, एकार्थसमवायादेजीयमानप्रत्ययस्य गौणतापत्त्या माणवकेऽ नलप्रत्ययबस्म्बलितताप्रसङ्गाच । न च गजतुरगादौ संख्याप्रत्ययो गजादिव्यतिरिक्तनिब-न्धनो गजादिविलक्षणप्रत्ययत्वात् , नीलपटप्रत्ययवदिति संख्यासिद्धिविति वाच्यम् , निमिन-मात्रमाधने इच्छारचितसकेतमनस्कारादिनिमित्ताभ्युपगमेन मिद्धसाधनात्, एतद्व्यतिरि-20 क्तिमित्तसाधने बुद्ध्यादावनैकान्तिकत्वात , तत्रैकादिबुद्धेविंलक्षणत्वेऽपि संख्यानिबन्धन-त्वाभावात् । अनेकद्रव्या दिल्वादिसंख्यापि संकेताभोगमात्रेणोपपद्यते, एवं सति अस्ष्टसाम-भर्यभ्य हेतुत्वं न कन्पितं स्थान , अन्यथाऽपेक्षाबुद्धेग्दष्टमामध्यीयाः तद्धेतुत्वेऽन्यस्यापि तद्वेतुताप्रसङ्गेनानवस्था भवेत । तथा द्वित्वादिसख्याया एकस्या अनेकवृत्तित्वासस्भवः एक-भ्यानेकवृत्तेः प्रतिषिद्धत्वान् । परिमाणव्यवहारकारणं महद्युदीर्घहम्बभेदं नित्यानित्यविभागं 25 रूपादिशत्ययविलक्षणबुद्धिमासतया रूपादिभ्योऽर्थान्तरन्वेन मिद्धं परिमाणं परी मन्यते, तत्र रूपादिविषयेन्द्रियबुद्धिलक्षणप्रत्यक्षप्रत्ययमाद्यत्वाद्रुपादिस्यसास्यार्थान्तरत्वेन साधने हेतु-

१ यथा बाहीको गौरिति प्रत्ययः स्वलति गौरिव गौर्न तु गौरेव सास्नाखमाबादिति, न तथा स्वलति एकमिवैकं ज्ञानादि न न्येकमेवेति, किं वार्दि यादशी घटादित्वस्मलिता बुद्धिर्भवति तादशी ज्ञानादित्व-गीति भाषः ॥

रसिद्धः, तथाव्यवस्थितस्पादिपदार्भव्यतिरेकेण महदादिपरिमाणस्याध्यक्षप्रस्ययप्राह्यत्वेना-संवेदनात्, अथ। णुमहदादीत्येवं या विकस्पिका बुद्धिः सा रूपादिप्रत्ययवित्रक्षणबुद्धिपदे-नामित्रेतेति चेम्न, हेतोर्विपक्षे बाधकप्रमाणाभावेनानैकान्तिकत्वात्, न हारयाः परमार्थतः किच्चिद्पि प्राह्ममस्ति कल्पनाबुद्धित्वात्, केवछं तेष्वेव ह्रपादिषु एकदिक्मुखादिप्रवृत्तेषु दृष्टेषु तद्विलक्षणरूपादिभेदप्रतिपादनाय कृतसमयानुरोधान्महदिल्यध्यवस्थन्ती बुद्धिर्जायते 5 नातो वस्तुव्यवस्था, न च रूपादिव्यतिरिक्तं प्राह्ममप्यस्तीत्यसिद्धतापि हेतोः, प्रतिज्ञायाश्च प्रत्यक्षवाधा, प्रत्यक्षरवेनेष्ठस्य महदादे रूपादिव्यतिरेकेणानुपलब्धेः । तती दृष्टे रपृष्टे वा रूपा-दिके एकदिक्सुखप्रवृत्ते भूयसि अतद्रुपपरावृत्ते दीर्घमिति व्यवहारः प्रवर्तते परिमाणाभा-वेऽपि, तद्पेक्षया चाल्पीयसि रूपादौ समुत्पन्ने ह्रस्वमिति, एवं महदादाविष योज्यम् , एका-नेकविकस्पाभ्यां रूपादिवन् महदादानुपपतेश्वाभावः। अतिद्यमानेऽपि महादादौ भवत्प्रकः १७ रिपते प्रासादमालादिषु महदादिप्रत्ययप्रादुर्भृतिरनुभूयते । न च यत्रैव प्रामादादिषु माला-ख्यो गुणः समवेतस्तत्र महत्त्वादिकमपीति एकार्थममवायबलान्महतीत्येवं तन्मालादि व्य-पदिइयत इति वाच्यम् , प्रासादस्यावयविश्वेनानभ्युपगमात् , विजातीयानां द्रव्यानारम्भ-कत्वात्, किं तु स संयोगात्मको गुणः, स च न परिमाणवान्, निर्गुणत्वाद्वणानाम्, ततो मालाज्यस्य गुणस्य प्रासादादिष्त्रभावात् प्रासादमाले इत्ययमेव प्रत्ययस्तावद्युक्तो दूरतो 15 महती हृश्वा वा सेति प्रत्ययव्यवदेशः, मालायाः संख्यात्वेन प्रासादादीनां संयोगत्वेन महत्त्वादेश परिमाणत्वेन परैरभ्युपगमान्, तम्मान परिमाणं रूपादिषु पृथग् गुण इति स्थितम् । इदमस्मात् पृथगिति यद्वशाःसंयुक्तमपि द्रव्यमपोद्धियते तदपोद्धारकारणं पृथक्त्वं नाम गुणो घटादिभ्योऽर्थान्तरं तत्प्रत्ययविलक्षणबुद्धिमास्यत्वादिति काणादाः, तम रूपादिभ्यो-विवेकेनार्थान्तरभूतस्य तस्य प्रत्यक्षबुद्धावप्रतिभासनाद्धेतोरसिद्धेः, अत एव च तस्योपलब्धि- 💯 लक्षणप्राप्तत्वेनाभिमतस्यानुपलम्भादसस्वमेव, न च पृथगिति विकल्पबुद्धिबलेन तस्य सिद्धिः, तत्प्रत्ययस्य सजातीयविजातीयव्याषृत्तरूपाद्यनुभवनिबन्धनत्वामः, व्याष्ट्रत्तता च भावानां स्वस्वभावन्यबस्थितेः, अन्यथा स्वतोऽन्यावृत्तस्वरूपाणां पृथक्तवादिवज्ञादपि पृथमुपत्वा-सिदे: । किन्न सुखदु:लादिगुणेषु यथा परस्परव्यावृत्तात्मतया प्रथगिति प्रत्यवविषयता पृथक्तवगुणाभावेऽपि तथा घटादिष्वपि भविष्यतीति हेतोरनैकान्तिकत्वम् । न चापि तेषु 25 भाक्तोऽयं प्रत्ययः, मुरूयप्रत्ययाविशिष्टत्वात् । पृथगित्यपोद्धारम्यवहारस्य स्वरूपविभिन्नप-दार्थानिबन्धनत्वात् परोपन्यस्तानुमाने प्रतिक्राया अनुमानवाधा तथा च प्रयोगो ये परस्प-रव्यावृत्तात्मानस्ते न स्वव्यतिरिक्तपृथक्तवसमाश्रयाः, यथा सुखाद्यः, परम्परव्यावृत्तात्माः नम्र घटाद्य इति स्वभावहेतुः, एकस्यानेकवृत्त्यसंभवः सम्बन्धाभावः सुलादिषु तद्व्यवहा-

राभावप्रसङ्ख्य विषयेये बाधकं प्रमाणम् , तस्माञ्च पृथक्तवं गुणः । अप्राप्तिपूर्विका असिः संबोग:, प्राप्तिपूर्विका चाप्राप्तिर्विभाग: । एतौ द्रव्येषु यथाक्रमं संयुक्तविभक्तप्रत्यवहेत् अन्यत्रोमयकर्मजौ संयोगविभागजौ च बयाक्रमम् । द्रव्यविशेषणतया संयोगस्याध्यक्षतः प्रतीयमानत्वात्सद्भावहारविषयता, कश्चित् केनचित् संयुक्ते द्रव्ये आहरेत्युक्ते हि ययोरेव 5 इटबयो: संयोगमुपलभ्यते ते एवाहरति न द्रव्यमात्रम्, अन्यथा हि यत्किश्चिदाहरेत्, एतद्विपर्ययेण विभागसाधनेऽपि योज्यम , तम युक्तम् , संयुक्तपदार्थोदर्थान्तरभूतसंयोगस्य कदाचित् प्रतिपत्तुर्दर्शनपथानवतारात्, न हि संयोगदर्शनेन विश्विष्टं द्रव्यमाहरति, किन्तु प्राम्भाविनीये सान्तरजाताबस्थे ततो विशिष्ठे निरन्तराबस्थे वे समुत्पने वस्तुनी ते एव सं-युक्तप्रत्ययविषये तच्छाव्दवाच्ये च. अवस्थाविक्रोषे संयुक्तशब्दस्य सङ्केतितत्वान् . तथाविषे ।। बस्तुनी पश्यमाहरति, नान्ये, न हि शब्देनाबोधितेऽर्थे शब्दात् प्रवर्त्तते प्रेक्षावान । संयोगिव-भागयोर्द्रव्यार्थान्तरभूतयोरमावेऽपि वस्त्वन्तरमेव तथा तथोत्पर्यमानं सान्तरमिदं वस्तु निर-न्तरमिति च बुद्धिभेदनिबन्धनं भविष्यति न संयोगविभागयोस्तथाविधप्रत्ययविशेषात् सि-द्धः । यद्वि विच्छित्रमुत्पनं वस्तु तत्सान्तरबुद्धेर्निमित्तं हिमवद्विन्ध्यादिवत् । अविच्छिन्नोत्प-त्तिकश्च निरन्तरबुद्धिविषयः, निरन्तरोपरचितदेवदत्तयश्चदत्तगृहवन्, न हि गृहयोः परे-15 णापि संयोगगुणाश्रयत्वमभ्युपगम्यते, तयोः संयोगात्मकत्वेन गुणत्वात्, नापि हिम-हिन्ध्ययोर्विभागाश्रयत्वम् , प्राप्तपूर्वकाप्राप्तेसालक्षणस्याभावात् । मिध्याबुद्धियो द्रे धव-खदिराती सान्तरे निरन्तरावसायिरूपा पर्वतिश्वरासकवलाकाती मान्तरत्वाध्यवसायिनी तथाविधा सर्वोऽपि न साधर्म्बमहुणादुल्याते, येन मुख्यपदार्थेसिद्धिः स्वात् , तदन्तरेणापि इन्द्रियवैशुण्यमात्रादेवोत्पत्युपलब्धेः, अन्यगतचेतमः तैमिरिकस्य हिचन्द्राद्यविकस्पन्छि-20 वत् । विक्षिजाविक्षिज्ञास्पतयोपजातस्य वस्तुनः प्रधानभूतस्य तद्वद्विनिबन्धनस्य सद्धा-वाच न तद्योन्तरविरुक्षणसयोगविभागमिद्धिः । यद्पि कुण्ड्ली देवदत्त इति सतिरियमप-जायमाना कि निबंधना, न च पुरुषकुण्डलभावमात्रभाविनी, सर्वदा देवदसकुण्डलयोस्त-स्या उदयप्रसङ्गात्, किञ्च यदेव केनचित् कचिदुपलब्धसत्त्वं तस्यैवान्यत्र विधिप्रतिवेध-मुखेन छोकव्यवहारप्रवृत्तिर्दृष्टा, यदि तु सयोगो न स्यात् कथं विभागेनास्य वैत्रोडकूण्डल: कुण्डली वेत्येवं प्रतिषेधी विधिश्च भवेत, चैत्रोऽकुण्डलीत्यनेन हि न कुण्डलं प्रतिषिध्यते, तस्य देशकालभेदेन सरवाध्यासितमूर्तेः प्रतिषेद्धमशक्यत्वात्, नापि नैत्रस्य, अत एव,

१ पश्चिशिखरयोः संयोगो विभागखान्यतरकमंत्र , मंबद्वयमित्रपातः पृथयमावश्चोभयकर्मजः, इस्त-पुस्तकयोः संयोगि।द्विभागाद्वा शरीरपुस्तकयोः संयोगो विभागो वा संयोगजसंयोगो विभागजविभागो वा उच्यतं ॥

तस्माबैत्रस्य कुण्डलसंबोगः प्रतिषिध्यते, चैत्रः कुण्डलीत्यनेनापि संयोगस्यैदाप्रतीतस्य विधि-रिति बास्तवः संयोगादिरस्त्येव यद्वशाद्विधाननिवेधप्रवृत्तिः, तथा संयोगाभावे बीजादयः सर्वदेवाविशिष्टस्वात्स्वकार्यमङ्करादिकं विद्ध्यः, न चैत्रम्, सर्वदा तेषां कार्यानारम्भात्, अतो बीजादयः स्वकार्यकरणे कारणान्तरसञ्यपेक्षाः, मृत्पिण्डदण्डचक्रमुत्रादय इव घटाविकरणे, योऽसावपेस्यः म संयोग इति तद्व्यसङ्गतम्, यथाहि चैत्रकुण्डलयोविशिष्टावस्थापाप्तौ संयोगः प्रादुर्भवित न सर्वदा तथा चैत्रः कुण्डलीति मतिरपि तदवस्थाविशेषनिबन्धना कदाचि-देव भविष्यति न सर्वदा तत्किमथीन्नरभूतसंयोगकल्पनया, उपलभ्यस्वभावाया उक्कविशि-ष्टावस्थायाश्चान्यत्रानुपलम्भतः प्रतिषेधोऽप्युपपश्चत इति संयोगिपदार्थभित्रसंयोगाप्रतीत्वा न् ततो विधिः प्रतिषेधो वा सम्भवति, सर्वभावानां प्रतिक्षणविशरारुतया च विशिष्टा-वस्थाप्राप्तानां बीजादीनामञ्करादिजनकतया संयोगाभावे बीजादीनामविशिष्टत्वमसिद्धम्, तथा 10 बीजादीनां स्वकार्यजनने सापेक्षत्वसाधने सिद्धसाध्यता, अव्यवधानाश्ववस्थान्तरसापे-क्षाणां बीजादीनामञ्चरादिश्वकार्यनिर्वर्तनस्यास्माभिरभ्युपगमात् , संयोगाख्यपदार्थान्तरसा-पेक्षत्वसाधने त्वनन्वयित्वं हेतोः। न चावस्थासापेक्षा एव बीजादयः स्वकार्यनिर्वर्तकाः न तु संयोगापेक्षा इति कुतः सिद्धं येन सापेक्षत्वमात्रसाधने सिद्धसाध्यता भवेदिति वाच्यम, संयोगमात्रापेक्षायां प्रथमोपनिपातत एव क्षित्यादिभ्योऽङ्करादिकार्योदयप्रसङ्गात्, 15 पश्चाद्यदिकलकारणत्वात्, पश्चाद्वा न स्थात्, पूर्ववद्विकलकारणत्वात्, न वाऽनुपकारिणि सयोगे बीजादेरपेक्षा युक्ता, अतिप्रसङ्गात्तस्मान संयोगविभागगुणद्वयसद्भावः । इदं परमिद-मपरमिति ज्येष्टकनिष्ठयोर्दुरासञ्जैकदिक्कवस्तुनोर्यतोऽभिधानप्रत्ययौ भवतस्तद्यथाकमं कालिकं प्रत्वमप्रत्वं दैशिकं परत्वमप्रत्वक्क सिद्धम्, स च प्रख्यो ज्येष्ठाविवस्त्वतिरिक्तनिबन्धनः विलक्षणप्रत्ययत्वात् , क्येष्ठकनिष्ठयोः कालकृतं परत्वमपरत्वञ्च , एकस्यां दिशि स्थितयोस्तिह- 20 कृतम्, एकस्यां दिशि काले च स्थितयोस्तत्रत्ययोत्पत्तेः, न तावद्यं कालदिक्मात्रनिवन्धन इति मतं त्रव्चार, साध्यविषक्षे हेतोर्धेत्तेरनैकान्तिकत्वान्, असत्यपि परत्वापरत्वलक्षणे गुणे मीलादी क्रमेणोत्पादात् क्रमेण च व्यवस्थानात् , कालोपाधिर्दिगुपाधेश्च परं नीलमपरख्नेति प्रत्य-यस्योत्पत्तिद्रभैनात् , तद्वत् पटादाविष भविष्यतीत्यर्थान्तर्निमत्तत्वमात्रसाधनेऽनैकान्तिकता हेतोः, तस्य विपक्षवृत्तित्वात्, नित्यभृतदिकालनिमित्तकगुणविशेषनिमित्ततासाधने च हेतो- 🐰 रनन्वयित्वम् , परापरप्रत्ययः अर्थमात्रकृतकमोत्याद्व्यवस्थानिवन्धनः परापरप्रत्ययत्वात् , रूपादिषु परापरप्रत्यथवदित्यनुमानवाधिता च सा प्रतिहा, रूपादिषु परापरप्रत्ययस्य अस्खलद्वत्तित्वाश्रीपचारिकत्वम् । नापि दिकालयोभैवतः प्रदेशाः सन्ति यत्संयोगार्पेशा-

बुद्धिसहितात् महत्वादेकत्पत्तिः स्यात्, तयोरेकत्वेन निरवयवत्वात् । न चैवं संख्यादयो गुणा द्रव्यामाव्यतिरेकिणः, तेषां तद्व्यवच्छेदहेतुत्वात्, देवदत्तव्यवच्छेदकदण्डादिवदिस्य-तुमानात्तेषां द्रव्याद्भेदः सिद्ध्यतीति वाच्यम्, संवृतिसत्तामवस्तुतया तश्वान्यत्वाभ्याम-बाच्यताया अभीवृत्वेन सामान्यतोऽव्यतिरेकनिषेषमात्रसाधने सिद्धसाध्यताप्रसङ्गात् । 5 न च प्रतिनियतधर्मयोगित्वाद्र्परसादिवत्समृहसन्तानावस्थाविशेषास्तत्त्वान्यत्वाभ्यामवच-नीया न भवन्तीति वाच्यम्, तेषु पारमार्थिकनियतधर्मत्वासिद्धेः, तक्त्रतो निःस्वभावत्वाद्-म्बरपद्मवन् । प्रतिषेधद्वयेन प्रकृतार्थगतेर्यदि द्रव्याद्वयतिरेकित्वं साध्यं तर्हि द्रव्यव्यतिरेकेण संख्यादेरतुपल्डम्भादाश्रयासिद्धो हेतुः, तदात्मनस्ततो भेदे तस्य निःस्वभावताप्रसक्तिश्चेति न दुरुयञ्चतिरेकित्वं कुतश्चित् प्रमाणाद्वसीयते इली न तथा ते सद्व्यवहारविषयाः । बुद्ध्या-10 द्यस्तु प्रयस्नान्ता आस्माश्रितस्वेन तद्भुणा इष्टाः, ते चात्मनिवेधादेव निविद्धाः, अमीषा-मुत्पत्तिकारणत्वेनात्मन आभयत्वे हि तेषां सर्वेदोत्पत्तिप्रसङ्गः, अनाचेयातिश्चयस्य सहकार्य-वेक्षायोगात्, न वा नित्ये क्रमयौगपद्यव्याप्तकार्योत्पादनसामध्यसम्भवः, नित्यस्य क्रम-यौगपद्याभ्यामर्थिकवाविरोधस्योक्तत्वात् । नापि स्थितिहेतुतवाऽऽश्रयत्वमारमनः, स्थितेः स्थातुरव्यतिरिच्यमानक्रपत्वात , तद्वेतुत्वे स्थातृहेतुत्वमेवोक्तं स्यात् तचानन्तरमेव निषिद्धम। 15 न च परिनिष्ठितात्मरूपत्वात् स्थातुः कश्चिद्धेतुः सम्भवी, तत्र तस्याकिञ्चित्करत्वात् । व्यति-रेकेऽपि स्थितेः स्थातुस्तेन न किञ्चित्कृतमधीन्तरभूतायाः श्थितेः करणात् , ततश्चाकिञ्चि-त्करः कथं तस्याश्रयो भवेन् । नापि तत्सम्बन्धिन्याः स्थितेः करणात्तस्यायमुपकारको युक्तः, तत्सम्बन्धित्वासिद्धेः । न च तस्य स्थिति प्रति हेतुत्वमिष युक्तं नित्यस्य कचिद्पि सामध्यी-नुपपत्तः, किन्न स्थाप्यमानो बुद्धादिर्यदि स्वयमस्थितिस्वभावः कथं परेण स्थापयितुं शक्यः. 20 तस्वभावहानिप्रसङ्गात्, अथ स्थितिस्वभावः तथापि स्थापकोऽकिञ्चित्कर एव, स्वयमेव तत्स्वभावतया तस्य स्थितिमिद्धः, किञ्च ये मूर्तोस्तेपामधोगमनप्रतिबन्धकत्वेन भवेदाश्रय-कल्पना, बुद्धादेस्त्वमूर्त्ततया नाधोगमनमस्तीति कि कुर्वाण आत्मादिस्तेषामाश्रयो भवेत् । अपि च नोत्पन्नानां बुद्धादीनां कश्चिदाश्रयः, सतां निराशंसतयाऽऽश्रितत्वानुपपत्तेः, नाप्य-नुत्पन्नानां निरूपारूयतया तेषां तत्त्वायोगात् । किन्न बुद्धिरूपछव्धिर्झानमित्यनथीन्तर-25 मिति[ न्यायद० १-१-१५ ] वचनाद्वदेर्ज्ञानरूपता परैरभ्युपगता, न च तस्याः स्व-संविदितत्वमभ्युपगतम्, बुद्धान्तरमाद्यताभ्युपगमान् । न च तथाभूतायास्तस्याः कर्मादिव-द्वद्धित्वं युक्तम् । सुखदुःखेच्छाद्वेषप्रयत्नानामज्ञानरूपत्वे नात्मविशेषगुणताऽभ्युपगन्तुं युक्ता रूपादिवत्, मानरूपत्वे बुद्धेर्भेदेनाभिधानमसङ्गतमेन, कश्चिद्विशेषमुपादाय मानात्मकाना-मिप ततो भेदेनाभिधानेऽभिमानादीनामिप भेदेनाभिधानं कार्यमिति । गुरुत्वं पृथिव्युदक-

बृत्ति पतनक्रियानिबन्धनम् , द्ववत्वं पृथिव्युदकञ्बलनवृत्ति स्यन्दनहेतुः, स्निग्धप्रत्ययहेतुः स्तेहरत्वम्भसीत्याविप्रक्रिया पृथिव्यादीनामाधारत्वनिषेधात् तद्वतह्रपादिनिषेधाः निषिद्धैव, वेगभावनास्थितिस्थापकभेदः संस्कारः तत्र वेगो मूर्त्तिमङ्ग्वेषु प्रयत्नाभिधानविशेषापेक्षात् कर्मणो जायते नियतदिक्कियाप्रबन्धहेतुः स्पर्शद्वव्यसंयोगिवरोधी च । भावना चात्मगुणो क्रानजो क्रानहेतुय दष्टानुभूतश्रतेष्वर्थेषु स्मृतिप्रत्यभिक्रानकार्योक्रीयमानसद्भावः । मूर्त्तिमङ्ग- 5 व्यगुणः स्थितिस्थापकः स हि घनावयवसन्निवेशविशिष्टं कालान्तरस्थायिनं स्वमाश्रयं प्रयत्ने-नान्यथाकृतं पूर्ववद्यथावस्थितं स्थापयतीति परमतम्, तदसत्, भ्रणभक्कसिद्धौ वेगाख्यसंस्का-रकार्यस्य कर्मेप्रबन्धस्यासिद्धेः, न हात्पत्त्यनन्तरविनाशिनि भावे नियतदिकृक्रियाप्रबन्धस्य तद्वेतोश्च संस्कारस्योत्पैत्तिः । न च स्वोपादानदेशपरिहारेणानन्तरदेशोत्पाद एव भावानां कियाप्रबन्ध इति बाच्यम् , ततो हि प्राक्तनस्वहेतव एव सेत्स्यन्ति न यथोक्तसंस्कारः, तेन 10 सह कचिद्प्यन्वयाभिद्धेः । यदि च तथाविधसंस्कारादिष्वादीनामपतनं स्यात्तदा न कदाचि-दिन ते पतेयुः सर्वदा पातप्रतिबन्धहेतोर्बेगस्यावस्थितत्वात् . एवञ्चाकाशप्रसर्पिणः शरस्या-कस्माद्यदेतत्पतनमुपलभ्यते तत्कथमुपपद्यते, न च मृत्तिमतां सतां वाण्वादीनां संयोगादुप-हतशक्तित्वाद्वेगस्य विनाशात् पतनमिति वक्तुं शक्यम् , अर्वागेव पतनप्रसङ्गातः , तद्विरोधिनो वायुसंयोगस्य सर्वेत्रैव सरवात्। न च तदानीं वेगो बलीयान् , पश्चात्तस्यावलीयस्वे हेत्वभावात् , 15 न च तदानीं तदुत्पादककर्मणोऽभावाद्ववेल इति वाच्यम्, तस्याप्यभावे निमित्ताभावात् । भावनापि सामान्यतः म्मूखादिकार्योत्साध्यते यदि तदा सिद्धसाध्यता, पूर्वानुभवाहितसामध्ये-ळक्षणज्ञानात्मभूतायास्त्रस्याः स्मृतिद्देतुत्वेनाभ्युपगमात्, यस्या वसनात्वेन प्रसिद्धिः । अथात्म-गुणस्यह्रपा भावना सिषाधयिषिता तहा न हेतोरन्वयित्वम् , तथाविषया सह म्मृत्यादीनामन्व-यासिद्धेः, ये यदाश्रिता ते तस्याभावे नावस्थितिमश्नुवते यथा चित्रं कुण्ड्यासभावे, आश्रित- 20 आत्मानं संस्कारः परमतेनेति व्यापकविकद्धोपलैब्षेः संस्कारस्यासस्वादनुमानवाधिता प्रतिहा च, आत्मनः प्राङ्गनिषिद्धत्वात् । स्थितिस्थापकोऽप्यत्यन्तमसङ्गत एव, स्वयमस्थिरस्वभावस्य पदार्थस्यानेन स्थापयितुमश्रव्यक्वात् , क्षणादृष्वै तस्याभावात् ,स्थिरस्वभावस्य चाप्रच्युतस्थित-रूपत्वात स्थापकस्याकि ख्रित्करतेव । न च सर्वभावानां क्षणिकत्वे ऽपि एकक्षणावस्थितौ प्र-बन्धेनोत्तरकालमनुष्ट्रती तस्य सामध्यैमिति बाच्यम् , स्वरूपप्रतिलम्भलक्षणैव हि भावानां 25

१ वेगः क्रियाविशेषः स चात्मन्यपि वर्तते न च क्रियातोऽर्थान्तरं वेगः, वेगेन गच्छति शीघ्रं गच्छ-तीति पर्यायत्वात्, न च क्रियातः क्रियोत्पादेऽनुपरमः स्यादिति वान्यम् , शब्दस्य शब्दान्तरारम्भक-त्वेऽपि तदुपरमादिवास्य। अध्युपरमसम्भवादित्यपि बोध्यम् ॥ २ अत्र प्रतिषेध्याविष्ठातिप्राप्तः, तक्कापक आश्रयस-द्भावः, तद्विरुद्धस्याश्रयामावस्योपलविश्वर्यापकविश्वदोपलविशः ।

स्थितिरुच्यते, न तु प्रतिलब्धात्मसत्ताकानामुत्तरकालमात्मरूपसन्धानलक्षणा, स्वयं चला-त्मन उत्तरकाळावस्थानासम्भवात् , अवस्थाने वा कदाचिद्य्यनिष्ट्तिप्रसङ्गः, पूर्वेवत् पश्चाद्य्य-विशिष्टत्वात् , अतत्स्वभावप्रमङ्गाच । न च श्रणस्थितिप्रबन्धेऽपि स्थापकस्य सामर्श्यसिद्धिः, पूर्वपूर्वकारणसामध्येकृतस्योत्तरोत्तरकार्यप्रसवस्य संस्कारमन्तरेणापि सिद्धेः । अश्वणिकस्य ह त्वन्यथात्वासम्भवात्स्वत एव स्थितिरिति न तत्रापि खापकोपयोगः । कर्मफळढायी आत्म-गुण आत्मनः संयोगजः स्वकार्यनाइयो धर्माधर्मक्रपतया भेदवान दृष्टाख्यो गुणः वैशेषिकैः परोक्षद्धम्ण उपवर्णितः, सोऽपि तत्समवायिकारणस्यात्मनो मनसः तयोः संयोगस्य च नि-मित्तासमबायिकारणत्वेनाभ्युपगतस्य जिपिद्धत्वात्कारणाभावादेवासन् सिद्धः । अङद्स्त्वा-काश्चराणत्वेनाभिमतः सोऽपि पूर्वं निषिद्ध इति, न चतुर्विज्ञतिरपि गुणाः प्रमाणोपपत्तिकाः । 10 उत्क्षेपणापक्षेपणाकुञ्चनप्रमारणगमनलक्षणानि पञ्च कमीणि, कर्ध्वायःप्रदेशाभ्यां संयोगिव भागकारणं कर्म उत्क्षेपणेम् । एनद्विपरीतसंयोगिवभागकारणञ्च कर्मापक्षेपणम् , ऋजुद्रव्य-स्य कुटिल्लनकारणं कर्मोऽऽकुक्चनम् , एनद्विपर्ययकारणं कर्म प्रसारणम् , अनियतदिग्देशैर्यत्सं-योगिबसागकारणं कर्म तद्गमनम् , पञ्चितिधस्याप्यस्य मूर्त्तिमद्भव्यसंयोगिवभागलक्षणकार्योप-छम्भादनुमानतः इन्द्रियन्यापारेण गच्छतीत्यादिप्रतीत्युत्पत्तेरध्यक्षतश्च प्रसिद्धिगित तन्न 15 युक्तम , संयोगिवभागलक्षणतत्कार्यस्य तयोनिषिद्धत्वेनासिद्धत्वात् , नैरन्तर्योत्पादसान्तरतो-त्पत्तिमात्रलक्षणौ संयोगविभागौ तत्कार्यतया यति हेतुत्वेनेष्ठौ तदानकान्तिकता, तयोस्तथावि-धकर्मणा काप्यन्वयासिद्धेः, साध्यविपर्ययेण हेतोर्ट्याप्तेविरुद्धतापि, कारणमात्रास्तित्वे साध्ये बारबादीनां तथाविधसंयोगविभागकारणत्वेनेष्ठतया सिद्धसाध्यता च, कारणविशेषास्तित्वे च साध्येऽनुमानवाधा प्रतिज्ञायाः, तथाहि पदार्थानां किया मवन्ती श्रणिकानां भवेदक्षणि-20 कानां वा, नादाः, तस्य जनमदेशे एव च्युतेर्देशान्तरप्राप्त्यभावान् । यो यत्र देशे ध्वंसते न तदन्यदेशमाकामति, यथा प्रदीपादिः, जन्मदेश एव च ध्वंसन्ते सर्वभावा इति व्यापकविक्दो-पर्लंबिधः, न वास्य हेतोरिक्सद्भता, अन्यस्य क्षणिकत्वायोगात । न च भावानां क्षणिकत्वेऽप्यु-त्पत्तिकाल एव किया भविष्यतीति वाच्यम्, क्षणमात्रभावित एकस्य कियाकालविलम्बा-सम्भवात्, पाश्चात्यदेशविश्लेषे पुरोवर्तिदेशश्लेषे च सति हि गन्ता भावी भवति नाकाशादिः, 25 क्षणिकत्वाच भावानां प्राक्तनदेशपरिहारेण न तेऽन्यदेशमाकमेयुः, सत्ताकाल एव ध्वंसवशीकृत-

१ शरीरावयव तत्मम्बद्धे वा मूर्लिमहृत्ये कर्भिद्रग्भाविभिराकाशप्रदेशैर्थः संयोगस्तद्धेतुः, अधोदिग-बच्छेदेनाकाशप्रदेशैर्योविभागस्तत्कारणम कर्म उत्क्षेपणम् । अङ्गुन्याद्यशावयवाना तन्संयुक्ताकाशप्रदेशैर्विभा-गानन्तरं मूलप्रदेशैः संयोगे मांत येनाङ्गुल्यादिः कुरिन्ते भवित तत्कर्माङ्गुज्ञनिमत्यर्थः ॥ २ अत्र प्रति-वेध्यं तद्ययदेशाक्षमणं तङ्गापक तत्र देशे ध्वंसामाव. तद्विरुद्धस्य तत्र देशे ध्वंसस्योपलिक्यिक्यिपक-विद्योपलिक्य ॥

त्वात् । नाष्यक्षणिकस्यासौ युक्ता, तस्यैकक्रपत्वेन सर्वदाऽविशिष्टत्वात् , न च प्रकृत्यैव तस्य गन्तृत्वात् क्रियावत्त्वम् , तथा सति सर्वदैकरूपतया कदाचिदपि निश्चलता न श्यात् । यद्य-गन्तृरूपताप्येषामङ्गीक्रियते तह्यीकाशबद्देकरूपत्वादगन्तुत्वमेव स्यात्, एवळ्य गत्यवस्थाया-मध्यचलत्वप्रसङ्गः अपरित्यक्तागतिक्रपत्वात् । उभयक्रपत्वन्तु गन्तृत्वागन्तृत्वलक्षणविरुद्धध-मीध्यासादेकत्वव्याहतिप्रसङ्केन क्षणिकतापत्त्या न युक्तम्, एवं प्रत्यक्षवाधितमपि कर्म, 5 यदुपलब्धिलक्षमात्राप्तं सम्रोपलभ्यते न तत्र्येक्षावता महिति व्यवहर्त्तव्यम्, यथा कचित् प्रदेशविशेषेऽनुपरुभ्यमानी घटः, नोपरुभ्यते च विशिष्टक्षपादिन्यतिरेकेण कर्मेति स्वभावा-नुपलिधः, न हि तथादेशान्तरावष्ट्रमोत्पादितरूपादिव्यतिरेकेणेन्द्रियङ्गाने कर्म प्रतिमाः समानमुपलक्ष्यते, या चैवमुरक्षेपणमवक्षेपणमिति जल्पानुषङ्गिणी बुद्धिरुपजायते सा साभि जर्पैस्वान प्रत्यक्षम् , नाष्येषा कर्भपदार्थानुभवभाविनी, रूपादेरेव तथा तथीरपद्यमानस्य 10 द्शैनात् , गतिव्यवहारस्तु लोके अपरापरनैरन्तर्योहपत्तिमत्पदार्थोपलब्धेः स एवायं गच्छतीति-भान्त्युत्पत्ते. प्रदीपादौ गमनव्यवहारबदुपपत्तते, अतो न व्यवहारमात्राद्वन्यथासिद्धाह्रव्य-व्यतिरिक्तकर्माभ्यपगमः श्रेयानिति स्थितम् । परापरभेद्भिनं सामान्यमपि द्रव्यगुणकर्मा-त्मकपदार्थेत्रयाश्रितःबाभ्युपगमात्तन्निगकरणादेवापास्तम् , आश्रयाभावेऽपि सन्वेऽनाश्रितत्व-प्रसङ्गात्, तथापि सम्प्रति विशेषतः प्रतिषेधमार्गः प्रदृश्येते, तत्र परं सामान्यं सत्ताख्यं 15 सर्वेष्वत्वतिप्रत्ययकारणत्वात्सामान्यमेव, द्रव्यत्वादिलक्षणमपरन्तु स्वाश्रयेष्वनुवृत्तिप्रस् गहेतुत्वात्सामान्यम् . खाश्रयस्य च विजातीयेभ्यो व्यावृत्तिप्रत्ययहेतुत्वा विशेषणात्मामा-न्यमपि सिंहशेषसंज्ञां लभते, सामान्यक्राक्षान्वयव्यतिरेकानुविधाय्यनुगताकारप्रत्ययप्रा-ह्मात्वाद्ध्यक्षतः प्रसिद्धम् , तथा व्यावृत्तेषु खण्डमुण्डशावलेयादिषु अनुगताकारप्रत्ययस्तद्भ्य-तिरिक्तानुगताकारनिमित्तनिबन्धनः, ज्यावृत्तेष्वनुगताकारप्रत्ययत्वात्, यथा चर्मचीरकम्ब- 20 लेषु नीलप्रत्ययः, तथाचायं झावलेयादिषु गौर्गोरिति प्रत्यय इत्यनुमानेनापि तत्मिद्धम् । न चेयमत्गतमतिर्निर्निबन्धना, कादाचित्कत्वातु , नापि शाबलेयादिपिण्डनिबन्धना, तेपां व्या-वृत्तक्षपत्वात्, पिण्डमात्रनिबन्धनत्वे च ककीदाविष गौगीरिति प्रत्ययोत्पादप्रसङ्गादविशे-षात् । न च वाहदोहाद्यर्थिकयानिवन्धनेष्वेत्र तथाप्रत्यय इति वाच्यम् , वत्सादौ तदृद्ध्-द्यात् , महिष्यादाबनुद्यात् , अर्थक्रियाया अपि प्रतिव्यक्ति मेदेनानुगतमतिनिमित्तवास- 25 म्भवाचेति सामान्यनिमित्तता सिद्धिरिति परस्य मतं तृद्धमुत्तम् , अक्षजे प्रत्यये शावलेया-दिव्यतिरेकेणान्यानुगताकारस्य सामान्यस्याप्रतिभासनात्, न हि शावलेयादिषु सूर्त्रकण्ठे गुण इबापरं सामान्यं केनचिह्नक्ष्यते, गौगौरिति विकल्पक्षानेनापि त एव समानाकाराः

१ स्त्रकंठः खजरीटे द्विजन्मनि कपोतके इति हैमः ॥

शाबलेयाद्यो बहिव्यवस्थिता अवसीयन्ते, अन्तश्च शब्दोहेखः, न पुनस्तद्भिमपरं गोत्वम्, तस्थान निर्विकल्पकेन सविकल्पकेन वाऽध्यक्षेण सामान्यं न्यवस्थापयितुं शक्यम्, अनु-मानतो निमित्ततामात्रसिद्धाविप तिन्ति सामान्यमन्यद्वेति न निश्चयो भवताम् । न च पिण्डानां विशेषप्रत्ययजननेऽन्वयव्यतिरेकाभ्यां सामध्यं सिद्धमितीहापि सामान्यस्यान्गतमतेः 5 सामध्यं निश्चीयत इति वाच्यम्, सामान्यस्य कचिद्पि सामध्यानवधारणात्, पिण्डस-द्भावे सनुगताकारं ज्ञानमुपलभ्यते तदभावे नेति वरमध्यक्षप्रत्ययावसेयानां तेषामेव तनि-मित्तता कल्पनीया । यदुक्तं पिण्डानामविशिष्टत्वात्तत्त्रत्ययानिमित्ततं तदसङ्गतम्, यथाहि पिण्डादिरूपतयाऽविशेषेऽपि तन्तुनामेव पटजननहेतुत्वं न कपालादीनां तथा शाबलेयादी-नामेव गौगौरिति ज्ञानोत्पादने सामर्थ्यं त कर्कादीनाम्, किन्न सामान्यस्य यदि मूर्त्तत्व-10 मध्यपगम्यते तर्हि घटादिवत्मामान्यं न स्यान् , अथामूर्तत्वं न रूपादिवत्सामान्यं स्यात् । तथा यद्यनंशं तदा परमाणुबत्सामान्यं न स्यात्, सांज्ञत्वेऽपि न घटवत्सामान्यम् । अपि च पिण्डेभ्यः सामान्यस्य भेदे घटादिभ्यः पट इव भेदेनैवोपलभ्येत, सम्बन्धाभावाच गोर्गो-त्वमिति व्यपदेशानुपपत्तिः, व्यक्तिभ्योऽभेदे चान्यत्राननुयायित्वात्र पिण्डस्टरूपवत् सा-मान्यक्रपता, नापि भिन्नपतिभासविषयत्वाक्रयक्तिभ्यसास्य भेदः, बुद्धिभेदस्य व्यक्तिनिमि-15 त्तरबन्योक्तत्वात । किन्न यदि सामान्यवुद्धिवर्यक्तिभिन्नसामान्यनिमित्ता तदा व्यक्तयमहणेऽपि भवेत्, गोषिण्डाग्रहणेऽश्वयुद्धिवत्, न च कदाचित्तथा भवति, ततो न व्यक्तिव्यतिरिक्तसा-मान्यसद्भावः । न चाधारप्रतिपत्तिमन्तरेणाधेयप्रतिपत्तेरभावात्तद्वहः एव तद्वहो न तस्याभा-वासद्वहः, अन्यथा कुण्डाद्याधारप्रतिपत्तिमन्तरेण बदराधेयस्याप्रतिपत्तेस्तस्याप्यभाव एव स्यादिति बाच्यम् , बद्रादेः प्रतिनियताधारमन्तरेणापि स्वरूपेणोपलब्धेः, गोत्वादेस्त प्रति-20 नियतिपण्डोपछंभमन्तरेण स्वरूपेण कदाचनाप्यनुपछच्चेरभाव एव । यदि तस्यानाधारत्वं तदा न सामान्यं शशजूझवत्, अथ तदाधारवत्, तदा कात्मन्यैकदेशाध्यां वृक्यनुपपत्तिरवय-विवत । अपि च अनुगनाकारं ज्ञानं सामान्यमन्तरेणासम्भवीत्युच्यते परेः, तत्र कि यत्रानु-गतं क्षानं तत्र सामान्यसम्भवः, उत यत्र सामान्यसम्भवस्तत्रानुगतं क्षानं प्रतिपाचते, नाचः, गोत्वादिसामान्येषु बहुषु सामान्यं सामान्यमिति प्रत्ययोत्पत्तेरपि अपरसामान्याभावात्, एवं 25 प्रामभावायभावेष्वपि, न च सामान्यादावनुगतमतिर्गीणभूता, अस्खलद्वतित्वेन तदसिद्धेः। न द्वितीयः, पाचकादिषु तद्भावेऽध्यनुगतप्रत्ययोत्पत्तेः । न च पचनिक्रयानिमित्तस्तत्प्रत्ययः, तस्याः प्रतिव्यक्ति भिन्नत्वात्, तत्समान्यनिमित्तत्वे प्रागेव तत्प्रत्ययप्रसूतिभवेत्, तस्य नित्य-वात्, न चाभिव्यञ्जकियाभावात् प्रागनभिव्यक्तं तदिति वाच्यम् , विनष्टस्याभिव्यञ्जकस्या

<sup>🤾</sup> पाचकत्वसामान्यनिमिक्तव इत्यर्थः ॥

भिन्यक्षकत्वायोगेन तत्क्रियाविनाशे पद्मात्तद्भुद्धिन स्वात् । त्र वैकदाऽभिन्यकं सर्वदेवाभि-व्यक्तमिति पञ्चासद्भुद्धिभीविष्यतीति वाच्यम्, प्रागपि सामान्यस्याभिव्यक्तस्य सस्वेन तन्म-तिप्रसङ्गात् । न च प्रागनभिव्यक्तः, अभिव्यक्तानभिव्यक्तभेदतोऽनेकत्वापतेः । अथ व्यक्ति-प्रतिमाससमैय एव सामान्यप्रतिभास इति न ततः प्राक् प्रश्नाद्वाऽभिव्यक्तिकरूपस्यापि तस्य प्रहणमिति चेत्तिहैं व्यक्तिप्रतिभासकालेऽपरप्रतिभासस्यासंवेदनादनुगतप्रतिभासस्य तदा व्य- 5 किनिबन्धनत्वरिसामान्यश्याभाव एवेति प्राप्तम् । किञ्चोत्पद्यमानेन पिण्डेन सह सामान्यं किम-न्यत आगत्य सम्बध्यते, उत पिण्डेन सहोत्पादात् किं वा पिण्डोत्पत्तेः प्रागेव तहेशावस्था-नात्, आद्ये प्राक्तनिपद्धपरित्यागेनागमने गोत्वपरित्यक्तस्य तस्यागोरूपताप्रसक्तिः, अपरि-त्य्योन चेत् तर्धपरित्यक्तप्राक्तनपिण्डस्य निरंशस्य रूपादेरिव गमनासम्भवः, न श्रपरित्य-क्तप्राक्तनाभारणामाधारान्तरसङ्कान्तिः कविद्युपलब्धा । न च प्राक्तनाधारापरित्यागेऽपि 10 सपीदेरिवाधारान्तरसङ्कातिस्सामान्यस्य भविष्यतीति वक्तव्यम्, सामान्यस्यामूर्वैत्वाभ्युपगन मात् । न च सर्पवत्पूर्वीधारापरित्यागेनाधारान्तरक्रोडीकरणे सामान्यक्रपतया सद्देशस्य घटवःसामान्यरूपतानुपपत्तेः, न द्वितीयः, उत्पत्तिमस्वेन तस्यानित्यताप्रसक्तेः, अनित्यस्य च च्वालादिवत्सामान्यरूपत्वायोगात् । न तृतीयः, निराधारस्य सामान्यस्य तन्नावस्थाना-सम्भवात् , सम्भवे वाऽऽकाशवत्सामान्यरूपताविरहात् । न च गमनादिधर्मविकछत्यापि 15 सामान्यस्योत्पद्यमानपिण्डसम्बन्धो गौगौरित्यनुगतप्रत्ययात् प्रतीयत एवेति प्रमाणप्रति-पने वस्तुनि विरोधागुद्भावनमसङ्गतमेवेति वाच्यम्, गौगौरित्यनुगताकारप्रत्ययस्य प्राग-भावादिष्वभावप्रत्ययवस्सामान्यसम्बन्धमन्तरेणापि सिद्धस्वात् । यदि च पिण्डभिनानुस्यू-तैकसामान्याभ्युपगमस्तदा एकपिण्डोपलम्भे तस्याविभक्कत्वात् पिण्डान्तरालेऽप्युपलिशः स्यात्, न हि तस्यैकत्राभिव्यक्तस्यान्यत्रानिभव्यक्तरपता, विरुद्धधर्माध्यासतो भेदप्रस- 20 ङ्गात्। न चान्तराळे संयुक्तसमबायसम्बन्धस्योपलम्भहेतोरभाव इति बक्कव्यम्, तत्र तत्सद्भावे प्रमाणाभावात्, अन्तराले हि सामान्यसद्भावस्य प्रमाणतः सिद्धौ तदप्रहणनि-मित्तमुपपद्येतापि न च तत्र तत्सद्भावः सिद्धः। अपि च अक्षणिकैकव्यापकस्वभावत्वे सामान्यस्य येन स्वभावेनैकपिण्डवृत्तित्वं तस्य किं तेनैव स्वभावेन पिण्डान्तरवृत्तित्वं, उत स्वभावान्तरेण, न प्रथमः, सर्विषण्डानामेकत्वप्रसङ्गात्, एकदेशकालस्वभावनियतपि- 😕 ण्डवृत्त्यभिन्नसामान्यस्वभावकोडीकुतत्वात्सर्वेषिण्डानाम् , प्रतिनियतदेशकालस्वभावेकपिण्डः वत् । न द्वितीयः, अनेकैंस्वभावसम्बन्धेन सामान्यस्थानेकत्वप्रसङ्गात्, न चैकस्याप्यनेक-

१ पचनिक्रयाविशिष्टपुरुषव्यक्तिप्रतिमाससमय इत्यर्थः ॥ २ यदनेकखमावसम्बन्धि तदनेकं दृष्टम् यथा षटपटादयः, अनेकखमावसम्बन्धि च भवक्किः सामान्यमभ्युपगम्यतेऽतस्तेनाप्यनेकेन भाव्यमिति भावः ॥

वृत्तित्वं रूपादेरिव युक्तम्, अथ यथैकस्य रूपादेरेकवृत्तित्वं तथैवोपसम्भादभ्युपगम्यते तथैकस्य सामान्यस्यानेकवृत्तित्वमनेकत्रोपलम्भात् कि नाभ्युपगम्यते, अवाधितोपलम्भस्य भावक्रपव्यवस्थानिबन्धनत्वादिति चेन्न, स्वक्रपतोऽनेकवृत्तिव्यक्तिभिन्नेकसामान्यस्य कुन्न-चित् प्रत्ययेऽप्रतिभासनात् । न देशव्याप्तिः काळव्याप्तिर्वो कस्यचिद्भावस्य केनचित् प्रमा-5 णेन प्रतिपत्तं शक्येन त्वसकृदावेदितम् । किञ्चानुगतप्रत्ययः पिण्डव्यतिरिक्तानुगतनिमित्तनि-बन्धन इति प्रतिज्ञाऽनुमानवाधिना, साधियतुमिष्टस्य व्यक्तिभिन्नानुगतिमित्तस्य तत्राप्र-तिभासनात्, वर्णोक्टत्यक्षराकारस्यैवार्थस्य तत्र प्रतिभासनाच तद्रपविकलतया सामान्यस्य परैरभ्युपगमान कथं तत्प्रतिभासे तस्य प्रतिभासः, अन्याकारस्य विज्ञानस्यान्यालम्बनत्वेऽ-तिप्रसङ्गात्। न च क्षणिकत्ववत प्रतिभासमानमपि सामान्यं व्यक्तिभेदेन नोपलक्ष्यत 10 इति वक्कव्यम्, अनुपलक्षितस्य व्यक्तिष्वभिन्नधीध्वनिनिमित्तत्वायोगात्, न हि विशेष-णानुपलक्षणे विशेष्ये बुद्धिरुपजायते, दण्डानुपलक्षणे दण्डिबुद्धिवत । किञ्चाविकस्पवि-क्कानवादिनः प्रतिभागानुपछक्षणं युज्येतापि, सविकल्पकाध्यक्षवादिनो गृहीतानुपछक्षणमयु-क्तम् , निश्चयानामुपलक्षणमन्तरेणापरप्रहणासम्भवान् , न हि निश्चयरनिश्चितं गृहीतं नाम । किञ्चातुगतप्रत्ययस्यान्यनिमित्तत्विमद्भाविप तस्यानुगतनित्यनिमित्तत्वेन साधने त्वसिद्धि-15 रेब स्यात्, तथाहि अनुगताभिधानप्रत्ययाः क्रमबत्कारणप्रभवाः, क्रमेणोपजायमानत्वात्, प्रदीपज्याकाप्रभवकमभाविप्रत्ययवदिति विपर्ययसिद्धः । यदि त्यक्रमसामान्यहेतुका एते अभविष्यक्र क्रमेणोत्पत्तिमासाद्यिष्यन , अविकलकारणत्वात , तथापि तद्धतुकत्वे सर्वे सर्वे-हेतुकं स्यादिति प्रतिनियनकार्यकारणभावव्यवस्थाविलोपप्रसक्तिः । न चानगतनिमित्तामावेऽ प्यस्य भावे प्रत्ययभेद्कृता विषयभेद्व्यवस्था न स्यादिति रूपाहित्रत्ययानामपि न स्ववि-20 षयव्यवस्थापकत्वं भवेदिति वाच्यम्, अनुगतप्रत्ययस्याविष्टाभिलापत्वेन स्वलक्षणाविषयी-करणात्तद्भावस्थापकत्वायोगान् , यथासङ्केतं तत्तद्भावृत्तिमात्।येकत्राप्यनेकविकद्भधर्माध्य-बमाथिविकरुपत्रसूतेरविरोधात् । यदि चानुगतनिमित्तमन्तरेण नानुगतप्रत्ययो अवेत्तर्हि थरण्छाजातेषु इच्छाविरचितरूपेषु भावेषु च कथं स भवेत् न हि तत्रापि सामान्यसद्भावः, व्यक्तयमावे तदाश्रितस्य तस्याप्यभावात् । न च परेणापि केवलस्य सामान्यस्य प्रहणमध्यु-25 पगम्यते, अभ्युपगमे वा सामान्यप्रत्ययम्य व्यक्तयध्यवसायी न प्राप्नोति, व्यक्तिसदानीम-भावाद्वधक्तीनां सामान्यमिद्मिति सम्बम्धश्च न स्यान्निमित्ताभावात् । तथाहि सम्बन्धस्य निमित्तं भवतः सामान्यस्य कि तक्क्यक्रत्वं भवेत, तज्जन्यता वा तद्भहणापेक्षप्रहणता वा, तत्र न तावद्वचिक्तिभव्यक्कियत्वात्सामान्य ताभिः सम्बद्धम्, परैरनुपकार्यस्य नित्यत्वात्

सामान्यस्याविद्येषतो व्यङ्गचत्वानुपपत्तेः, यो हि यस्यानुपकार्यः म तस्य नाभिव्यङ्गचः, यथा हि मवान् विध्यस्य, अनुपकार्यं च सामान्यं व्यक्तिभिरित्यनुपकार्यस्यापि व्यक्तवत्वे सर्वः सर्वस्य व्यङ्गयः स्यादित्यतिप्रसङ्गः । न दितीयः, तस्य नित्यत्वाभ्युपगमात् , केवलस्यापि प्रहणाभ्यु-पगमाध । नापि तृतीयः, परैर नाघेयाविशयस्य कचिद्वयपेक्षायोगात् , अतो यदि तत् खविषय-ज्ञानोत्पादनसमर्थं तदा सर्वदेव राजनयेत् , अथासमर्थं न कदाचिदपि जनयेत् , सामर्थ्याना- 5 मध्येयोसाद्रृपयौः केनचिद्न्यथा कर्तुमञ्ज्यत्वात्, अन्यथा निख्यत्वं तस्य न स्यात् । अत एव तस्य व्यक्तिषु वृत्तिर्प्यनुपपन्ना, तथाहि अस्य वृत्तिः कि स्थितिलक्षणा, उताभिव्यक्तिल-क्षणा, स्थितिरपि कि स्वभावाप्रच्युतिः कि वाऽधोगतिप्रतिबन्धस्वरूपा, नाद्यः, सामान्यस्य च्चित्यतया स्वभावाप्रच्युतेः स्वतः सिद्धत्वात् , नापि द्वितीयः, अमूर्त्तसर्वगतत्वाभ्यां निष्क्रिय-तयाऽघोगमनासम्भवात् प्रतिवंधकवैयध्यीत् । न च स्वन्यक्किषु समवाय एव स्थितिरभ्यु- 10 पगन्तव्या, तस्यैव विचार्यमाणत्वात् , अपृथकृसिद्धानामाश्रयाश्रयिभावलक्षणो हि सम्बन्धः समवाय उच्यते, तचाश्रितत्वं सामान्यस्य व्यक्तिप्रतिबद्धस्थितितया वा भवेत्, तद्दिभन्य-क्रयतया वेति । न हि परस्परासङ्कीर्णात्मनामकिञ्चित्करोऽर्थान्तरं समवायो यक्तोऽतिप्रस-क्नात , योगे वा सर्वः सर्वस्य समवायः प्रसञ्चेत, व्यावृत्तस्वरूपान् हि भावान् संग्रेषयन् पदार्थः समवायः प्रकल्पितः, न चार्थान्तरमम्बन्धसद्भावेऽपि स्वात्मनि व्यवस्थिता भावाः पर- 15 स्परस्वभावमन्वाविशन्ति, स्वरूपहानिप्रसङ्गात् , तस्य चार्थान्तरस्याश्रेषकारिणः समवाय इति नामकरणेऽपि न काचित् क्षतिः। न च श्रेषकरणात् समबायरूपत्वं संश्रेपस्य, संश्लिष्यमाण-पदार्थेभ्यो भिन्नस्य करणे तैस्तस्य सम्बन्धासिद्धेः, अभिन्नस्य करणे सामान्यादेः कार्यत्वेना-नित्यत्वप्रसक्तः तत्र सामान्यस्य व्यक्तिषु स्थितिर्वृत्तिः । नाष्यभिव्यक्तिन्ध्रभणाऽसौ युक्ता, असौ हि तद्विषयज्ञानोत्पादनमेव स्थात्, न तु स्वभावपरिपोषलक्षणा, नित्यस्य स्वभावा- 20 न्यथाकरणासम्भवात्, तथा च सामान्यस्य स्वतो यदि ज्ञानोत्पादनसामध्यै तदाऽभिव्यक्ति-कारणानि स्वर्थानि भवेयुः, यद्यसामध्यै तदा परैरनाचेयविशेषत्वात्तदपेश्चा न युक्ता, परैरा-वेयविशेषत्वे चाङ्गीकियमाणे सत्यनित्यत्वप्रसङ्गः, तत्रश्च व्यक्तिवदेवासाधारणत्वाङ्ग सामा-न्यं स्यात्, तेन सामान्यस्य व्यक्तिषु वृत्तिनियन्धनामावादवृत्तिः, तदेवं व्यवस्थितमसत् सामान्यं तत्साधकप्रमाणाभावात्, बाधकप्रमाणोपपत्तेश्चेति । नित्यद्ववैयवृत्तयोऽन्त्या विशेषाः, 25 परस्परमत्यन्तव्याष्ट्रचुद्धिहेतुत्वान् स्वाश्रयमन्यतो विशेषयन्तीति विशेषा उच्यन्ते, तत्स-

१ परमाण्वाकाशकालदिगातममनः यु वृत्तेनित्यद्रव्यश्त्तयः, परमाण्नां जगद्विनाशारम्भकोटिभूतत्वात्, मुका-त्मनां मुक्तमनसाख संसारपर्यन्तरूपत्वादन्तत्व तेषु भवा अन्त्या इति पदद्वयार्थः । विनाशारम्भगहितनित्य-इव्येषु प्रतिद्रव्यमेकैकशो वर्त्तमाना अत्यन्तव्यावृतिबुद्धिहेतवो विशेषा इति केचित् ॥

द्भावप्रतिपादकं प्रमाणक्व यथा हासादादीनां गवादिषु आकृतिगुणिकयाऽत्रयवसंयोगनिमित्तोऽ-श्वादिबुद्धिन्यावृत्तः प्रत्ययो दृष्टः, तद्यथा गौः शुक्तः शीव्रगतिः पीनककुदो महाघण्ट इति यथाक्रमम् , तथाऽस्मद्विशिष्टानां योगिनां नित्येषु तुल्याकृतिगुणिकयेषु परमाणुषु मुक्तात्म-मनः सु चान्यनिमित्तासम्भवाद्यद्वलात् प्रत्येकं विलक्षणोऽयमिति प्रत्ययन्यावृत्तिर्देशकालविन 5 प्रकर्षरष्टे च स एवायमिति प्रत्यभिक्षानं यतो भवति ते योगिनां विशेषप्रत्ययोत्रीतसत्त्वा अन्त्या विशेषाः सिद्धाः, ते च यथास्वं प्रत्येकमाश्रयमाश्रिताः योगिनां प्रत्यश्रत एव सिद्धाः तद्रव्यचारु, नित्यद्रव्यवृत्तित्वान्त्यद्रव्यभावित्वस्वस्यलक्षणस्यासम्भवदोपप्रस्तत्वात् , न हि नित्यं किञ्चिद्भव्यमस्ति, तस्य पूर्वमेव निरस्तत्वात्, तत्कथमेषां तद्वृत्तित्वं सिद्धेत्। यद्पि विशेषाणां सत्तवं योगिनां विशेषप्रत्ययवलात्साध्यते तत्रानैकान्तिकता 10 हेतोः, तथाहि किमण्यादीनां स्वरूपं परस्परमसङ्कीर्णम् , उत मिश्रीभूतम् , आद्ये स्वत एवास-क्कीर्णवस्तूपलम्भात्तेषु योगिनां परस्परवैलक्षण्यवुद्धिर्भित्रव्यतीति त्यर्था तत्प्रकरूपना, द्वितीये तु परस्परमिश्रीभूतस्वभावेषु तेषु कथमिव विद्येषपदार्थसित्रधानेऽपि योगिनां विरुक्षणं ज्ञानम-भान्तमुरपश्चते, भ्रान्तमेव तःस्यात् अतिसम्त्यथावृत्तस्वात् , ततश्च ते कथं योगिनः । किञ्च विशेषपदार्थीभावे यदि विलक्षणयुद्धिने स्यात्ति कथं विशेषेषु परस्परविलक्षणयुद्धिः स्यात , 15 अपरविशेषां बेदनवस्थाप्रसङ्गः, नित्यद्रव्यवृत्तित्वाभ्युपगमहानिष्रसङ्गश्च, विशेषेष्विपि वृत्तेः। अथ तेपां वैलक्षण्यमितः स्वत उच्यते तहिं परमाण्वादयोऽपि स्वत एव तद्धेतवो भविष्य-न्तीति कि विशेपै.। अथानवस्थाप्रमङ्गन विशेषेषु विशेषान्तराभावेऽष्युपचारतसाद्वृद्धिभैवतीति चेन्न, तथाविधन्नानवतामयोगिःवप्रसंकः, नद्भुद्धेर्विशेषा इवेति स्खलदूषतया प्रवृत्तौ अनिः र्णयवुद्धधिकरणत्वात , तत्र विशेषा एवेत्रम्यलदृपज्ञानवत्त्वेऽपरविशेषरहितविशेषाणां पर-20 माण्यादीनामिशाविशेपरूपतया ज्ञाने तस्य विपर्यस्तरूपत्वेन तज्ज्ञानवतां योगित्वासम्भवाश । न च बाधकोपपत्तेविंशेषेषु ब्यावृत्तव्यक्ति त्वपर्विशेषादिति वाच्यम् , परमाण्वादिष्विप भिन्नाभिन्नव्यावृत्तरूपकरणानुपपत्तेर्बाधकस्य सद्भावेन तत एव व्यावृत्तबुद्धिसम्भवात् । न च यथा श्वमांमादेः स्वत एवाशुचित्वं तद्योगाच परेपाम्, यथा वा अतदारमकेष्वपि अन्य-निमित्तः प्रत्ययो भवति, यथा घटादिषु प्रदीपान तु प्रदीपेषु घटादिभ्यः, तथा विशे-25 षेषु स्वत एव व्यावृत्तिप्रत्यथस्तद्योगान् परमाण्यादिष्वितीति बाच्यम्, भावानामश्चित्वस्य करपनीपरिचतःवात्, यदेव कस्यचिच्छोत्रियादेरश्चचित्वेनाभाति तदेव कापाछिकादेः शुचि-त्वेन, न चैकस्यानेकविकद्धधर्मममावेशी युक्तः, एकत्वहानिप्रसङ्गात् । अशुचित्वस्य पारमा-र्थिकत्वेऽपि नात्र दृष्टान्तस्तुल्यः, अशुचिद्रव्यसम्पर्कणान्नादिभावानां परित्यकशुचिस्वभावानां परिगृहीताशुचित्वभावतथोत्पादात् , परमाण्यादीनान्तः निखत्वेन परोपाधिकवैलक्षण्यासम्भ-

वात्, एवं प्रदीपदृष्टान्तोऽप्यसङ्गतः पटादीनां प्रदीपादिपदार्थान्तरोपाधिकस्य स्वरूपान्तरस्यो-त्पत्तेः प्रकृते च तदसम्भवात्। तथाऽनुमानवाधितश्च विशेषसद्भावाभ्युपगमः, तथाहि विवादाधिकरणेषु भावेषु विलक्षणप्रत्ययः तद्व्यतिरिक्तनिबन्धो न भवति, व्यावृत्तप्रत्यय-त्वात्, विशेषेषु व्यावृत्तप्रत्ययवदिति, तन विशेषपदार्थसद्भावः, तत्साधकप्रमाणाभावात् . बाधकोपपत्तेश्व । अयुतसिद्धानामाधार्याधारभूतानामिहबुद्धिहेतुर्यः सम्बन्धः स समवायः 5 स चायमिह तम्तुषु पट इत्यादीहबुद्धिविशेषतो द्रव्यादिभ्योऽर्थान्तरत्वेनावगम्यते. यथाहि सत्ताद्रव्यत्वादीनां स्वाधारेष्वात्मानुरूपप्रत्ययकर्त्तृत्वात्स्वाश्रयादिभ्यः परस्परतश्चार्थीन्तरभाव-स्तथा समवायस्यापि पञ्चमु पदार्थेषु इह तन्तुषु पट इह द्रव्ये गुणकर्मणी, इह द्रव्युगुणकर्मेसु सत्ता, इह द्रव्ये द्रव्यत्वम्, इह गुणे गुणत्वम्, इह कर्भणि कर्मै-त्वम्, इह द्रव्येष्वन्त्या शिशेषा इत्यादिप्रत्ययदर्शनात् पद्धभ्यः पदार्थेभ्योऽर्थान्तरत्वं 10 गम्यते, यो येषु यदाकारविलक्षणः प्रत्ययः स तद्यीन्तरनिवन्धनः, यथा देवदत्ते दण्डीति प्रत्ययः, तथा चार्यं पञ्चसु पदार्थेष्विहप्रत्यय इति स्वभावहेतुः, निबन्धनमन्तरेण भवतो नित्यं सत्तादिप्रसङ्गो बाधकं प्रमाणम्, इत्थं वैशेषिकाणां मतेन समवायोऽनुमेयः, नैया-यिकमतेन तु इहबुद्धिप्रत्यक्षगम्य एव, अक्षुच्यापारानन्तरमिह तन्तुषु पट इत्यादिप्रत्ययो-त्पत्ते:, स वार्य समवायो न संयोगवद्भित्तः किन्तु सर्वत्रैक एव तिह्यकाविशेषाद्विशेष- 15 लिङ्काभावास, कारणानुपलम्भास नित्य इति, तदेतन्मतं स्वममयाहितवासनाप्रकल्पितमेव न हि लोके इह नन्तुपु पट इति बुद्धिरुत्पद्यमानत्वेन सिद्धेति धर्म्यसिद्धेराश्रयासिद्धी हेतुः, ययोहिं भिन्नत्वमुपलक्षितं तयोरेवाधाराधेयभावे सतीह बुद्धिकत्पद्यमाना लोके दृष्टा, यथेह कुण्डे दधीति, न च तन्तुपटयोर्भिन्नत्वमुपलक्षितिमिति कथं तत्रेहयुद्धिभैवेत्, न हि स्वे-च्छावञ्चात् किञ्चित्कार्यमुपकरूप तदनभ्युपगन्तारं परं प्रति तत्कारणपर्यनुयोगः कर्त्ते युक्तः, 20 न वेच्छानां वस्तुस्वभाषानुरोधः, स्वातंत्र्यवृत्तित्वादासाम्, नातो वस्तुसिद्धिरनवस्थाप्रसङ्गान् भवद्भकत्पितस्यैव वस्तुनः कैश्चिद्न्यथाऽपि कल्पयितं शक्यत्वात्। न वा छोके इह तन्तुषु पट इति थी: सिद्धा, किन्तु वृक्षे शाखा, पर्वते शिलेत्येवं विपर्ययेणैव लोके बुद्धेकत्पाददर्शनात् । न चेयं समवायनिमित्ता किन्तु विवक्षित्रशाखाञ्यतिरिक्तस्कन्धादिविशिष्टसग्रदायनिबन्ध-नैव. एवमिह घटे रूपरसगन्धस्पर्शो इत्यादि बुद्धयोऽपि घटस्वभावत्वमेवेषामवगमयन्ति, बहुषु 25

१ सम्बन्धप्रत्यक्षे यावदाश्रयप्रत्यक्षस्य कारणत्वोपगमेन ममवायाश्रयानां यावतां परमाण्वाकाशादीनाम-प्रत्यक्षत्या समवायो न प्रत्यक्ष इति तेषामभित्रायः, नैयायिकस्तु संयोगप्रत्यक्ष एव यावदाश्रयप्रत्यक्षस्य का-रणत्या समवायप्रत्यक्षे च तस्याहेतुत्वात्, विशिष्टबुद्धिविषययिक्षिश्चराय्यय्यक्षा तस्य प्रत्यक्षति स्वीक-रोति इति भावः ॥

ह्रपादिषु साधारणञ्जिविशेषप्रतिपादनेच्छया तदन्यह्रपादिन्यवच्छेदेन घटादिशब्दस्य सङ्केतः, रूपादिशब्दस्य तु प्रत्येकमसाधारणचश्चर्कानादिकार्योत्पादनसामध्येद्योतनाय समयकरणम्, अतो घटादिशब्दो न रूपादीन् भेदानाक्षिपति तत्सामानाधिकरण्याभावात् । रूपादिशब्दाश्च घटपटादिसर्वोवस्थरूपादिवाचका इति रूपादिशब्दैभ्यः केवलेभ्यो विशेषाप्रतीतेस्तत्प्रतिपादनाय 5 घटे रूपाद्य इत्येवमुभयपद्पयोगः क्रियते, तथा च घटात्मकास्त इति रूपाद्यः पटा-दिव्यवच्छेदेन प्रतीयन्ते, घटशब्दोऽपि शुक्रनीलपीनचलनिश्चलादिसर्वावस्थं त्रतेऽतो न केव-लाद्विशेषप्रतीतिर्घटे शक्कं रूपमित्यभिधाने त् तद्दन्यरूपादिव्यवच्छेदेन प्रतिपत्तिर्भवति, अत-स्तत्प्रयोगः । तस्मात्मक्केतवद्मादिह घटे रूपाद्य इत्यादिक्षानं तथाभूतपदार्थनिवन्धनं न तु समवायनिबन्धनम् , घटक्रपादिसमवायानां प्रम्परं भेदस्योपलब्ध्यविषयत्वात् , तस्मात् 10 परोपन्यस्तो हेतुरनैकान्तिकः प्रतिक्षा चोक्तन्यायेनानुमानयाधितेति कथं समवायिनिद्धिः। किश्च यरोक एव समवायम्तर्हि कवालादिष्वपि पटादेः सद्भावप्रसङ्गः, यथाहि समवा-यबलेन तुन्तुषु पट आश्रितस्तथैव तस्येव समवायम्य कपालादौ मत्त्वेन तत्र पटोऽस्तीति बुद्धिः कतो न भवेत्, समवायस्यैकरवेन सर्वत्राविशेषात्, तथा च द्रव्यगुणकर्मणां द्रव्य त्वगुणत्वकर्मत्वादिविशेषणे: सम्बन्धस्यैकत्वात् पदार्थपञ्चकस्य विभागो न भवेत् । 15 न च तस्यैकत्वेऽपि द्रव्येष्वेत द्रव्यत्वं गुणेष्वेव गुणत्वमिति प्रतिनियताधाराधेय-नियमास पदार्थसङ्कर इति वाच्यम्, एवं तर्हि समन्नायम्य प्रतिपदार्थं भिसत्वापत्तिः स्यात । न च कुण्डर्थनोः संयोगस्यैकस्वेऽपि यथाऽऽधाराधेयप्रतिनियमस्तथा तस्यैकस्वेऽपि व्यक्तवव्यक्षकशक्तिभेदात् आधाराधेयप्रतिनियमसम्भवेन न पदार्थपक्षकस्य सङ्घीर्णता. समवायनिमित्तस्येहेति प्रत्ययस्य सर्वेत्रैकरूपत्या दर्शनादेकत्वसिद्धेः द्रव्यत्वादीनाञ्च प्रति-20 नियताधारेष्वेत्र भावात , प्रमाणनित्रन्थनत्वात्र प्रमेयव्यवस्थाया इति वाच्यम् , अस्माकं रूपत्वादीनां रूपादिष्वाचेयनियमसिद्धेः, भवताक्रेकं समवायं सर्वत्राध्युपगच्छतां स दुर्घट इत्यादिपसङ्गापादनस्यास्माभिः कियमाणत्वान् । द्रव्ये एव द्रव्यत्वादीनां यो नियम इध्यते स समवायनलादेव, तस्य च द्रव्यत्वादेर्यसमम्बायः स एव गुणाविष्वप्यस्ति, गुणत्वजात्या तस्य सम्बद्धत्वादिति, तथा च कथं न पदार्थसङ्करप्रसङ्गः, द्रव्यत्वस्य यः समवायः स न 25 गुणादाविति चेत्रहिं संयोगवत्प्रत्याधारं तस्य भेदः प्रसज्येत । स्वह्रपतः समवायस्याभेदेऽपि द्रव्यत्वादीनां भेदाद्रेद इति चेत्समत्रायस्याभेदे कुतो द्रव्यत्वादीनां विशेषणानां भेदः, यदि स्वत एव तदाऽऽघेयतानियमोऽपि स्वत एव स्थात् किं समवायेन । द्रव्यत्वादीनां प्रति-नियताधारेष्वेत वृत्तेरन्यत्र तस्य व्यतिरेक इत्युक्तिरिप न युक्ता, अविकलनिमित्तसद्भावे कार्यस्याभावायोगाद्रन्यथाऽनत्कार्यत्वप्रसङ्गान् , एवञ्च धियां व्यतिरेकायोगासद्वशादाधान

राषेयभावनियमो न सङ्गच्छते, न च द्रव्य एव द्रव्यत्वमाश्रितमिति व्यपदेशाह्यक्वयव्य-ञ्जकशक्तिप्रतिनियमाद्वा तिलयमः, समवायबलेनैव तक्क्यवस्थापनीयतया तस्य सर्वत्राविज्ञिष्ट-त्वात्, न हि ज्ञानोत्पादनयोग्यम्बभावोत्पादनाद्वयङ्गवव्यञ्जकभाव इष्टः, नित्यानामपि सत्ता-दीनां समनायस्येष्टतया तदुःवत्तेरयोगात् । दधिकुण्डसंयोगदृष्टान्तोऽप्यस्मान् प्रत्यसिद्धः एव संयोगस्य निषद्धत्वात्, तत्सद्भावेऽपि चायं पर्येनुयोगस्तत्रापि तुल्यः । किन्न नेह्प्रत्यया- 5 त्समवायस्य सिद्धिरनैकान्तिकत्वात्, इह समवायिषु समवाय इतीहप्रत्ययस्यापरसमवायाः निबन्धनत्वात्, अन्यथाऽनवस्थाप्रमङ्गात्। अपि च कारणानुपरुदध्या यदि नित्यः सम-वायः स्यात्तर्हि घटादीनामपि नित्यताप्रमङ्गः, घटादीनां समवायास्तित्वादेव स्वाधारेष्वव-स्थीनात्ममवायस्य नित्यत्वे तेषामध्यवस्थानात । न च सत्यपि समवाये घटाचारममका-वयवानां विनाज्ञाहिभागाद्वा सहकारिकारणान्तराभावाद्विरोधिप्रत्ययोपनिवाताच न घटा- 10 दीनां नित्यतेति वाच्यम्, आरम्भककपालाश्चवयवानामपि स्वावयवेषु सर्वदा मद्भावेन कपालादेविनाश्विभागानुपपत्तः । तद्विनाशाद्यभ्युपगमे तु समवायविनाशस्यापि नैयस्यं भवेत् सम्बन्धिनिवृत्तौ सम्बन्धसद्भावश्य दुर्घेटत्वात्, नष्टसंयोगिसंयोगवन्न नित्यः सम-वायः स्थात् । न च सर्वेसम्बन्धिविनाशो न कचिद्गित, अन्ततः परमाणूनां सत्त्वात्, यत्किञ्चित्सम्बन्धिविनाहो चापरसम्बन्धिनिबन्धनावस्थानं समवायस्य भविष्यतीति कथम- 15 नित्यतेति वाच्यम्, अनया रीत्या संयोगस्यापि नित्यत्वप्राप्तेः। न च संयोगस्य प्रति-संयोगिभेदादनित्यत्वम् . समवायश्त इहप्रत्ययनिबन्धनोऽभिन्नत्वादेक एवेति वाच्यम् . यतो योऽयं घटस्य समवायस्तद्वयवकपालेषु वृत्यात्मकः स एव तेषु विन-ष्टेषु सम्बन्ध्यन्तरेष्वश्ति, आहोस्विदन्य एव, प्रथमे प्रागवस्थावदप्रच्युतगृत्तित्वाद्भटाद्-योऽवस्थिता एव स्युः, अन्यथा तेषामनवस्थितवृत्तित्वान्नावस्थितिः समवायस्य प्राप्नोति, 20 तस्य वृत्त्या मकत्वातः, अन्यथा तस्य तद्रृपत्वानुपपत्तेः, स्वतंत्रस्य तद्नुपकारिणः वृत्तिः समवाय इति वा नामकरणे संज्ञामात्रमेव भवेत्, न वस्तुतथाभावः, तथा चाविनष्ट-सम्बन्ध्यवस्थायामपि घटादयो न समवायमद्भाववलात्स्वाश्रयवृत्ताः सिद्धेयुः, पश्चादिव परमार्थतो वृत्त्यभावात् । द्वितीयपक्षे तु संयोगादिवत्समवायबहुत्वं प्राप्त्यात्, तथा चाभ्यु-पगमहानिर्भवेत्, नित्यत्वे च समवायस्याङ्गीकियमाणे स्वकारणसमवायस्य स्वसत्तासमवा- 25 यस्य च जन्मशब्दवाच्यस्य सर्वदा सद्भावात कार्यजन्मनि कचिदपि कारणानां साफर्यं न स्यात , तथा चाध्यक्षादिविरोधः, तन्त्वादेः पटादिकार्यजनकत्वेनाध्यक्षादिना प्रतीतेः, सम-वायलक्षणस्य जन्मनी नित्यतया क्रमासम्भवाद्भावानां क्रमोत्पत्तिरुपलभ्यमाना विरुद्धा च

5

10

स्यात् । तथा जगदनुपकार्योपकारकभूतमिति शास्त्रणयनमसङ्गतं भवेत्, तदेवं नित्यसम-वायकल्पनमसमञ्जसमिति संक्षेपः ॥

> इति तपोगच्छनभोमणिश्रीमद्विजयानंदस्रीश्वरपट्टालङ्कारश्रीमद्विजय-कमलस्रीश्वरचरणनलिनविन्यस्तमिकारेण तत्पट्टधरेण विजय-लब्धिम्रिणा सङ्गलिने सम्मतितस्वसोपाने कणादोक्तक्षेय-निरसनं नाम द्वात्रियां सोपानम् ॥



#### सदायेकान्तवादभञ्जनम् ।

अन्योन्यनिरपेक्षनयात्रितस्य मिध्यात्वाविनाभूतत्वमेवाह्-

जे संतवायदोसे सक्कोल्या भणंति संखाणं। संग्वा य असव्वाए तेसि सब्दे वि ते सन्ना॥ ५०॥

यान् सद्वाददोषान् शाक्यौलुक्या भणन्ति सांख्यानाम् । सांख्याश्वासद्वादे तेषां सर्वेऽपि ते सत्याः ॥ छाया ॥

यानिति, द्रव्यास्तिकाभ्युपगतपदार्थाभ्युपगमे सांख्यानामेकान्तसद्वादपक्षे क्रियागुणव्यपदेशोपलब्ध्यादिलक्षणान् यान् दोषान् झाक्यौल्क्या वदन्ति, ते सर्वेऽपि तेषां सत्याः, ते च दोषा एवं सत्याः स्युः यद्यन्यनिरपेक्षनयाभ्युपगतपदार्थप्रतिपादकं तच्छाक्षं स्थात्, कार्योषस्थातः प्रागपि तेपामेकान्तेन मन्त्वनियन्धनत्वात्, अन्यथा कथंचित्सन्देऽनेकान्त-वादापत्तेदीषाभाव एव स्थात । एवं सांख्या अत्यमत्कार्यवाददोपानसदकरणादीन् यान् वद्नित ते सर्वे सत्या एव. एकान्तासित कारणव्यापारासम्भवात्, अन्यथा शश्यक्षादेपि
कारणव्यापारादुत्यत्तिः स्थात् । अथ कारणावस्थायां न शश्यक्षस्यासद्भावादनुत्पत्तिः किन्तु
कारणाभावात्, घटादेस्त्वसतोऽपि कारणसद्भावादुत्पत्तिरिति चेत्र शश्यक्षस्य हि कारणाभावन्तस्यात्यन्ताभावाद्वाच्यः तद्भावश्च कारणाभावादित्यन्योन्याश्रयः स्थात् । किन्न घटादीनां मृत्विण्डावस्थायाममन्त्वे कुनः कारणसद्भावः, सित कारणव्यापारासम्भवात्, तत्र प्रागसत्त्वादेव कारणसद्भाव इति चेत्र, तत्र घटस्य सत्त्वे प्रागनवस्थायोगात्, असत्त्वे शश्यक्षक्रस्येव तद्युपपत्तेः । न च घटस्योत्पत्तिर्शनात् प्राक् अभावो न शश्यक्षस्यिति वाच्यम्,
अन्योन्याश्रयात्, घटस्य हि पूर्वमभावसिद्धावुत्पत्तिसिद्धित्तस्याः सिद्धौ तत्सिद्धिनीन्यथेति । न च कारणस्य कार्यश्चन्यतालक्षणप्रागभावः प्रागेव सिद्ध इति वाच्यम्, अकारणस्यापि कार्यश्चन्यतोषलक्षमेन तत्सम्बन्धाद्वस्य तत्कार्यनाप्रसक्तः, यस्य हि प्रागभावित्वं

तस्य कार्येता, तम कार्यशून्यं पदार्थान्तरं कारकाभिमतात् अन्यदिष च तत्त्रागभावस्वभावं प्राप्तं तत्सम्बन्धेन च घटादेः शश्क्षादिव्यवच्छेदेन कार्यताऽभ्यूपगतेति सुत्रपिण्डकार्यताऽपि घट-स्यैवं भवेत्। तदन्वयव्यतिरेकाभावान्न तत्कार्यतेति चेन्न, तस्य तत्रासस्वनिवन्धनत्वात्। न वा प्रागभावः प्रत्यक्षादिप्राह्यः, मृत्पिण्डस्वरूपमात्रस्यैव तत्र प्रतिमासनात् । न च कारणस्वरूपमेव प्रागभावो निर्विशेषणस्य खरूपमात्रस्य कार्येऽपि सङ्कावात्तस्यापि प्रागभावरूपताप्रसक्तः, अथ 5 कार्योन्तरापेक्षया तस्यापि प्रागमावरूपता कारणस्वभावाऽभ्युपगम्यत एव, न, कारणामिमतापे-क्षयापि तद्रुपतात्रसक्तेः। तथाप्रतीत्यभावात्र तद्रुपतेति चेन्न, अनपेक्षितवस्तुस्वरूपात् प्रतीतिमा-त्राद्वस्तुव्यवस्थाऽयोगात्, ततो सृत्पिण्डादिरूपतया वस्तु गृह्यतेऽध्यक्षादिना न पुनस्तद्व्यतिरिः क्तकारणादिरूपतया, तस्य तत्राप्रविभासनात्, प्रतिभासनेऽपि विशिष्टकार्यापेक्षया कारण-त्वस्य प्रतिपत्तौ कार्यप्रतिभासमन्तरेण तत्कारणत्वस्याप्रतीतेः, असतः कार्यम्य तदानीम- 10 प्रतिभासनातु प्रत्यक्षस्यासदर्थप्राहकत्वेन भ्रान्तताप्रमक्तेः तदा तत्कार्यस्य सत्त्वप्रसक्तिः न्यादिति कथमसति कारणव्यापारः प्रतीयेत, तन्न युक्तमसतः कार्यत्वम् ॥ नाष्यसत्कारणं कार्यम्, कारणस्य तदानीसभावे तस्य तत्कृतत्वायोगान्, क्षणिकस्य कारणस्य स्वभावमात्रः व्यवस्थितेरन्यत्र व्यापारायोगात् । न च तद्नन्तरं कार्यस्य भावान् प्राग्भावित्वसात्रमेव कारणस्य व्यापार इति वाच्यम् , सर्वभावेषु तत्पूर्वकालभावित्वस्य सत्त्वेन तत्कारणत्वा- 15 पत्तेः, तदनन्तरं विवक्षितकार्थस्योदयात्। न च सर्वभावक्षणाभावेऽपि तद्भावान्न तस्य तत्कार्यत्वमिति युक्तम् , विवश्चितक्षणाभाव एव विवश्चितकार्यसद्भावात , सर्वत्र चाविशि-ष्टरवात् । विशिष्टभावक्षणधर्मानुविधानात्तस्य तत्कार्यताव्यवस्थेति चेन्न, सर्वथा तद्वमीतु-विधाने तस्य कारणक्रपतापत्तेः, तत्प्राक्कालभावितया तत्कार्यताव्यतिक्रमात्, कथिन्नादः र्मानुविधाने चानेकान्तवादापत्तेरसरकारणं कार्यमित्यभ्युपगमञ्याघातात्, सन्तानापेश्चया 20 कार्यकारणभावे तु तस्य पूर्वापरक्षणव्यतिरेकेण सद्भावे कार्यकारणरूपस्य तस्यैवार्यक्रिया-सामध्यीत् सन्त्वं स्यात्र तु क्षणानामर्थिकियासामध्यीवरहात्, अव्यतिरेकेण च सङ्कावे सैव कार्यकारणभावानुपपत्तिः । अथ सन्तानस्य क्षणसम्बन्धित्वात्तस्य कार्यकारणभावे क्षणाना-मपि स्यादिति चेन्न सन्तानक्षणयोभिन्नयोः कार्यकारणभावादन्यस्य सम्बन्धस्याभावेन सन्ता-नस्य निख्छिक्षणानन्तरमावित्वेन सर्वसंतानताग्रसिकःस्यात्, किन्न तस्यापि नित्यत्वे क्षण- 25 कार्यत्वे च सत्कार्यवादप्रमक्तिः, क्षणिकत्वे चान्वयाप्रसिद्धेस्तस्य तत्कार्यत्वाप्रसिद्धिः, व्यति-रेकम कार्यकारणभावनिबन्धनभ्रणिकपक्षे न सम्भवतीति प्रतिपादितमेव । किन्न भ्रणिकभा-वाभ्युपगमवादिनी यदि भिन्नकार्योद्यात्कारणस्य सत्त्वमभिमतं तदा तत्कार्यस्याप्यपरकार्योद-यात् सत्त्वसिद्धिरित्यनवस्थापत्तेने कचित् सत्त्वव्यवस्था स्यादिति कुतस्तद्भावच्छेदेनासत् कार्य-

मिति व्यपदेशः, अथ इत्तिलभूणकार्यसद्भावादेतोः सत्त्रव्यवस्थितिरिति चेज्ञानस्यापि कथं श्रेयससाव्यवस्थापकत्वम् . श्रेयकार्यत्वादिति चेश्र यतः किं तेनैव ज्ञानेन श्रेयकार्यता स्वात्मनः प्रतीयते वत ज्ञानान्तरेण; नाचः, तस्य प्रागसन्त्राभ्युपगमादप्रवृत्तेः, समानकास्त्रवेऽपि ज्ञान-स्य इयकार्यत्वाध्युपगमेऽविशेषतो वेपरीत्यप्रमङ्गः सन्येतरगोत्रिषाणयोः समानकाळयोरिप 5 कार्यकारणभावप्रसङ्गश्च । न द्वितीयः तस्यापि स्वप्रमेयकार्यावगतौ प्रागवृत्तितयाऽसामध्यीत्, तस्मान ज्ञानलक्षणमपि कार्यं क्षणिकैकान्तवादे हेतोः सत्तां व्यवस्थापयितुं समर्थम् , अध्यक्षं तु न पौर्वापर्ये प्रवर्तते, उक्तन्यायात् , नानुमानमपि, तस्य तत्पूर्वेकत्वात् तन्नासत्कार्यवादः प्रमाणसङ्गतः ॥ सरकार्यवादस्तु प्रागेव निरस्तः, तथापि किञ्चिदुच्यते, तत्र नित्यस्य कार्य-कारित्वं तस्य व्यतिरेकाप्रसिद्धाः कार्य्यकरणैमामध्यीप्रसिद्धेरयुक्तम्, मर्वदेशकालव्यापिनो 10 निस्यस्य हि कचिद्पि कार्येव्यापारिवरहिणो न सामर्थ्यमवगन्तुं शक्यते। न च सर्वेदेशाव्यापि-नस्तस्य कार्यकारणसामध्येम्, तथाप्रतीतिवजात्सर्वदेशात्रयाप्तेरवगमे सर्वकाजात्याप्तेरिप तत एवाभ्युपगमप्रसङ्गात् । अभ्युपगम्यन एवेनि चेन्न, कनिपयदेशकालव्याप्तेरप्यप्रतिपत्तेः, तथा च निरंशेकक्षणरूपता भावानां समायाता। न च तदंकान्तपक्षेऽपि कार्यजनकता, प्राङ्नि-रस्तःवात् , न वैकान्तनित्यव्यापकत्वपक्षे प्रमाणप्रवृत्तिरित्यसकुत् प्रतिपादितम् । न चासति कार्ये 15 निर्विषयत्वात् कारणव्यापारासम्भवात्सत्येव तत्र तेषां व्यापारः, हेतूनां जडत्वेन हृष्ट्वा श्रुत्वा श्नात्वा वा कार्थे व्यापाराभावात्। न चाहदयमानाजडेश्वरादिहेतुकमकुष्टोत्पत्तिकं भूरहादि सम्भवति, तस्य निपिद्धत्वात् । न चालतः कार्यस्य विज्ञानं न प्राहकम् , असत्यप्य-क्षावियुद्धेः प्रवृत्तः, अन्यथा कथं कार्यार्धेप्रतिपादिका चोदना भवेत् । किञ्च यदि सत्येव कार्ये कारणन्यापारस्तदोत्पन्नेऽपि घटादिकार्ये कारणन्यापारादनवरनं तदुःपत्तिप्रसक्तिः 20 तस्सन्त्वाविशेषात् । अभिव्यक्तिमात्रेण व्यापारविश्वामोऽपि न युक्तः, असत्यामभिव्यक्ती कार्ये इव कारणव्यापारस्य स्वाकारायोगात् , स्वसमयविरोधादिति ॥ अथ विद्यमानात् कार-णान् कार्यमिति सत्कार्यवादः, असतो हेतुत्वायोगात्, अन्यथा शश्यक्वादितोऽपि पदार्थी-त्पत्तिप्रसङ्गः, कार्यकालेऽत्यन्ताभावप्रागभावयोरसत्त्वेनाविशेषात्, मैवम्, प्राक्तनस्पापरि-स्याने सतोऽपि कारणस्य प्राक्तनावस्थावत् कार्ये प्रतिहेतुत्वासम्भवात् , व्यापारसम्बन्धाद्वेतु-25 तेति चेन्न, तक्क्यापारं प्रत्यप्यपरव्यापारवत्पदार्थस्य हेतुत्वे तत्रापि व्यापारस्यान्यतथाविधपदा-र्थहेतुकत्वादनवस्थापातात्, तथा चानन्तव्यापारपरम्पराया न पर्यवसानं यावत् कस्यचिदन-बस्थानाद्सतः कारणात् कार्योत्पत्तिः स्यात्, न च कारणस्वरूपमेव व्यापारस्तत्काल एव च कार्यं नातोऽनवस्थेति वाच्यम्, कारणसमानकाले कार्योत्पत्तिप्रसङ्गेन सब्येतरगोविषाण-बत् कार्यकारणभावानुपपत्ते:। कार्यकाले कारणस्याभावे चिरविनष्टादिव तत्काळविनाशि-

मोऽपि कार्यसद्भावो न भवेत् । किञ्च सतः कारणात् कार्योत्पत्तिमभ्यूपगच्छतां बौद्धस्येव न कार्योत्पत्तिकाले कारणस्यासन्तरं सिद्धम्, अविचलितहरपस्य च तस्य सद्भावेऽपि न कार्य-वसा, विकलकारणत्वात् प्राग्वत्, अन्यथा पूर्वमपि तद्वता स्यात्, अविकलकारणत्वात् इदानीमिन, तस्मानेकान्वसत्कार्यवादोऽसत्कार्यवादो वा युक्तः, अनेकदोषदुष्टत्वात् ॥ अयै-कान्तेन सद्सतोरजन्यत्वाद्जनकत्वाच कार्यकारणमावासम्भवात सर्वज्ञून्यतैवेति चेन, कथक्रित् सद्संतोजेन्यत्वाच, न चैकस्य सदसदूपत्वं विरुद्धम्, कथक्रिद्विज्ञनिमित्तापेक्षस्य सदसस्वस्यैकदैकत्रावाधिताध्यक्षतः प्रतिपत्तेः, न चाध्यक्षतः प्रतिपन्ने वस्तुनि विरोधः, अन्यथैकचित्रपटझाने चित्रह्रपतायाः चित्रपटे च चित्रैकह्रपस्य विरोधः स्यात , सथा च गुक्राद्यनेकप्रकारं पृथिव्या रूपमिति वैशेषिकस्य विरुद्धाभिधानं स्यात्, न च तद्-वयवानां शुक्राद्यनेकरूपयोगित्वमवयविनि त्वेकमेव रूपमिति वाच्यम्, तद्वयवानाम- 10 प्यवयवितयाऽनेकप्रकारैकरूपवस्वविरोधात् । न चैकैकावयवेष्वेकैकं शुक्रादिरूपमस्तीति वक्तव्यम्, यावत्परमाणुतत्तद्वयवानामेकैकरूपतापस्या विभिन्नघटपटादिपदार्थे ब्विव चित्र-पटेऽपि नीलपीतश्रक्षरा एते भावा इति प्रतिपत्तिः स्यात् , न तु चित्ररूपः पट इति, अवय-चावयविनोरनन्यत्वात् , अवयवानामनेकरूपवत्त्वेऽप्यवयविनस्तथाभाषाभाषात् , तस्यापि विभिन्नानेकरूपवत्त्वे चित्रैकरूपप्रतिभासानुपपत्तिः, अनेकरूपसम्बन्धित्वस्यैव तत्र भावाम , १५ तथा च ' अविभूति द्रव्ये समानेन्द्रियमाद्याणां विशेषगुणानामसम्भनादि 'ति विरुद्धाभि-धानं भवेत् । किञ्जैकत्र पटादौ नानारूपाणां सद्भावाभ्युपगमे तस्य व्याप्यवृत्तित्वं अव्याप्य-वृत्तित्वं वा, अध्याप्यवृत्तित्वे ह्रपादीनामाश्रयव्यापित्वाभिधानमसङ्गतं भवेत्, एकावयवस-हितेऽवयविन्युपलभ्यमानेऽपरावयवानुपलब्धावपि अनेकरूपप्रतिपत्तिः स्यात् , सर्वरूपाणामा-भयन्यापित्वात् । न च शुक्रादिविषत्ररूपं विलक्षणमेकमतो न दोष इति वाष्यम्, अनेका- 20 कारैकरूपस्य अविकद्धत्वापत्तेः, चित्रैकरूपाभ्युपगमस्य चित्रतरत्वान् । प्रत्यक्षेण तथा प्रती-तेनी विरोध इति चेत् सद्सद्र्वैकरूपतया कार्यकारणरूपस्य वस्तुनः प्रतिपत्ती कथं विरोधो भवेत् । न च चित्रपटादावपास्तशुक्तादिविशेषं रूपं विलक्षणमेकस्वभावं न तु नानाकारमिति वाच्यम् , चित्ररूपः पट इति प्रतिभासाभावप्रसक्तः, असमानजातीयगुणानारम्भकत्ववादिनो

१ अविभुनि घटादौ वक्षुप्रांह्यो ह्यादिविशेषगुणो नैकदा विश्वत इत्यर्थः, तस्मार्जेकदा पटं नानारूप 25 सम्मवः, घटं चक्षुप्रांह्याणा रूपसंख्यापारमाणादोनामंकदैव सम्बाद्धिश्वगुणेति, तत्रैव रूपरसादेः सन्दात्समानेन्द्रियपाह्याणामिति, समानता चेन्द्रियपिकाजकोपाधिमस्या । आत्मन्येकदैव मनोष्राह्याणा ज्ञानेन्छादिविशेष-गुणानां सद्भावदिश्वगुनिति ॥ २ अभावविशिष्टान्यत्व व्याप्यवृक्तित्वम्, वै० स्वप्रतियोगित्वस्वमामाना-धिकरण्योभयसम्बन्धेन ॥

वैशेषिकस्य परस्परविरुद्धशुक्कादिनानारूपेभ्यश्चित्रकरूपोत्पादासम्भवास, गुहादिखपाणां समानकपारम्भकत्वोपलम्भात् । किञ्च ग्रुक्काच्छक्रमिलादिप्रतीतेः समानजातीयगुणारम्भ-कत्वसेव यदि कारणगुणानामित्यभ्युपगम्यते तर्हि कारणगतशुक्रादिकपिवशेषभ्यः कार्येऽपा-स्ततद्विशेषस्य रूपमात्रस्य कथ्मुत्पत्तिर्भवेत् , तेश्यस्तस्यासमानत्वात् । अथ तद्रतरूपमात्रेश्यस्त-ठ द्रूपमात्रस्योत्पत्तेर्न दोष इति चेन्न शुक्रादिविशेषरूपन्यतिरेकेण रूपत्वाविसामान्यमपहाय रूप-मात्रस्याभावात्, सामान्यस्य च नित्यत्वेनाजन्यत्वात्, न च रूपमात्रनिबन्धनः चित्ररूपः पट इति प्रतिभासो युक्तः, शुक्काविप्रत्ययस्यापि तित्रवन्धनत्वेन शुक्काविरूपिवशेषस्याप्यभावप्रसक्तेः, न चावयवगतचित्ररूपात् पटे चित्रप्रतिभासः, अवयवेष्वपि तद्रुपासम्भवात्, न चान्यरूप-स्थान्यत्र विशिष्टप्रतिपत्तिजनकत्वम् , पृथिवीनातचित्ररूपाद्वायौ चित्ररूपप्रतिपत्तिप्रसक्तः । 10 यदि च रूपमात्रमेव तत्र स्यात् क्षितावनेकप्रकारं रूपमिति विरुद्धते, अनेकप्रकारं हि शुक्रत्वादिभेदभित्रमुच्यते रूपमात्रक्च शुक्रादिविशेषरहितं तस्य शुक्रादिविशेषेष्वनन्तर्भा बात कथं न विरोध:। न च नीलादिरूपरेकरूपारंभादेकमेव पटे चित्रं रूपम्, यथाहि रूपस्य बिशेषः शुक्कादिस्तथा चित्रमपि रूपविशेष एव चित्रशब्दवाच्य इति वक्तव्यम्, अनेकाकारस्येकस्व चित्रकशब्दबाच्यस्व वा सदमदनेकाकारानुगतस्यैकस्य कारणादिशब्दबा-15 च्यत्वेनाभ्युपगमप्रसङ्गात् । यथा च बहूनां तन्त्वादिगतनीलादिरूपाणां पटगतैकचित्ररूपार-म्भकत्वं दृष्टत्वाद्विरुद्धं तथानेकाकारम्यैकरूपत्वं वस्तुनो दृष्टत्वादेवाविरुद्धमभ्युपगन्तव्यम्, अत एवानेकरूपत्वाचित्ररूपस्य एकावयवसहितेऽवयिबन्युपलभ्यमाने शेषावयवावरणे चित्र-प्रतिभासाभाव उपपत्तिमान् । सर्वथा त्वेकक्षपत्वे तत्रापि चित्रप्रतिभासः स्यात् , अवयवि-व्यास्या तद्रुपस्य वृत्तेः । न चावयवनानारूपोपलम्भसहकारीन्द्रियमवयविनि चित्रप्रतिभासं 20 जनयतीति तत्र सहकार्यभावाचित्रप्रतिभासानुत्पत्तिरिति वाच्यम् , अवयविनोऽप्यनुपछिध-प्रसङ्गात, न हि चाक्षुपप्रतिपत्याऽगृह्यमाणरूपस्यावयिवनी वायोरिव प्रहणं दृष्टम् . न च चित्ररूपव्यतिरेकेणापरं तत्र रूपमस्ति यतस्तत्प्रतिपत्त्या पटप्रहणं भवेत । नाष्यवयवरूपोपल-म्भोऽवयविक्रपप्रतिपत्तावश्चसहकारी, तद्भावं वा तदवयवक्रपोपलम्भोऽपि स्वावयवक्रपोप-लंगाश्वसहकारीति तमन्तरेण स न स्यादित्येवं पूर्वपूर्वावयवह्रपोपलन्भापेक्षया परमाणुह्रपो-25 पर्समामावासज्जन्यद्व्यणुकाद्यवयविक्रपोपलंभासम्भवात्र कचिद्पि क्रपोपलब्धः स्यात्, तदभावे च नावयव्युपलव्धिरिति तदाश्रितपदार्थानामप्युपलम्भाभावात् सर्वप्रतिभासाभावः स्यात् । तत एकानेकस्यभावं चित्रपटरूपबद्वस्तु परेणाप्यभ्युपगन्तव्यमेव । बौद्धेनापि चित्र-पटपतिभासस्यैक।नेकरूपतामभ्युपगच्छता एकानेकरूपं वस्त्वभ्युपगतमेव । अथ प्रतिभासोऽ प्येकानेकरूपो नाम्युपगम्यते नहिं सर्वथा प्रतिभासाभावः स्यादिति असकृदावेदितम् । तत एकान्ततोऽसित कार्ये न कारणब्यापारस्तेनाभ्युपगन्तव्यः असित तत्र तद्भावात्, नापि सित, मृत्पिण्डे तस्य तमन्तरेणापि ततः प्रागेव निष्पन्नत्वात्। न च मृत्पिण्डे कारकव्यापारः अन्यत्र पृथुबुष्नोदराचाकारस्तत्फलम्, अन्यत्र व्यापारेऽन्यत्र फलासम्भवात्, स एव मृत्पिष्डः कारकव्यापारात् पृथुबुष्नोदराचाकारतां प्रतिपद्यत इति कारकव्यापारफल्योरेक-विश्वयत्वे अनेकान्तवाद्सिद्धिः, तस्माद्रव्यास्तिकपर्यायास्तिकाभ्यां केवलाभ्यां सिहताभ्याम- 5 न्योन्यनिरपेक्षांभ्यां व्यवस्थापितं वस्तु असत्यमिति तत्प्रतिपादकं शाक्षं सर्वं मिध्येति व्यवस्थितम् ॥ ५० ॥

अमुमेवार्थमन्वयव्यतिरेकाभ्यां द्रढीकर्तुमाह-

ते उभयणोवणीया सम्मदंसणमणुत्तरं होति।
जंभवदुक्खविमोक्खं दो वि न पूरेंति पाडिकं॥ ५१॥

ती तु अजनोपनीती सम्यग्दर्शनमतुत्तरं भवत । यस्माद्भवदुःखिमोक्षं द्वाविष न पूरयतः प्रत्येकम् ॥ छाया ॥

ताविति, द्रव्यपर्यायास्तिकनयौ भजनया परस्परम्बभावाविनाभूततया सदसदूपैकान्तव्यवच्छेदेन तदात्मकैककार्यकारणादिवस्तुप्रतिपादकत्वेन उपयोजितौ यदा भवतस्तदानुत्तरं
सम्यग्दर्शनं भवतः परस्पराविनिभीगवर्त्तिद्रव्यपर्यायात्मकैकवस्तुतत्त्वविषयकच्यात्मकावा- 15
धितावबोधस्वभावत्वात् । यदा त्वन्योन्यनिरपेश्चद्रव्यपर्यायप्रतिपादनत्वेनोपनीतौ भवतो न
तदा सम्यक्त्वं प्रतिपद्येते तम्मान् संसारभाविजनमादिद्यः व्यविमोक्षं तौ द्वाविप प्रत्येकं न
विधत्तः मिथ्याज्ञानान् सम्यक्षित्रयानञ्जतया आत्यन्तिकभवोषद्वानिवृत्त्यसिद्धेः तदिपर्ययकारणत्वात् । ततः कारणान् कार्यं कथित्रदनन्यन् अत एव तदतद्वृत्तया सवासबेति ॥५१॥

अमुमेवार्थमुपसंहरति-

20

10

नित्थ पुरवीविसिद्दो घडो ति जं तेण जुज्जइ अणण्णो। जं पुण घडो ति पुत्र्वं ण आसि पुरवी तओ अण्णो ॥ ५२॥

नास्ति पृथिवीविशिष्टो घट इति यत्तेन युज्यतेऽनन्यः । यत् पुनः घट इति पूर्वे नासीत् पृथिवी ततोऽन्यः ॥ छाया ॥

नास्तीति, सङ्ग्यसृत्पृथिवीत्वादिभ्यो भिन्नो नास्ति घटः, सदादिव्यतिरिक्तस्वभाव- 25 तया तस्यानुपलम्भात्, यदि सत्त्वादिधर्भाणां घटादेकान्ततो भेदः तेभ्योऽपि घटो भिन्नो न तदा घटस्य सदादित्वं भ्यात्, स्वतोऽमदादेरन्यधर्भयोगेऽपि शश्रष्टङ्गादेरिय तथात्वा-

10

20

योगात्, सद्दादेरिप घटाधाकाराद्यम्तभेदे निराकारतथा अत्यन्ताभावस्येवोपलम्भविषय-स्वायोगात्, क्रेयत्वप्रमेयत्वादिधर्माणामिष सद्दादिधर्मेभ्यो भेदेऽसत्त्वम्, सद्दादेश्च तेभ्यो भेदेऽश्चयत्वादसद्वमेव, ततः सद्दादिरूपतयोपलभ्यमानत्वाद्वटस्य तेभ्योऽभिन्नताऽभ्युपग-न्तम्या, प्रमेयव्यवस्थितेः प्रमाणनिवन्धनत्वातः। यत् पुनः पृथुबुभोदराधाकारतया पूर्वं सद्दादिर्नासीत् ततोऽसौ तेभ्योऽभ्यः, घटादिरूपतया पूर्वं सद्दादेरनुपलम्भात्, प्रागपि तद्व्यस्य सद्दादौ सत्त्वेऽनुपलम्भायोगात्, दृश्यानुपलम्भस्य वाभावाव्यभिचारित्वात्, तद्दाद्वपतायाद्व विरोधाभावात्, प्रतीयमानायां तदयोगात्, अवाधितप्रस्यस्य च मिध्या-त्वासम्भवात्।। ५२।।

> इति तपोगच्छनभोमणिश्रीमद्विजयाँनन्दस्गिश्वरपट्टालङ्काग्श्रीमद्विजय-कमलस्गिश्वरचरणनलिनविन्यस्तप्रक्तिभंग्ण तत्पट्टघरण विजय-लब्धिस्रिणा सङ्गलिते सम्मतिनस्वसोपाने सदांचका-स्तवादभञ्जनं नाम त्रयक्तिंदां सोपानम्॥



#### कालायेकान्तवाद्भञ्जनम्।

15 सदाशेकान्तवाद्वत् कालाशेकान्तवादेऽपि मिध्यान्वमेवेत्याह ---

कालो महाव जियई पुष्वकयं पुरिसकारणेगंता। मिच्छत्तं तं चव उ समासओ होति सम्मत्तं॥ ५३॥

काल: स्वभावनियती पूर्वकृत पुरुषकारणेकान्ता । मिथ्यात्व त पव तु समासनो मवंति सम्यक्त्यम् ॥ छाया ॥

काल इति । कालम्बभावनिर्यानपूर्वकृतपुरुषकारणरूपा एकान्ताः सर्वेऽप्येकका मिश्या-त्वम , त एव समुदिताः परस्पराजहद्वत्तयः सम्यक्त्वकृपतां प्रतिपद्यन्त इत्यर्थः ।

तश्र काल एव एकान्तेन जगतः कारणम् , सर्वस्य हि शीतोष्णवर्षवनस्पतिपुरुषादेजैगतः उत्पत्तिस्थितिविनाशेषु प्रहोपरागयुतियुद्धोदयास्तमयगितगमनागमनादौ च कालः
कारणम् , तं विनाऽन्यकारणत्वेनामिमतभावसंद्वावेऽपि सर्वस्यास्यामावान् , तत्सद्भावे च

25 भावात् , तदुक्तम् 'कालः पचित भूतानि कालः संहरित प्रजाः । कालः सुप्तेषु जागित्ति
कालो हि दुरितकमः' [ महाभार० आदिष० अ० १, श्रो० २७३ ] इति कालवादिनः
प्राष्टुः, असदेनत् , तत्मद्वावेऽपि कदाचिद्वृष्ट्यादेरदर्शनात् । न च कालविशेषाभावान् तदः
भवनमिति वाच्यम् , नित्यैकरूपस्य नस्य विशेषाभावान् , विशेषे वा तक्षाननाजननस्वभाव-

प्रसङ्खती नित्यत्वव्याहतेः, स्वभावभेदती भेदात्। न वा ब्रह्मण्डलादिकृती वर्षादेविद्रीष इति वक्कव्यम्, तस्याप्यहेतुकतय। आवात्, न च कालो हेतुरन्योऽन्याश्रयात्, कालभेदे सति वर्षादिभेदहेतोर्भहमण्डलादेर्भेदः, तद्वेदाश्व कालभेद इति । अन्यकारणक्रते वर्षादिभेदेऽभ्यूपग न्यमाने कालस्यैव कारणत्वमित्यभ्यूपगमभङ्गः, अन्यतः कुतश्चित्कालभेदे चानित्यत्यमेव तस्य स्यात्, तत्र चोत्पादस्थितिचिनाशेषु यद्यपरः कालः कारणं तदा तत्रपि स एव पर्यनुयोग 5 इत्यनवस्थानाम वर्षादिकार्योत्पत्तिः स्यात् , न चैकस्य कारणत्वं युक्तम् , क्रमयौगपद्याभ्यां तद्विरोधात्, तम काल एवैकः कारणं जगतः। अपरे तु स्वभावत एव भावा जायन्त इति वर्णयन्ति, अत्र यदि स्वभावकारणत्वे भावस्य तदा स्वात्मनि क्रियाबिरोघो दोषः स्यात्, अद्भारतां स्वभावस्यैवाभावात् , उत्पन्नानां स्वभावसम्भवेऽपि पूर्वं तद्भावादेव भावस्यो-त्पत्तेने तत्र स्वभावः कारणं भवेत । अथ कारणमन्तेरण स्वपरकारणनिमित्तजनमितरपेक्ष- 10 तया सर्वेहेतुनिराशंसस्वभावा भावा भवन्ति, युक्तिश्चात्र यदुपळिधळक्षणप्राप्तं सद्तुपळ-भ्यमानसत्ताकं तत प्रेश्वावतामसत्त्ववहारविषयः, यथा शश्विषाणम्, अनुपद्धभ्यमानसत्ता-कच्च भाषानां कारणमिति स्वभावानुपलब्धिः, न चायमसिद्धो हेतुः, कण्टकतैक्ष्ण्यादेनिमि-त्तभूतस्य कस्यचिद्ध्यक्षाद्नाऽसंवेदनात्। अथ कारणातुपढम्भाद्वाद्यानां भावानामहेतुकत्व-सिद्धाविप कथमाध्यात्मिकानां तत्सिद्धिरिति चेदुच्यते, यत्कादाचित्कं तदहेतुकम् यथा 15 कण्टकतैक्षण्यादि, कादाचित्कक्क सुस्वादिकमिति स्वभावहेतुः, न चापि यस्य सदसद्भावयो-र्थस्य सदमद्भावी नियमेन भवतन्त्रस्य कारणमिति युक्तम् , व्यभिचारात स्पर्शे सति भवतोऽसत्यभवतोऽपि चक्षुर्विज्ञानस्य तद्कारणकत्वात् तस्यात्कार्यकारणभावस्य व्यभिः चारित्वाद्भावानां जन्म सर्वनिराशंसमिति सिद्धम्, अत्रोच्यते, न कण्टकतेक्षण्यादैरपि निर्हेतकत्वं सिद्धम् , प्रत्यक्षानुपलम्भाभ्यां हि बीजादिकं तत्कारणत्वेन निश्चितम् , यश्मिन 20 सत्येव यस्य जन्म यस्य च विकाराशस्य विकारस्तत्तस्य कारणमुख्यते, उच्छनादिवि-शिष्टावस्थाप्राप्तकः कण्टकतेक्षण्यादिनिक्रपितान्वयञ्यतिरेकवद्वीजादिकं प्रत्यक्षान्पलम्भाभ्यां कारणतया निश्चितमिति अनुपलभ्यमानसत्ताकं कारणमित्यसिद्धो हेतः। कार्यकारणभावः ळक्षणं स्पर्शादी व्यभिचारीत्यप्यसिद्धम्, स्पर्शस्यापि रूपहेतुतया चक्षुर्विज्ञाने ऽपि कारण-तयेष्ट्रेत्वात . तमन्तरेण विशिष्टावस्थस्य रूपम्येवासम्भवात । नापि यस्याभावे यन्न भव- 25

१ अत्र स्वभाववादेन वादद्वयमिभेप्रेतं स्वत एव भावा जायन्ते इत्येको वादः, अपरस्तु न स्वती नापि परतो भावा जायन्ते किन्तु स्वपरकारणनिरपेश्चं भावानां जन्मेति, यदीत्यादिश्वन्थेना श्रवादिनशम् कृतः, द्वितीयवाद सम्प्रत्याद्द अथेति, अत्र पक्षे स्वभावोऽपि न कारणम् पूर्ववादे तु तत्कारणमिति वोध्यम् । २ स्पर्श इति भूतान्युच्यन्ते, तानि चोपादायोपादाय इपं वर्त्तते. तत्थक्ष्युर्विज्ञान प्रति स्पर्शस्य निमित्तभावोऽस्त्येष, केवसं साक्षात् पारम्पर्यकृतो विशेषः इति बौद्धाः ॥

तीति व्यतिरेकमात्रं कार्यकारणभावनिद्ययनिमित्तम् , किन्तु येषु सैमर्थेषु हेतुषु सत्सु तदन्त-गैतस्यान्यतमस्य कस्यचिद्भावे तद्मवत् तत्कारणं तदिति व्यवस्थाप्यते, अन्यशा मातृवि-बाहोचितपारशीकदेशप्रभवस्य पिण्डलर्जुरस्य मातृविवाहामावे सत्यभावप्रसङ्गी भवेत् । न चैवम्मूतव्यतिरेकस्य स्पर्शेन व्यभिचारोऽस्ति, रूपादिसिष्ठाधानमुपद्दर्थे तन्मध्यपातिस्पर्शा-5 भावाबक्षुर्विज्ञानाभावस्य प्रदर्शयितुमञ्जनयत्वात् , तस्मात्रास्ति कार्यकारणभावस्रक्षणस्य व्यभिः बार:। नापि केवलं बीजादिरेव भावकारणं किन्तु देशकालादिरपि, अन्यथा प्रतिनियत-देशकालता तेषामुपलम्भगोचरचारिणी न स्यात्, उपलभ्यते च राजीवादीनामुपलादिदेशपरि-हारेण सिळळादावेव वृत्तिः. शिशिरादिसमयपरिहारेण च निदाधादिसमये वृत्तिः, देश-कालनिरपेक्षत्वे तु सर्वत्र देशे काले च ते सर्वेयुः, प्रतिनियतदेशादौ वर्तमानत्वाच तत्मापेक्षा 10 भवन्तीति निश्चीयते । निरिभाषाणां कथमपेक्षेति चेत्तद्न्यदेशादिपरिहारेण नियतदेशादौ वृत्तिरेवापेक्षेत्युच्यते न त्विमप्रायात्मिका। अत एव तत्कार्यता तेवाम् , अपेक्षालक्षणत्वात्तत्कार्य-त्वस्य, तथावृत्तिश्चाध्यक्षत एव सिद्धेति कथं न तत्कार्यतावगतिः, यद्पि सुखादीनामहेतुक-त्वसाधनाय कादाचित्कं साधनमुक्तं तत्साध्यविपरीतस्यैव साधनाद्विरुद्धम्, अनपेश्वस्याहेतोः कादाचित्कत्वानुपपत्तेः । साध्यविकलश्च दृष्टान्तः, अहेतुकत्वस्य तत्राप्यभावात् , प्रत्यक्षानुपल-15 म्भाभ्यां हेतुत्वनिश्चयात् प्रत्यक्षविरुद्धापि प्रतिज्ञा। अनुपरुभ्यमानमत्ताकत्वहेतोः सिद्धावपि यचनुपलम्भमात्रं हेतुस्तदाऽनैकान्तिकः. प्रमाणाभावात् कारणसत्ताऽभावासिद्धेः । व्यापकस्य स्वभावस्य कारणस्य वा निवृत्तौ सत्यामेव व्याप्यस्य कार्यस्य वा निवर्त्तनातु , न हि प्रमाणमर्थ-सत्ताबा व्यापकं वृक्षत्वविच्छंशपायाः, अभिन्नश्येव व्यापकत्वात्। न च प्रमाणार्थसत्त्वयोरभेदो भिन्नप्रतिभासत्वात्। नापि प्रमाणमर्थस्य कारणम् , देशकारुस्वभावविष्ठकृष्टानामर्थीनां प्रमाणे-20 नाविषयीकृतानामपि सरवम्याविरोधेन व्यभिचारात् । न हि तद्नतरेणापि भवत् प्रति तत्का-रणमतिप्रमङ्गात, कारणत्वाभ्युपगमे वा स्वपश्चपरित्यागी भवेत, न वा प्रमाणात प्रमेय-मुत्पराते, अर्थादेव विषयभूतान प्रमाणम्योद्भवान् । अप्रतिबद्धप्रमाणाच नार्धसत्ता नि वनते, अन्यथाऽश्वनिवृत्तौ गोरपि निवृत्तिः भ्यात् । किञ्चानुपलम्भोऽपि हेतुः किं सर्वस्य, स्वस्य वा, न प्रथमः सर्वानुपलम्भस्यार्वाग्दर्शनेन निश्चेतुमशक्यत्वात् न ह्यर्वाग्दशा मयूरचन्द्र-25 कादीनां सर्वे: पुरुषेरदृष्ट्रं कारणं नोपलभ्यत इति निश्चेतुं शक्यम्। न द्वितीयः, खल-बिलाशन्तर्गतस्य बीजादेः स्वोपलम्भनिवृत्तावि सत्ताया अनिवृत्तेहेतोरनैकान्तिकत्वात् एवज्रीकम, 'न हेतुरस्तीति बदन महेतुकं ननु प्रतिज्ञां स्वयमेव वाधते । अथापि हेतुप्रण-यालसो भवेत प्रतिक्रया केवलयास्य कि भवेत 'इति । तस्मान स्वभावेकान्तवादाभ्यपगमो

१ स्वातिरिक्तयावत्कारणसङ्गावे सत्यपि यदमावात् कार्यामावस्तत्तस्य कारणमित्यर्थः ॥

युक्तिसङ्गतः । अथ सर्वस्य वस्तुनः प्रतिनियतरूपेण भावात्तत्र नियतिरेव कारणम् , तीक्ष्ण-शसायुपचातेऽपि मरणयोग्यनियत्यभावे जीवनदर्शनात्, तथाविधनियतिसद्वावे तु शसायु-पघातमन्तरेणापि सत्त्योद्यपलम्भात्, नहि नियति विना स्वभावः कालो वा कश्चिद्धेतुः कण्टकादीनामपि नियत्यैव तीक्ष्णादिनियतसूपेणोपजायमानत्वात्, काछोऽपि शीतादेर्भावस्य तथाविधनियत्येव तदा तदा तत्र तत्र तथा तथा निर्वत्तकः, तथा चोक्तम् ' शप्तव्यो 5 नियतिबलाश्रयेण योऽर्थः सोऽवद्यं भवति नृणां शुभोऽशुभो ना । भूतानां महति कृतेऽपि हि प्रयत्ने नाभाव्यं भवति न भाविनोऽस्ति नाशः ' इति केचितु , तम्र, शास्त्रोपदेशव्यर्थः तापत्तेः, तदन्तरेणाप्यर्थेषु नियतिकृतत्वबुद्धेर्नियत्यैव भावात्, दृष्टादृष्टफलशासप्रतिपादितशु-भाक्समिकयाफलनियमाभावश्च । अथ तथैव नियतिः कारणमिति नार्य दोषः, न, नियतेरे-कस्वभावत्वाभ्युपगमे विसंवादाविसंवादादिभेदाभावप्रसक्तेः, अनियमेन नियतेः कारणत्वा- 10 द्यमदोष इति चेम्न. अनियमे कारणाभावाम नियतिरेव कारणम्, नियतेर्नित्यत्वे कारणत्वा-योगात्, अनित्यत्वेऽपि तद्योग एव । किञ्ज नियतेरनित्यत्वे कार्यत्वम्, कार्येश्च कारणादुः त्पत्तिमदिति तदुत्पत्तौ कारणं वाच्यम्, न च नियतिरेव कारणम्, तत्रापि पूर्ववत् पर्यतु-योगानिवृत्ते: । न च नियतिरात्मानमुत्पाद्यितुं ममर्थी, स्वात्मनि क्रियाविरोधात् । न च कालादिकं नियतेः कारणम्, तस्य निषिद्धत्वात् । न चाहेतुका सा युक्ता, नियतस्पतातुः 1) पपत्तेः, न च स्वतोऽनियताऽन्यभावनियतत्वकारणम् , शश्यक्षादेश्तद्रपतानुपलम्भात् , तन्न नियतिरपि प्रतिनियनभावोत्पत्तिहेतः। अथ जन्मान्तरोपात्तिमष्टानिष्टफलदं कर्म सर्वजग-द्वैचित्र्यकारणिमति कर्मवादिनः। तथा चाहः ' यथा यथा पूर्वकृतस्य कर्मणः फलं निधान-स्थमिवावतिष्ठते।तथा तथा तःप्रतिपाद्नोश्यता प्रदीपहस्तेव मतिः प्रवर्त्तते ॥ ' इति, तथा च 'स्वकर्मणा युक्त एव सर्वो ग्रुत्पद्यते नरः । स तथाऽऽक्रुच्यते तेन न यथा स्वयमिच्छति ' 20 इति, तथाहि समानमीहमानानां समानदेशकाळकुळाकारादिमतामर्थप्राध्यप्राप्ती नानिमित्त युक्ते, अनिभित्तस्य प्रतिनियमायोगात् । न च परिदृदयमानकारणप्रभवे इति वाच्यम्, त्तस्य समानतयोपलम्मात्, न चैकरूपात् कारणात् कार्यभेदः, तस्याहेतुकत्वप्रसक्तेः, अहे-तुकत्वे च तस्य कार्यस्यापि तदूषतापत्तेः, भेदाभेद्व्यतिरिक्तस्य तस्यासस्त्राम्, ततो यिन्न-मित्ते एते तद् दृष्टकारणव्यतिरिक्तमदृष्टं कारणं कर्मेति, असदेतत् , कुळाळादेघेटादिकारण- 25 त्वेनाध्यक्षतः प्रतीयमानस्य परिहारेणापरादृष्टपरिकल्पनायां तत्परिहारेणापरापरादृष्टकारण-कल्पनयाऽनवस्थाप्रसङ्गतः कचिद्पि कारणप्रतिनियमानुपपत्तेः। न च स्वतन्त्रं कर्म जगद्वैचि-ज्यकारणमुपपचते, तस्य कर्त्रधीनत्वात्, न चैकस्वभावात्तते जगद्वैचित्रयमुपपात्तमत्, कार-णवैचित्रयमन्तरेण कार्यवैचित्रयायोगात्, वैचित्रये च तद्देककार्यताप्रच्युतेः, अनेकस्वभावत्वे

च कर्मणः नाममात्रनिबन्धनैव विप्रतिपत्तिः, पुरुषकाळस्वभावादेरपि जगहैचिन्न्यकारमस्ब-नार्थतोऽभ्युपगमात , न च चेतनवताऽनिष्ठितमचेतनत्वाद्वास्यादिवत् कर्म प्रवर्तते । अध तद्धिष्ठायकः पुरुषोऽभ्युपगम्यते न तर्हि कर्मैकान्तवादः, पुरुषस्यापि तद्धिष्ठायकत्वेन जग-हैविज्यकारणस्वोपपत्ते:, न च केवलं किश्चहस्तु निलमनिलं वा कार्यकुत्सम्भवतीलसक्क्द-5 बेदितम्, तम कर्मैकान्तवादोऽपि युक्तिसङ्गतः । अन्ये त्वाहुः पुरुष एवैकः सकस्त्रज्ञग-त्सितिसृष्टिविनाशहेतुः, प्रख्येऽप्यछप्तहानातिशयशक्तिरिति, तथा बोक्तम् ' ऊर्णनाभ इवां-शूनां चन्द्रकान्त इवारमसाम् । प्ररोहाणामिव प्रश्नः स हेतुः सर्वजन्मिनां ॥ ' इति, तथा 'पुरुष एवैतत्सर्व यद्भनं यद्भ भाव्यम् 'इत्यादि । ऊर्णनाभोऽत्र मर्कटको व्याख्यातः । अत्र सकलकोकस्थितिसर्गप्रलयहेतुता ईश्वरम्येय पुरुषवादिभिः पुरुषस्येष्टा, अत्र च विशेषः, ईश्वरः 10 ममबाव्याद्यपरकारणसञ्चपेक्षो जगन्निर्वर्त्तेयति, अयन्तु केवल एवेति, तुम्न, ईश्वरस्येवा-स्यापि जगद्वेत्ताया असङ्गतेः, तथाहि 'पुरुषो जन्मिनां हेतुर्नीत्पत्तिविकलत्वतः । गगना-म्भोजबत्सर्वमन्यथा युगपद्भवेत् ॥ इति, किमर्थमयं पुरुषो जगद्भवाव्यापारमीद्दशं करोति, प्रेक्षापूर्वकारिप्रयुक्तिर्हि प्रयोजनवत्तया व्याप्ता, यद्यन्येनेश्वरादिना प्रयुक्तोऽनिच्छन्नपि करोनि तदास्य स्वातन्त्र्यमभ्यूपगतं विरुद्धं स्यात्, अथ कृपया परानुष्रहार्थं करोति नारकाविदुःखि-15 नसस्यनिर्माणानुवपत्तिः न च तत्कभेत्रक्षयार्थं दुःग्वितसस्यनिर्माणे प्रवृत्तिः, तत्कर्मणोऽपि तःकृतःवेन तःप्रश्चयार्थे तन्निर्माणप्रवृत्तौ अप्रेक्षापूर्वकारितापत्तेः । न वा मर्गान् प्रागनुकस्प्यं सन्त्रमस्तीति निरालम्बनाया अनुकम्पाया अयोगात् , नातोऽपि जगत्करणे प्रवृत्तिर्युक्ता । अनुकम्पातः प्रवृत्ती च न सुखिसस्वप्रक्षयार्थं तत्प्रवृत्तिर्युक्तिति देवादीनां प्रख्यानुपपति-र्भवेत । अनुकम्प्यानां धर्मीधर्मीपेक्षया सुखदुःखलोकमर्जने स्वातंत्र्यहानिस्तस्य भवेत , 20 समर्थस्य हि न काचिदपेक्षा, तथापि कृपालुतया दःखप्रदे कर्मण्यवधीरणसेव युक्तम . न हि कुपालवः परदुःखहेतुमेवान्विच्छन्ति तेषां परदुःखवियोगेच्छथेव सर्वदा प्रवृत्तेः। न च क्रीडयाऽपि तत्र तस्य प्रवृत्तिः, क्रीडोत्पादेऽपि तदुपायभूतस्य मगैस्थितिप्रस्रयारमकस्या-पेक्षणादस्वातंत्र्योपपत्तेः, क्रीडोपायात्वादने यदि तस्य शक्तिः स्यात्तदा युगपदेव कुर्यान्, यदि नादौ शक्तिः, तदा क्रमेणापि न कुर्यान्, अशक्तावस्थाऽविशेषात । एकत्रैकस्य शक्ता-25 शक्तत्वलक्षणविरुद्धधर्मद्वयायोगात् । न च कीडार्था न प्रवृतिः किन्तु स्वभावतः यथा महा-भूतानां ष्टथिव्यादीनां स्वकार्येषु प्रयक्तिरिति युक्तम्, एवं हि तद्व्यापारमात्रभाविनामशेष-भावानां युगपद्गावो भवेदविकलकारणत्वान् , समर्थस्य सहकार्यपेक्षायोगात् पुरुषस्य केवलः स्यैव जगत्कारणत्वेनाभ्युपगमाच, पृथिव्यादीनान्तु स्वहेतुवलायातापरापरस्वभावसद्भावात्तदु-त्याद्यकार्थस्य न युगपद्त्यत्त्यादिदोषः सम्भवी । न च यथोर्णनाभः स्वभावतः प्रवृत्तोऽपि न स्वकार्याणि युगपित्रवैर्त्तयति तथा पुरुषोऽषीति बक्तस्यम्, स्वभावतस्तस्याप्रवृत्तेः प्राणिभक्षणलाम्यत्र्येन हि तस्य प्रवृत्तिः न हासौ नित्येकस्वभावः, अपि तु स्वहेतुबलभावि
कार्वाचित्कापरापरशक्तिमानिति तद्भाविनः कार्यस्य क्रमप्रवृत्तिकपण्णेव । न चाबुद्धिपूर्वेकमेवासौ जगित्रवैर्त्तने प्रवर्तते न त्वतुकम्पादित इति युक्तम्, प्राक्ठतपुरुषाद्व्यत्यन्तानभिक्षतथा प्रेक्षापूर्वकारिणामनवश्रेयवचनताप्रसक्तेः, तस्मान्न कालाद्येकान्ताः प्रमाणतः सम्भवन्ति, ठ
अत्तरद्धादो मिध्याचाद् इति स्थितम्। त एवान्योन्यस्वयपेक्षा नित्याद्येकान्तस्यपोहेनैकानेकस्वभावाः कार्यनिर्वर्त्तनपटवः प्रमाणविषयत्या प्रमार्थसन्त इति तद्प्रतिपादकस्य शास्तस्यापि सम्यवत्विमिति तद्धादः सम्यग्वादत्या ज्यवस्थितः ॥ ५३ ॥

इति तपोगच्छनभोमणिश्रीमहिजयानंदस्रीश्वरपट्टालङ्कारश्रीमहिजय-कमलस्रीश्वरचरणनिखनविन्यस्तभक्तिभरेण तत्पट्टघरेण विजय-लिधस्रिणा सङ्कलिते सम्मतितस्वसोपाने कालाधेका-श्ववादिभंजनं नाम चतुःस्त्रिश सोपानम् ॥

10

## अथात्मनो मिथ्यात्वस्थानवर्णनम् ॥

र्यथते कालायेकान्ता मिथ्यात्वमनुभवन्ति स्याद्वादोपमहात्तु त एव सम्यक्तवं प्रतिपद्यन्ते । । । तथाऽऽत्मापि एकान्तनित्यानित्यत्वादिधर्माध्यासितो मिथ्यात्वमनेकान्तरूपतया त्वभ्युपगम्य-मानः सम्यक्तवं प्रतिपद्यत इत्याह—

> णितथ ण णिस्रो ण कुणइ कयं ण बेएइ णितथ णिव्वाणं। णितथ य मोक्स्रोवाओ छम्मिच्छत्तस्स ठाणाइं॥ ५४।

नास्ति न निस्यो न करोति कृतं न वेद्यते नास्ति निर्वाणम् । नास्ति च मोक्षोपायः चण्मिश्यात्वस्य स्थानानि ॥ छाया ॥

20

नास्तीति । एकान्तत आत्मा नास्तीति बृहस्पतिमतानुसारी, अस्यात्मा किन्तु प्रति-श्रणविश्यास्त्रतया चित्तसन्ततेने नित्य इति बौद्धाः । अस्यात्मा नित्यो भोका न तु करोतीति सांख्याः, त एवं प्राहुने कर्त्ताऽसौ मोका, प्रकृतिबत् कर्तुर्भोक्त्वानुपपत्तेः । यद्वा येन कृतं कर्म नासौ तद्भुद्धे श्रणिकत्वाचित्तसंततेरिति बौद्धाः, श्रणिकत्वाचित्तसन्ततेः कृतं न वेदयते 25 इति बौद्ध एवाह । कर्त्ता भोका चात्मा किन्तु न मुच्यतेऽसौ चेतनत्वादमञ्यवत्, रागादीनामात्मस्वरूपाञ्यतिरेकात् तद्क्षये तेषामण्यक्षयाविति याक्षिकाः । निहेतुक एवासौ मुच्यते तत्त्वमावताव्यतिरेकणापरस्य तत्रोपायस्याभावादिति मण्डली प्राह । एतानि

20

षद् मिध्यात्वस्य स्थानानि, पण्णामध्येषां पक्षाणां मिध्यात्वाधारतया व्यवस्थितेः, तथाहि प्रतानि नास्तित्वादिविशेषणानि साध्यधर्मिविशेषणतयोपादीयमानानि कि प्रतिपक्षन्यु-दासेनोपादीयन्ते, आहोस्त्रित् कथक्कित्तत्सङ्गहेण, प्रथमपक्षे प्रत्यक्षविरोधः, स्वसंवेदनाध्यक्ष-तश्चेतन्यस्यात्मरूपस्य प्रतीतेः, कथिञ्चत्तस्य परिणामिनित्यताप्रतीतेः, शरीरादिन्यापारतः कत्तत्वोपलक्वे:, स्वव्यापारितर्वित्तितभक्तस्पादिभोक्तवसंवेदनान, पुद्रललक्षणिवलक्षणतया रागादिविविक्ततया च शमसुखरसावस्थायां कथञ्चित्तस्योपछन्वेः, स्त्रोत्कर्षतरतमादिभावतो रागाश्चयवयतरतमभावविधायिसम्यग्झानदर्शनादैरूपलम्भासः । अनुमानतोऽपि तथाभूतज्ञानकार्यान्यथानुपपत्तितश्चेतन्यलक्षणस्यात्मनः सिद्धिःघटादिवत् रूपादिगुणतः, ज्ञान-सहप्राणीपलम्भात् कथञ्चित्तद्भिन्नस्यात्मलक्षणगुणिनः सिद्धेरिति कथं नानुमानविरोधः, 10 इतर्धर्मनिरपेक्षधर्मेलक्षणस्य विशेषणस्य तदाधारभूतस्य विशेष्यस्य चाप्रसिद्धेः अप्रसिद्धवि-होपणविहोध्योभयदोषेर्देष्टश्च पक्षः । आत्मा इति वचनेन तत्सत्तामिधानं नास्तीत्यनेन च तत्त्रतिषेधासिधानमिति पद्योः प्रतिज्ञावाक्ये व्याघातो लोकविरोधश्च, तथाभूतविरोपण-विशिष्टतया धर्मिणो लोकंन व्यवहित्यमाणत्वान्, म्यवचनित्रोधश्च तत्प्रतिपादकवचनस्येतरः धर्मसापेक्षतया प्रवृत्ते: । हेतुरपीतरिनरपेक्षेकधर्मरूपोऽसिद्धः तथाभृतन्य तन्य कचिद्नुप-15 लब्धेः सर्वत्र तद्विपरीत एव भावान विरुद्धश्च । दृष्टान्तश्च साध्यसाधनधर्मविकलः, तथा-भूतसाध्यसाधनधर्मोधिकरणतया कस्यचिद्धिमेणोऽप्रसिद्धेः, तम्न प्रथमः पक्षः । नापि द्वितीयः, स्वाभ्युपगमविरोधप्रसङ्गान , साधनवैफल्यापत्तेश्च, तथाभूतस्यानेकान्तरूपतयाऽस्माभिरप्य-भ्युपगमात्। तस्माद्भ्यवस्थितमेतदेकान्तरूपत्रया पड्टेयतानि मिध्यात्वस्य स्थानानीति ॥ ५४ ॥

नैतान्येव म्थानानि किन्तूक्तर्वेपरीत्येनाप्येकान्तवादं तथैवेत्याह-

अत्थि अविणासधम्मो करेइ वेएइ अत्थि णिटवाणं। अत्थि य मोक्लोवाओ छम्मिच्छत्तस्स ठाणाई॥ ५५॥

> अस्त्यविनाशधर्मा करोति वेदयंतऽस्ति निर्वाणम् । अस्ति च मोक्षोपायः षणिमध्यान्वस्य स्थानानि ॥ छाया ॥

अस्तीति, अन्यात्मेति पक्षः नैयायिकादेवीदिनः, स चाविनाशधर्मेत्येषः कपिलमता-25 नुसारिणः । कर्त्तृभोक्तृत्र्यभावोऽमाविति जैमिनेर्मतम् । तथाभूत एवासौ जडस्वरूप इत्यक्ष-पादकणभुद्धातानुसारिणः । अस्ति निर्वाणगरिन च मौक्षोपाय इति नास्तिकयाक्षिकव्यति-रिक्ताः पाखण्डिनः। एते चाभ्युपगमा एकान्ताभ्युपगमत्वान्मिध्यास्थानानि, एष्विप पूर्ववद्धि-कल्पद्वयेऽपि तद्दोपानतिवृत्तेः एकान्तेन तदस्तित्वादेरभ्यक्षानुमानाभ्यामप्रतीतेः तथाभ्युपगमे च स्वास्तित्वेनेवान्यभावास्तित्वेनापि तस्य भावान् सर्वभावसङ्क्रीर्णताप्रसक्तेः, स्वस्वरूपाव्यवस्थितेः खपुष्पवत् असत्त्वमेव स्यात् । हेत्दृष्टान्तदोषाश्च पूर्ववद्त्रापि वाच्याः । ' छस्मम्मत्तस्स ठाणाइं ' इति पाठे तु इतरधर्मापरिहारेण प्रवर्त्तमाना एते षट्पक्षाः सम्यक्त्वं प्रतिपद्यन्त इति व्याख्येयम् । न च स्याद्रस्त्यात्मा स्याभित्य इत्यादिप्रतिक्षावाक्यमध्यक्षादिना प्रमाणेन बाध्यते, स्वपरभावाभावोभयात्मकभावावभासकाध्यक्षादिप्रमाणव्यतिरेकेणान्यथाभूतस्याध्यक्षादेरप्रतीतेः, 5 तेनातुमानाभ्युपर्गमस्ववचनलोकव्यवहारविरोघोऽपि न प्रतिक्कायाः, अध्यक्षादिप्रमाणावसेये सदसदात्मके वस्तुनि कस्यचिद्विरोधस्यासम्भवात . न चात्रसिद्धविद्योषणः पक्षः. लौकिकपरीक्ष-काणां तथाभूतविशेषणस्याविप्रतिपत्त्या मर्वत्र प्रतीतेः, अन्यथा विशेषणव्यवहारस्योच्छेत्प्रस-क्राक, अन्यथाभृतस्य तस्य कचिद्रायसम्भवान्, तथाभूतिविशेषणात्मकस्य धर्मिणः सर्वेत्र प्रतीतेनीप्रसिद्धविशेष्यता दोषः । नाप्यप्रसिद्धोभयता दूषणम् , तथाभूतद्वयव्यतिरेकेणान्यस्यास- 10 न्वेन प्रमाणाविषयत्वान् । हेतुरपि नाप्रमिद्धः, तत्र तस्य मन्वप्रतीतेः, विपक्षे सन्वामम्भ-वासापि विसद्धोऽनैकान्तिकलं या । इष्टान्तदोपा अपि साध्यादिविकल्लादयो नात्र सम्भ-विनः, असिद्धत्वादिदोषवत्येव साधने तेषां भावात् । न चानुमानतोऽनेकान्तात्मकं वस्तु तद्वाविभिः प्रतीयते, अध्यक्षसिद्धत्वात्, यस्तु प्रतिपन्नेऽपि ततस्तरिमन् विप्रतिपद्यते तं प्रति त-त्प्रसिद्धेनेव न्यायेनानुमानोपन्यासेन विप्रतिपत्तिनिराकारणमात्रमेव विधीयत इति नाप्रसिद्ध- 15 विशेषणत्वादेरीषस्यावकाद्यः । प्रतिक्षणपरिणामपरभागादीनान्तु उत्तरविकारार्वोग्दर्शनान्यथा-नुपपत्यानुमाने नाध्यक्षादिबाधा, अस्मदाद्यध्यक्षस्य सर्वीत्मना वस्तुप्रहुणासामध्यीन, स्फ-टिकाटौ चार्चौग्भागपरभागयोरध्यक्षत एवैकदा प्रतिपत्तेन तस्यानुमानम् । न च म्थेथैप्राह्यध्यक्षं प्रतिक्षणपरिणामानुमानेन विरुद्ध्यते, अस्य तदनुपाह्कत्वान , कथंचित प्रतिक्षणपरिणामस्य तत्प्रतीतस्येवानुमानतोऽपि निश्चयान् ॥ ५५ ॥ 20

> इति तपोगच्छनभोमणिश्रीमद्विजयानंदस्रीश्वरपट्टालद्वारश्रीमद्विजय-कमलस्रीश्वरचरणनिलनिवन्यस्तमिकभरेण तत्पट्टधरेण विजय-लन्धिस्रिणा सङ्गलिते सम्मिततस्वसोपाने आत्मनो मिध्यात्वस्थानवर्णनं नाम पञ्चित्रंशं सोपानम् ॥

> > -----

25

## अथ हेत्वाभासविमर्शनम्।

अनेकान्तव्यवच्छेदेन एकान्तावधारितधर्माधिकरणत्वेन धर्मिण माधयन्नेकान्तवादी न साधर्म्यतः साधियतुं प्रभुनीपि वैधर्म्यत इत्याह—

### साहम्मउन्व अत्थं साहेज परो विहम्मओ वावि । अण्णोण्णं पडिकुट्टा दोण्णवि एए असन्वाया ॥ ५६॥

साधर्म्यतो बार्थे साधवेत् परो वैधर्म्यतो वापि । अन्योग्यं प्रतिकृषी द्वायप्येतावसद्वादी ॥ छाया ॥

साधर्मत इति, परो वैशेषिकादिः साधर्म्यतोऽर्थं साधयेन, अन्वयिहेतुप्रदर्शनात्सा-ध्यधर्मिणि विवक्षितं साध्यं यदि साधयेत् तदा तत्पुत्रत्वादैरपि गमकत्वं स्यान , अन्वयमात्र-स्य तत्रापि भावात्, अथ वैधर्म्यात् ज्यतिरेकिहेतोर्येदि प्रकृतं साध्यं साधयेन्, वाशब्दस्य समुखयार्थत्वादुभाभ्यां वा तथापि तत्पुत्रत्वादेरेव गमकत्वप्रसक्तिः, इयामत्वाभावे तत्पुत्र-त्वादेरन्यत्र गौरपुरुषेऽभावान , उभाभ्यामपि तत्माधनेऽत एव साध्यप्रसक्तिः स्यान , 10 तथा सामान्यं नैकान्तवाद्यपन्यस्तहेतोः साधियतुं शक्यम्, केवलस्य तस्यासम्भयान्, अर्थिकयाकारित्वविकलत्वाव, न विशेषः, तस्याननुवाधिस्वान्, नाष्युभयम्, उभयदीषाः नितृष्ट्रेत:, न वाऽनुभयम् तस्यासतो हेत्वत्र्यापकत्वेन माध्यत्वायोगान् तस्मान् परस्पर-प्रतिश्वित्री द्वावच्येती सामान्यविशेषेकान्ती अमद्वादी, इतरविनिर्मुक्तस्यैकस्य शश्यंगादेरिव साधिवतुमशक्यत्वादिति । ननु तरपुत्रत्वादेनै साध्यमाधकता कालात्ययापितष्टन्वादिदीपसङ्गाः 15 वान, न, अभिद्धविरुद्धांनेकान्तिकहेत्याभासं विनान्यहेत्वाभामासम्भवान, न च त्रेलक्षण्य-योगिनोऽभिद्धत्वादिहेत्वाभामता कृतकत्वादेरिवाऽभित्यत्वसाधने सम्भवति, अम्ति च भवद्रभि-प्रायेण त्रेरूप्यं प्रकृते हेतौ । ननु त्रेरूप्यवादिनां स्थादयं दोषः पञ्चलक्षणहेत्वादिनान्तः प्रक-रणसमादेहेंत्वाभागन्त्राचेलक्षण्यमद्भावेऽपि असत्प्रतिपक्षत्वादेरसम्भवेन हेन्त्राभागत्त्रसम्भ-वान , यस्माद्धि प्रकरणिवन्ता स प्रकरणसमः, पक्षप्रतिपक्षौ प्रकरणम् , तस्य संश्यात् प्रश्वति 90 आनिश्चयादालीचनाम्बभावा चिन्ता यतो भवति म एव तिनश्चयार्थं प्रयुक्तः प्रकरणसमः, तथाहि अनित्यः शब्दो नित्यधर्मानुपलब्धेः, अनुपलभ्यमाननित्यधर्मकं घटादि अनित्यं रष्टम , यत्पुनर्नित्यं न तदनुपरुभयमाननित्यधर्भकम , यथाऽऽरमादि, एवं चिन्तामम्बन्धि-पुरुषेण तस्वानुपलक्षेरेकदेशभूताया अन्यतगानुपलक्षेरितत्यत्यसिद्धौ साधनत्वेनोपन्यासे सति द्वितीयश्चिन्तासम्बन्धी पुरुष आह, एवमनित्यत्वं साध्यते चेत्तर्हि नित्यः शब्दोऽनित्यधर्मानु-25 पलब्धेः. अनुपलभ्यमानानित्यधर्मकं नित्यं दृष्टं यथा आत्मादि, यत्तु न नित्यं तमानुपल-भ्यमानानित्यधर्मकं यथा घटादीति नित्यतासिद्धिरपि भवेदित्येवमन्यतरानुपलन्धेरुभय-पक्षसाधारणत्यान प्रकरणानतिवृत्तेः हेत्याभासत्वम् । न च निश्चितयोरेव पक्षप्रतिपक्षपरिम हेऽधिकारात् कथं चिन्तायुक्त एवं साधनोपन्यासं विद्ध्यादिति वक्तव्यम्-, अन्यदा सन्देहेऽपि यदा चिन्तासम्बन्धी पुरुषः स्त्रहेतोः पक्षधर्मान्वयव्यतिरेकानवगच्छम् स्वसाध्यं निश्चिनोति

तदैवान्येन स्वसाध्यसाधनाय हेतीरभिधानात्। न चीभयवृत्तिहेतुरनैकान्तिकः, तथा च नित्य-त्वानित्यत्वैकान्तविपर्ययेणाप्यस्या अन्यतरानुपल्डवेः प्रवृत्तरनैकान्तिकता भवेन प्रकरणसम इति वाच्यम्, यत्र हि पक्षसपक्षविपक्षाणां तुल्यो धर्मो हेत्त्वेनोपादीयते तत्र संशयहेतुतासाधा-रणत्वेन तस्य विरुद्धविशेषानुस्मारकत्वात्, न तु प्रकृत एवंविधः, यतो नित्यधर्मानुपछण्वेर-नित्य एव भाव:, न नित्ये, एवमनित्यधर्मानुपछज्वेर्नित्य एव भावो नानित्ये, एवक्केकत्र साध्ये 5 विपक्षच्यावृत्तेः प्रकरणसमता नानैकान्तिकता, पक्षद्वयवृत्तितया तस्याभावात्। ननु यद्ययं पश्चद्वये चर्तते तटा साधारणानैकान्तिकः, अथ न प्रवर्त्तते कथमयं पक्षद्वयसाधकःस्यात्, अतद्भृत्तेरतत्साधकत्वानमैत्रम्, पश्चद्वये प्रकृतस्य वृत्त्यभ्युपगमान्, तथाहि साधनकालेऽनित्य-पक्ष एव नित्यधर्मानुपल्लब्धिर्वतेते न नित्ये, यदापि नित्यत्वं साध्यं तदापि नित्यपश्च एवा-नित्यधर्मानुपछिडधर्वतेते नानित्ये, तनश्च सपक्ष एव प्रकरणसमस्य वृत्तिः, सपक्षविपक्षयोश्चा- 10 नैकान्तिकस्य साध्यापेक्षया च पक्षसपक्षविपक्षाणां व्यवहारः नान्यथा, तेन साध्यद्वयवृत्ति-रुभयसाध्यसपक्षवृत्तिश्च प्रकरणसमः, न तु कदाचित् साध्यापेक्षया विपक्षवृत्तिः, अनैका-न्तिकस्त विपक्षवृत्तिरपीत्यस्मादस्य भेदः। न च रूपत्रययोगेऽप्यस्य हेतुत्वम्, सप्रति-पक्षत्वात , यस्य त मते प्रतिबन्धपरिसमाप्ती रूपत्रययोगे तेन प्रकरणसमस्य नाहेतुत्वसूपद-र्शयितं शक्यम् । न चास्य कालात्ययापदिष्ठत्वम , अवाधितविषयत्वात् , ययोहिं प्रकरण- 15 चिन्ता तयोरयं हेतु:, न च तौ सन्दिग्धत्वाद्वाधामस्योपदर्शयितुं क्षमौ । न च हेतुद्वयस-श्चिपातारेकत्र धर्मिणि संज्ञयोत्यत्तेस्तज्जनकत्वेनास्यानैकान्तिकता. संज्ञयहेतुत्वेनानैन्तिकत्वा-भावात. इन्द्रियसिक्षकपीदेरिय तथात्वापत्तेः, मैवम्, असिद्धादिव्यतिरेकेणान्यस्य प्रक-रणसमादेहेंत्वाभासत्वायोगात् । यद्योदाहरणं तत्र प्रदर्शितं तद्यचनुपलभ्यमाननित्यधर्मक-त्वं न शब्दे सिद्धं तहीसिद्धमेव, पश्चवृत्तित्वस्यासिद्धेः, यदि सिद्धं तदा तद्यदिसाध्यधर्मिणि 20 तर्हि साध्यवत्येव धार्मिण तस्य सद्भावसिद्धेः कथमगमकता, न हि साध्यधर्ममन्त-रेण धर्मिण्यभवनं विहायान्यदेतोरविनाभावित्वम् , तश्चेदस्ति कथं न गमकता, तस्या अविनाभावनिबन्धनत्वात् । अथ साध्यधर्मविकले तत् मिद्धं तदा विरुद्ध एव हेतुः, विपक्ष एव वर्तमानत्वात् । अथ सन्दिग्धमाध्यधर्मवति वर्तते तदाऽनैकान्तिकः, सन्दिग्धविपश्चन्या-वृत्तिकत्वात् । तत् साध्यधर्मिव्यतिरिक्ते धर्म्यन्तरे यस्य साध्याभाव एव दर्शनं स विरुद्धः, 25 यस्य च तद्यावेऽप्यसावनैकान्तिकः, न हि घर्मिण एव विपक्षता, तस्य हि विपक्षत्वे मर्वस्य हेतोरहेतुताप्रसङ्घो यतः साध्यसिद्धेः प्राक् साध्यधर्मी सर्वेदा सन्दिग्ध एव साध्यधर्मसदस-रवाश्रयत्वात् , अन्यथा साध्याभावे निश्चिते तक्षिश्चायकप्रमाणेन बाधितत्वाद्धेतोरप्रवृत्तिरेव स्यात् , प्रत्यक्षादिप्रमाणेन च साध्यभमेयुक्ततवा धर्मिणो निश्चवे हेतोवैवध्येप्रसक्तिः,

प्रत्यक्षादित एव हेतुसाध्यस्य सिद्धेः, तस्मान् सन्दिग्वमाध्यधर्माधर्मी हेतोराश्रयत्वेन पष्टव्य इति, यदि तु तत्र वर्त्तमानो हेतुरनैकान्तिको भवेत्तर्हि धूमादिरपि स्यात्, सन्दिग्धव्य-तिरेकित्वात्, यथा च विपश्चवृत्तित्वेन निश्चितो न गमकस्तथा यदि संदिग्धव्यतिरेक्यपि तक्क्षेतुमानप्रामाण्यं परित्यक्तमेव भवेत्, तस्मादनुमेयव्यतिरिक्के साध्यधर्मतद्भाववित 5 वर्त्तमानो हेतुरनैकान्तिकः, साध्याभाववत्येव वर्त्तमानः पक्षधर्मत्वे सति विषद्ध इत्य-भ्युपगन्तव्यम् । यश्च विपश्चाद्ववावृत्तः सपश्चे चानुगतः पश्चधर्मः स स्वसाध्यं गमयति, प्रकृतस्य विपक्षच्यावृत्तत्वेऽपि न स्वसाध्यसाधकत्वं प्रतिवन्धस्य स्वसाध्येनानिश्चयात्, तद-निश्चयश्च न विपक्षवृत्तित्वेन, किन्तु प्रकरणसमत्वेन, एकशाखाप्रभवत्वादेस्तु कालात्यया-पदिष्टत्वेनेति चेत्, मैंवम् धर्मिव्यतिरिक्तधर्मीन्तरे स्वसाध्येन हेतोः प्रतिबन्धाभ्युपगमे 10 धर्मिणि प्रकृते उपादीयमानेनापि हेतुना साध्यासिक्धेः साध्यधर्मिणि साध्यमन्तरेणापि हेतोः सङ्काबाभ्युपगमात्, तद्भवतिरिक्तधम्यैन्तर एव साध्येन तस्य प्रतिबन्धप्रहणात्, न ग्रान्यत्र स्वमाध्यप्रतिचद्धत्वेन निश्चतोऽन्यत्र माध्यं गमयत्यतिप्रसङ्गात् । न च साध्य-धर्मिण्यपि साध्यधर्मान्त्रितत्वेन हेतोरन्वयप्रदर्शनकाल एव यदि निश्चयस्तदा पूर्वमेव तत्र साध्यधमेस्य निश्चयात पक्षधमेताप्रहणं व्यर्थमिति वाच्यम्, यतः प्रतिबंधप्रसाध-15 केन प्रमाणेन सर्वोपसंहारेण साधनधर्मः साध्यधर्माभावे कचिद्पि न भवतीति सामान्येन प्रतिबन्धनिश्चये पक्षधर्मताग्रहणकाले यत्रैव धर्मिण्युपलभ्यते हेतुस्तत्रैव साध्यं निश्चायय-तीति पक्षधमेनाम्रहणस्य विशेर्पविषयप्रतिपत्तिनिबन्धनत्वात्रानुमानस्य वैयर्थ्यम् . न हि विशिष्ट्रधर्मिण्युपलभ्यमानो हेतुस्तद्वतमाध्यमन्तरेणोपपत्तिमान , अन्यथा तस्य स्वमाध्यव्या-प्रत्वायोगात् । न चैवं तत्र हेत्पलम्भेऽपि साध्यविषयेऽनिश्चयः येन संदिग्धन्यतिरेकिता ् हेतोः भवेतः, निश्चितस्वमाध्याविनाभूनहेन्युखम्भस्येव साध्यधर्मिणि साध्यप्रतिपत्तिक्रप-त्वान , न हि तत्र तथाभूतहेतुनिश्चयादपरस्तस्य स्वमाध्यप्रतिपादनव्यापारः, अत एव निश्चित-प्रतिबन्धैकहेतुमद्भावे धर्मिणि न विपरीतसाध्योपस्थापकम्य तस्रक्षणयोगिनो हैत्वन्तरस्य सद्भावः, तयोर्द्वेयोरपि स्वमाध्याविनाभूतत्वात् नित्यानित्यत्वयोश्चेकत्रेकत्। एकान्तवादि-मते विरोधेनासम्भवात्, तद्भवस्थापकहेत्वोरपि असम्भवस्य न्यायप्राप्तत्वात्, सम्भवे वा 25 तयोः स्वसाध्याविनाभूतत्वात नित्यानित्यत्वधर्भयुक्तत्वं धर्मिणः स्यादिति कृतः प्रकरणसम-

१ साध्याभावे सति कविदाप साधन न भवतीति तकेण सर्वापसंहारेण व्याप्तिः सामान्यतः प्रति-पक्षाः, तथानि वश्व हेतुर्यत्रैव वर्मिण्युपल स्पते तत्रैव माध्यं साध्यतीति पक्षधमीताप्रहणकाले तद्भहणस्य निशेषप्रतिपत्तिनिबन्धनन्वाक्षानुमानवैयर्थ्यम् । एवंवियपक्षधमीताप्रहणस्यैव च माध्यप्रमिण साध्यप्रतिपत्तिः रूपत्वम् , तस्माक्ष पक्षधमीनाप्रहणोत्तरकालं परामर्थकत्तोऽनुमितिरिति नैयायिकाभिष्रायो युक्तियुक्तः, नथा विषहेतुनिध्ययदश्यस्य साध्यविज्ञानजनकस्य व्यापारस्यानुपलम्भादिति भावः ॥

स्यागमकता, अथान्यतरस्यात्र स्वसाध्याविनाभात्रविकलता तर्हि तत एव तस्यागमकतेति किममत्प्रतिपक्षतारूपप्रतिपाद्नप्रयासेन । किञ्च नित्यधर्मानुपलन्धेः प्रसज्यप्रतिषेधरूपत्वे तुच्छस्यानुपल्रिभमात्रस्य साध्यासाधकत्वम , पर्युदासह्दपत्वेऽनित्यधर्मोपल्रिधरेव हेतुरिति शब्दे तस्य सिद्धत्वे कथं नानित्यतासिद्धिः, चिन्तासम्बन्धिपुरुषप्रयुक्तत्वात्तस्य तत्रानिध्धिः तत्वें वादिनं प्रति सन्दिग्धामिद्धो हेतुः स्यान्, प्रतिवादिनस्तु स्वरूपासिद्ध एव तत्र 5 नित्यधर्मोपलब्बेस्तस्य मिद्धेः । न चोभयानुपलब्धिनिबन्धना यदा द्वयोरिप चिन्ता तदैकदेशोपलब्घेरन्यतरेण हेतुत्वेनोपादाने कथं चिन्तामम्बन्ध्येव द्वितीयस्तस्यासिद्धतां वक्तुं पारयतीति बाच्यम् , हितीयस्य संश्यापत्रत्वेन तत्रामिद्धतोद्भावने सामध्योभावे प्रथमोऽपि संशीयितत्वादेव तस्य हेतुतामभिधातुं शक्तो न भवेत, अन्यथा अमिद्धतामायभिदध्यान, भान्तेकभयत्राविशेषान , यदुक्तं साधनकाले नित्यधर्मानुपलव्धिरनित्यपश्च एव वर्त्तते न 🕡 विपक्ष इति तन्न सङ्गतम् , विपक्षतोऽस्थैकान्तेन च्यावृत्तौ पक्षधर्मत्वे च स्त्रसाध्यस्थैव साध-कत्वात् , अन्योन्यव्यवच्छेद्रूपाणामेकव्यवच्छेदेनापस्त्र यृत्तिनिश्चये गत्यन्तराभावात् , न हि योऽनित्यपक्ष एव वर्त्तमानो निश्चितो वस्तुधर्मः स तन्न साधयतीति वक्तुं युक्तम्, अथ द्वितीयोऽपि वस्तुधर्भस्तत्र तथैव निश्चितः, न, परस्परविरुद्धधर्मयोस्तद्विनाभूतयोर्वा धर्मिण्ये-कत्रायोगात्, योगे वा नित्यानित्यत्वयोः शब्दास्त्ये धर्मिण्येकदा सम्मावादनेकान्तरूपवस्तु- 15 सद्भानोऽभ्युपगतः स्यात्, तद्नतरेण तद्वेत्वोः स्वसाध्याविनाभृतयोक्तत्रायोगात्। अथ द्वयोस्तुल्यवळ्योरेकत्र प्रवृत्तौ परस्परविषयप्रतिबन्धान्न स्वसाध्यगमकत्वमिति चेन्न स्वसा-ध्याविनाभूतयोस्तयोधेर्मिण्युपलब्धौ स्वसाध्यसाधकत्वावइयम्भावेन परस्परविषयप्रतिब-न्धासम्भवात्, तत्त्रतिबन्धो हि तयोस्तयाभूतयोस्तत्राप्रवृत्तिः सा च त्रैरूप्याभ्युपगमे विरो-धादयुक्ता, भावाभावयोः परस्परपरिहारस्थितिलक्षणतया एकत्रायोगात् , अधात एवान्यतरस्य 👑 हेतीबीधेति चेन्न, अनुमानस्यानुमानान्तरेण बाधायोगात्, तयोहि तुल्यबल्लवे एकस्य बाध-कत्वमपरस्य च बाध्यत्वमिति विशेषानुपपत्तिः, पक्षधमैत्वाभावादिरूपविशेषस्याभ्यपगमे तत एवैकस्य दुष्टत्वान्न किञ्चिद्तुमानबाधया । तयोरतुल्यबलत्वे तस्य च पक्षधर्मत्वादि-भावाभावकृतत्वेऽप्ययमेव दोपः, तस्यानुमानाबाधाजनितत्वन्त्वद्याप्यसिद्धम् , तस्यैव विचार्यः माणत्वात्, तथा च त्रैरूप्याहूयोस्तुल्यत्वे एकम्य वाधकत्वमपरस्य वाध्यत्विमिति व्यवस्थापयि- 25 तुमशक्यत्वाकानुमानवाधाकुतमतुल्यवल्रत्वमिति न प्रकरणसमी हेत्वाभासः सम्भवति। काळात्ययापदिष्टस्य तु लक्षणमसङ्गतमेव, न हि प्रमाणप्रसिद्धत्रैरूप्यसद्भावे हेतोविंषयबाधा सम्भविनी, तयोविरोधात्। यतः साध्यसद्भाव एव हेतोर्धर्मिण सद्भावस्त्रेरूप्यम्, तदाभाव एव च तत्र सद्भावी बाघा, भावाभावयोधीकत्रैकस्य विरोधः। किञ्चाध्यक्षागमयोः कुतो

हेल्दिवयवाधकत्वम्, स्वार्थासम्भवे तयोरमाव इति चेत्, हेतावि सति त्रेक्ष्ये तत्समान-सित्यसाविष तयोविषये बाधकः स्यात् , दृश्यते हि चन्द्रार्कादिस्थैर्यमाद्यध्यक्षं वैश्लान्तरप्राप्ति-छिद्गप्रभवतद्वत्यतुमानेन बाध्यमानम् । अथ तत्स्थैर्यप्राह्मध्यश्चस्य तद्याभासत्बाद्वाध्यत्वं तर्हि एकज्ञास्त्राप्रभवत्वानुमानस्यापि तदाभासत्वाद्वाध्यत्विमसभ्युपगन्तव्यम् । न वैवमस्त्विति 5 वक्तव्यम्, तस्य हि तदाभासत्वं किमध्यक्षवाध्यत्वात्, उत त्रैक्रप्यवैकल्यात्, नादाः तदा-भासत्वेऽध्यक्षबाध्यत्वं तत्रश्च तदाभासत्वभितीतरेतराश्रवदोषप्रसङ्गात्, एकासिद्धावन्यतरा-प्रसिद्धेः । नापि द्वितीयः, त्रेक्ष्यसद्भावस्य तत्र परेणाभ्यपगमान्, अनभ्यपगमे वा तत एव तस्यागमकत्वोपपत्तेरध्यक्षवाधाभ्यपगमवैयध्यम् । न चाबाधितविषयत्वं हेतुलक्षणमुपपनम्, वैक्रप्यविज्ञिश्चितस्यैव तस्य गमकत्वाङ्गतोपपत्तेः नै च तस्य निश्चयः मम्भवति, स्वसम्बन्धिनोऽ 10 बाधितस्वनिश्चयस्य तत्कालभाविनोऽसम्यगनुमानेऽपि सङ्गावात्, उत्तरकालभाविनोऽसि-द्धःबात्, सर्वसम्बन्धिनस्तादात्विकम्योत्तरकालभाविनश्चासिद्धःवात्, न द्यवीग्द्दशा सर्वत्र मर्बेदा सर्वेषामत्र वाधकस्याभाव इति निश्चेतुं शक्यम् , तन्निश्चयनिबन्धनस्यासत्त्वात् , नानु-पलम्भसानिबन्धनः, सर्वसम्बन्धिनस्तम्यासिद्धस्वात् , आत्मसम्बन्धिनोऽनैकान्तिकत्वान् , न सवादस्तन्निबन्धनः, प्रागनुमानप्रवृत्तेस्तस्यासिद्धेः उत्तरकालं तत्सिद्धग्रभ्यपगमेऽन्योन्या-15 श्रयदोषप्रसक्तेः, अनुमानान् प्रवृत्तौ संवादनिश्चयः, ततश्चाबाधितत्वावगमेऽनुमानप्रवृत्तिरिति । न चाविनाभावनिश्चयादृष्यवाधितविषयस्वनिश्चयः, पञ्चलक्षणयोगिन्यविनाभावपरिसमाप्तिः वादिनामवाधितविषयत्वानिश्चयेऽविनाभावनिश्चयस्यैवासम्भवात् यदि च प्रत्यक्षागमवाधित-कर्मनिर्देशानन्तरप्रयुक्तस्यैव कालात्ययापदिष्टत्वं तर्हि मुर्ग्वोऽयं देवदत्तः, त्वत्पुत्रत्वान् , उभयाभिमतत्त्रत्युत्रवदित्यस्यापि गमकता स्यात्, न हि सक्छज्ञास्त्रव्याख्यातृत्विस्त्रज्ञ-20 नितानुमानबाधितविषयत्वमन्तरेणान्यद्ध्यक्षबाधितविषयत्वमागमवाधितविषयत्वं वाऽगमकः तानिबन्धनमस्यास्ति । न चानुमानस्य तुल्यबलत्वान्नानुमानं प्रति बाधकता सम्भविनीति बक्तरुयम् , निश्चितप्रतिबन्धिङ्कसमुत्थस्यानुमानस्यानिश्चितप्रतिबन्धिलङ्कसमुत्थेनातुल्यबलः स्वात् । अत एव न साधर्म्यमात्राद्धेतुर्गमकः, अपि स्वाक्षिप्तत्यतिरेकात् साधर्म्यविशेषात्, नापि व्यतिरेकमात्रात्, किन्त्वक्कीकृतान्वयात्तद्विशेषात्, न वा परस्पराननुविद्धीभयमात्रा-द्वि, किन्तु परस्परस्वरूपाजहृद्गृत्तिसाधम्यैवैधम्यैरूपात, न च प्रकृतहेतौ प्रतिबन्ध-निश्चायकप्रमाणनियन्धनं त्रैह्रप्यं निश्चितम्, तद्मावादेवास्य हेत्वाभासत्वम्, न पुनरस-स्प्रतिपश्चत्वाबाधितविषयत्वापररूपविरहात । यदा च पश्चधमैत्वाद्यनेकवास्तवरूपात्मकमेकं

१ प्रत्यक्षागमधी स्वप्रतिपाद्यविषयनिरहं शति असम्भवः, अनुभूयेतं च नावतस्तद्विषयोऽवर्यम्भावी हेतुप्रतिपाद्यो विषयोऽतो वाधितो भवतीति तथोवीधकत्वमिति भावः॥

खिन्नमध्युपगमविषयस्तदा तत्त्रवाभूतमेव बस्तु प्रसाधयतीति कथं न विपर्ययसिद्धिः, न च साध्यसाधनयोः परस्परतो धर्मिणश्चैकान्तभेदे पक्षधर्मत्वादियोगो लिङ्गस्योपपत्तिमान्, सम्ब-न्धासिदेः, हेतीम पक्षधर्मत्वादित्रैह्त्याभ्युपगमे कथं न परवादाश्रयणम् , एकस्य हेतो-रनेकधर्मात्मकम्याभ्युपगमात् । न च यदेव पक्षधर्मस्य सपक्ष एव सन्वं तदेव विपक्षात् सर्वेती व्याष्ट्रतत्व्यमिति वाष्ट्यम , अन्वयव्यतिरेकयोर्भावाभावरूपयोः सर्वथा तादात्त्यायो- 5 गात्, तस्वे वा केवलान्वयी केवलव्यतिरेकी वा मर्वो हेतुः स्यात्, न त्रिहरपवान्, व्य-तिरेकस्य चाभावसपत्वेन हेतोस्नद्रपत्वेऽभावरूपो हेतुः स्यात् , न चाभावस्य तुच्छरूप-त्वात स्वसाध्येन धर्मिणा वा सम्बन्ध उपपत्तिमान, न च विपक्षे सर्वत्रासत्त्वमेव हेतोः स्वकीयं रूपं व्यतिरेको न तुक्छामावमात्रमिति वक्तव्यम्, यदि हि सपक्ष एव सन्दं विपक्षाद्भ्यावृत्त्वं न ततो भिन्नमस्ति तदा तस्य तदेव सावधारणं नोपपत्तिमत्, बस्तुभूता- 10 न्याभावमन्तरेण प्रतिनियतस्य तस्य तत्रासम्भवात् । अथ ततस्तद्न्यद्धमीन्तरं तर्हि एकरूपस्यानेकधर्मात्मकस्य हेतोस्तथाभूतस्य साध्याविनाभूतत्वेन निश्चितस्यानेकान्तात्मकवन स्तुप्रतिपादनात् कथं न परोपन्यस्तहेतृनां सर्वेषां विकद्धता, एकान्तविक्रद्धेनानेकान्तेन व्याप्त-त्वात् । किञ्च परै: सामान्यरूपो वा विशेषरूपो वा हेतुरुपाधीयते, आहे कि स व्यक्तिभ्यो भिन्नोऽभिन्नो वा इदं सामान्यमयं विशेषोऽयञ्च तद्वानिति वस्तुत्रयोपलम्भाभावान भेदाभ्यप- 15 पगमो युक्तः, न च समवायवशात परस्परं तेषामनुपलक्षणमिति वक्तव्यम् , भेदमहमन्तरेण इहेदमवस्थितमिति समवायबुद्ध्युत्पत्त्यसम्भवात् । किञ्च नागृहीतविशेषणा विशेष्ये बुद्धि-रिति काणादानां सिद्धान्तः, न च संस्थानभेदावसायमन्तरेण मामान्यनिश्चयस्योपपत्तिः, दराद्धि पदार्थेम्बरूपमुपलभमानो नागृहीतसंस्थानभेदोऽश्वत्वादिसामान्यमुपलब्धं शक्तोति, न च संस्थानभेवावगमसादाधारोपलम्भमन्तरेण संभवतीति कथं नान्योऽन्याश्रयः, पदा- 20 र्थपहणे सित संस्थानभेदावगमः, तत्र च सामान्याववीधः तस्मिश्च सित पदार्थस्वरूपा-वगतिरिति । किञ्चाश्वत्वादिसामान्यस्य स्वाश्रयसर्वगतत्वे ककीदिव्यक्तिशून्यदेशे उपजायमाः नव्यक्तरश्रत्वादिसामान्ययोगो न भवेत्, व्यक्तिश्चन्यदेशे सामान्यस्यानवस्थानान्, व्यक्तय-न्तरादनागमनाम ततः सर्वसर्वगतं तद्भ्युपगन्तव्यमिति कर्कीदिभिरिव शावलेयादिभिरिप तद्भिन्यज्येत. कर्कोदिन्यकीनामेव तद्भिन्यक्तिमामध्यें यया प्रत्यासस्या ता एव तत्स्वा- १४ त्मन्यवस्थापयन्ति तयैव ता एवैकाकारपरामश्रेत्रत्ययमुपजनयिष्यन्तीति किमपरतद्भिक्षसा-मान्यप्रकल्पनया । न च स्वाश्रयेन्द्रियसंयोगात् प्राक् स्वज्ञानजननेऽसमर्थे सामान्यं नदा परैरनाचेयातिशयं तमपेक्ष्य स्वावभासि ज्ञानं जनयति, प्राक्तनासांमध्येस्वभावापरित्यांगे

25

स्वआवान्तरातुत्पादे च तदयोगात , तथाभ्युपगमे च क्षणिकतात्रसक्तेः । न च स्वभावा-न्तरस्योपजायमानस्य ततो सेदः, सम्बन्धासिद्धितः तत्सद्भावेऽपि प्राम्बत्तस्य स्वाव-भासिक्कानजननायोगाम तत्प्रतिभासः स्यात , तथा च सामान्यस्य व्यक्तिभ्यो भेदेना-प्रतिभासमानस्यासिद्धःवात्कथं हेतुत्वम् । किञ्ज प्रतिब्यक्ति सामान्यस्य परिसमाप्तस्था-5 भ्युपगमादेकस्यां व्यक्तौ विनिवेशितरेवरूपस्य तदेव व्यक्तयन्तरे वृक्यनुपपत्तेसादनुरूप-प्रत्ययस्य तत्रासम्भवादसाधारणता च हेतोः स्यात । यहि चासाधारणहरा व्यक्तयः म्बद्भपतस्तदा परसामान्ययोगादपि न साधारणद्भपतां प्रतिपद्यन्त इति व्यथी सामान्यप्रक-स्पना, खतोऽसाधारणस्यान्ययोगारपि साधारणरूपत्वानुपपत्तेः, स्वतस्तद्र्पत्वेऽपि निष्फला सामान्यप्रकल्पनेति व्यक्तिव्यतिरिक्तस्य सामान्यस्याभावाद्सिद्धस्तस्रक्षणो हेतुरिति कथं ततः 10 साध्यसिद्धिः । अथ व्यक्तयव्यतिरिक्तं सामान्यं हेतुस्तद्व्यसंगतमेव, व्यक्तयव्यति-रिक्तस्य व्यक्तिस्वरूपवद्वयत्त्यन्तर।ननुगमात् सामान्यरूपतानुपप्तेः, व्यक्तयन्तरसाधारण-स्येव वस्तुनः सामान्यमित्यभिधानातः, तत्साधारणत्वे वा न तस्य व्यक्तिस्वरूपाव्यतिरि-च्यमानमृत्तिं रूपता, सामान्यरूपतया भेदाव्यतिरिच्यमानस्वरूपस्य विरोधात् , तन्न व्यक्तय-व्यतिरिक्तमपि सामान्यं हेतुः, व्यक्तिस्वरूपबद्साधारणत्वेन गमकत्वायोगात, अत एव न 15 व्यक्तिरूपमि हेतुः, न चोभयं परस्पराननुषिद्धं हेतुः, उभयदोषप्रसङ्गात् । न चानुभयमन्यो-न्यव्यवच्छेद्रस्पाणामेकामावे द्वितीयविधानाद्नुभयस्यासत्त्वेन हेतुःवायोगात् । बुद्धिप्रकल्पि-त्रञ्ज सामान्यमवस्तुरूपस्वास्साध्येनाप्रतिबद्धस्वाद्सिद्धस्वाच न हेतुः, तस्मात पदार्थान्त-रातुष्टुत्तरयावृत्तरूपमात्मानं विश्वदेकमेव पदार्थस्वरूपं प्रतिपत्तुर्भेदाभेदप्रस्ययप्रसृतिनिवन्धनं हेतुत्वेनोपादीयमानं तथाभूतसाध्यमिद्धिनिबन्धनमभ्युपगन्तत्वम् । न च यदेव रूपं रूपा-20 न्तराक्र्यावर्तते तदेव कथमनुवृत्तिमासादयति, यशानुवर्तते तत् कथं व्यावृत्तिक्रपतामाः त्मसात्करोतीति वक्तव्यम् , भेदाभेद्रूपतयाऽध्यक्षतः प्रतीयमाने वश्तुस्वरूपे विरोधासिद्धेः तस्मादेकान्तेन भिन्नसामान्यविशेषवादौ द्वावप्यमद्वादाविति सिद्धम् ॥ ५६ ॥

> इति तपोगच्छनभोमणिश्रीमहिजयानन्दस्रीश्वरपट्टालङ्कारश्रीमहिजयः कमलस्रीश्वरचरणनिलनिवन्यस्तमिक्तभरेण तत्पट्टघरेण त्रिजयः लडिघस्रिणा सङ्कलिने सम्मतितस्वसोपाने हेन्साभासिवमः र्शनं नाम षट्त्रियां सोपानम् ॥



१ एकस्यां व्यक्ती सर्वात्मना तस्य सङ्ग्रावादिति भावः ।

# अथ सन्मार्गप्रदर्शनम्।

सामान्यविशेषयोः स्वरूपं परस्परविविक्तमनुद्य निराकरोति-

दब्बडियवत्तव्वं सामण्णं पज्जवस्स य विसेसो। एए समोवणीआ विभज्जवायं विसेसिति॥५७॥

द्वैदयार्थिकवक्तव्यं सामान्यं पर्यवस्य च विशेषः । एतौ समुपनीतौ विभज्यवादं विशेषयतः ॥ छाया ॥

5

द्रव्याधिकेति, द्रव्यास्तिकस्य वाच्यं विशेषनिरपेक्षं सामान्यम्, पर्यायास्तिकस्य चातुस्युद्धाकारिविक्तो विशेषो वाच्यः, एतौ सामान्यिकशेषावन्योन्यिनरपेक्षावेकैकरूपतया
परस्परप्राधान्येन वा प्रदर्शितौ सत्यस्वरूपमनेकान्तवादमितिशयाते, असत्यक्रपतया ततस्ताविनशयं छभेते इति यावत्, विशेषे साध्येऽनुगमाभावतः सामान्ये साध्ये सिद्धसाधनात्साधगवैफल्यतः प्रधानोभयसाध्ये उभयदोषापत्तितः, अनुभयक्ष्पे साध्ये उभयाभावतस्माध्यत्वायोगात् । तस्माद्विवादास्पदीभूतसामान्यिकशेषोभयात्मकसाध्यधर्माधारसाध्यधर्मिणि अन्योन्यानुविद्धसाधर्म्यवैधर्म्यस्वभावद्वयात्मकैकहेतुप्रदर्शनतो नैकान्तवादपक्षोक्तदोषावकाशः, अतएव गाथापश्चार्द्धेन एतौ सामान्यविशेषौ समुपनीतौ परस्परसञ्यपेक्षतया स्यात्पदप्रयोगतो धर्मिण्यवस्थापितौ विभक्यवादमेकान्तवादछक्षणं विशेषयतो निराकुरुतः, एवमेव 15
तयोरात्मछामान्, अन्यथाऽनुमानविषयस्थोक्तन्यायतोऽसन्वादित्यपि दर्शितम् ॥ ५७ ॥

यत्रातुमानविषयतयाऽभ्युपगम्यमाने साध्ये दूषणवादिनोऽवकाश एव न भवति तदेव साध्यं हेतुविषयतयाऽभ्युपगन्तव्यमिति दशैयति——

> हेउविस्तओवणीयं जह वयणिजं परो नियत्तेह । जह तं तहा पुरिल्लो दाइंतो केण जीव्वंतो ॥ ५८ ॥

20

हेतुविषयोपनीतं यथा बचनीयं परो निवर्श्तयति । यदि तश्तथा पुरिह्योऽदर्शयिष्यतं केनाजेष्यतः ॥ छाया ॥

हेत्विति, हेतुविषयतयोपदर्शितं साध्यधर्मिन्धणं वस्तु पूर्वपक्षवादिना अनितः शब्द् इत्येषं यथा परो निवर्षयति, सिद्धसाध्यताननुगमदोषाशुपन्यासेनैकान्तवधनीयस्य तदितर-धर्मातनुषक्तस्यानेकदोषदुष्टतया निवर्त्तयितुं शक्यस्वात्। यदि तदेव स्याच्छब्दयोजनया 25 दितीयधर्माक्रान्तं पुरिष्ठः-पूर्वपक्षवादी अदर्शयिष्यत ततोऽसौ नैव केनचिद्रजेष्यत, जित-श्रासौ तथाभूतस्य साध्यधर्मिणोऽप्रदर्शनात् प्रदर्शितस्य चैकान्तरूपस्यासस्वात्, तत्प्रदर्शकोऽ सत्यवादितया निषदार्दः ॥ ५८ ॥ 5

एतदेवाह----

### एयन्तासब्भूयं सब्भूयमणिच्छियं च वयकमाणो । लोइयपरिच्छियाणं वयणिज्ञपहे पडइ वादी ॥ ५९॥

पकाग्तासङ्ग्तं सङ्ग्तमनिश्चितञ्च वदन् । लौकिकपरीक्षकाणां वचनीयपक्षे पतित वादी ॥ छाया ॥

एकान्तेति. असत्यमेकान्तेनासद्भतं सङ्कृतमप्यनिश्चितं वदन् वादी लौकिकानां परी-ध्रकाणाञ्च वचनीयमार्गं पतति । अनेकान्तात्मकाद्धि हेतोः तथामृतमेव साध्यधर्मिणं साध-यन् बादी सद्वादी भवेदिति तथैव साध्याविनाभूतो हेतुर्धर्मिणि तेन प्रदर्शनीयः, तनमात्रादेव साध्यप्रतिपत्तेः सपक्षविपक्षयोः सदमत्वे नावश्यं प्रदर्शनीये । तथापि तत्र तयोर्विद्यमानतयाऽ 10 बहुयं प्रदर्शनीयत्वे ज्ञानत्वादीनामध्यपरधर्माणां तत्र सतां प्रदर्शनीयता स्यात् । यदि सामध्योसे प्रतीयन्त एवेति न प्रदृश्येन्ते तदाऽन्वयञ्यतिरेकावि तत एव नावश्यं प्रद-र्क्षनीयौ, अत एव दृष्टान्तोऽपि नावश्यं बाच्यः, तस्य साधर्भ्यवैधर्म्यप्रदर्शनपरत्वात् । उपनय-निगमनयोस्तु द्रापास्तना, तदन्तरेणापि साध्याविनाभृतहेतुप्रदर्शनमात्रात् साध्यप्रनिपस्यु-त्पन्तेः, अन्यभा तद्योगान । हेतोस्रैलक्षण्यप्रदर्शनवादिनस्तु निरंशे त्रेलक्षण्यविरोधान्त्रिरं-15 शबस्त्वभ्यपगमविरोधः स्यात्, परिकल्पितस्वरूपत्रैरूप्याभ्यपगमोऽप्यसङ्गतः, परिकल्पि-नस्य परमार्थसन्ते तहोषानितवृत्तेः, अपरमार्थसन्ते त तह्यसणत्वायोगः, असतः सहस्रण-त्वविरोधान, न हि क.ल्पनाव्यवस्थापितलक्षणभेदालक्ष्यभेदो युक्त इति लिङ्गस्य निरंशस्य-भावस्य किञ्चिद्वपं वान्यम, न च साधम्यादिव्यतिरेवेण तस्य स्वरूपं प्रदर्शयितुं शक्यत तस्य निःस्वभावताप्रसक्तिः । न चैकलक्षणहेतुवादिनोऽप्यनेकान्तात्मकवस्त्वभ्य-20 पगमाइई नव्याघात इति बाच्यम् प्रयोगनियम एवैकलक्षणो हेतुरित्यभिधानान्, न च स्वभावनियमे तथाभूतस्य शश्रृष्ट्वादेश्वि निःस्वभावत्वम्, गमकताङ्गनिक्दपणयैकळक्षणो हेतुरिति व्यवस्थापितत्वात् । न चैकान्तवादिनां प्रतिबन्धप्रहणमपि युक्तिसङ्गतम्, अवि-चिलतस्वरूपे आत्मिन ज्ञानपौर्वापर्याभावात , प्रतिक्षणध्वंसिन्यच्युभयग्रहणानुवृत्तेकचैतन्य-स्याभावात्, कारणस्वरूपमाहिणा ज्ञानेन कार्यस्य तत्स्वरूपमाहिणा च कारणस्य महणासन्भ-25 वात्, एकेन च इयोरप्रहणे कार्यकारणभावादिप्रतिबन्धप्रहणायोगात् । न च कार्यानुभवान-न्तरभाविस्मरणेन कार्यकारणभावोऽनुमन्धीयत इति वक्तव्यम्, अनुभूत एव स्मरणोद्येन प्रतिबन्धस्योभयनिष्ठस्य केनचिदननुभवात् , अभयस्य पूर्वापरकालभावित्वेन एकेनाप्रहणात् . न वा स्मरणस्य कार्यानुभवी जनकः, तदनन्तरमेव स्मरणस्याभावात्, नापि क्षणिकैकान्त-बादे कार्यकारणभावः सम्भवतीत्युक्तमेव, सन्तानादिकल्पनापि नात्रोपयोगिनी । स्मरणकाले

च नातीततद्विचयस्मरणमात्रं प्रतीयते किन्तु तद्नुभवितापि, अहमेवमिद्मनुभूतवानित्यनुमिवन्नाधारानुभूतविषयस्मृत्यव्यवसायादेकाधारे अनुभवस्मरणे अभ्युपगन्तव्ये, तद्मावे
तथाध्यवसायानुपपत्तेः । न चानुभवस्मरणयोरनुगतचैतन्याभावे तद्धभैतया प्रतिपत्तिर्युक्ता,
न हि यत्प्रतिपत्तिकाले यन्नास्ति तत्तद्धभैतया प्रतिपत्तुं युक्तम्, बोधामावे प्राह्मप्राहकसंवितिन्नितयप्रतिपक्तिवत्, अस्ति च तद्धभैतयाऽनुभवस्मरणयोस्तदा प्रतिपत्तिरिति कथं क्षणिकै- 5
कान्तवादः, तत्र वा प्रतिबन्धनिश्चय इति । न चैकान्तवादिनः सामान्यादिकं माध्यं सम्भवतीत्युक्तम्, तस्मादनेकान्तास्मकं वस्त्वभ्युपगन्तव्यम्, अध्यक्षादेः प्रमाणस्य तत्प्रतिपादक्तवेन प्रष्टृत्तेः ॥ ५९ ॥

स एव सन्मार्ग इत्युपसंहरति-

दब्बं ग्वित्तं कालं भावं पज्जायदेसमंयोगे। भेदं च पहुच समा भावाणं पण्णवणपज्जा ॥ ६०॥

10

द्रब्यं क्षेत्रं कालं भाव पर्यायदेशसंयोगान् । मेदं च प्रतीत्य समा भावानां प्रज्ञापनापर्या ॥ छाया ॥

द्रव्यमिति, द्रव्यक्षेत्रकालभावपर्यायदेशसंयोगभेदानष्टौ भावानाश्रित्य वस्तुनो भेदे सित सर्ववस्तुविषयायाः स्याद्वादरूपायाः प्रज्ञापनायाः पर्या—पन्था मार्ग इति यावत् । 10 तत्र द्रव्यं पृथिव्यादि, क्षेत्रं स्वारम्भकावयवस्वरूपम्, तदाश्रयं वाऽऽकाणं, कालं युगपत्यु-गपिषदिक्षप्रप्रत्ययलिङ्गलक्षणम्, वर्त्तनात्मकं वा नवपुराणादिलक्षणम्, भावं मूलाङ्करादि-लक्षणम्, पर्यायं रूपादिस्वरूपम्, देशं मूलाङ्करपत्रकाणहादिकमभाविविभागम्, संयोगं भूम्यादिप्रत्येकसमुद्वयम्, द्रव्यपर्ययलक्षणं भेदं प्रतिक्षणविवत्तौत्मकं वा जीवाजीवादि-भावानां प्रतीत्य समानतया तदतदात्मकत्वेन प्रज्ञापना—निरूपणा या सा सत्यथ इति, न हि शत्वत्वात्मकैकद्रव्यत्वादिभेदाभावे स्वरविषाणादेर्जीवादिवृत्यस्य विशेषः, यतो न द्रव्य-क्षेत्रकालभावपर्यायदेशसंयोगभेदरहितं वश्तु केनचित् प्रलक्षाचन्यतमप्रमाणेनावगन्तुं शक्यम्, न च प्रमाणागोचरस्य सद्वयवहारयोग्यतेति तदतदात्मकं तद्रश्युपेयम् । न क्षेकान्त-तस्तदात्मकं द्रव्यादिभेदिभकं व्यतिरिक्तम् प्रमाणतस्तिक्रप्रयितुं शक्यम् द्रव्यादिव्यति-रिक्तस्य शश्यक्षत्रम् कृतक्षित् प्रमाणादप्रतितेः, न हि ततो द्रव्यादीनां भेदेऽपि समबाय- 25 सम्बन्धान्तसम्बन्धः, सम्बन्धिमेदेन भेदाभेदकल्पनाद्वयानतिवृत्तेः, भेदपक्षे सम-वावानकस्वप्रसङ्गः, सम्बन्धिमेदेन भेदान्त, स्रयोगवद्वित्यताप्रसङ्गाव । अभेदकल्पे तु सम्बन्धसङ्गः, सम्बन्धिमेदेन भेदान, स्रयोगवद्वित्यताप्रसङ्गाव । अभेदकल्पे तु सम्बन्धसङ्गः, न नैवसस्त, स्वत्रदृश्वरुण्वल्लादिसम्बन्धविशेषविशिष्टदेवदत्तादेरिव

जातिगुणादेः समवायिनो भेदेनोपलम्मात, य एव दण्डदेवदत्तयोर्हि सम्बन्धो न स एव छत्रादिभिरपि, तत्सम्बन्धाविशेषे तद्विशेषणविशेष्यवैफस्यप्रसङ्गान्, न हि विशेष्यं धर्मान्तराद्व्यवच्छिच स्वात्मन्यवस्थापयद्विशेषणं विशेषणरूपतां प्रतिपद्यते, एवं समवायस्था-विशेषे द्रव्यत्वादीनामपि विशेषणानामविशेषात्र जीवाजीवादिद्रव्यव्यवच्छेद्कता स्याविति 5 कथं न समवाविसङ्करप्रसक्तिभैवेत्। नापि समवावस्तद्वाहकप्रमाणाभावात् सम्भवति, तद्भावे च न बस्तुनो वस्तुत्वयोग इति तदनेकान्तात्मकैकसूपमभ्युपगन्तव्यम्, न चैकानेकात्मकत्वं वस्तुनो विरुद्धम्, प्रमाणप्रतिपन्ने वस्तुनि विरोधासम्भवात्, तथाहि आत्मादिवस्त्रेकानेकात्मकम् प्रमेशत्वात्, चित्रहूपपटवत्, प्राद्यपाहकाकारसंवित्तिहृपैक-विज्ञानवद्वा, न च वैशेषिकं प्रति चित्रपटं रूपस्यैकानेकत्वमसिद्धम् , प्राक्साधितत्वात । 10 नापि प्राह्मश्राहकसंवित्तिलक्षणक्रपत्रयात्मकमेकं विज्ञानं बौद्धं प्रत्यमिद्धम्, तथामृतविज्ञा-नस्य प्रत्यात्मसंवेदनीयस्य प्रतिक्षेपे सर्वप्रमाणप्रमेयप्रतिक्षेपप्रसक्तेः, स्वार्थाकारयोर्विज्ञानम-भिन्नस्वरूपम् विज्ञानस्य च वेद्यवेदकाकारौ भिज्ञात्मानौ कथक्किद्तुभवगोचरापन्नौ, एतच प्रतिक्षणं स्वभावभेदम् अवदिए न सर्वथा अदेवत सर्वशते इति संविदात्मनः स्वयमेकस्य क्रमवर यैनेकात्मकरवं न विरुद्धिमति कथमध्यक्षादि विरुद्धं निरन्त्रययिनाशित्वमभ्यपगन्तुं 15 युक्तम, न हि कदाचित कचित् क्षणिकत्वमन्तर्वहिवीऽध्यक्षतोऽनुभूयते, तथैवेति निर्णयानु-त्पत्तः, भेदात्मन एवान्तर्विज्ञानस्य बहिर्घटादेश्चाभित्रस्य निश्चयात् । तथाभृतस्याप्यनुभ-वस्य भ्रान्तिकरुपनायां न किञ्चिद्ध्यक्षमभ्रान्तं भवेत्, न हि ज्ञानं वेद्यवेदकाकारशून्यं स्थ्-लाकारविविक्तं परमाणुरूपं वा घटादिकमेकं निरीक्षामहे यतो बाह्याध्यात्मिकं भेदाभेदक्रपः तयाऽतुभ्यमानं भ्रान्तविज्ञानविषयतया व्यवस्थाप्येत, यदा चैकान्तप्रतिक्षणविशराकताऽ-20 ध्यक्षविषदा तदा कथं तत्रानुमानमपि प्रवर्तेत, अध्यक्षवाधितविषयत्वात्तस्य, अत एव क्षणिकतैकान्तमाधनाय उपादीयमानः सर्वे एव सस्वादिहेतुर्विरुद्ध एव, अनेकान्त एव तस्य सम्भवात् । अर्थक्रियालक्षणं हि सत्त्वं नैकान्ते क्रमयौगपद्याभ्यां सम्भवति, यतो यस्मिन् सत्येव यद्भवति तत्तस्य कारणिवतर्व कार्यमिति कारणलक्षणम् , क्षणिके च कारणे सति यदि कार्योत्पत्तिभवेत्तदा कार्यकारणयोः सहोत्पत्तेः कि कस्य कारणं कि वा कार्यं व्यवस्था-प्येत, त्रैलोक्यस्यैकक्षणवर्तिता च प्रसत्येत । यदनन्तरं यद्भवति तत्तस्य कार्यमितरत् कार-णमिति व्यवस्थायां कारणाभिमते वस्तुन्यसत्येव भवतस्तदनन्तरभावित्वस्य दुर्घटत्वात्, चिरतरविनष्टादिष च तस्य भावो भवेत् तद्भावाविशेषात् । न चानन्तरस्यापि कार्योत्पत्ति-कालमप्राप्य विनाशमनुभवतिश्वरातीतस्येव कारणता, यतोऽर्थक्रिमाऽश्वणक्षयेण विरुध्येत, प्राकालभावित्वेन कारणत्वे तु सर्वे सर्वेस्य कारणं स्यात् सर्वेवश्तुक्षणानां विविश्वितकार्ये

प्रति प्राम्भावित्वाविशेषात्, तथा च स्वपरसन्तानव्यवस्थाऽप्यनुपप्रतेव स्यात् सादृश्याद्वि तद्सम्भवात् सर्वेथा साहरूये हि कार्यस्य कारणरूपताप्रसत्त्यैकक्षणमात्रं सन्तानः स्यात् , कथाक्रित्सादृश्ये उनेकान्तवादप्रसङ्गः, न वा सादृश्यं भवद्भिप्रायेणास्ति, सर्वत्र वैलक्षण्या-विशेषात्, अन्यथा स्वकृतान्तप्रकोपात् . नापि क्षणिकैकान्तपक्षेऽन्वयव्यतिरेकप्रतिपत्तिः. सार्ध्यसाधनयोश्चिकालविषययोः साकल्येन व्याप्तेरसिद्धेर्यत्सत् तत्सर्वं क्षणिकं संध ज्ञब्द 5 इत्याचनुमानप्रवृत्तिः कथं भवेत , अकारणस्य प्रमाणविषयत्वानभ्युपगमे साध्यसाधनयोखिन कारुविषयव्याप्तिप्रह्णस्य दूरोत्सारितत्वात । तथा नाननुकृतान्वयव्यतिरेकं कारणं नाकारणं विषय इति वचनमनुमानोच्छेदकञ्ज प्रसक्तम्, प्राह्मप्राहकाकारश्चानैकत्ववद्वाद्याकारस्यापि युग्पिद्नेकार्थावभामिनश्चित्रैकक्षपता एकान्तवादं प्रतिश्चिपत्येव । आन्तात्मनश्च दर्शनस्या-न्तर्बेहिआआनात्मकत्वं कथिबद्भयुपेयम्, अन्यथा कथं स्वसंवेदनाध्यक्षता तस्य भवेत्, 10 तद्भावे च कथं तत्स्वभाविमिद्धिर्युक्ता, कथन्न आन्तज्ञानं भान्तिरूपत्या आत्मानमसंविद-ज्ञानरूपतया वाऽवगच्छद्रहिस्तया नावगच्छेत्, यतो आन्तैकान्तरूपता तिमिराचपप्लुत-ह्यां भवेत्, कथञ्च भ्रान्तविकल्पज्ञानयोः स्वसंवेदनमभ्रान्तमधिकल्पं बाडभ्युपगच्छनने-कान्तं नाभ्युपगच्छेत् , ब्राह्मप्राहकसंविच्याकारविवेकं संविदः स्वसंवेदनेनासंवेद्यन् सबि-दुपताञ्चानुभवन् कथं क्रमभाविनोर्विकल्पेतरात्मनोरनुगतसवेदनात्मानमनुभवप्रसिद्धं प्रति- 15 श्चिपेत्, ततः क्रमसहभाविनः परस्परविलक्षणान् स्वभावान् यथावस्थितरूपतया व्या-प्तुबत्सकळळोकप्रतीतं स्वस्रवेदनमनेकान्ततस्वव्यवस्थापकमेकान्तवादपतिश्लेपि प्रतिष्ठितमिति निरंज्ञक्षणिकस्व स्थलमन्तर्वे हिश्रानिश्चितमपि संवित्तिविषयीकरोतीति कल्पना अयुक्तिसंगतैव, अप्रमाणप्रसिद्धकल्पनायाः सर्वत्र निरंकुशत्वात् सकलसर्वेशताकल्पनाप्रमक्तेः, न ह्यकस्य संवित्तिरपरस्यासंवित्तिः, सर्वेत्र सम्बन्धाभावाविशेषात्, न हि बास्तवसम्बन्धाभावे 20 परिकल्पितरण तस्य नियामकत्वं युक्तमतिप्रसङ्गात्। न च वास्तवः सम्बन्धः परस्य सिद्ध इति तादात्म्यतद्द्यस्योरभावात् साध्यसाधनयोः प्रतिबन्धनियमाभावेऽनुमानः प्रवृत्तिदेरोत्सार्तिव, अथार्थकियालक्षणं सत्त्वमक्षणिकेऽवस्थास्यतीति चेन, तत्रापि क्रमयौगपणाभ्यां तस्य विरोधात, तत्करणस्वभावस्याक्षणिकस्य तदकरणविरोधेन क्रम-कारित्वासम्भवात्, पूर्वं तदकरणसामध्येश्य पश्चादपि तत्करणसामध्यीसम्भवात्, अप- 25 रिणामित्वेनानाधेयाप्रहेयातिशयत्वात् , स्वभावोत्पत्तिवनाशाभ्युपगमे च नित्येकान्त-विरोधः स्यात्, ततो व्यतिरिक्तस्यातिशयस्य करणेऽनितिशयस्य तस्य प्रागिव पश्चादपि करणासम्भवः । सहकार्यपेक्षापि तस्यायुक्तेव, प्रागसहायस्याकरणस्वभावस्य पुनः सस-हायस्य कार्यकरणाङ्गीकारे तत्कृतातिक्षयमनङ्गीकुर्वतस्तद्येक्षायोगात्. तस्मादपरिणामी भावो

म क्रमेण कार्यनिर्वर्त्तकः । नापि यौगपद्येन, कालान्तरेऽकिक्किस्करतया सस्यावस्तु-त्वापत्तेः श्रणमात्रावस्थायिताप्रसक्तेश्च । तस्मादन्यप्रकारामावेन व्यापिकाऽर्थक्रिया तती निवर्तमाना स्वव्याप्यां सत्तामादाय निवर्त्तत इति यत्सत्तत्सर्वमनेकान्तात्मकं सिद्धम्, अन्यथा प्रत्यक्षाविविरोधप्रसङ्गः, न हि भेदमन्तरेण कदाचित् कस्यचिद्भेदोपळिष्धः 5 हर्षविषादाचनेकाकारविवर्तात्मकस्यान्त्रश्चेतन्यस्य स्वसंवेदनाध्यक्षतः वर्णसंस्थानसदाचनेका-कारस्य स्थूलस्य पूर्वापरस्वभावपरित्यागोपादानात्मकस्य घटादेर्बहिरेकस्येन्द्रियजाभ्यक्षतः संवेदनात्, मुखादिभेदविकलतया वैतन्यघटादेः कदाचिद्युपलम्भागोचरत्वात्, महा-सामान्यस्याबान्तरसामान्यस्य वा सर्वगतासर्वगतधर्मात्मकस्य न्यत्त्यतिरिक्तस्वभावतया कदाचित्कचिद्नुपछठ्वेर्द्रव्यगुणकर्मणां कथं तेष्ठिशिष्टतया प्रतिपत्तिभेवेत । समवायस्य चान-10 वस्मादोषतः सम्बन्धान्तराभावात् द्रव्यगुणकर्मसामान्यविशेषाणामन्योन्यं तादाःस्यानिष्टौ तेष्ववृत्तेः सर्वेपदार्थस्वरूपाप्रसिद्धिः स्थान् । स्वत एत्र द्रव्यादिषु वृत्तौ समवायमन्तरे-णापि द्रव्यादयोऽपि स्वाधारेषु वृत्ति स्वत एवात्मसात्करिध्यन्तीति समवायकस्पनावैयध्य-प्रसक्तिः । अवयविनोऽपि स्वारम्भकावयवेषु तादात्म्यानभ्युपगमे सामान्यस्येव तहत्सु वृत्ति-विकस्पादनवस्थादिदीषप्रसङ्गाञ्च यृत्तिभैवेत, वृत्ती वा माकस्थेन प्रद्याधारं प्रह्णासम्भ-15 वान व्यक्तिव देवप्रसक्तिः खण्डशः प्रतिपत्तेरगृहीतस्वभावाद्वहीतस्वभावस्य भेदात्, तथा च सामान्यादिक्रपनाहानिप्रसक्तिः । किञ्च सर्वस्वाधारच्यापिनः सामान्यस्य द्रव्यस्य वा तद्वतां सामस्येन प्रहणासंभवात कथं नद्यहे नद्रहणं भवेत, आधाराप्रतिपत्ती तदाघेयस्य तत्त्वे नाप्रतिपसः, मामान्यायंशेषु गृहीतेष्वपि मामान्यादेर्वृत्तिविकल्पादेर्देषस्तेष्वपि पूर्वेबत्स-मानः, तर्दशमहणेऽपि च मामान्यस्य व्यापिनः कदाचिद्प्यप्रतिपनः सङ्गव्यमित्यादिप्रति-20 पत्तिः तद्वत्सु न कदाचिद्भवेत्, तदशानां सामान्यादेरत्यंतभेदात्, अत एव द्रव्यादिषट्प-दार्थव्यवस्थाप्यनुपपन्ना भवेत्, प्रतिभासगीचरचारिणां मग्मान्याद्यंशानां पदार्थान्तरताप्र-सक्तः। अथ निरंशं सामान्यमभ्युपगम्यते तर्हि सकलस्वाभ्रयप्रतिपस्यभावतो मनागपि न सामान्यप्रतिपत्तिरिति सद्द्रव्यं पृथिवीत्याद्पिपत्तिपत्तितरामभावः स्यात् । तदंशानां सामान्याद्भेदाभेदकल्पनायां द्रव्यादय एव भेदाभेदात्मकाः कि नाभ्युपगम्यन्त 25 सामान्यादिशकल्पना दूरोत्सारितैवेति कुतस्तद्वेदैकान्तकल्पना, ततः सामान्यविशेषात्मकं सर्व वस्तु सरवान, न हि विशेषरिह्तं सामान्यमात्रं सामान्यरिहतं विशेषमात्रं वा सन्मवति, तादशः कचिद्पि वृत्तिविरोधात, वृत्त्या हि सत्त्वं व्याप्तं स्वलक्षणात् सामा-म्यलक्षणाद्वा ताह्याद्वृत्तिनिवृत्त्या निवर्तत एव, यतः कविद्वृत्तिमतोऽपि स्वलक्षणस्य न देशान्तरवर्त्तिनान्येन संयोगः तत्संसर्गाव्यविष्ठशस्त्रभावान्तरविरहात्, विशेषविक-

छसामान्यवत् , एकस्य प्रतिसन्बन्धिस्वभावविशेषाभ्युपगमे विशेषाणां तत्स्वछक्षणं सामान्य-लक्षणमैव स्थात् । न च विशेषेरन्यदेशावस्थितेरसंयुक्तस्यैकत्र तस्य वृत्तिः अव्यवधानाविशे-षात्, एवख्र स्वभावविशेषाणां सामान्यरूपाः सर्व एव भावा विशेषरूपाश्च । तत्र देशका-ठावस्थाविशेषनिषतानां सर्वेषामपि सन्वं सामान्यमेकक्षपमञ्चवधानात्, तस्य व ते विशेषा एवानेकं रूपम् , यतस्तदेव सन्त्रं परिणामविशेषापेश्वया गोत्वत्राद्याणत्वादिलक्षणा 5 जातिः परिणामविशेषाश्च तदात्मका व्यक्तय इति परस्परव्यावसानेकपरिणामयोगा-देकस्यैकानेकपरिणतिरूपता संज्ञयज्ञानस्येवाविरुद्धा, व्यक्तिव्यतिरिक्तस्य सामान्यस्य उप-लिधलक्षणप्राप्तस्यानुपलक्षेः शश्यक्कवदसस्वात् सन् घट इत्यादिप्रत्ययः सामान्यिकशेषा-त्मकैवस्त्वभावेऽवाधितरूपो न स्यात् । न च चश्चरादिबुद्धौ वर्णाकृत्यक्षराकारशून्यं सामान्यं परव्यावर्णितस्वरूपमवभासते, प्रतिभासभेदप्रसङ्गात्, तस्य सर्वगतत्वे चान्तरालेऽ- 10 प्युपलंभप्रसङ्गः, आश्रयस्याभिव्यंजकत्याभावाभ्युपगमेऽभिव्यक्तादनभिव्यक्तस्य भेद-प्रमङ्गात् सामान्यरूपताक्षतिः, नित्यैकस्वभावस्य चाश्रयभावाभावावभिन्यक्तयनभिन्यकी सत्प्रत्ययकर्तृत्वाकर्तृत्वे न च युज्येते, एकस्य तद्योगे चानेकान्तसिद्धिरेव। स्वाध्रयसर्वगतत्वेऽपि एकेनाश्रयेणैकदा प्रकाशितायाः सत्तायास्मर्वेदा सर्वत्र प्रकाशितत्वात् सकछवस्तुप्रपञ्चस्य सक्चदुपल विधन्नसङ्गः, न वा कस्यचिद्प्युपल विधः स्याद्विशेषात्, प्रकारान्तरेण प्रतीत्रभ्यु- 15 पगमेऽनेकान्तवाद एव । स्वतः सतां विशेषाणां सत्तासम्बन्धानर्थक्यमसतान्त्र तस्सम्बन्धा-नुपपत्तिरतिप्रसङ्गात् । निध्कियसामान्यसम्बन्धाक्क्यकीनामक्रियत्वं सामान्यस्य वा कियाव-स्वादच्यापकःवं स्यात् । व्यक्तयव्यतिरेके व्यक्तिस्वलक्षणवन्न तस्य सामान्यह्रपता भवेत व्यक्तीनां वा सामान्याव्यतिरेकाद्वयक्तिस्वरूपहानेः सामान्यस्य तद्रूपता न भवेत्। न च व्य-तिरेकाव्यतिरेकपक्षे ऽप्यनवस्थोभयपश्चरोपवैयधिकरण्यसंशयविरोधादिदोषप्रसञ्चात् तद्भावः, अनवस्थादिदोषस्य प्राक्त्रविषिद्धस्वात्, प्रतीयमानेऽपि तथाभूते वस्तुनि विरो-धादिदोषासञ्जने प्रकारान्तरेण प्रतिभासासम्भवात् सर्वश्रुत्यताप्रसङ्गः। न च सैवास्त्विति वक्तव्यम् , स्वसंवेदनमात्रस्याप्यभावप्रसङ्गतो निष्प्रमाणिकायास्तरया अप्यभ्यूपगन्तुमञ्बय-त्वात् , तथापि तस्या अध्यपममे वरमनेकान्तात्मकं वस्त्वध्यपगन्तुं युक्तम् , तस्यावाधितप्रती-तिगोचरत्वात् । तेन रूपादिक्षणिकविज्ञानमात्रशून्यताभ्युपगमः, पृथिच्याधेकान्तनित्यत्वा- 25 भ्युपगमः, आत्माद्वैताङ्गीकरणम् , परलोकाभावनिरूपणम् , द्रव्यगुणादेरत्यन्तभेदप्रतिज्ञानम् हिंसातो धर्माभ्यपगमः, दीक्षातो मुक्तिप्रतिपादनमित्याद्येकान्तवादिप्रसिद्धं सर्वमसन् प्रतिप-त्तव्यम् , तत्प्रतिपादकहेत्नां प्रदर्शितरीत्याऽनेकान्तव्याप्तत्वेन विरोधात् , इतर्धर्मसव्यपेश-

स्यैकान्तवाद्यञ्जुपगतभ्य सर्वस्य पारमार्थिकत्वादभिष्वक्रादिप्रतिवेधार्थे विज्ञानमात्राद्यभिधा-नस्य सार्थकत्वात्, तथाहि अहमस्यैवायं ममैवेत्येकान्तनित्यत्वस्वामिसम्बन्धाभिनिवेश-प्रभवरागादिप्रतिषेधपरं क्षणिकरूपादिप्रतिपादनं युक्तमेव, साङम्बनज्ञानैकान्तप्रतिषेधपरं विज्ञानमात्राभिधानम्, सर्वविषयाभिष्वक्वनिषेषपरं शून्यताप्रकाशनम्, क्षणिक एवायं पृथि-5 ड्यादिरित्येकान्ताभिनिवेशमूलद्वेषादिनिषेषपरं तिक्रत्यत्वप्रणयनम्, जास्यादिमदोन्मू उतातु-गुणमात्माद्यद्वेतप्रकाशनम् , जन्मान्तरजनितकर्मफलभोक्तत्वमेव धर्मातुष्ठानमित्येकान्तनिरा-सप्रयोजनं परछोकाभावावबोधनम् , द्रव्याद्यव्यतिरेकैकान्तप्रतिषेधाभिप्रायं तद्गेदाख्यानम् , अप्रमत्तस्य योगनिबन्धनप्राणव्यपरोपणस्याहिसात्वप्रतिपादनार्थं हिसातो धर्म इति वचनम . रागद्वेषमोहतूष्णादिनियन्धनस्य प्राणव्यपरोपणस्य दुःस्वसंवेदनीयफलनिर्वतेकत्वेन हिंसा-10 त्वोपपत्ते:, अर्त एव वैदिकहिंसाया अपि तिन्निमित्तत्वेऽपायहेतुत्वमन्यहिंसावत् प्रसक्तम्, न च तस्या अतिक्रिमित्तत्वम् , चित्रया यजेन पशुकाम इति तृष्णानिभित्तत्व अनुणात् । न चैवं-विधस्य बाक्यस्य प्रामाण्यमपि, तत्त्राप्तिनिमत्ततिद्धसोपदेशकत्वात्, तृष्णादिवृद्धिनिमत्त-तदन्यतद्विधातोपदेशवाक्यवन । न चापौरुषेयत्वादस्य श्रामाण्यं तस्य निषिद्धत्वात । न च पुरुषप्रणीतस्य हिंसाविधायकस्य तस्य प्रामाण्यम् , ब्राह्मणो हन्तव्य इति वाक्यवत् । न च 15 वेदविदितत्वात्तद्विसाया अहिमात्वम् , प्रकृतहिंसाया अपि तत्त्वोपपत्तेः । न च ब्राह्मणो न हन्तव्य इति तद्वाक्यवाधितत्वान्न प्रकृतिहंसायास्तद्विहितत्वम, न वै हिंस्रो भवेदिति वेद-वाक्यबाधितवित्रादियजनवाक्यविहितहिसावत् प्रकृतहिसायासाद्विहितत्वोपपत्तेः। बाह्मणो हन्तव्य इतिवाक्यं न कचिद्वेदे श्रूयते, न, उत्सन्नानेकशास्त्रानां तत्राभ्युपगमात्, तथा च सहस्रवत्मी सामवेद इत्यादिश्रुतिः । अथ यज्ञाद्न्यत्र हिंसाप्रतिषेधः, तत्र च तद्वि-20 धानम, यथा चान्यत्र हिमाऽपायहेत्ररियागमात् सिद्धं तथा तत एव तत्र स्वर्गहेत्ररियपि सिद्धम, न च यदेकदा एकत्रापायहेतुः तत्सर्वदा सर्वत्र तथेत्यभ्यूपगन्तव्यम्, आतुरस्वस्थ-भुजिक्रियावदवस्थादिभेदेन भावानां परस्परविरुद्धफळकर्ज्तत्वोपळम्भान्, असम्यरोतत्, तृष्णा-दिनिभित्तिहिंसाया अपायहेतुत्वेन सर्वशाक्षेषु प्रसिद्धेः, तृष्णादिनिमित्ता च प्रकृतिहिसेत्यकः त्वात । न च यिश्रमित्तत्वेन यत् प्रसिद्धं तत्फडान्तरार्थित्वेन विधीयमानमौत्सर्गिकं दोषं न 25 निर्वर्त्तेयति, यथाऽऽयुर्वेदप्रसिद्धं दाहादिकं रुगपगमार्थितया विधीयमानं स्वनिमित्तं दु:स्वम . क्षिष्टकर्मसम्बन्धहेतुनया च मस्रविधानादन्यत्र हिंसादिकं शास्त्रे प्रसिद्धमिति सप्ततन्तावपि

१ न च जिनायतनविधापनादौ प्रथिवशदिजीववधेऽपि न गुणः, यतः तद्दर्शनात् गुणानुरागितया भव्याना बोधिलामः, पूजातिश्वयिलोकनादिना च मन.प्रसादस्ततः समाधिः, तत्रश्च कमेण निःश्रेयसप्रासिरिति स्वल्पपुण्यव्ययेनापरिमितसुकृतसम्प्राप्तिरस्ति, न तु वैदिकद्विसायां तथा, यमनियमागुपायान्तरतोऽपि
स्वर्णावाप्तिसम्भवादिति ॥

तिद्विधीयमानं काम्यमानफलसङ्गाबेऽपि तत्कर्मनिमित्तं तद्भवत्येव । न च हिंसातः स्वर्गस्वस्त्राप्तावस्त्रस्तिकिष्ठिष्टकर्महेतुताऽसङ्गता, नरेश्वराराधननिमित्तवाद्याणित्वधानन्तरावातमामादिलाभजनितस्त्रस्त्रसम्प्राप्तौ तद्वधस्यापि तथात्वोपपत्तेः । अय प्रामादिलाभो ब्राह्मणादिवधनिवैत्तितादृष्टनिमित्तो न भवति तिर्हि स्वर्गादिप्राप्तिरप्यध्वरविहितिहिंसानिवैतिता
न भवतीति द्वामानम् । अथाश्वमेधादावालभ्यमानानां छागादीनां स्वर्गप्राप्तेने तिद्वसा 5
हिंसेति तिर्हि संसारमोचकविरिवताऽपि तत एव हिंसा न हिंसा स्थात्, देवतोद्देशतो
म्लेच्छादिविरिचता च ब्राह्मणगवादिहिंसा न हिंसा स्थात् । अथ तदागमस्याप्रमाणत्वं
तद्वेदस्यापि तुत्त्यम्, गुणवत्पुरुपप्रणीतत्वस्थापौरुषेयत्वस्य वा परेरनभ्युपगमात्, तक्ष प्रदशितीभिप्रायाद्विना हिंसातो धर्मावाप्तिर्युक्ता । परमप्रकर्षावस्थज्ञानदर्शनवारित्रात्मकमुक्तिमार्गस्य दीक्षाज्ञच्देनाभिधाने दीक्षातो मुक्तिरुपपत्नैव, अविकलकारणस्य कार्यनिवैर्त्तकत्वातः, 10
अन्यथा करणत्वायोगातः । तत्र तद्भकत्युत्पादनार्थं चैवमभिधानाददोषः, न हि तद्भक्तयमावे
दपादेयफलप्राप्तिनिमित्तसम्यग्नानादिपुष्टिनिमित्तदीक्षाप्रवृत्तिप्रवणो भवेतः, तन्नान्यपरत्वं प्रदशितवचसामभ्युपगन्तव्यम्, तथाऽभ्युपगमे वा अनाप्तत्वं तद्वादिनां प्रसज्येत तत्र पृवोक्तदोषानिवृत्तेः ॥ ६० ॥

इति तपोगच्छनभोमणिश्रीमित्रजयानन्दस्रीश्वरपट्टालङ्कारश्रीमित्रजय-कमलस्रीश्वरचरणनलिनविन्यस्तभक्तिभरेण तत्पट्टघरेण विजय-लब्धिस्रिणा सङ्गलिते सम्मतितस्वसोपाने सन्मार्गप्रद-र्शनं नाम सप्तित्रंशं सोपानम् ॥

## अथाऽऽर्त्तादिध्यानवर्णनम् ।

26

15

ये त्वधिवेचितागमप्रतिपत्तिमाश्रयन्ते तेऽनवगतपरमार्था एवेत्याह—

पाडेक्कनयपहगयं सुत्तं सुत्तहरसद्दसंतुद्धाः। अविकोवियसामस्था जहागमविभत्तपडिवत्तीः ॥ ६१ ॥

> प्रत्येकनयपथगतं सूत्रं सूत्रधरदान्द्रसन्तुष्टाः । अविकोविद्सामर्थ्या यथागमाविभक्तप्रतिपत्तयः ॥ छाया ॥

25

प्रत्येकेति, प्रत्येकनयमार्गगतं सूत्रम् यथा ' श्वणिकाः सर्वसंस्काराः विज्ञानमात्रमेवेदं मो जिनपुत्राः! यदिदं त्रैधातुकम् ' इति, ' प्राह्मप्राह्कोभयशून्यं तत्त्वम् ' इति, नित्यमेक-मण्डव्यापि निष्क्रियम् ' इत्यादि, ' सदकारणविश्वसम् ' इति, ' आत्मा रे श्रोतव्यो झात-

क्यो मन्तन्यो निदिष्यासितन्यः 'इत्यादि, सत्ताद्रन्यस्वसम्बन्धात् सप्रव्यं वस्तु ' इति, 'परलोकिनोऽभावात् परलोकाभावः 'इति, 'चोदनालक्षणोऽभी धर्मः 'इति, धर्माधर्म- क्ष्यद्वरी दीक्षा 'इत्यादिकमधील स्त्रधरा वयमिति शब्दमात्रेण गर्विता अविदितस्त्रव्यापार- विषयास्ते, स्त्राभिप्रायव्यतिरिक्तविषयविप्रतिपत्तित्वादितरजनवदश्चा इत्यभिप्रायः । अथवा स्वयुध्या प्वैकनयदर्शनेन कतिचित्स्त्राण्यधील केचित् स्त्रधरा वयमिति गर्विता यथावस्थि तान्यनयसन्यपेशस्त्रार्थापरिक्षानादिविद्तात्मविद्वस्वरूप इति गाथाभिप्रायः ॥ ६१ ॥

अवैषामेकनयप्रदर्शनेन प्रवृत्तानां यो दोषस्तमाह-

#### सम्मदंसणमिणमो सयलममत्तवयणिज्ञणिहोसं। अनुक्रोसविणहा सलाहमाणा विणासेंति॥ ६२॥

सम्यग्दर्शनमेतत् सकलसमासवचनीयनिर्दोपम् । आत्मोत्कर्षविनप्रा स्वाधमाना विनाशयन्ति ॥ छाया ॥

सम्यगिति, परस्परिवषयापित्यागशृक्तानेकनयात्मकं स्यानित्य इत्यादिसकलधर्म-परिसमाप्तवनीयतया निर्दोषं मन्यग्दर्शनमेतत्, एकनयवादिनस्त्वविषये सूत्रव्यवस्थापनेन आस्मोत्कर्षेण विनष्टाः स्याद्वादाभिगमं प्रत्यनाद्वियमाणा वयं सूत्रधरा इत्यात्मानं श्राधमानाः सन्यग्दर्शनं विनाशयन्ति, तदात्मिन न व्यवस्थापयन्तीति यावत् ॥ ६२ ॥

अथ न ते आगमप्रत्यनीकाः तद्भक्तत्वात्, तदेशपरिज्ञानवन्तक्षेति कथं तद्विनाश-यन्तीत्यत्राह—

> ण हु साम्रणभत्तीमेत्तरण सिद्धंतजाणओ होइ। ण विजाणओ वि णियमा परणवणाणिच्छिओ णामं ॥६३॥

न च शासनभक्तिमात्रण सिद्धान्तकाता भवति ।

न विकाताऽपि नियमात् प्रकापनानिश्चितो नाम ॥ छाया ॥

न चेति, न च शासनभक्तिमात्रेणैव सिद्धान्तज्ञाता भवति, न च तद्ज्ञानवान् भाव-सम्यक्तवान् भवति, अज्ञातस्यार्थस्य विशिष्टकचिविषयत्वानुपपत्तेः तद्भक्तिमात्रेण श्रद्धानु-सारितया द्रव्यसम्यक्त्वम्, मार्गानुसार्थववोधमात्रानुषक्तविस्त्रभावं तु सद्पि न भाव-सम्यक्तवसाध्यक्तविर्त्तकम्, भावसम्यक्त्विनिसत्तत्वेनैव तस्य द्रव्यसम्यक्त्वरूपत्वोपपत्तेः। न च जीवादितत्त्वैकदेशज्ञाताऽपि नियमतोऽनेकान्वात्मकवस्तुस्वरूपप्रज्ञापनायां निश्चितो भवति, एकदेशज्ञानवतः सक्वधर्मात्मकवस्तुज्ञानविकक्तत्या सम्यक् तत्मरूपणासम्भवात्। तवाद्वि सवैज्ञो यथावस्थितैकदेशज्ञः जीवादिसकवतत्त्वज्ञता तु आगमविदः सामान्यरूपत्रया

10

20

अभिषीयते ' मतिश्रुतयोर्निवन्धो द्रव्येष्वसर्वपर्यायेषु ' [तत्त्वार्थ० १-२७] इति वचनात्। त्रस्तृ जीवाजीवास्त्रवबन्धसंवरनिर्जरामोछारूयाः सप्त पदार्थाः,तत्र चेतनास्रक्षणोऽर्थो जीवः, तिहिपरीतस्थाणस्त्वजीवः, असौ धर्माधर्माऽऽकाशकालपुद्रस्थेदतः पश्चधा, एतत्पदार्धद्वया-न्तर्वेत्तिनश्च सर्वेऽपि भावाः, न हि रूपरसगन्धस्पर्शोदयः साधारणासाधारणरूपाः मूर्त्तामूर्न-चेतनाचेतनद्रव्यगुणाः, उत्क्षेपणापक्षेपणादीनि च कर्माण सामान्यविशेषसमवायात्र जीवा- 5 जीवस्यतिरेकेणाऽऽत्मस्थिति लभन्ते, तद्भेदेनैकान्ततस्तेषामनुपलम्भात् तदात्मकत्वेन प्रतिपत्तेः, अन्यया तदसस्वप्रसक्तेः । ततो जीवाजीवाभ्यां पृथक् जात्यन्तरःवेन द्रव्यगुणकर्मसामान्य-विशेषसमवाया न बाच्याः, एवं प्रमाणप्रमेयसंज्ञयप्रयोजनदृष्टान्तसिद्धान्तावयवतर्कनिर्णय-वार्षेजस्पवितण्डाहेत्वाभासछळजातिनिमहस्थानानि च न प्रथमिधानीयानि, तथा प्रकृतिमह-दृहङ्कारादिचतुर्विशतिः पदार्थाः पुरुषश्चेति न वक्तव्यम्, एवं दुःखममुदायमार्गनिरोधाश्चत्वा- 10 र्यार्थसस्वानि न वक्तव्यानि, पृथिव्यापस्तेजोबायुरिति तस्वानीत्यपि न वक्तव्यम् । तत्प्रभेदरूप तयाऽभिधाने न दोषः, जाखन्तरकल्पनाया एवाघटमानत्वात्, राशिद्धयेन सकछस्य जगती व्याप्तत्वान , तद्व्याप्तस्य शशशृद्धतुरुयत्वान्। शब्दब्रह्माधेकान्तस्य च पूर्वे निविद्धत्वात् , अवा-धितरूपोभयप्रतिभासम्य तथाभूतवस्तुज्यवस्थापकस्य प्रसाधितत्वात्, विद्याऽविद्याद्वयभेदाद् हैतकस्पनायामपि त्रित्वप्रसक्तेः, बाह्यालम्बनभूतभावापेक्षया विद्यात्वोपपनेः, अन्यथा निर्विष-यत्वेनोभयोरविशेषात् तत्प्रविभागस्याघटमानत्वात्, न हि द्वयोर्निरास्टम्बनत्वे विपर्यस्ता-विपर्यस्तज्ञानयोरिव विद्यायिद्यात्यभेदः, ततो नाद्वयं वस्तु नापि तद्वपतिरिक्तमस्ति । आस्र-वादीनां राशिद्वयेऽन्तभूतत्वेऽपि कथञ्चिद्वेदेनाभिधानं तथापरिणतयोजीवाजीवयोरेव सकार-रणसंसारमुक्तिप्रतिपादनपरम्, अनेन वा क्रमेण तज्झानस्य मुक्तिहेतुत्वप्रदर्शनार्थम्, विप्रति-पत्तिनिरासार्थत्वं वा, ततो न दुष्टता तथाभिधानस्य । कायवाङ्मनोव्यापारी हि आस्रवः 20 कभेहेत्त्वात्, स च जीवाजीवाभ्यां कथिखद्भिन्नः, तथैव प्रतीतेः । अथ बन्धाभावे कथं तस्यीपपत्तिः, प्राक् सद्भावे वा न तस्य बन्धहेतुता, न हि यद्यक्षेतुकं तत्तद्भावेऽपि भवत्यति-प्रसङ्गात्, असदेतत्, पूर्वोत्तरापेक्षयाऽन्योऽन्यं कार्यकारणभावनियमात्, न चेतरेतराश्रय-दोवः, प्रवाहापेक्षयाऽनादित्वात् । पुण्यापुण्यवन्धनहेतुतया चासौ द्विविधः, उत्कर्षापकर्षभेदे-नानेकप्रकारोऽपि दण्डगुत्यादित्रित्वादिसंख्याभेदमासादयन् फलानुबन्ध्यननुबन्ध्यमेदनोऽनेक- २० शब्दविशेषवाच्यतामनुभवति, एकान्तवादिनां नायं सम्भवति, तन्निमित्तः सकवायस्यात्मनः कर्मवर्गणापुत्रहैः संकेषो बन्धः, स च सामान्येनैकविधोऽपि प्रकृतिस्थित्युभागप्रदेशभेदेन चतुर्घो पुनरेकैको झानाबरणीयादिमूलप्रकृतिभेदादृष्टविधः, पुनरपि मत्याबरणायुत्तरप्रकृति-भेदादनेकविधः, अयञ्च कश्चित्तीर्थंकरत्वादिफलनिर्वर्त्तकत्वात् प्रशस्तः, अपर्श्च नारकादि

फळनिर्वर्षेकत्वादप्रशस्तः, प्रशस्ताप्रशसात्मपरिणामोद्भृतस्य कर्मणः सुखदुःससंवेदनीय-फलनिर्वर्त्तकत्वात् । तत्र अंप्रशस्तात्मपरिणामो द्विविधः आर्त्तरीद्रभेदात्, आसुहूर्तस्थायी आक्रन्दनविल्यपनपरिदेवनशोचनपरविभवविस्मयविषयसङ्गादिकश्च स्वसंवेद्य आत्मनः परेषा-मनमेग्रा क्रिष्टः परिणामविशेष आर्तध्यानशब्दवाच्यो बाह्यः, आभ्यन्तरश्चामनोश्चसम्प्रयो-5 गानुत्पस्यध्यवसानम् , उत्पन्नस्य च विनाज्ञाध्यवसायः, मनोज्ञसम्प्रयोगस्योत्पत्तिकस्पनाध्य-बसायः. उत्पन्नस्य विनाञसंकल्पाध्यवसानमित्येतस्रत्वतिधमार्त्तेध्यानम् । अमनोन्नसम्प्रयोगश्च बाह्याध्यात्मजत्वेन द्विधा, शीतावपव्यालादिजनितो बाह्यः, वातपित्तश्लेष्मादिपादुर्भूतोऽभ्य-न्तरः ब्रारीरः, भयविषादारतिशोकजुगुप्सादौर्मनस्यादिप्रभवो मानसः, अयं मनोश्रसम्प्रयोगः कथं नाम न में सम्पद्यत इति संकल्पप्रबन्ध आर्त्तध्यानं कृष्णनीलकापीतलेश्याबलाधायकं 10 प्रमादाधिष्ठानम्, आ प्रमत्तगुणस्थानात्तिर्यक्मनुष्यगतिनिर्वर्त्तकर्षापकर्षभेदात् क्षायोपश-मिकभावरूपं परोक्षज्ञानरूपत्वात् । हिंसानृतस्तेयसंरक्षणानन्दभेदेन रौद्रं चतुर्विधम . हिंसायामानन्दो स्विथेरिंमस्तदिति हिंसानन्द इत्येवं सर्वत्र । एतदपि बाह्याध्यात्मभे-दतो दिविधम्। परुषनिष्ठ्रवचनाक्रोशनिर्भत्सेनताडनपरदारातिक्रमाभिनिवेशादिक्षपं बाह्यम् . स्वपराभ्यां स्वसंवेदनानुमानगम्यं तन् । आध्यात्मिकं हिमायां संरम्भसमारमभादि छक्षणायां 15 नैर्घुण्येन प्रवर्त्तमानस्य संकल्पाध्यवसानं प्रथमं हिंसानन्दं नाम, परेषामनेकप्रकारैर्मिः ध्यावचनैर्वेश्वनं प्रति संकल्पाध्यवसानं मृषानन्दं नाम । परद्रव्यापहरणं प्रति अनेकोपायैः संकल्पाभ्यवसानं स्तेयानन्दम् । परिप्रहे मम एवेदं स्वम्, अहमेबास्य स्वामीत्यिभिनि-वेझ: तदपहर्वविघातेन संरक्षणं प्रति संकल्पाध्यवसानं संरक्षणानन्दम् । चतुर्विधमप्येतत कुरणादिलेश्याबलाधायकं प्राक् प्रमत्त्रागस्थानात् प्रमादादिष्ठानं कपायप्राधान्यादौदयिक-भावरूपं नरकगतिफलनिवैर्त्तकं पापध्यानद्वयमपि देयम् । उपादेयन्तु प्रशस्तं धर्मशुक्कध्यान-द्धयम् , तत्र पैर्वतगुहाजीर्णोद्यानशून्यागारादौ मनुष्याद्यापातविकलेऽवकाशे मनोविक्षेपनि-मित्तशून्ये सत्वोपघातरहिते उचिते शिलातलादौ यथा समाधानं विहितपर्यङ्कासन उध्वेखा-नस्थो वा मन्दमन्दप्राणापानप्रचारः निरुद्धलोचनाहिकरणप्रचारो हृदि छलाटे मस्तकेऽन्यत्र वा यथापरिचयं मनोवृत्ति प्रणिधाय मुमुक्षुध्यौयेत् प्रशस्तं ध्यानम् । तत्र बाह्याध्यात्मिकभा-25 वानां याथात्म्यं धर्मेस्तस्मादनपेतं धर्म्यम् , तद्भिविधं बाह्यमाध्यात्मिकञ्च, सूत्रार्थपर्यालोचनं हदअतता शीलगुणानुरागः निभृतकायवाग्व्यापारादि वाह्यम् , आत्मनः स्वसंवेदनम्बाह्यमन्ये-

१ विषयान्तरसञ्चारानन्तरितैकार्थविकानेऽन्तर्मुहुर्णं निष्यकम्पतया चेतसो वर्तनं ध्यानम्, तश्चतुर्विध-मार्नरीदधर्मग्रुक्षमेदात् । आदो अप्रशस्ते अपरे च प्रशस्ते इत्याशयनाह प्रशस्तेति ॥ २ अपरिणत-योगादीनां भ्यानस्थानमाह-तित्रेति, परिणतानानतुं सर्वेत्र तुल्यमावत्वाज्ञनाऽकीर्णे तच्छून्ये वा स्थाने भ्यानं भवति । षामनुमेयमाध्यात्मिकं तत्त्वार्थसङ्खहादौ चातुर्विध्येन प्रदर्शितं संक्षेपतः, अन्यत्र दशविधम्, तराया अपायोपायजीवाजीवविपाकविरागभवसंश्यानाज्ञाहेतुविचयानि चेति, छोकसंसार-विचययोः संस्थानमवविचययोरन्तर्भावालोहिष्टदश्रभेदेभ्यः प्रथमिधानम् , एतेषां स्वरू-पाण्यन्यत्र द्रष्ट्रव्याणि । एतश्व सर्वे धर्मध्यानं श्रेयोद्देतुत्वात्, एतश्व संवरहत्पम्, अशुभा-स्रवप्रत्यनीकत्वात् , गुप्तिसमितिधर्मानुप्रेश्वादीनाञ्चासवप्रतिबन्धकारित्वात् । अयमपि जीवा-जीवाभ्यां कथाब्रिद्मिन्नो भेदाभेदैकान्ते दोषोपपत्तेः । न चायमेकान्तवादिनां घटते, मिध्या-ज्ञानान्मिथ्याज्ञानस्य निरोधानुपपत्तेः । संबरश्च सर्वदेशभेदतो द्विविधः, पीतपद्मलेश्याबः ळाघानमप्रमत्तसंयतस्यान्तमुहूर्त्तकाळप्रमाणं स्वर्गसुखनिबन्धनमेतद्धमेध्यानम् । कणायदोषमः लापेंगमात् शुचित्वं तदनुषद्गान् शुक्तं ध्यानम् , शुक्रपरमशुक्तमेदात्तव द्विविधम् । तत्र पृथक्त्व-वितर्कवीचारमेकत्ववितर्कवीचारक्रेति शुक्तं द्विविधम् । सूक्ष्मिक्रयाप्रतिपातिन्युपरतिक्रया- 10 निर्वित्तं चेति परमञ्ज्ञमपि द्विविधम्, एतद्पि बाह्याध्यात्मिकभेदेन द्विविधम्। गात्र-ज्रम्भोद्रारक्षवथुविरहोऽनभिन्यक्तप्राणापानप्रचारस्वमित्यादिगुणयोगि दृष्टिपरिस्पन्दाभावः बाह्यं परेषामनुमेयमारमनश्च स्वसंवेद्यम्, आध्यात्मिकन्तु नानात्वेन द्वादशाङ्गस्यार्थः व्यञ्जनयोगेषु संक्रान्तिर्थिसम्बद्धित तत् प्रथत्तववितर्भवीचारम् , तथाहि अस।वुत्तमसंहननो भावयति विजृम्भितपुरुषकारवीर्यसामध्यः संहताशेषचित्तव्यक्षिपः कर्मप्रकृतीः स्थित्यनुभागा- 15 दिभिहासयन महासंबर्सामध्येतो मोहनीयमचिन्त्यसामध्येमशेषमुपशमयन अपयन वा द्रव्यपरमाणुं भावपरमाणुञ्जैकमवलम्बय द्रव्यपर्यायार्थोद्भाञ्जनं व्यञ्जनाद्वाऽर्थं योगाचोगान्तरं व्यञ्जनाक्र्यञ्जनान्तरञ्ज संक्रामन पृथक्त्ववितर्केनीचारं शुक्रतरलेइयमुपशमकक्षपकगुणस्थान-भूमिकमन्तर्मेहृत्तीद्धं क्षायोपशमिकभूमिकं प्रायः पूर्वधरनिषेव्यमाश्रितार्थव्यञ्जनयोगसंक्रमणं श्रेणिभेदात् स्वर्गापवर्गफछप्रदमाद्यं शुक्रध्यानमवछम्बते, एत्य निर्जेरात्मकम्, आत्मस्थित- 20 कमैक्षयकारणत्वात, ' तपसा निर्जरा च ' [ तस्वार्थ० ५-३ ] इति वचनात्, ध्यानस्य चान्तरोत्कृष्टतपोरूपत्वात् । जीवाजीवाभ्यां कथक्किदसावभिन्ना द्वयक्कुलवियोगविद्वयुक्ता-त्मनो वियोगस्य कथक्किद्भेदात् । एकान्तवादे तु पूर्ववत् पश्चाद्रप्यवियोगः, अतद्धर्भत्वात वियोगे वा पूर्वमिष तत्स्वभावत्वाद्युक्तस्य वियोगभाव एव न हि बन्धाभावे तदिनाञः सम्भवी, तस्य वस्तुधर्मत्वात्, न हाङ्कल्योः संयोगाभावे तद्वियोग इति व्यवहारः, तस्मा 25

१ अर्थो द्रव्यं, व्यञ्जन शब्दः, योगो मन आदिः, एषु सकान्तिः, अर्थाक्षण्ञनिम्यादिरूपेण संक-मणम्, तत रागपरिणामरहितस्य ध्यातुः प्रथक्त्वंन मेदेन विस्तीर्णभावेन अन्ते वितर्कः श्रुतं यस्मिस्तत् तथाविषं वीचारं पृथक्त्ववितर्कवीचारम् । द्वितीयन्तु अर्थव्यश्चनयोगसंकान्तिरहितमभेदेन व्यञ्जनरूपमथरूप बा यत्र तथाविषं पूर्वगतश्रुतालम्बनं पूर्वगतश्रुतानुसारिध्यानमैक्त्ववितर्कम् । तत्र प्रथमं योगे योगेषु वा द्वितीयमेक्योग एव तृतीयं स्क्षमिकेयाऽनित्रतिकाययोग एव चतुर्थं व्युपरतिकयं योगाभावादयोगिनि भवति ॥

भिर्जराया अपि एकान्तवादेऽनुपपत्तिः । यस्मिश्रेकत्वेन वितर्कस्तदेकत्ववितर्कं विगतार्थव्यञ्ज-नयोगसंक्रमत्वादवीचारं द्वितीयं शुक्कध्यानम् , तथाद्येकपरमाणावेकमेव पर्यायमास्रम्ब्यत्वेना-हाय अन्यतरेकयोगवरुष्धानमाश्रितव्यतिरिक्ताशेषार्थव्यञ्चनयोगसंक्रमविषयचिन्ताविक्षेपर-हिनं बहुतरकर्मनिर्जरारूपं निःशेषमोहनीयश्चयानन्तरं युगपद्भाविधातिकमैत्रयध्वंसनसमर्थमक-षायलक्षास्थवीतरागगुणस्थानमूमिकं क्षपको दितीयं शुक्रध्यानमासादयति । प्रायः पूर्वविदेव तदनन्तरं ध्यानान्तरे वर्त्तमानः क्षापिकज्ञानदर्शनचारित्रवीर्योतिश्चयसंपत्समन्वितो भगवान् केवली जायत इति, स चात्यन्तापुनर्भवसम्पदक्कनासमालिक्किततनुः कृतकृत्योऽचिन्त्यक्कानाधै-श्वर्यमाहात्स्यातिज्ञयपरमभक्तिनज्ञामरेश्वरादिवन्खचरणोऽन्तर्भेहर्तं देशानां वा पूर्वकोटि भवो-प्रमाहिक में बशाबिहरन् बदाऽन्त मुँह र्त्तेपरिशेषायुष्कस्त तुरुवश्थितिनामगी त्रवेदनीयश्च भवति 10 तदा मनीवाग्वादरकाययोगं निरुध्य सुक्ष्मकाययोगोपगः सुक्ष्मक्रियाऽप्रतिपाति शुक्रध्यानं तृतीयमध्यास्ते । यदा पुनरन्तर्मुहर्त्तस्थितिकायुष्ककर्माधिकस्थितिशेषकर्मत्रयो तद्।ऽऽयुष्ककभैश्थितिसमानश्थितिशेषकर्मसम्पादनार्थं समुद्धातमाश्रित्य दण्डकपाटमन्थलोकप्-रणानि स्वारमप्रदेशविसरणतश्चतुर्भिः समयैर्विधाय तावद्भिरेव तैः पुनस्तानुपसंहृत्य स्वप्रदेश-विसरणसमीकृतभवीपप्राहिकमी स्वश्रीरपरिमाणी भृत्वा ततस्तृतीयं शुक्रध्यानभेदं परिस-माप्य पुनश्चतुर्थं शुक्रध्यानमारभते, तत् पुनर्विगतप्राणापानप्रचाराशेषकायबाङ्मनोयोगस-र्वदेशपरिस्पन्दत्वाद्विगतक्रियानिवर्त्तात्युच्यते, तत्र च सर्वबन्धास्रवनिरोधः, अशेषकर्मपरि-क्षयसामध्यीपपत्तेः, तदेव च निरशेषभवदुःस्रविटिपदावानलकल्पं साक्षान्मोक्षकारणम्, तद्यानगंश्रायोगिकेवली निःशेषितमलकल्कोऽवाप्तनिजशुद्धम्बभावः उर्ध्वगतिपरिणामस्वा-भाव्यामिवातप्रदेशप्रदीपशिखावदूः वै गच्छति एकसमयेनाऽऽलोकान्ताहिनिर्भुक्ताशेषवन्धस्य 20 प्राप्तनिजस्वरूपस्य आत्मनो छोकान्तेऽवस्थानं मोर्श्वः। अत्र च जीवाजीवयोरास्रवस्यापि आगमा-दिबाध्यक्षानुमानतोऽपि सिद्धिः प्रदर्शिता, कर्मयोगपुद्गलाऽऽत्मप्रदेशानां परस्परानुप्रवेशस्व भावस्य त्वध्यक्षतोऽतुपलब्धाविप अनुमानान् सिद्धिः, तथाहि, सकलक्केयसानस्वभावस्या-समाः स्वविषयेऽप्रयृत्तिर्विशिष्टद्रव्यसम्बन्धनिमित्ता, पीतहृत्पूरपुरुषस्वविषयहानाप्रवृत्तिवतः, यब झानस्य स्वविषयप्रतिबंधकं द्रव्यं तज्ज्ञानावरणादि वस्तु सत् पुद्गलरूपं कर्म, आस्मनश्च 25 सकछक्केयज्ञानस्वभावता स्वविषयाप्रवृत्तिश्च छद्यस्थावस्थायां प्राक् प्रदर्शितेव । औदारिकाश-शेषशरीरनिबन्धनस्यानेकावान्तरभेदभिन्नाष्टविधकमीत्मकस्यु कार्मणशरीरस्य सर्वेद्वप्रणीता-गमात् सिद्धः कथं न ततो बन्धसिद्धिः । न च कार्मणशरीरस्य मूर्त्तिमत्त्वात् सत्त्वे उपछ-

१ तथा च देशन कर्मक्षयो निजैरा, सर्वतः कर्मक्षयो मोक्ष इति न तयोरमेदः, संवरस्त्वाभव-निरोधसक्षणः ॥

क्यिः स्यादनुपलभ्यते पातो न तत्सदिति बाच्यम् , यतो न सबै सूर्तिमदुपलभ्यते सौक्ष्मान् पिशाचादिश्ररीरस्येवीवारिकादिशरीरनिमित्ततयोपकल्पितस्यानुपळम्भेऽप्यपह्नोतुमस्रक्यत्यात्, अनुपसभ्यमानस्यास्तित्वं नाप्नवादात्, न च तद्भावे औदारिकाशपूर्वदशरीरसम्बन्ध आत्मनः स्थात्, न हि रज्ज्वाकाझयोरिव मूर्वामूर्वयोर्बन्धविशेषयोगः, कार्मणशरीरा-विनाभूतश्वामुके: सदात्मेति तस्य कथन्त्रिन्मूर्यन्वं तत्रश्रीदारिकाविशरीरसम्बन्धो रज्जुघटयो 5 रिबोपपत्तिमान् । अश्र सुक्ष्मशरीरसिद्धावच्यास्त्रवनिरपेक्षाः परमाणवो बाच्वाविसुक्ष्म-द्रव्यनिमित्तपरमाणुद्रव्यवद्भविष्यतीति न बन्धहेत्वास्रवसिद्धिः, नैतत्, क्रोडीकृतचैतन्य-प्रयोजनस्याचेतनस्यास्रवनिरपेश्वपरमाणुहेतुत्वानुपपत्तेः, न ह्यभ्यन्तरीकृतवैतन्यप्रयोजनस्य आकाश्वद्ववादेवीम्बुद्धिशरीरारम्भनिरपेक्षपरमाणुजन्यता परस्यापि सिद्धा, अतस्त्रकानु-बद्धस्य चैतन्यस्य मनोवाककायव्यापारवतः कर्मवर्गणापुद्रुक्तसचिवस्य कार्मणश्ररीरानुविद्यस्य 10 तथाविधतच्छरीरनिर्भक्तकत्वम्, अन्यथा तथाविधकारणप्रभवतच्छरीराभावे आत्मनी बन्धा-भावतः संसारिसस्बिवकळं जगत् स्यादेव, तदेवमनुमानागमाभ्यां बन्धस्य प्रसिद्धिः । संबर-स्य त्वध्यक्षानुमानागमप्रसिद्धता न्यायानुगतैव, चेतन्यपरिणतेः स्वात्मनि स्वसंवेदनाध्यक्ष-सिद्धत्वात्, अन्यत्र तु तत्त्रभवकार्यानुमेयत्वात्, तत्त्रतिपादकस्यागमस्य सद्भाव । निर्जरी तु ज्ञानावरणीयादेः कर्मणः केवलज्ञानसद्भावान्यथानुपपत्त्याऽनुमानतः आगमतज्ञास्मदा- 15 दादिभिः प्रतीयते, सर्वकर्मनिर्जरावद्भित्तु स्वसंवेदनाध्यक्षतः, परमपदप्राप्तिहेतोः सम्य-रकानादेः स्त्रसंविदितस्वात् । सर्वकर्मापगमाविर्भृतचैतन्यमुखस्वभावात्मस्वरूपस्य मोक्षस्याप्य-नन्तरोक्षन्यायतः प्रतिपत्तिः, तथाहि यदुःकर्पतारतम्य।शस्यापचयतारतम्यं तःप्रकर्पनिष्ठा-गमने भवति तस्यात्यन्तिकः क्षयः, यथोष्णस्पर्शतारतम्यात् शीतस्पर्शस्य, भवति च शानवैराग्यादे त्रत्कर्षतारतम्याद्शानरागादेरपचयतारतम्यमित्यनुमानतो भगवदागमतश्चा-20 स्मवादेरपवर्गसिद्धः, भगवतान्त केवलाध्यक्षत इति जीवाजीवैपदार्थद्वयाऽव्यतिरिक्तास्रवादि-

१ एव कविदास्मिन सामस्येन कर्माण निर्जायन्ते विषाकान्तत्वात्, यकेव तक्षेवं यथाकालादि, विपाकान्तानि च कर्माणि, फलावसानत्त्वादन्यथा नित्यत्वप्रसङ्गात् सर्वकर्मनिर्जरासिद्धर्भाव्या ॥ २ अत्र यद्यपि जीवाजीवव्यतिरिक्ता नाश्रवादयः, तत्राश्रवः मिध्यादर्शनादिरूपो जीवस्य परिणामः संवर्थ देशसर्वभेद आश्रवनिरोधलक्षण आत्मनो निदृत्तिरूपः परिणामः, परिणामपरिणामिनोध्यानन्यत्वादाः स्मरूप एव, निर्जरापि कर्मपरिशादः, जीवः स्वकात्या कर्मणां यत्पाधवस्यमापाद्यति, मोक्षोऽपि समस्तकर्मनिरिद्दित आत्मा, बन्धक्ष कर्मस्वरूपः पुद्रलात्मत्वादजीव एवेति जीवाजीवावेव तत्त्वं तथापि प्राणिनां मोक्ष-मार्गप्रयृत्तिममपादयायस्याद्य. पृथक्तत्त्वतया तत्र तश्रामिहिता इति मत्वोक्ष जीवाजीवेत्यादि ॥

प्रतिपत्ति<u>र्मुसु</u>श्चित्रिया । नथाहि मोक्षार्थिभिरवश्यं मोक्षः प्रमाणतः प्रतिपत्तव्यः, अन्यथा तदुपायप्रवृत्यनुपपत्तः, न हानवगतसस्यादिसद्भावस्तःप्राप्त्युपाये कृष्यादौ प्रवर्तितुमुत्सहते, ततुपायप्रवृत्तिरप्युपायस्वरूपसंवरनिर्जराळश्रणपदार्थेद्वयप्रतिपत्तिमन्तरेणानुपपन्ना, अज्ञातस्य प्रेक्षापूर्वकादिविषयत्वानुपपत्तः, तथाद्यशेषकर्मवियोगलक्षणो मोक्षः संवरनिर्जराफलः तद-<sup>5</sup> भावेऽनुपपद्यमानस्तःप्रवृत्तिं तज्ज्ञानपूर्विकामाक्षिपति, न हाभिनवकमीत्पत्तौ प्राक्कनाशेष-कर्मसंयोगाभावो भावे बाऽऽत्यन्तिकस्तद्वियोगः सम्भवतीति संवरनिर्जराज्ञानं मुमुक्षभि-रवश्यं विधातव्यम् । कर्मवन्धोऽपि संवरनिर्जरानिवर्त्तनीयः संसारसरित्स्रोतः प्रवर्त्तको ज्ञातव्यः, अज्ञातस्योपायनिवर्त्तनीयत्वायोगात् । अयमप्यास्रवयुक्तत्वेन ज्ञातव्यः, अन्यथा तद्तुपपत्तेः, यथा हि घटादेः स्नेहाभावे रजःसम्बन्धो न घटते तथा कषायस्नेहाभावे 10 नात्मनः कर्मरजःसम्बन्ध उपपत्तिमान् । आस्त्रवाऽपि बन्धहेतुर्जीवाजीवकारणतया ज्ञातव्यः, अन्यथा कारणस्य तस्यासम्भवान् , न हाझातकारणं नत्कार्यतया शाल्यक्कराद्विज्ञातं शक्यम् । न च जीवाजीववहिर्भुतम।स्रवस्य कारणं भवति तद्व्यतिरेकेण पदार्थान्तरस्यासःवात्, जीवाजीवयोश्च परिणामित्वे सत्यास्रवहेतुत्वम्, एकान्तनित्यस्यानित्यस्य वाऽर्थक्रियाऽ-निर्वर्त्तकत्वेनासत्त्वात्, तस्मान् परिणामिजीवाजीवपदार्थहयाव्यतिरिक्तौ कथन्नित्सकारणौ 15 हेयोपादेयरूपौ बन्धमोक्षौ प्रनिपत्तव्याविति सप्तपदार्थाः प्रमाणतोऽभ्युपगन्तव्याः । यथा च संबरनिजैरयोमंक्षिहेतुता आस्त्रवस्य बन्धनिमित्तत्वं तथाऽऽगमान् प्रतिपत्तव्यम्, तस्य च जीवाजीवादिलक्षणे दृष्टविषये वस्तुतत्वे भवेदाऽविसंवादाददृष्ट्विषयेऽप्येकवाक्यत्या प्रवर्तमानम्य प्रामाण्यं प्रतिपत्तव्यम् । न च वक्वधीनत्वात्तस्याप्रामाण्यम् , वक्वधीनत्वप्रमाण-रवयोर्विरोधाभावान्, वक्रधीनम्यापि प्रत्यक्षम्य प्रामाण्योपलब्वेः । न चाक्षजत्वाद्वस्तुप्रति-20 बद्धत्वेन तत्र प्रामाण्यं न शाब्दस्य विषयेयादिति वक्तव्यम् । शाब्दस्यात एव प्रमाणान्तर-स्वोपपत्तेः, अन्यथाऽनुमानाद्विशेषप्रसङ्गात , तथाहि गुणवद्वक्तप्रयुक्तशब्दप्रभवत्वादेव शाब्दमनुमानज्ञानाद्विशिष्यते, अन्यथा बाह्यार्थप्रतिबन्धस्यात्रापि सद्भावानानुमानादस्य विशेषः स्यात्। यदा च परोक्षेऽपि विषयेऽस्य प्रामाण्यभुक्तन्यायात्तदा गुणवद्वकृः शाम।ण्यमतश्च गुणवद्वक्तृत्रयुक्तत्विमतीतरेतराश्रयदोषोऽपि नात्रावकाशं प्रयुक्तत्वेनास्य 25 स्रभते । यथोक्तसंवादादस्य प्रामाण्यनिश्चयं कुतोऽयमस्यात्र संवाद इत्यपेक्षायामाप्त-प्रणीतत्वादित्यवगमो न पुनः प्रथममेव तत्प्रणीतत्वनिश्चयादस्यार्थप्रतिपादकत्वम् , प्रतिबन्ध-निध्ययादनुमानस्येव, नापि दृष्टविषयाविसंवादिवाक्यैकवाक्यतां विरह्ण्यादृष्टार्थवाक्यैकदेश-

5

स्यान्यतः कुतिश्चित् प्राक् संवादित्वनिवन्घनस्य प्रामाण्यस्य निश्चयः, अभ्यासावस्थायान्तु आप्तप्रणीतत्वनिश्चयात् प्रवृत्तिरदृष्टार्थवाक्यात्र वार्यत इति कुत इतरेतराश्रयावकाशः ॥

> इति तपोगच्छनभोमणिश्रीमिद्वज्ञयानंदस्रीश्वरपट्टालङ्कारश्रीमिद्वज्ञय-कमलस्रीश्वरचरणनिलनिवन्यस्तभक्तिभरेण तत्पट्टघरेण विजय-कृष्ठिधस्रिणा सङ्कलिते सम्मतितस्वसोपाने आर्क्तादिध्यान-वर्णनं नाम अष्टित्रं सोपानम् ॥

#### अथ वचनविचारः।

-0:0-

एकान्तवादिवजनानां सामान्यं विशेषः उभयमनुभयं वा बाच्यं न सम्भवति यतो विसंवादिनो दृष्टार्थेऽपि सर्वथाप्रवृत्तिरेव, निश्चितविसंवादाङ्गस्यप्रहस्तियूथशतप्रतिपादक-वाक्यादिवत कि पुनरदृष्टार्थे । सामान्यस्य ह्येकान्तवादिवचनवाच्यत्वे घटाद्यानयनाय प्रेरितः सर्वत्र प्रवर्तेत, मामान्यस्येतरञ्यावृत्तप्रतिनियतैकवस्तुक्तपरवायोगात्, न वा कचित् प्रवर्तेत, प्रवृत्तेर्विशेषनिबन्धनत्वात्, सामान्यस्यानर्थकियाकारितया च प्रवृत्तिनिबन्धनत्वायोगात् । न च यदाऽश्रुनपूर्व बाक्यं प्रतिपत्ता शृणोति तदा सङ्केतकालानुभूतानां पदानां सामान्यमेवाधै प्रतिपद्यते, बाक्यार्थप्रतिपत्तिस्त्वपेक्षामित्रधानाभ्यां विशेषणिकशेष्यभावात् पदार्थप्रति- 15 पत्तिनिबन्धनाः न पुनस्ततो वाक्यात्तथाविधस्यः तस्य स्वार्थेन सह सम्बन्धाप्रतिपत्तेः। वाक्य-मेव च प्रवृत्तिनिवृत्तिव्यवहारक्षमम्, न पर्म, अनर्थिकियाकारिसामान्यप्रतिपाद्कत्वादिति बाच्यम् , एवं कल्पनायां पदार्थानामपि वाक्यार्थप्रतिपित्तहेतुत्वासम्भवात् , यथा हि घटः पटः कुम्भ इत्यादिपदेभ्योऽन्योन्याननुषक्तस्यतंत्रमामान्यात्मकार्थप्रतिपत्तिस्तथा सम्बद्ध-पदसम्हश्रवणादपि तथाविधसामान्यप्रतिपत्तिः क्रतो न भवेत्, न हि ततः सामान्यमात्रा- 20 विगमे तत्परित्यागेन विशिष्टार्थप्रतिपत्तौ निमित्तमस्ति, पदार्थस्य पदार्थान्तरं प्रत्युत्पत्तौ प्रतिपत्तौ वा अपेक्षादेरयोगाम पदार्थानां प्रतिपत्तावपेक्षासमिधानादिकं निमित्तम् . पदार्थस्य सामान्यात्मकत्वेनोत्पत्तेरसम्भवात . स्वपदेभ्य एव पदार्थप्रतिपत्त्या तत्प्रतिपत्तावपि पदार्थोन्त-रापेक्षाद्यनुपपत्तेश्च । न वा सामान्यपरित्यागे किञ्जिनिबन्धनमस्ति बाधकाभावान् सत्य-र्थिरवे डभयप्रतिपत्तिप्रवृत्ती स्याताम् । न च बाक्यार्थप्रत्यय एव बाघकः, तेन तस्य 25 विरोधाभावात्, सामान्यविशेषयोः साहचर्यात्, सामान्यप्रत्ययस्य च विशेषप्रतिपत्ति प्रति निमित्तरवाभ्यपगमात् निमित्तस्य च निमित्तिनाऽबाध्यत्वान् , अन्यथा तस्य तिमित्तत्वा-योगात् । न च यत्र पदार्थानामेकद्रव्यसम्भवस्तत्र पदार्थसामान्यपरित्यागाद्विशेषः प्रति-पत्तव्यः, यथा नीलोत्पलादाविति वाच्यम्, तथा सति हि सक्लवाक्यान्यस्य च्यु-

ल्यादिसान्येव भवन्ति, तथाहि यः कश्चित्सम्भदेकद्रव्यार्थनिवेशः पदसमृहः स सङ्केत-समगावगतसामान्यात्मकावयवार्थपरित्यागतः तेवासेव विशेष्यविशेषणभावेन विशिष्टार्थ-गोचर: प्रतिपत्तव्य:, यथा नीलोत्पलं पश्येत्यादि पदसङ्गात:, तथा चायमपूर्ववास्या-रमकः पदसमुदाय इति सङ्कतमनुस्तृत्य यदा ततस्त्याभूतमर्थं प्रत्येति तदा कथं न विशि-5 ष्टार्थवाचकं वाक्यम्, अनेनैव च क्रमेण शब्दविदां समयव्यवहारः उपलभ्यते, यथा धात्वादिः क्रियादिवचनः, कर्जीदिवचनश्च छडादिरिति समयपूर्वकं प्रकृतिप्रत्ययौ प्रख्यार्थं सह ब्र्त इति व्युत्पादितोऽनर्थक्रियाकारित्वेन सामान्यमात्रस्य विशेषनिरपेक्षस्य प्रतिपाद-यितुमनिष्टेस्तत्परित्यारोन व्यवहारकाले विशेषमदगच्छित व्यवहारी, तस्मात् केवलस्य पदस्य प्रयोगानहैत्वात् प्रयोगाहैस्य च बाक्यस्य सामान्यानभिधायकत्वात् कथं सामान्यं 10 अन्दार्थः स्वात् । केचित् पूर्वपदानुरिक्षतं पदमेव वाक्यम्, पदार्थान्तरविशेषितः पदार्थ एव च बाक्यार्थः, बथाहि दण्ही इत्रीत्यादिव्यपदेशं पुरुष एव समासाद्यति नाम्बस्तद्ववति-रिक्तः तथा अपाक्षीत् पचित पक्ष्यतीत्यादिपदैरतीतकालाद्यवच्छितः क्रियाविशिष्टश्च देवदत्त एव प्रतीयते देवदत्त्वहाब्देन तेषां सामानाधिकरण्यात् , न तु तद्व्यतिरिक्तोऽर्थः । अग्निहोत्रं जुहुबात् , मामं गच्छ, स्वाध्यायः कर्तेत्र्य इति लिक्लोट्कृत्यप्रयोगेष्वपि कर्मणि नियुक्तः 15 कियाविशिष्टोऽभ्येषणादिविशिष्टश्च देवद्त्त एव प्रतीयते, केवळं वर्त्तमानादिकालो नात्र विशे-षणत्वेनावतिष्ठते । नन्वत्र यद्यतिरेकावगतिर्न भवेत्तर्हि कथं पुरुषो भावसाधने प्रवर्तेत. यथाहि देवदत्तः पचतीत्यादिवाक्यान्न प्रवर्त्तते तथा जुहुयादित्यस्मादि न प्रवर्त्तेत, प्रवृत्ति-निमित्तरयानवबोधादिति चेन्न, जुहुवादित्यादिवाक्यजनितविज्ञानस्येव प्रवर्त्तकत्वात , प्रवृत्तेश्तःद्भावभावित्वेनोपलम्भान्, एतद्वाक्यजन्यं हि विज्ञानं स्वर्गीद्साधने पुरुषं नियोजय-20 दुपरुभ्यते, न तु पचतीत्यादिवाक्यजनितमिति वदन्ति तम् सम्यक्, एकान्तपक्षे विशेषण-विशेष्ययोगत्यन्तं भेदेऽभेदे वा विशेषणानुरागस्य पदे पदार्थे वाऽसम्भवाद्वाक्यार्थकल्पनादे-रनुपपत्तेः, भेदे मन्द्रन्धासिद्धेः, अभेदे एकस्य वास्तविकविशेषणविशेष्यहृपत्वासङ्गतेः, अतो नापाधीरेवदत्त इत्यादौ कालकियात्रिशिष्टदेवदत्तादिप्रतिपत्तिः। तद्भावभावित्यस्यान्यवासिद्ध-त्याच न छिडादियुक्तवाक्यजनितविज्ञानस्य प्रवर्तकत्वम् । यत् छिडादिभिः साध्यतया मान 25 एबाभिधीयते न तु कत्ती, पूर्वीपरीभूतं भावमाख्यातमाचष्ट इति वचनात्, भाव एव च कालत्रयशून्यः साध्यतया प्रतीयमानो विधिकच्यते स चात्मलामाय पुरुषं प्रवर्त्तवन् लिक्की इति मतं तदपि न युक्तम् , फलसापेश्चत्वनिरपेश्चत्वविकल्पाम्यां भावस्य साध्यत्वानुपषत्तेः। तत्र न तावत्फलनिरपेक्षो भावः पुरुपं प्रेरियतुं समर्थः, फलविकले कर्मणि प्रेक्षापूर्वकारिकां प्रयुश्यसम्भवात् । किन्न न निष्पनस्य तस्य प्रेरकत्वम् , तत्सद्भावस्य पूर्वमेव सिद्धत्वात्,

नाष्त्रनिष्यश्रस्य, अविद्यमानत्वेन तद्सम्भवात्, अन्यथाऽतिप्रसङ्गात् । त च सामान्यक्रपेण समापि विशेषाकारसंपादनाय पुरुषं प्रवर्त्तयतीति वक्तव्यम्, विश्वमानस्य वर्त्तमानस्वेन सामान्वांकारेण भावस्य विकर्थत्वानुपपनेः, साध्यत्वासम्भवात्, विशेषाकारतायाः साध्य-स्बेऽपि बहुपेण तस्य प्रेरकत्वानुपपत्तेः । फलापेश्चभावस्य स्वात्मसम्पादनाय प्रेरकत्वे फल-स्वैव प्रेरकत्वं "स्वात् , इष्टापत्तौ विद्यमानाविद्यमानविकल्पाभ्यामुकदोषो दुर्वार: स्वात् . विद्यमानस्य प्रवर्त्तकत्वासम्भवात् , न हि वद्यस्यास्ति स तद्वीमेव लोके प्रवर्तते। न च फरू-स्वात्मसम्बन्धितासम्पादनाय प्रवृत्तिः, तस्यापि विद्यमानत्वेन प्रवृत्तिविद्यस्यासम्बद्धात् । अधिवमानन्तु कलं न प्रवर्तकम् , अविवमानस्य कारणत्वानुपपत्तेः । न च कार्यतया तत्तव प्रवर्त्तेयतीति वाच्यम् , तस्य भावस्यतायां विद्यमानतयाऽप्रवर्त्तेकत्वात् , विद्यमानस्य कार्व-ताबिरोधात् । अभावक्रपत्वेऽपि न प्रेरकत्वम् , तस्यापि स्वक्रपतः सन्वात् , परश्परविवि 10 क्तमाबाभावोभयक्तपतारवीकारेऽपि उभयदोषानुबङ्गः, अन्योऽन्यानुबक्तोभयक्तपतास्वीकारे तु परपक्षप्रवैज्ञप्रसङ्गः फलानुभवपर्यायाऽव्यतिरिक्तस्य कारणपर्यायात्मकस्यात्मनः फलास्य-तया परिणामात् कारणफलपर्याययोः कथिकादभेदादेकस्यैवात्मद्रव्यस्य तत्तद्रपतया विद्यत्तेः फलस्य भावाभावरूपतया प्रवर्त्तकत्वात्, अन्यथा सर्वव्यवहारोच्छेदप्रसक्तः । परे तु प्रेष-णाऽध्येषणादिभिन्नो विधिरेव प्रवर्त्तकैकस्वभावो लिकाशुपविश्यमानः कर्मणि पुरुषं नियोज- 15 यति, सत्कारपूर्वको नियोगोऽध्येपणा, न्यकारपूर्वको नियोगः प्रेषणा, अनयोर्न प्रवर्त्तक-स्वम् , व्यक्षिचारादिति वदन्ति तदपि प्रत्युक्तमेव, अविद्यमानस्य विषे: प्रेरकत्वासम्भवात्, विश्वमानस्य च वर्तमानत्वेन लिक्शत्ययग्रम्यता न स्यात्, विधेवैर्त्तमानत्वे तत्र प्रत्यक्षादेर-प्यवसाराशोदनीय धर्मे प्रमाणम् , प्रमाणमेव चोदनेति न वक्तव्यं स्यात् , तत्र प्रस्रकादेः प्रशृत्ती अवधारणद्वयस्यात्यतुपपत्तेः । न वा सामान्याभिधायि पदं विशेषाभिधायि युक्तम् , 20 सामान्यळक्कणेत हार्थेन शब्दस्यौत्पत्तिकः सम्बन्धो न विशेषेण, ततो न पदं विशेषविज्ञान-जननक्षममसम्बन्धात्, अतो नानवगतो विधिः प्रवर्तकः किन्न विषेरपि निष्पाद्यतया तनि-व्यक्तवे पुरुषस्य प्रवर्तको यद्यन्यो विधिरपेक्ष्यते तद्यनवस्था, यदि च तत्रेच्छातः प्रवृत्ति-स्तर्हि सर्वत्र तथैव प्रवृत्तिसम्भवेऽप्रमाणकविधिकरूपना व्यर्थो । अथ विध्वर्थो न निष्पाद्यः किन्तु नित्य इत्युच्यते तर्हि नित्यस्य वर्त्तमानकास्टरवेन त्रिकास्त्रशुन्यार्थविषयस्वाभावात् 25 लिक्प्रलाबबाच्यता तस्य न भनेत्, लिक्क्षिकालशून्यार्थविषयत्वात्, विध्यर्थस्य वर्तमानकास्त्वे च तत्र प्रत्यक्षादेरपि प्रवृत्याऽवगतायीतुवादकतया प्रेरणायाः प्रामाण्यं न स्थात् , विध्यर्थस्य नितारवे च धर्मस्तपता न स्यात् , कार्यस्तपस्यार्थस्य धर्मस्तपताध्यपगमात् , कोइनैक्शन्यस्य तु विध्यर्थस्य छिका सन्बन्धानवगमास ततसात्प्रतिपत्तिर्भवेत् । सन्बन्धान-

बगमेऽपि शब्दशक्तिस्वाभाव्यात्तत्यदं तमर्थमेव बोधयतीति चेत्तर्हि गवादिपदान्यप्यनवगत-सम्बन्धानि शब्दशक्त्येव स्वार्धप्रत्यायकानि स्युः । अपि च विधेवीक्यश्रवणानन्तरं प्रति-भासी यदि स्वीक्रियते तम सम्भवति, बाक्यम्रवणानन्तरं पुरुषस्यैवाऽध्येषणादिर्विशिष्टतया प्रतीते:, पुरुषश्चात्मानमेव बाक्यान् कर्मणि नियुज्यमानमवगच्छति, तद्वगमाचेच्छयैव प्रव-5 तते, अत एव प्रवृत्तिरत्यन्यथा सिद्धेति नासौ छिड्थैमवगमयति तस्मात् पुरुषव्यापारान्य-थानुपपत्या विधिप्रतीतिरित्यप्यभ्यूपगमो निरस्तः । प्रवृत्त्यन्यथानुपपत्या निमित्तमात्रस्यैवा-बगतेश्व, प्रत्यक्षादेरिप हि हेचमुपादेयञ्चार्थमवगत्य निवर्त्तन्ते प्रवर्तन्ते वा प्राणिनः, न च तत्र विषेतिवर्तकत्वं प्रवर्त्तकत्वं वेष्यते, एविमहाभिष्ठेतफलार्थी अध्येषणादेरिच्छाती वा प्रवर्त्तत। अध्येषणादेख यदाध्येषणा तदा तस्या एव यदा च प्रेषणा तदा तस्या एव यथासम्भवं 10 प्रवत्तेकतासम्भवाम व्यभिचारित्वम्, अन्यथा रक्ततन्त्वभावेऽपि शुक्रतन्तुभ्यः पटोत्पत्तौ रक्ततन्तवः पटकारणं न स्युः, तस्माझ विघेः प्रवर्भकत्वम् । एवं न हिंस्यादिति प्रतिषेधविधि-रिप प्रत्युक्तः, न हायं विधिनेवार्थे प्रेर्यति, तस्याभावक्रपत्वेन तत्र विधेः प्रवर्तकत्वासम्भ-बात्, न सक्रियात्मके नवर्थे कश्यचित्प्रेरकत्वम् । न च वधप्रवृत्तं पुरुषं निवर्त्तयति प्रति-षेधविधिरिति वाच्यम् , प्रतिषेधेनैव निवर्त्तितःवात्तत्र विधेर्वैयर्ध्यात् । न च भावनायां विध्य-15 में वा विधेः प्रवर्तकत्वम , पुरुषस्य रागत एव तत्र प्रवृत्त्यां विधेव्येथेत्वात , विधिर्द्धप्रवृत्त-प्रवर्तकः, रागान् प्रवृत्तस्य प्रवर्त्तने विधित्वायोगात् । न च नव्यसम्बद्धभावनायां नव्यर्थ-सम्बद्धधात्वर्थे वा प्रेरकत्वं वाच्यम्, अभावक्रपत्वेन तस्य प्रवृत्तिविपयत्वानुपपत्तेः। न च हिसनविशिष्टायां भावनायां रागात् प्रवर्त्तमानः पुरुषः प्रतिषेधपर्युद्रतायां विधिना नियुज्यत इति वक्तव्यम्, अभावविशिष्टाया भावनाया विधिविषयत्वायोगात्, न चासौ हिंसनाभाव-20 विशिष्टा विधिविषयतां प्रतिपश्चते, अभावस्याव्यापारक्ष्यतया भावनां प्रति व्यवच्छेदकत्वा-योगात् । न च नसुपहितो हिंसतिरभक्ष्यास्पर्शनीयन्यायेन हिंसनव्यतिरिक्तघात्वर्थान्तराभि-भायकत्वात् तदवच्छित्रां भावनां प्रकाशयति सा च विधिगोचरचारिणीति बाच्यस् , हिंस-नव्यतिरिक्तधात्वर्धमात्रविशिष्टायां भावनायां विषे: प्रवर्त्तकत्वरयेव सम्प्राप्तेः, न त निवर्त्त-कत्वस्य, विषेश्र प्रवर्तकत्वं न सम्भवतीति पूर्वमेव प्रतिपादितम्, नातो विषे: प्रवर्त्तकत्वं 25 निवर्तकत्वं वा मीमांसकाभिप्रायेण सम्भवति । अन्धे तु वाक्यार्थी भावना, सा च भाव्येऽर्थे स्वर्गादिके पुरुषस्य व्यापारः, किं केन कथमिति त्र्यंशपरिपूर्णा, किमिति स्वर्ग केनेति दर्शपूर्णमास्यादिना भावयन् कथमिति प्रयोगानिज्यापार्रूपामितिकर्त्तेज्यतां दर्शयति, इयं भावना पदार्थप्रतिपाद्या, पदानां वाक्यार्थप्रतिपादने सामध्यीभावात्, पदानि हि न वाक्यार्थ बोधयंति, स्वार्धप्रतिपादनमात्रेण नद्वयापारस्य निवृत्तेः, बाक्यार्थबोधकत्वव्यान्वयव्यतिरेका-

भ्यां पदार्थानामेवाकाङ्कायोग्यतासिमध्यवच्छित्रानाम्, पदत्रवणाभावेऽपि हि यदा श्वेतगुणं द्रव्यं पश्यति हेषाशव्यातश्चानाति खानुमिनोति खुरविश्वेपादिजनितशब्देन कियां बुध्यते तदा श्वेतोऽश्वो धावतीत्रवगच्छति, यत्र च मानसादपचाराच्छुण्यमपि पदानि न पदार्थानवधार-यति तत्र न भवति वाक्यार्थप्रत्यय इत्यन्वयव्यतिरेकवळात् पदार्थीनां वाक्यार्थबोध-कत्वं निश्चीयत इति तद्द्ययुक्तम् , पुरुषव्यापारस्य तद्ववितिरिकस्य पूर्वं प्रतिषिद्धत्व।द्वाक्या- 5 र्थोनुपपत्तेः, तत्सत्त्वेऽपि पदार्थात्तस्यामेदे पदार्थ एव स्याम बाक्यार्थः, ततम् बाक्यार्थस्य पदार्थगम्यता पदार्थस्य सामान्यात्मकतयाऽकार्यत्वेन धर्मरूपता न स्यात्। सामान्यस्य नित्यूतया च वर्त्तमानत्वात् प्रस्रक्षाद्यवतारेण चोदनाया अनुवादकत्वं स्यात । तथा च तद्वि-षये प्रयुत्ता चोदना प्रमाणं न स्यात् , पदानामि । समृत्युत्पादकत्वेनैव प्रामाण्यस्य अविद्धः स्वीकारात् शाब्दस्य न कचिद्धें प्रामाण्यं भवेत् । किन्न पटार्थाः वाक्यार्थे कि शब्दप्रमाण- 10 तयाऽवबोधयन्ति, उतानुमानःवेन, किं बाऽधीपत्तितः, आहोस्वित प्रमाणान्तरःवेन, नाषः पदार्थानामज्ञब्दात्मकत्वात् । न द्वितीयः, वाक्यार्थप्रतिबद्धतया पदार्थानां प्रागप्रतिपत्तेरतु-मानानवतारात्, न च वाक्यार्थो न प्रमाणान्तरगोचरः, अतोऽनवगता पदार्थव्यापकताऽनु-मानगोचर इति वाच्यम्, अन्यत्रापि तथाभावप्रसक्तेः । वाक्याथीविनाभावित्वावगमे वा चोदनाया अनुवाद्रूपताप्रमत्त्याऽप्रामाण्यं स्यात् । न वा पदार्थीनां प्रक्षधर्मता 15 कविद्वगता न व तद्वगममन्तरेणानुमानप्रवृत्तिः । न तृतीयः, वोद्नालक्षणोऽर्थो धर्म इत्यभ्युपगमन्याघातात्, अनुमानादशीपत्तेरन्यतिरेकाश्च । अत एव न तुर्थेविक-स्पोऽपि युक्तः । न च पदेभ्यः पदार्थास्तेभ्यश्च वाक्यार्थः प्रतीयत इति परम्परया चोदनाया धर्म प्रति निमित्तःविमिति वक्तव्यम् तथा सति श्रोत्रात् पदझानं ततः पदार्थविज्ञानं तस्माच धर्मेज्ञानभिति परम्परया प्रत्यक्षरुक्षणोऽर्थो धर्मः स्यात् , साक्षाद्धर्मे प्रति न प्रत्यक्षस्य 20 व्यापार इति टु चोदनायामपि समानम् । पद्ध पदार्थस्यापि स्मारकत्वाम वाचकम्, न वा स्मर्थमाणपदार्थसम्बद्धतयाऽविज्ञाते वाक्यार्थे पदार्थस्मरणान्यथानुपपत्या प्रतिपत्तिर्युक्ता, न प सम्बन्धो वाक्यार्थेन सह कस्यचिद्वगन्तुं शक्यः, सम्बन्धप्रतिपत्तेः सम्बन्ध्यवगम-पूर्वकत्वात्, स्मर्थमाणपदार्थप्रतिपत्त्यस्यथानुपपत्तिञ्च विना नान्यतो बाक्यार्थप्रतिपत्तिः, तामन्तरेण च नान्यथानुषवत्तेः प्रवृत्तिरितीतरेतराभयप्रसक्तेनै कथक्किद्वाक्यार्थप्रतिपत्तिः 25 स्यात् । मानसापचारस्थलेऽपि न पदार्थानवगमाद्वाक्यार्थानवगमः किन्तु विशिष्टपदसमुदा-बात् कर्यचिद्धिमस्य वाक्यस्यैवानवबोधाम तत्र वाक्यार्थप्रतिपत्तिः। न शुपहितमनसो बाक्यात्मकपदानां श्रीत्रसम्बन्धमात्रेणावगमः, न चानवगतं स्वह्मपेण बाक्यं बाक्यार्थ-सम्बद्धत्वेन वा स्वार्थं प्रतिपादयत्यतिप्रसङ्गात् । किञ्चोपहतमना यदि शृणोति पदानि

किमिति नावधारयत्वर्धान्, न च तद्धीवधारणं परामर्शक्तपम्, तक न सम्भवति, चपहत-समस्कत्वादिति वाच्यम् , वद्भवणस्याप्यवधारणात्मकत्वादतदात्मकस्य च तच्छूवणस्य स्वापमक्मुक्छोति् विवव परमार्वतोऽश्रवणस्यत्वात् । अविकल्पज्ञानस्याज्ञानस्यत्वाच । अपि च पूर्वपदानुविद्धमन्त्वपदं हि वाक्यम्, पूर्वपदानि च स्वाभिषेयविशिष्टतवा चरमपदप्रति-5 पत्तिकाले परामृद्यमानानि बाक्यार्थप्रतिपत्तिजनकानि, तथा च पदार्थानवगमे बाक्यस्वैव स्वाधीश्वसम्बद्धतयाऽनवगमात् कथं ततो वाक्यार्थप्रतिपत्तिः भवेत्, तथाहि गौर्गच्छ-दीतिबाक्यप्रयोगे गोञ्जब्दात् सामान्यविशेषात्मकं गवार्थं गच्छत्यादिकियासापेक्षं प्राक् प्रतिपद्यते, गच्छतीस्येतस्माच तमेव प्रतिनियद्भगमिकियावच्छिममवगच्छति, ततः किया-यविष्ठमः सामान्यविशेषात्मको वाक्यार्थो व्यवतिष्ठते पदसमुदायात्मकाद्वाक्यात् पदार्था-त्मकस्येव तस्य प्रतिपत्तेः, यश्मिन्नुचरिते यः प्रतीयते स एव तस्यार्थे इति झान्दिकानां व्यव-हारात् , तस्मात् पदेभ्यः पदार्थप्रत्ययः पदार्थेभ्यो वाक्यार्थप्रत्यय इत्यपास्तम् , अतो नाभि-हितान्वयः। नाप्यन्वितानां क्रियाकारकादीनामेकान्ततोऽभिधानम्, पदार्थान्तरासक्तपदार्थ-स्वैव पर्नाभिधाने प्रथमपर्नेन वाक्यार्थस्याभिधानेन शेषपरोद्यारणवैयध्येपसङ्गात्, प्रति-पदं बाक्यक्रपताशसक्तेः गौरित्युक्तौ गच्छतीत्यादिकियाविशेषाकांश्वामाकप्रसङ्गाच, तत 15 एवं क्रियाविशेषसंसर्गस्यावगतत्वात् । किञ्ज विशेषाणामानन्त्यात् संकेतकरणासम्भवाद-सक्केतितस्य चातिप्रसङ्गतः प्रतिपादकत्वायोगात् पदार्थानां विशेषप्रत्यायनसामध्यं न स्यात्, सामान्यस्य चार्थक्रियाऽनिर्वर्त्तकत्वेन व्यापित्वेन चानयनादिक्रियासंसगीभावाम पदप्रति-पाश्चतेति कथमन्विताभिधानं स्थात्, तस्मात् सामान्यशब्दार्थवादिप्रकल्पितं पदाभिषेयं सामान्यं न सन्भवति, विशेषाः शब्दवाच्या इति द्वितीयपक्षोऽपि न युकः, एकस्पैव 20 विश्वेषस्य शब्दबाच्यत्वे विवक्षितदुग्धशब्दबाच्यत्वं एकविश्वेषव्यतिरेकेणान्येषां न स्यात् . सर्वेषां विशेषाणां वाच्यत्वे चैकस्मिमपि पयसि तद्बहुत्वप्रसङ्गः, परस्परविविक्तपयःपरमाणूनां तत्रानेकत्वात्, तद्वयतिरेकेण पयमोऽनभ्युपगमात् तथा तस्याप्रतीते ह्या न वैककार्यकारि-त्यैकस्यव्यपदेशः, तस्यापि वस्तुत्वे तद्रूपत्वात् अवस्तुत्वे कार्यविरोधात्। तेषामेकत्रैव सामध्ये तस्यैकस्यैकपरमाणुक्षपत्वेऽनुपढ्यताप्रसङ्गात् , अनेकाणुक्षपत्वे एककार्यत्वविरोधात् एकस्य तत्कर्त्कत्वविरोधाव, स्थूलैकवस्तुनस्तदेककार्यत्वे तस्य समानद्भवत्वं स्यात् स्वारम्भीव-वबद्रव्यव्यापकेकरूपत्वादेवऋ विशेषमात्रवादत्यागः स्यात् । तृतीयविकल्पोऽपि प्रत्येकपक्ष-माबिदीवश्रसङ्गामाभ्युवगंतुं युक्तः, परस्परनिरपेक्षसामान्यविशेषयोरभावेनाङ्गुलिद्वयामावे तत्संयोगमत्तरारव्धोभयवादायोगात् । प्रतिनियतसामान्यविशेषयोरनभिधाने प्रवृत्यस्यविस्य-

९ स्वस्यारंभकद्रव्येषु स्वापकतया वर्त्तमान यदेकं तस्य सामान्यस्यस्वादिति भावः ॥

बहाराभावप्रसङ्गनानुभयविकल्पस्वीकारोऽपि न सङ्गतः । न चानुभयपक्षः सम्भवति, अन्योऽ-न्यव्यवच्छेद्रूपयोरन्यतरिनषेधस्य तद्परविधिनान्तरीयकत्वात् । परस्परापेक्षया द्वयोरप्यूप-सर्जनत्वे निरपेक्षत्वे चासत्त्वमेत्र सापेक्षत्वे चेतरेतराश्रयः, द्वयोरपि प्राधान्ये सापेक्षत्वातुः पपनेरसत्त्वमेव, अन्यतरस्यैवोपमर्जनत्वे निमित्तानुपपत्तिः । द्वयोरप्यौदासीन्याभ्युपगमेऽ-व्यवहार्यता स्थाल् । नदतदात्मकैकवस्तुनो यथाक्षयोपश्चमं प्रमाणतः प्रधानोपसर्जनस्पतया 5 प्रतिपस्यभ्यूपगमे स्यात्सामान्यविशेषात्मकं वस्त्वत्यशेयरूपारमकवस्तुप्रतिपादकरवेन शब्दादेः प्रमाणभूतप्रतिपत्तिनिबन्धनस्याभ्युपगमाद्नेकान्तमतानुप्रवेशः समानासमानप-रिणामाः मंककवस्तुप्रतिपादकत्वेन द्वाच्टादेरभ्युपगमात्। तदेवमेकान्तवाटिप्रकल्पितस्य प्रमाण-प्रमेयादेः सर्वस्याघटमानत्वात्तच्छासनं दृष्टवदृदृष्टार्थेऽपि विसंवादित्वाद्रप्रमाणम्, तत्प्रति-पक्षभूतस्त्र यथाक्तजीवादितन्त्रप्रकाशकं सर्वत्र दृष्टार्थेऽन्यभिचारित्वाददृष्टार्थेऽपि सहेतुके 10 हेयोपादेयस्वरूपे बन्धमोक्षलक्षणे वस्तुनस्वे प्रमाणमिति स्थितम् , अतः पूर्वापरेकवाह्यतया सकलानन्तधमीत्मकजीवाद्तित्त्वप्रतिपादकसूत्रमन्दर्भस्य नयप्रमाणद्वारेण प्रवृत्तस्य ताःश-र्यार्थज्ञाता सिद्धान्तज्ञाता, न पुनरपरिष्ठतियरोधतदेकदेशज्ञाता, न चैकदेशज्ञः स्वाद्धादपरू-पणायाः सम्यकसमर्थे इति व्यवस्थितम् ॥ ६३ ॥

> इति तपोगच्छनभोमणिश्रीमद्विजयानंदस्रीश्वरपट्टालङ्कारश्रीमद्विजयः कमलस्रीश्वरचरणनिलनिवन्यस्तभक्तिभरेण तपट्टघरेण विजय-लिधस्रिणा सङ्गलिते सम्मतितस्वसोपाने वचन-विचारो नाम एकोनचत्वारिशं सोपानम्॥

> > ----

## अथ मुनिवस्त्रादिसमर्थनम्।

20

15

सूत्रस्य सूचनार्थत्वाद्रथवशात्तस्य निष्पत्तिः, न तु सूत्रमात्रेणैवान्यनिरपेश्लेणार्थ-निष्पत्तिरित्याह—

> सुत्तं अत्थनिमेणं न सुत्तमेत्तेण अत्थपडिवत्ती। अत्थगई उण णयवायगहणलीणा दुरिभगम्मा॥ ६४॥

स्त्रमर्थनिमेनं न स्त्रमात्रेणार्थप्रतिपत्तिः । अर्थगतिः पुनर्भयधादगहनलीना दुरिधमम्या ॥ छाया ॥

25

१ कस्योपसर्जनतेत्यत्र निमित्तं नोपलभ्यते, इदमेवोपगर्जनं नान्यदिन्यत्र नियामकामावादिति भावः ॥ ४५

सूत्रमिति, अनेकार्थराशिस्चनान् स्ते वाऽस्मादर्थराशिः शेते वाऽस्मित्रर्थसम्हः श्रूयते वाऽस्मादनेकोऽर्थ इति निक्कित्रशात् सूत्रम्, अर्थत इत्यर्थस्यस्य साक्षादमिषेयो गम्यश्च सामध्योत्तस्य स्थानमेव सूत्रम्, यथार्थ सूत्रार्थन्यवस्थापनात् सूत्रान्तरनिरपेक्षस्य तस्यार्थन्यवस्थापने प्रमाणान्तरबाधया तद्र्थस्य तत्स्मूत्रस्योन्मत्तवाक्यवदस्त्रत्वापत्तेः, अत एव निर्युत्त्त्यागपेक्षत्वात् स्त्रार्थस्य न सूत्रमात्रेणैवार्थस्य पौर्वापर्येणाविकद्धस्य प्रतिपत्तिः, अयथार्थतयाऽपि तस्याविवृतस्य श्रुतेः । अर्थस्य यथान्यवस्थितस्य प्रतिपत्तिस्तु द्रन्यार्थप्यायार्थलक्षणनयवादस्यक्रपारण्ये लीना, तथा च दुरिधगम्या । सक्तल्वसम्मतार्थस्य प्रतिपत्तिः पादकं सूत्रम् 'जीवो अणाइणिहणो ' इत्यादिवाक्यवन्न प्रमाणार्थसूचकं स्यात्, प्रवृत्तानि च नयवादेन सूत्राणि, तथा चागमः, 'णस्थि णएण विद्रुणं सुत्तं अत्थो य जिणमए किन्नि । अश्वस्य उ सोआरं णए णअविसारओ वूआ ' [ आवइयकनि० उवग्वायनि० गा० ३८ ] इति ॥ ६४ ॥

यत एवमनेकान्तात्मकार्थप्रतिपादकत्वेन सूत्रं व्याख्येयम---

# तम्हा अहिगयसुत्तेण अत्थसंपायणम्मि जहयन्वं। आयरियधीरहत्था हंदि महाणं विलंबेंति॥ ६५॥

तस्माद्धिगनस्त्रेणार्थसम्पादने यतितव्यम् । आसार्थधीरहस्ता हंदि महाझां विसम्बयन्ति ॥ छाया॥

तस्मादिति, तस्माद्यीततत्कालव्यावहारिकाशेषसिद्धान्तेनार्थविषयप्रमाणनयस्वरूपावधारणे यतितव्यम्, अधीत्य स्त्रं श्रोतव्यं श्रुत्वा च नयसर्वसंवाद्विनिश्चयपरिशुद्धं
भावनीयमन्यथाऽऽवार्या धीरहम्ता अशिक्षितप्रास्तार्थाः, अनभ्यस्वकर्मोऽपि कर्मणि

20 धृष्टतया व्याप्रियते येषां हस्तम्ते धीरहस्ता आवार्यश्च ते धीरहस्ताश्च आवार्यथीरहस्ता
अशिक्षतधृष्टाश्चेति यावन्, हंदि गृह्यताम्, ते ताहशा महाझामाप्तशासनं विडम्बयन्ति ।
तथा च हत्रयन्त एव वस्तपात्रादिधर्मोपकरणसमन्वितानां यतीनां नैर्मन्थ्याभावात्र
सम्यक्षतानि तीर्थकृद्भ्यः प्रतिपादितानीति प्रतिपादयन्तः सर्वद्भवचनं यथावस्थितं नावगच्छन्तो दिग्वाससः, तथाहि यद्गागाश्चपचयनिमित्तनैर्प्रथविपक्षरूपं तत्तदुपचयहेतुः,
यथा विशिष्टश्वक्तारानुषक्ताङ्गनाङ्गसङ्गादिकम्, यथोक्तनैर्प्रभ्यविपक्षरूपं तत्तदुपचयहेतुः,
यथा विशिष्टश्वक्तारानुषक्ताङ्गनाङ्गसङ्गादिकम्, यथोक्तनैर्प्रभ्यविपक्षरूपं तत्तदुपचयहेतुः,
सर्वथा नैर्प्रन्थम्, तत्र न चरमपक्षो युक्तः, तथाभूतनैर्पर्थयस्य मुक्तव्यतिरेकेणासम्भवात्
मिथ्यात्वाविरतिप्रमादकषाययोगवलप्रवृत्ताष्टविषक्षमेसम्बन्धस्य मन्यत्वात्तद्भावस्य चात्रन्ति-

15

कस्य निइशोषती मुक्तेष्वेव सम्भवासतम् कयं तस्य रागाधपचयहेतुतेति हेतीविंशेषणा-सिद्धत्वात् । न प्रथमः, देशनैर्प्रन्थ्यं हि कि सम्यग्ह्यानादितारतम्येनोपचीयमानमभवा बाह्यवसाचभावरूपम्, नाचः, तथाभूतस्य वस्त्रादिमहणस्य सम्यग्नानादिविषक्षस्वेनासिकेः हैंतीविंशेष्यासिद्धिप्रसङ्गात्। नान्तः, वजाद्यभावस्य रागायपचयनिमित्तत्वासिद्धवा हेती-विशेषणासिद्धत्वस्य । वसाद्यभावो रागाद्यपचयहेतुरिति न वक्तव्यम् , अतिशयरागवद्भिः 5 पारापतादिभिव्यभिचारात् । न च पुरुषत्वे सति बस्नाभावो रागाद्यपचयहेतुरिति बाच्यम्, बस्रविकलनाहलैक्येभिचारात् । आर्थदेशोत्पत्तिमत्पुरुषत्वे सतीति न विशेषणीयम् , नथा-भूत्कामुकपुरुषैव्येभिचारात् । व्रतथारितथाभूतपुरुषत्वे सतीत्यपि न चार, तथाभूतपाञ्च-पतैवर्यभिचारात । न बाह्तकासमप्रतिपत्तिमत्तथाभूतपुरुषत्वे सतीति विशेषणमुपादीयत इति बाच्यम, उन्मत्तिगम्बरैर्व्यभिचारात्, अनुन्मत्तःवे सतीति विशेषणे मिध्यात्वोपेतरुष्ठय- 10 लिङ्गावलन्विदिग्वाससा व्यभिवारः, सम्यग्दर्शनादिसमन्वितपुरुषत्वे सतीत्यासुक्तौ तु विशेष-णस्यैव स्वसाध्यमाधनसामध्ये विशेष्यस्य वैयध्येम्, विशिष्टश्रुतसंहननविकलानामर्जाका-लभाविपुरुषाणां वस्त्रादिधर्मोपकरणाभावे यतियोग्याहारिबरह इव विशिष्टशरीरस्थितेरभावतो न सम्याद्शनादिसमन्वितःवविशेषणोपपत्तिरिति विशेष्यसद्भावो विशेषणस्य बाधक एव । नतु वक्कादिपरिमहस्तृष्णापूर्वकः, तस्याः सस्वे गागादेरवद्यम्भावात सम्याद्शेनादेस्त- 15 द्विपक्षत्वातृष्णाप्रभववस्त्रग्रहणाभावः स्वकारणनिवृत्तिमन्तरेणानुपपद्यमानो रागादिविषक्ष-भूतसम्यग्ज्ञानाशुःकर्षविधायकत्वात कथं तद्भाववाधकत्वेमोपदित्रयत इति चेन्न, वस्नादि परिम्रहस्य तृष्णानिमित्ततायामाहारम्हणस्यापि तथात्वप्रमक्तेः । न चाहारम्हणं न परिम्रह-व्यवहारविषयमिति वाच्यम् , मूरुळीविषयत्वे तस्य परिष्रहशब्दवाच्यत्वोपपत्तेः । त चाहारो क्वानायुपष्टम्भनिमित्तशरीरस्थित्यादिनिमित्तं गृह्यते न तु मांमादिसक्षणवच्छरीरवृंहणार्शं 20 सक्चंदनादिवदुपभोगार्थं वेति नासौ तृष्णापूर्वक इति वाच्यम् , वस्नादिधर्मोपकरणमृहणेऽपि समानत्वात् । न चाहारमन्तरेण चिरतरकाळशरीरस्थितेरस्मदावेरदर्शनाद्वेदनौपशमादिभिः षड्जिनिमित्तेस्तस्य महणं न तु तृष्णापूर्वकं तद्वहणमिति वाच्यम् , अनुत्तमसंहननस्य विशिष्ट-भूतापरिकार्मितचित्तवृत्तेः कालातिकान्तादिवसतिपरिहारकृतप्रयत्नस्य पद्भिधजीवनिकाय-विश्वंसविधाय्यग्न्याद्यनारस्मिणः शीताद्यपद्रवाहसादित्रहणमन्तरेण शरीरस्थितेरभावात्त- 25 द्वहणस्यापि न्याय्यत्वात् । तथा वाय्वादिनिमित्तपादुर्भृतविकियाविक्रक्संबरणप्रयोजन-पटलाशुपिविशेषस्य च प्रहणं शीनादिवाधोपजायमानार्ते ध्यानप्रतिषेधार्थं युक्तक्याहे-आदानं किमिति नेष्यते । न च सीस्रक्चन्द्रनाद्यभावोपजायमानसंक्वेशपरिणाम्निवर्हणार्थ ह्यादेरपि प्रहुणं प्रसञ्यत इति बाच्यम्, अङ्गनासम्प्रयोगसंकल्पप्रभववेदनापरिणामोपश्चमार्थं

बृष्यतरमांसाचाहारप्रहणस्यापि प्रसक्तः, क्षुद्वेदनाप्रशमनिमित्तत्रिकोटीपरिशुद्धाहारप्रहणवन । तथाभृताहारप्रहणे सुतरां क्षिष्टाध्यवसायोत्पत्तिप्रावल्याक तद्रहात इति चेत्समानं स्यादि-प्रहणेऽपि। न च वस्त्राद्यभावे संक्षेत्रपरिणामप्रादुर्भावः कातराणामेव न तु दिग्वाससां स्वशरीरमपि काष्ठवन्मन्यमानानामिति वाच्यम्, आर्तध्यानोपगातानामनन्तसस्त्रोपमर्वविधा-5 ज्यनलारम्मादिप्रतिषिद्धाचरणवत्तया तेषामुपलम्भेनानुभवविरोधात्, तदनाचरणवतस्त्वा-त्महिसकत्वेन[विरत्याश्रयणाद्यतित्वस्य न्यायतः प्रसक्तः। शीताहिदुःखमसहमानो न संसारबाधान्तमुपयातुं क्षम इति चेतुल्यं क्षुद्वेदनादुःस्वामहनेऽपि, न चाहारमहणं मुक्ति-मार्गीवरोधीति बाच्यम् , अत एव वस्नादिमहण्डेऽप्यदोषात् । न च वस्नादेर्मेलादिदिग्धस्य सम्मूर्छनानेकसस्बहेतुतया तद्वहणे तद्भापत्तेरबद्यंभावित्वान्मुक्तिमार्गाविरोधित्वं तस्यासिद्ध-10 मिति वाच्यम् , आहारप्रहणेऽपि सम्मूच्छेनाशनेकजन्तुसम्पातहेतुत्वस्य तत्परिभोगनिमित्त-तिह्नाशस्य च समानत्वात् । अथ विधानेन तत्परिभोगादिकं विद्धतो न सन्वव्यापत्तिव्योन पत्ती वा शुद्धाशयस्य तद्रश्चादी यत्नवनी गीतार्थस्य ज्ञानादिपुष्टालम्बनप्रवृत्तेरहिंसकत्वान्न तद्वहणं मुक्तिमार्गविरोधीति चेत्तर्हि वस्त्रादिमहणमप्येवंकियमार्गं कथं मुक्तिमार्गविरोधि भवेत्, तथा चागमोक्तविधिना वसादिग्रहणस्य हिंसाचपायरक्षणनिमित्ततया मुक्तिमार्गः 15 सम्यन्त्रानागुपबृंहकत्वात्तःपरित्यागस्य त्वर्वाकालीनयत्यपेक्षया नद्वाधकत्वाद्विशेष्यमद्भावे सम्यक्तानाद्यन्वितत्वे सतीति विशेषणमिद्धम्, सति चास्मिन् विशेष्यमिद्धमतो न रागाचपचयनिमिक्तता परव्यावर्णितस्वरूपस्य निर्मन्ध्यस्य सिद्धा । अत एव व्यावर्णितस्व-रूपनैर्गन्ध्यविपक्षभूतत्वेऽपि वस्त्राद्रिप्रहणस्य न रागाशुपचयं प्रति गमकत्वम्, तद्विरुद्धेन सम्यग्दर्शनायुपचयेन यथोक्तवसादिग्रहस्य व्याप्तत्वेन नदिरुद्धमाधकत्वात् । दृष्टान्तस्यापि 20 परव्यावर्णितनैपेन्ध्यविपश्चमृतत्वासिद्धः साधनविकलता । न च यथोक्ताङ्गनासङ्गादिरत्युप-सर्गसहिष्णोर्वेराग्यभाववशीकृतचेतसो योगिनो रागाधपचयहेतुः, भरतेश्वरप्रभृतिषु तस्य तस्प्रक्षयहेतुत्वेन 'जे जित्रा इ हेऊ भवस्स' इत्यादि शास्त्रे श्रवणात् । रागाद्यपचयनिमित्त-नैर्मेध्यविपक्षमृतत्वञ्च बसाद्यपादानस्यासिद्धम् , धर्मोपकरणस्वेन तस्य प्रन्थत्वानुपपत्तेः, नथा च प्रयोगः, अर्हेन्मार्गोक्तकियात्र्यवस्थितानां सम्यग्दर्शनादिसम्वयुक्तानां यतीनां त्रसादिकं न 25 प्रन्थः, धर्मोपकरणस्वात, प्रमार्जनादिनिमित्तोषादीयमानपिञ्छिकादिवत, यत् कर्मबन्धहेतु-तया मन्थत्वेन प्रसिद्धं तद्धमींपकरणमि न भवति यथालुक्धकादेर्भृगादिबन्धनिभित्तं वागु-रादिकम् । न च धर्मोपकरणत्वं वस्त्रादेरिसद्धम् , वस्त्राद्यन्तरेण यतीनामुक्तलक्षणानामर्हत्प्र-णीतात्रद्वपरित्यागादिलक्षणम्य व्रतसमूहस्य सर्वथा संरक्षणहेतुत्वानुपपत्तेः, यद्य व्रतसंरक्षण-हेतुस्तद्धर्मोपकरणत्वेन परस्यापि मिद्धम् . यथा पिञ्लिकादि, वैधर्म्येण वागुरादि । न च पिब्छिकादेरभिष्वक्षदेतुत्वानुपपत्तेर्धर्मीपकरणत्वं युक्तं न वस्तादेश्तद्विपर्ययादिति वाच्यम् , अनभिष्यक्कनिमित्तस्यैव तस्यापि धर्मोपकरणत्वाभ्युपगमात् , अभिष्यक्कनिबन्धस्य झरीरादेरपि धर्मीपकरणत्वात्, न हि शरीरेऽप्यप्रतिबद्धानां विदित्तवेद्यानां साधूनां वस्त्रादिषु ममेद-मिलाभिनिवेशः, परेणाप्यभ्युपगमनीयमेतन्, अन्यथा शुक्रध्यानामिना कर्मेन्धनं भस्मसा-त्कुर्वनः परित्यक्तारौपमङ्गस्य केनचिन तदुपमर्गकरणबुद्धा भक्तया वा वस्त्राद्यावृतशरीरस्य प्रनथत्वात् परमयोगिनो मुक्तिसाधकत्वं न स्थात्, स्वयमादत्तवस्नादेरेवाभिष्वक्निनिमत्तवा न धर्मोपकरणत्विमिति चेन्न, स्वयं गृहीतिपित्रिङ्ठकादिनाव्यभिचारात्। न च पिञ्छिकाय-प्रहेऽप्रुमार्जितासनाद्युपवेशनादिसम्भवतः सृक्ष्मसत्त्वव्यापत्तिमद्भावे प्राणातिपातविरमणादि-महाञ्जतधारणानुपपनेस्तस्य प्रहणं धर्मोपकरणत्वञ्चात एवेति बाच्यम्, एवं पात्रस्यापि धर्मोपकरणत्वात्तद्रहणात्तद्नतरेणैकत्रैव हस्त एव वा अुजिक्रियां विद्धतामारम्भदोषतः कर- 10 चरणश्चालने च जलगतासंख्येयादिसस्वव्यापत्तितो महाब्रतधारणातुपपत्तः। न च प्रतिगृहं भिक्षामात्रस्योदनस्योपभोगाद्धस्तपूतोदकाङ्गीकरणाश्चायमदोष इति वक्तव्यम् , तथाभृतप्रवृत्ते-र्युष्मास्वनुपलम्भात् , प्रवृत्तावपि प्रवचनोपघ।तप्रसक्तेः, तस्य चाबोधिबीजस्वात् ' छक्काय-दयावंतो वि संजओ दुछहं कुणइ बोहिं। आहार ' इत्याद्यागमप्रामाण्यात् , न च गृहस्थ-वासमा पूतमप्युदकं निर्जेन्तुकं सर्वं सम्पराते, तज्जन्तृनां सूक्ष्मत्वाहस्य चाघनत्वात्, 15 मृहिणां तच्छोधनेऽतिशयप्रयत्नानुपवत्तेश्च । न च कर एव प्रत्युपेक्षणात्तस्सन्दानुपरुव्धौ तदुपभोगान दोष इति वाच्यम्, तथाऽनिरीक्षणात्, तद्मुपलब्धावपि तद्भावनिश्चया-योगात्। न च यत्ननिरीक्षणानुपल्लब्ध्या व्यापाद्यमाना अपि सस्वा न त्रतातिचार-निमित्ताः, विषचूर्णोदेर्यत्नानुपलब्धभुक्तस्य प्राणनाशहेतुत्वोपलब्धेः। न च चतुर्थरसादेः प्रामुकोदकस्योपभोगादयमटोषः, तत्रापि सत्त्वसंसक्तिसंभवात्। करप्रक्षिपे तस्मिन तिन्नरी- 20 क्षणे पानोब्द्धनयोस्तद्व्यापत्तिदोषस्यापरिहार्येत्वात् , पात्रादिग्रहणे तु तत्प्रत्युपेश्चणस्य तद्र-क्षणस्य च सुकरत्वाम त्रतातिचारदोषापत्तिः । न च त्रिवारोद्भृत्तोष्णोदकस्यैव परिभोगादय-मदोषः, तथाभूतस्य प्रतिगृहं तत्कालोपस्थायिनस्तस्याप्राप्तेः, प्राप्तावपि रुडपनोदाक्षमस्वा त्तयुक्तस्य चानुत्तमसंहननस्येदानीन्तनयतेरार्त्तध्यानोपपनेस्तस्य च दुर्गतिनिबन्धनत्यात् । न च तृडादर्दुःस्वस्य तपोरूपतया न दोष इति बाच्यम्, अनञ्जनादेषीद्यतपस आन्तरतपष्ठपचय- 25 हेतुत्वेनाश्रणीयत्वात्, अन्यादृग्भृतस्य चातपस्त्वात् 'सो य तवो कायद्वो जेण मणो मंगुर्ल न चितेइ " [ पद्मव o गा o २१४ ] इत्याद्यागमप्रामाण्यात् , तम वस्त्रपात्रादिविक-ळस्येदानीन्तनयतेः सर्वेसावद्ययोगप्रत्याख्यानं सम्भवतीति कथं न तस्य धर्मोपकरणत्वम् । अरुपम्ल्याशोभनदस्मादिग्रहणाश्च न पश्चि सञ्चरतो यतेश्चोरादिभीतिरिति कथं स्त्रीकृतप्रन्थस्याः

15

20

ध्यति सद्यरतो नाभीष्टस्थानप्राप्तिः येन यः स्वीकृतयन्यः सोऽध्वनि सद्यरमाभीष्टस्थानप्राप्तिसान्, यथा चौराणुपद्वते पथि सद्यरमसहायः स्वीकृतप्रन्थोऽध्वगः, स्वीकृतप्रयक्ष मोक्षाध्वति सद्यरन् वद्याणुपकरणवान् सितपट इति प्रयोगः साध्यसाधको भवेत्, वद्याविधर्मीपकरणस्याप्रन्थत्वस्य प्रतिपादितत्वादत्रत्यहेतुरसिद्धश्च । अधाधमचोरास्तद्याभूतमपि गृह्यन्तिति
तद्माग्रत्वं तस्यासिद्धमिति चेत्तर्हि पुस्तकाद्यपि मोक्षाध्वसद्यारिणान प्राग्नं स्वात्, तद्यपि
भगवता प्रतिविद्धमिति च यक्तव्यम्, तत्प्रतिविद्धपुस्तकाविप्राहिणामिदानीतनयतीनां तदाश्चाविक्षोपकारित्वेनायतित्वप्रसक्तः । ज्ञानाणुपष्टम्महेतुत्वेन तद्वहणे पात्रादेरपि तत् एव
प्रहणप्रसक्तिः । न वा पाथेयाणुपकरणरहित्रस्थाध्यगस्थाप्यभीष्टस्थानप्राप्तिः सम्भविनीति
हष्टाम्तोऽप्यसङ्गत एव, मर्वस्य विशिष्टफलारम्भिणमतदुपकरणरहितम्य नत्फलाप्रसाधकत्वात्
तथाहि यो यत्रोपायविकलो नासौ तत्माध्यति, यथा कृष्याणुपायविकलस्तत्फलम्, अञ्चवकर्मविगमम्बभावमुक्तिफललब्बादिधर्मीपकरणोपायविकलस्थ मुनिर्भवद्भिरस्युपगम्यत इति ।
न च क्षायिकश्चानदर्शनचारित्राण्येव तदुपाय इति वक्तव्यम्, वस्नादिधर्मीपकरणविकलस्य
क्षायिकश्चानादेरेवासम्भवात्तदेवं धर्मीपकरणयुक्तस्य महात्रतथारिणो निर्पत्यत्यादार्थिकाणामिति
मुक्तिप्राप्त्रविरोध इति ॥

हित श्रीनियोगच्छनभोमणिश्रीमिद्वजयानन्दस्रीश्वरपट्टालङ्कारश्रीमिद्वजय-कमलस्रीश्वरस्रणनलिनविन्यस्तभक्तिमरण तत्पट्टधरण विजय-लब्धिस्रिणा सङ्गलिते सम्मतितस्वसोपाने मुनिवस्त्रादि-समर्थनं नाम चत्वारिंशं सोपानम् ॥

अथ स्त्रीमुक्तिसाधनम्

ननु स्तियो मुक्तिभाजो न भवन्ति स्तित्वाश्चतुर्दशपूर्वसंविद्धागिन्य इव, मैवम् सर्वासां मुक्तिभाक्ताभावसाधने सिद्धसाध्यत्वादभव्यस्त्रीणां मुक्तिसद्भावानभ्युपगमात्, भव्यस्त्रीणां तद्भाक्त्वाभावसाधनेऽपि तस्यैव दोषत्वाद्भव्यानामपि मर्वासां मुक्त्यनिष्टेः ' भद्धा वि ते अणंता सिद्धिपहं जेण पार्वेति ' इति वचनप्रामाण्यात् । यद्यवाप्तमन्ययदर्शना भव्यस्त्रिय इत्युक्त्यतेऽत्रापि स एव दोषः, प्रोठिझतसम्ययदर्शनानां तासां तद्दनिष्टेः, अपरित्यक्तसम्य-यदर्शना हत्युक्तावि न तद्दोषबिष्टिक्तिः, अप्राप्ताविकस्त्रचारित्राणां तत्प्रास्यनभ्युपगमात् । न चाविकस्त्रचारित्रप्राप्तिरेव स्तित्वाक्तामां न भवतीति वाक्यम्, पुरुषस्यापि पुरुषत्वा-तद्भावप्रसक्तेः । न च पुरुषे सक्तसावद्ययोगनिवृक्तिरूषा चिक्तपरिणतिः स्वात्मि स्वसं-वेदनाध्यक्षसिद्धा, परात्मि चानुमानत इति वाक्यम्, स्त्रीणामपि तत्परिणतेश्वयैव सिद्धेः ।

न च अगवता तासां नैर्प्रन्थ्यं नाभिहितमिति शक्क्यम् . ' जो कप्पड्न निग्गन्यस्स जिग्गंथीए वा अभिन्नतालपलंबे पडिगाहित्तए ' किप्पसू० उ० १ सू० १ ] इत्याचागमेन बहुशः प्रति-पादनात्, अयोग्यायाश्च प्रवज्याप्रतिपत्तिप्रतिषेधस्य 'अद्वारसपुरिसेसुं वीसं इत्थीसु ' इत्याद्या-गमेन विधाना । विशेषप्रतिषेधस्य शेषाभ्यनुज्ञापरत्वाश न तासां भगवदुक्तनैर्प्रन्थनिमित्ताः विकल्लचारित्रप्राप्यतुपिपत्तः। तथाभूतचारित्रवस्वेऽपि तासां न तत्प्राप्तिरित्वभिधानन्त्वतु- 5 मानवाधितमेव, अविकलकारणस्थावश्यमुत्पत्तेरन्त्यावस्थाप्राप्तवीजादिसामग्रीकाङ्करादिवत्। स्त्रीचेदपरिश्वयाभावांऽपि न तत्त्राप्तिप्रतिरोधकोऽन्यथा पुंचेदपरिश्वयाभावस्यापि प्रतिरोधकत्नाः पत्त्याञ्चरुपस्यापि तद्रप्राप्तिप्रसङ्गान् । न च पुरुषस्य तत्परिक्षये शैलेश्यवस्थाभाविचारित्रप्राप्ति-मतो मुक्तिप्राप्तिने न प्राणिति बाच्यम , खियोऽप्येवं मुक्तिप्राप्तौ विरोधाभावान , खीवेदपरिश्वय-सामध्यीतुपपत्तिवीधक इति चेत्तथाविधसामध्यीभावस्य तस्या असिद्धेः, तथाविधसामध्यी 10 भावबोधकस्यागमस्य द्वादशाङ्कयामनुपलच्छेः । न च तत्परिक्षयसामध्येप्रतिपादकस्याप्यनुप-लिबिरिति वाच्यम् , ' मञ्बत्धो वा नित्थपरिमिद्धा तित्थयरितित्थे अतित्थयरिमिद्धा असंबे जागुणा ' इत्यादिभिद्धप्राभृतागमस्यानेकस्य स्त्रीणां स्त्रीवेदपरिक्षयसामध्येप्रतिपादकस्योप-लम्भाज हि सर्वकर्मानीकनायकरूपमोहनीयकर्माङ्गभूतस्त्रीवेदपरिश्चयमन्तरेण मुक्तिप्राप्तिरिति मुक्तिमद्भावाऽऽवेदकमेव वचन्तासां सामध्यीवेदकं मिद्धमतो न 15 श्चीत्वं तत्परिक्षयमामध्येन त्रिकद्वम्, महानवस्थानस्वभणविरोधस्यासिद्धरन्योन्यव्यवच्छे-द्रूपनाया अनयोरनवगनतया परस्परपरिहारस्थिति छक्षणिवरोधस्याप्यसिद्धैः । किञ्च स्नीत्वा-दिति हेतुनोदितस्रीवेदःवादिति विवक्षणेऽसिद्धता, मुक्तिप्राप्तिप्राक्तनममयादिषु स्त्रीवेदोदयस्य तासामभावादनिवृत्तिगुणस्थान एव तस्य परिश्वयान् . परिश्वीणस्वीवेदस्वादिनि विवक्षणे च विरुद्धता, हेनोर्विपर्ययव्याप्तत्वात्, रूयाकारयोगित्वादिति विवक्षणे त्वनैकान्तिकता, 20 विषयेये बाधकप्रमाणामावेन सन्दिग्धविपश्चव्यावृत्तिकत्वान् । चतुरेशपूर्वसंवित्सम्बन्धित्वाः भाबोऽपि तासां कृतः सिद्धो येन साध्यविकलो दृष्टान्तो न स्यान्, सर्वेद्वप्रणीनागमनादिनि चेत्रत एव मुक्तिमात्तवस्यापि सिद्धिरस्तु, न ह्यकवाक्यतया व्यवस्थितो दृष्टेष्टादिषु बाधाम-नन्भवन्नाप्तागमः कचित् प्रमाणं कचिन्नेत्यभ्यूपगन्तं प्रेक्षापूर्वकारिणा शक्यः । अय विवादः गोचरापन्नाऽबळा अशेषकमेक्षयनिबन्धनाध्यवसायविकळा. अविद्यमीनाधःसप्तमनरकप्राध्य- 25

१. सर्वेत्कृष्टपदप्राप्तिः सर्वेत्कृष्टाध्यवसायेन भवति, तत्र सर्वोत्कृष्टदुःसस्यानं सर्वेत्कृष्टसुसस्यानमपि सिद्धम्, प्रथमा सप्तपनरकपृश्वी, परमदुःसस्यातोऽन्यत्राभावात्, द्वितीयं निःश्रेयसम्, आगेन च स्नीणःमाद्य-स्थानगमन निषद्धम् तत्र कारणं तद्योग्यतथाविधोत्कृष्टतममनोवीर्यपरिणत्यभावः, अत एव संमूर्छिमादिवत्

विकलकारणकर्मेबीजभूताध्यवसानत्वात् , यस्तु नैवं नासौ तथा, यथोभग्रसंप्रतिपत्तिविषयः पुरुष इति वैधम्बेद्दष्टान्त इति बेन्न, साध्यसाधनयोः प्रतिबन्धासिद्धेः, निरुक्ताध्यवसानमः बलातो हि निवर्त्तमानमशेषकर्मश्चयाध्यत्रमायनिवर्त्तकं कारणं वा भवद्भवेत्, व्यापकं वा, नाराः. अशेषकर्मक्षयाध्यवसानं प्रति निकक्ताध्यवसानस्याकारणत्वात् , येन तिश्ववृत्त्या तस्यापि 5 निवृत्तिर्भवेत । कारणत्वे वा यत्राशेषकर्मक्षयाध्यवसानं योगिनि सम्भवति तत्राधःसप्तम-नरकपृथिवीप्राप्ताववन्ध्यकारणस्य बीजमृताध्यवसानस्य सद्भावात्, कार्यस्य कारणान्यभिः चारित्वात्तस्य नरकप्राप्तिसद्भाव इत्यनिष्टापत्तिः । न च तत्र कारणसद्भावेऽपि कार्यै नोत्पद्यत इति बक्तन्यम् , अविकलकारणस्यावद्भयंतया स्वकार्यनिवैर्त्तकत्वान् । न द्वितीयः, व्याप्यस्य सन्ते व्यापकस्याध्यवद्यं सद्भावात्त्रेव तद्दोपतादवस्थ्यात् । न च यत्र क्रिष्ट-10 तराध्यवसायसद्भावस्तत्रातिश्चभतराध्यवमायेन भाव्यभिति प्रतिबन्धमन्भवः, तन्दुलमत्स्येन व्वभिचारात्, न च मनुष्यजातियोगित्वे सतीनि विशेषणं वाच्यम्, उत्तमसंहनेन चारित्र-प्राप्तिकालावाक्समयभाविना सर्वेपर्याप्तिसम्पन्नेन तथाविबाङ्गष्टपरिणामवता पुरुषेण व्यभिचा-रात्। न च यत्रातिश्चभतरः परिणामस्तत्राध्यश्चभतरपरिणामेन भाव्यमित्यत्रापि प्रतिबन्धः, तथाविषयोगिना व्यभिचारात । स्त्रीणां सप्तमनरकप्रश्वीप्राप्तिनिवंधनकर्मवीजाध्यवसाया-15 भावी यद्याप्तागमान् प्रतिपन्नस्तर्हि तत एवाशेषकर्मपरिक्षयनिवन्धनाध्यवसायसद्भावोऽपि प्रतिपन्न एव, न हातीन्द्रिय एवंविधेऽर्थेऽवीग्दशीऽस्मदादेराप्रागमाद्दतेऽन्यत् प्रमाणमस्ति, न च दृष्ट्रशिवरोध्याप्तवचनमसत्तर्कोनुसारिजानिविकरूपेबीधामनुभवनि, तेपामवस्तुसंस्पर्शि-त्वात् । न चात्र वस्तुन्यागमनिरपेक्षमनुमानं प्रवर्त्तते, पक्षधमीदेखिङ्गरूपस्य प्रमाणान्त-रतः प्रतिपत्तमशक्तः, प्रतिपत्ती वा साध्यस्यापि प्रतिवन्धप्राहिप्रमाणतः प्रतिपत्तेनैकान्ततोऽ-20 तीन्द्रियता भवेत्, आगमानुमारि चानुमानं न बाधकम्, प्रकृतवस्तुसंवाद्कत्वात् । न चाप्त-वचनं स्त्रीनिर्वाणप्रतिपादकमप्रमाणम्, सप्तमनरकप्राप्तिप्रतिषेधकञ्च प्रमाणिमति वक्तव्यम्, प्रामाण्यनिबन्धन प्याप्तप्रणीतत्वादे रूमयत्राविशेषात् । एकमाप्तप्रणीतमेव न भवतीति चेन्न, इतरत्राप्यस्य समानत्वान् . पूर्वीपरोपनिवद्धाशेषदृष्टादृष्ट्वप्रयोजनार्थप्रतिपादकावान्तरवाक्यसः मृहात्मकैकमहावाक्यरूपतयाऽर्ह्दागमस्यैकत्वात् तथा चान्तरवाक्यानां केषाञ्चिदप्रामाण्ये 25 सर्वस्याप्यागमस्याप्रामाण्यप्रसक्तेः, अङ्गदुष्टत्वे तदात्मकाञ्जिनोऽपि दुष्टत्वापत्तेः । न च प्रद-

सर्वेत्कृष्टपदप्राप्तिरिप न तासा समस्ति तथावादल्लिध्विकृर्वेणत्वादिलिध्यपूर्वगतश्रुताधिगतिषु सामध्यीभावा-इपि न तत्प्राप्तिरिति पूर्वेपक्षाद्यथः॥ नि श्रेयमं श्रुत्वपि तासा सर्वोत्कृष्टमनोवीर्येपरिणतिनीस्तीत्यस्यसाधक नास्ति किभित् प्रमाणम्, अन्तर्व्याप्तिमन्तरेण केवलप्रमूर्विद्यादिदृष्टान्तमात्रेण च न साध्यसिद्धिरित्याद्यये-नाह् साध्यति॥

र्श्वितवाक्यं सर्वेद्वप्रणीततयाऽस्मान् प्रत्यसिद्धमिति वाच्यम् , नाश्तिकादीन् प्रति पुरुषनिर्वाणा-वेदकस्यापि तत्प्रणीतत्वेनासिद्धा तान् प्रति तत्प्रणीतत्वसाधकतयोपन्यस्यमानाया युक्तेरत्रापि समानत्वात , पूर्वीपरैकवाक्यत्वदृष्टादृष्टाबाधितत्वादेरविशेषात् । नतु स्नीणां घातिकर्मेक्षय-निमित्तमाचशुक्रध्यानद्वयं न सम्भवतीति न निर्वाणप्राप्तिसम्भवः, 'आचे पूर्वविद्' इति वचनात् पूर्वधरस्येव तयोः सद्भावात्, न च पूर्वधरत्वं तासाम, तदनधिकारित्वादिति चेन्न, तथा सति प्राक्तनभवानधीतपूर्वीणां वर्त्तमानतीर्थीधिपत्यादीनामपि तम भवेत्तद्भ्ययनाः सम्भवादाचशुक्रध्यानद्वयासम्भवतस्तिक्रिमित्तघातिकमैक्ष्यसमुद्भताशेषतत्त्वाववोधस्वभावकेव-लक्काभावे न मुक्तिसङ्गतिः स्यादित्यनिष्टापत्तिः । अथ शास्त्रयोगागम्यसामध्ययोगावसेय-भावेष्वतिसूक्ष्मेष्वपि तेषां विशिष्टश्रयोपञ्चमवीर्यविशेषप्रभवप्रभावयोगात् पूर्वधरस्येव बोधा-तिरेकसद्भावादाद्यशुक्तध्यानद्वयप्राप्तेः कैवल्यावाप्तिक्रमेण मुक्तयवाप्तिरिति न दोषः, तद- 10 ध्ययनमन्तरेणापि विशिष्टक्षयोपशमसमुद्भृतक्कानात् पूर्वविस्वसम्भवादिति वेत्तर्हि निर्प्रन्थीः नामप्येवं द्वितयसम्भवे न कश्चिहोषः, अन्यथा महदेवीस्वामिनीप्रभृतीनां जन्मान्तरेऽप्य-नधीतपूर्वाणां न मुक्तिप्राप्तिभेवेत्र चासौ तेषामसिद्धा, सिद्धप्राध्ताव्यन्थेषु गृहि छिन्न-मिद्धानां प्रतिपादनान, न च ते अप्रमाणम्, सर्वज्ञप्रणीतत्वेन तेषां प्रामाण्यात्। न च मायागारवादिभूयस्त्वाद्बलानां न मुक्तिप्राप्तिः, तदा तासां तद्भूयस्त्वासम्भवात्, प्राक् तु 15 पुरुवाणामपि तत्सम्भवोऽविरुद्धः । न चाल्पसत्त्वाः क्रूराध्यवसायाश्च ता इति वाच्यम्, सस्वस्य कार्यगम्यत्वात्तस्य च तासु दर्शनाद्रुपसस्वासिकेः, दृश्यन्ते धसद्भियोगादौ तृणवत्ताः प्राणपरित्यागं कुर्वाणाः, परीषद्दोपसर्गाभिभवं वाङ्गीकृतमहात्रता विद्धानाः । क्रराध्यवसायाः इतप्रहारिप्रसृतीनां प्रागवश्यायां तद्भवे विद्यमानमपि न मुक्तिप्राप्तिप्रति-बन्धकम्, तत्त्वस्थायां तु तास्वप्यभाव एव । धर्मे पुरुषस्योत्तमस्वात्तासां चानुत्तमस्वात्र 20 मुक्तिप्राप्तिरिति चेन्न, अन्यगुणापेश्चयाऽनुक्तमस्यस्य मुक्तिप्रास्यप्रतियन्धकस्यात्, अन्यथा तीर्थक्रहुणापेश्चया गणधरावेरप्यनुत्तमस्वान्युक्तिप्रास्यभावो भवेत्, तस्माम युक्त्यागमाभ्यां तासां मुक्तमभावः प्रतिपत्तुं श्रक्यः ॥ चतु मगवस्त्रतिमाया आभरणादिमिर्भूषा न विधेयेति दिगम्बरैदच्यते तद्प्यईत्प्रणीतागमापरिज्ञानस्य विज्निभतमुपलक्ष्यते तत्कर-णस्य शुभमावनिमित्ततया कर्मक्षयावन्व्यकारणत्वात् , भगवत्प्रतिमाया भूषणाद्यारोपणं हि 25 कर्मक्षयकारणम् , कर्तुमैनः प्रसादजनकत्वात् , कुष्टुमाचालेपनवत् , न व अतावस्वायां मग-वता भूवणादेरनङ्गीकृतत्वात्र तत्वतिकृतौ तद्विवेयम्, संगज्जनाङ्गरागपुष्पादिधारणस्यापि तर्वस्थायां मगवताऽमाश्रितस्वाम तत्तत्र विषेयं स्यात् । अथ मेरुमस्तकादिषु तद्भिषेकादा

20

विन्द्रादिभिस्तस्य विहितस्वाद्स्मदादिभिरिष कृतानुकरणादिभिः त्रयोजनैस्तत्तत्र विधीयते तिर्द्धं तत एवाभरणादिभिर्विभूषणादिकभिष विषेयम्, कृतानुकरणादेः समानत्वात् । एवम-न्यव्यागमवाद्यं परपरिकृत्पित्तमागमयुक्तिप्रदर्शनेन प्रतिवेद्धव्यम् । तदेवमनधीताभृतयवा-वद्परिभावितागमतास्पर्यो दिग्वासस इवाप्ताक्षां विगोपयन्तीति व्यवस्थितम् ॥ ६५ ॥

5 यत एवं तत:---

#### जह जह बहुरसुओ संमओ य सिस्सगणसंपरिवृडो य। अविणिच्छिओ य समए तह तह सिद्धंतपडिणीओ ॥६६॥

यथा यथा बहुभुतः सम्मतश्च शिष्यगणसंपरिवृतश्च । अविनिश्चितश्च समये तथा तथा सिद्धान्तप्रस्थनीकः ॥ छ।या ॥

10 यथेति, सन्यगर्थमनवधायीनेकशासश्रवणमात्रतः शास्त्रसत्वेन तथाविधापराविदित-शास्त्राभिन्नायाणां सन्मतोऽत एव श्रुतविशेषानभिन्नैः शिष्यगणैः सन्परिवृतः, तथाविध-परिवारदर्पाच्छास्रपर्याछोचनेऽनादरात् समयेऽविनिश्चितश्च यथा यथा भवति तथा तथा सिद्धान्तन्नस्यनीकोऽपि, यथावस्थितवस्तुस्यरूपप्रकाशकागमप्रतिपक्षो निस्सारप्ररूपणयाऽन्या-गमेभ्योऽपि भगवदागममधः करोतीति यावत् ॥ ६६ ॥

15 प्रजा शास्त्रमधीत्व तर्थीवधारणं विषेयम्, अवधृततर्थेश्व नयप्रमाणाभिप्रायतो यथा-वर्थः परिभावनीयोऽन्यथा तत्फलपरिज्ञानविकलता स्यादित्याह—

#### चरणकरणप्पहाणा ससमयपरसमयसुक्रवाबारा। चरणकरणस्स सारं णिच्छयसुद्धं ण याणंति॥६७॥

चरणकरणप्रधानाः स्थसमयपरसमयमुक्तव्यापाराः। चरणकरणयोः सारं निश्चयगुर्दं न जानन्ति॥ छाया॥

चरणिति, जतभमणधर्मसंयमवैयाष्ट्रस्यत्रद्यगृप्तिकानादित्रयतपःकोधादिनिमहस्वरूपं चरणम्, पिण्डविशुद्धिसमितिभावनाप्रतिमेन्द्रियनिरोधप्रतिलेखनगुस्यभिमहस्वरूपं चरणम्, तदनुष्ठानतत्पराः । अयं स्वसमयोऽनेकान्तात्मकवस्तुप्ररूपणाद्यं परसमयः केवलनयामिप्रायप्रतिपादनादित्येतस्मिन् परिकानेऽनाहता अनेकान्तात्मकवस्तुतत्त्यं वयावदनवसुद्ध्य25 मानाश्चरणकरणयोः फलं क्रानदर्शनयोगात्मकं निष्कलक्षं नानुभवन्ति, तस्य क्रानदर्शनचारित्रात्मककारणप्रभवत्वात् कारणामावे च कार्यस्यासम्भवादन्यथा तस्य निर्देतुकत्वापत्तेः, चरणकरणयोश्चारित्रात्मकत्वाद्रव्यपर्यायात्मकजीवादितस्वावग्रमस्वभावद्वव्यभावेऽभावादिति ॥ ६७ ॥

5

20

सन्यग्दर्शनस्य सन्यग्द्वानाद्भेदात् ज्ञानिकययोरन्यतरविकलयोर्नाशेषकर्मक्षयलक्षणकल-निर्वर्षकत्वं सन्भवतीति प्रतिपाद्यति—

णाणं किरियारहियं किरियामेशं च दो वि एगंता।

असमत्था दाएउं जम्ममरणतुक्त मा भाइ॥ ६८॥
कार्ने कियारहित कियामात्रश्च द्वावप्येकान्ती।
असमर्थी दर्शयमुं जन्ममरणतुःक्षेम्यो मा मैवीः॥ छाया॥

द्वानिमिति, यथावळीवादितस्वप्रकाशकं क्वानं यथोक्तानुष्ठानरहितं जन्ममरणदुःखेभ्यो मा भेषीरिति दर्शयितुमसमर्थम्, न हि ज्ञानमात्रेणैव पुरुषो भयेभ्यो मुख्यते क्रियारहित-त्वात्, रष्टप्रदीपनकपलायनमार्गपक्कृवत् । क्रियामात्रं वा क्वानरहितं न तेभ्यो मा भेषीरिति दर्शयितुं समर्थम्, न हि क्रियामात्रात् पुरुषो भयेभ्यो मुख्यते सब्धानिकलत्वात् प्रदीपनक- 10 भयप्रपलायमानान्धवत् । उभयसद्भावस्तु तेभ्यो मा भेषीरिति दर्शयितुं समर्थः, तथाहि सम्यक्कानकियावान् भयेभ्यो मुख्यते, उभयसंयोगवस्त्वात्, प्रदीपनकभयान्धरकन्धाक्रद्धपक्कृत्वत्, तस्मान्ध्यक्कानाहित्रितयनयसमूहात् मुक्तिः, नयसमूहविषयक्क सम्यक्कानं भद्धानक्क तिक्रवयं सम्यक्कानाहित्रितयनयसमूहात् मुक्तिः, नयसमूहविषयक्क सम्यक्कानं भद्धानक्क तिक्रवयं सम्यक्कानं तरपूर्वक्काश्वेषपापिकयानिवृत्तिलक्षणं चारित्रम्, प्रधानोपर्धर्जनभावेन मुख्यवृत्त्या वा तिष्ठतयप्रदर्शकक्क वाक्यमागमो नान्यः, एकान्तप्रतिपादकस्थासवर्थत्वेन 15 विसंवादकतया तस्य प्राधान्यानुपपत्तेः, जिनवचनस्य तु तिक्वपर्ययेण रष्टवद्रष्टार्थेऽपि प्रामाण्यसक्कतेः ॥ ६८॥

तस्य तथाभूतस्य स्तुतिप्रतिपादनाय मझलार्थत्वात् प्रकरणपरिसमामी गाथासृत्रमाह —

भइं मिच्छादंसणसमूहमहयस्स अमयसारस्स । जिणवयणस्स भगवओ संविग्गसुहाहिगम्मस्स ॥ ६९॥

भद्रं भिथ्यादर्शनसमूहमयस्यामृतसारस्य । जिनवचनस्य भगवतः संविद्यसुक्षाचिगम्यस्य ॥ छाया॥

मद्रमिति, भगवतो जिनवचनस्य भद्रमस्तु, कशंभूतस्य मिध्यावर्शनसमूहमयस्य तमात्वेऽप्यमृतसारस्य, न च बाच्यं मिध्यावर्शनसमूहमयं यत् तद्विषकणिकासमूहमयस्येव कशं सम्यमूपतामासाव्यतीति, परस्परनिरपेक्षसंप्रदादिनयक्रपापन्नसांक्याविमिध्यावर्शनानां 25

१. मतिश्रुतादिकं झानं चारित्रप्राप्तौ प्रधानं कारणम्, चरणविषयजीवाजीवादेईसोपादेशादेश वस्तुनो झानमन्तरेणापरिझानात् अपरिझातस्य च यथावत्कर्तुमस्थव्यत्वात् तपःसंयमरूपाचरणात्तु निर्वाणं अवति तस्यात्सवंसंवरह्यनिर्वाणस्य चरणमेव प्रधानं कारणं झानन्तु कारणकारणत्वाद्गौणं कारणम् अतएव झानस्य सारश्वरणमिति आसवचनमपि संगच्छते । यदि झानस्य मोक्षं प्रति परम्परया क्रियायाश्चानन्तर्येणोपकारित्वे गुणप्रधानभावः, अथ युगपद् द्वे अपि कार्योत्यत्ताव्यक्तत्त्वः द्वयोरिष प्राथान्यमित्याश्चाः ॥

परस्परसञ्योद्धतासमासादिवानेकान्तरूपाणां विषकणिकासमूहिकशेषमयस्यासृतसन्दोहस्येव सम्यक्त्वापत्तेः । दृश्यन्ते हि विषाद्यो भावाः परस्परसंयोगियशेषेण परिणवान्तरमापन्ना अगद्रूष्पतामासाद्यन्तः, तथा मध्वाज्यप्रसृतयस्तु विशिष्टसंयोगेनावाप्तद्रक्र्यान्तरासृतिप्राप्ति-निमित्ततापन्नाः, अत एव निरपेक्षा नैगमाद्यो दुर्नयाः सापेक्षास्तु सुनया उच्यन्ते । न विद्यते उ सृतं मरणं यश्मिन्नसौ असृतो मोक्षः, तं मारयति गमयति प्रापयति वा, तस्यासृतसारस्य, अवन्ध्यमोक्षकारणस्वान्मोक्षमितपादकत्वाच । रागाद्यशेषश्चात्रश्चित्रच्यत इति जिनवचनं तस्य, अनेन विशिष्टपुरुषप्रणेतस्वनिवन्धनं प्रामाण्यं निगमयति क्षीरास्त्रवाद्यनेक-स्वस्थायेख्यांक्ष्मितो भगवत इत्यनेनापि विशेषण्रेत्र तस्यहिकसम्यद्विशेषजनकत्वमाह । पुनः कीद्यस्य वचनस्य संविप्रमुखाधिगन्यस्य, संविप्तेः संसारमयोद्वेशाविर्भूनमोक्षाभिन्छापैरप्रविष्क्रस्य वचनस्य संविप्रमुखाधिगन्यस्य, संविप्तेः संसारमयोद्वेशाविर्भूनमोक्षाभिन्छापैरप्ताविष्ठः तस्य, एतेनापि विशिष्टबुष्यतिश्वसम्यत्वसम्यत्ववत्वसन्ववत्वसन्वस्य प्रति-पाद्यति, एवंविधगुणाध्यासितस्य जिनवचनस्य सामायिकादिविन्दुसारपर्यन्तश्चताम्योषेः कस्याणमस्त, इतिप्रकरणसमाप्तावन्त्यमङ्गस्यप्रतिचावि शिष्टस्तृतिः ॥ ६९॥

विरुवाताईतशासने वरतपागरुखाम्बवायोदय-क्षोणीभ्रेऽभवदुश्णभानुविजयानन्दास्यस्रीश्वर: । यद्विज्ञानरुचा ततं जिनपतेर्मुर्तिप्रतिक्षेपकं बादःबान्तमनीयताञ् तृहिनक्माभृद्गभीगां गुहाम् ॥ १ ॥ योगाभ्यासवर्शाकृतेन्द्रियगणः साक्षासपोवित्रहो. वावित्रातवचोविमर्वनपटः शास्त्राटवीकेसरी । अर्डच्छासम्बारिधिप्रमथनाद्रत्नत्रयं प्राप्तवान जातः श्रीकमलास्यसरिमधवा तत्पट्टमानुः सुधीः ॥ २ ॥ कृत्वा तत्पद्पङ्कजं हृदि सदा तत्पृहविद्योतनो, राकायां नभसी दासास्त्रनयनैर्वर्षे मिते वैकमे । ध्यात्वा पार्श्वजिनेशपादकमलं श्रीस्तरभपुर्यामहम् व्याख्यानेन च लव्धिसुरिमृतियः सोपानपृत्तिं व्यधाम् ॥ ३॥ सोपानचन्द्र एव भवत् न वा खलहदयतमहिछस्यै । सरलहुदां साधुनां चेतोनलिनीपतिर्भवति नृनम् ॥ अ ॥ इति भीतपोगच्छनभोमणि श्रीमद्भिजयानंदस्रीश्वरपट्टालङ्कार श्रीमद्भिजय-कमलसुरीभ्यरचरणनलिनविन्यस्त्रभक्तिभरेण तत्पद्वधरेण विजय-लिंधसूरिणा सङ्गलिते सम्मतितस्वसोपाने स्त्रीमुक्तिसमर्थनं नाम एकचत्वारिंशं सोपानम् ॥

समाप्तव सम्मतितत्त्वसोपानम्।

# सम्मतिमूलगाथानामकाराधनुक्रमः

| गाथा *              | Ą.           | पं. | गाथा                    | g.          | ġ,   |
|---------------------|--------------|-----|-------------------------|-------------|------|
| अणु दुअणुपहिं दब्बे | २७६          | ۹,  | <u>केवलणाम</u> मणंतं    | 280         | २४   |
| अण्णायं पासंतो      | 280          | १८  | केवलणाणावरण             | २३६         | 20   |
| अण्णोण्णाणुगयाण     | १७७          | 20  | केवलणाणं साई            | २५३         |      |
| अत्य अविणासधम्मी    | ३२२          | २०  | कोवं उप्पायंतो          | २६०         | ર્ષ  |
| अत्थि ति णिव्वियणं  | १६५          | १९  | गइपरिगयं गई             | 255         |      |
| अत्थंतरभूपहि य      | १६७          | १०  | गुणगिष्यसियसण्णा        | २६९         | १३   |
| अहिष्ठ अण्णायं च    | २४०          | G   | गुणसद्दमंतरेणावि        | २६३         | १०   |
| अह देसो सन्भावे     | १७०          | १९  | <b>चक्लुअधक्</b> लुअवहि | २४६         | १९   |
| अह पुण पुरवपयुत्तो  | २५४          | १४  | चरण <b>करण</b> णहाणा    | ३६२         | १७   |
| आरुडोऽसम्भावे       | १७१          | २०  | जह उग्गहमेश्व           | २४७         | १९   |
| इहरा समूहसिद्धो     | १५४          | ક   | जर सन्वं सायारं         | २३९         | 9    |
| उपजमाणकारुं         | <b>૨૭</b> %  | 8   | जह एए तह अण्णे          | 186         | - 1  |
| उप्पज्जंति वियंति य | १३९          | २३  | जर कोर सद्विवरिसो       | २५४         | २२   |
| उप्पामो दुवियप्पो   | 200          | १७  | जह जह बहुरसुओ           | ३६२         | 8    |
| एए पुण संगहओ        | १४७          | इष  | जह ऽणेयलक्खण            | १५२         | 20   |
| एगद्वियम्मि जे      | १५९          | २७  | जह द्वियमप्पियं         | १७३         | १७   |
| एगसमयम्मि एग        | <i>₹७०</i> , | 99  | जह दससु दसगुणिम         | २६ <b>३</b> | १९   |
| पगतणिध्य सेसं       | र५७          | 9   | जह पुण ते चेव मणी       | १५२         | ३५   |
| <b>एयंतपक्सवा</b> ओ | २६४          | 8   | जह संबंधविसिद्वो        | २६४         | ₹•   |
| पयंताऽसम्भूयं       | ३३२          | ર   | जा <b>र्कुलक्वलक्वण</b> | \$68        | २१   |
| एवं एगे आया         | १७८          | १३  | जावह्या वयणवहा          | २८४         | 6    |
| एवं जिजपण्णसे       | <b>३५</b> २  | •   | जीवो अणाइणिहणो केवल     | २५३         | २७   |
| एवं जीवहब्वं        | इए५          | 8   | जीवो अणाइणिहणो जीव      | इ.५१५       | 86   |
| एवं सस्वियप्यो      | इंकड         | १६  | जुजार संबंधवसा          | २६५         | १९   |
| एवं सेसिंदिय        | २४८          | 4   | जेण मणी विसयगयाण        | २४६         | <    |
| करमं जोगनिमित्तं    | १५१          | 4   | जे वयणिजवियप्पा         | १८१         | 7    |
| कायमणवयण            | २८०          | २   | जे संतवायदोसे           | 500         | १०   |
| कालो सदावणियर       | 318          | १६  | जे संघयणाईया            | સ્વરૂ       | 6    |
| कुंमो ण जीवद्वियं   | २६९          | २६  | जो आउंचणकालो            | २७४         | \$ 8 |
| केई भणंति जाऱ्या    | <b>२३</b> ५  | *   | जो इंडवाचपक्कस्मि       | २८२         | १९   |

| गाया                              | ą.   | <b>પં</b> . | गांधा                     | q.    | ψ. |
|-----------------------------------|------|-------------|---------------------------|-------|----|
| कं अप्युद्धा भाषा (६१ गा०)        | २५०  | ક           | दब्बद्वियस्य जो खंब       | 160   | 20 |
| जं अध्युद्ध आबे                   | 240  | 28          | दम्बर्धतरभूया             | 258   | 28 |
| जं काबिछं दरिसणं                  | २८४  | 28          | वृद्धंतरसजीगादि           | ₹98   |    |
| जं च पुण अरिह्या                  | २६२  | 9           | द्व्यस्स ठिई जम्म         | 255   | १३ |
| जं पश्चक्कागहणं                   | २४९  | २१          | दक्षं सिर्च कार्छ         | 233   | 80 |
| जंपंति अत्थि समये                 | २६३  | 2           | दब्वं जहा परिणयं          | 244   | 88 |
| जे सामण्णगाहणं                    | १८५  | 4           | द्व्य पञ्जबविउयं          | 180   | 20 |
| णितथ ण जिल्लो ण कुणइ              | 328  | १८          | दुविहो धम्मावाओ           | 268   | 8  |
| ण य तइस्रो भत्थि पंभो             | \$86 | 18          | दूरे ती अण्णतं            | 258   | १८ |
| ण य दश्वद्वियपक्सी                | 840  | 8           | दो उण णया भगवया           | २६२   | 20 |
| ण य वाहिरओ भाषी                   | १७८  | २६          | दो हि बि जयहि जी अं       | 264   | ११ |
| ण य होइ जोब्बणत्थी                | १७४  | १०          | <b>इंसणणाणावरणक्स</b> प   | २३८   | 22 |
| ण वि अस्थि अण्णवादो               | २६७  | 80          | दंसणपुरवं णाण             | 280   | 88 |
| ण हु सासणमत्ती                    | ३४०  | १८          | दंसणमोग्गहमेशं            | २४७   | 2  |
| णाणं अपुद्धे अविसये               | २४८  | १७          | नित्य पुढवीविसिही         | 384   | 28 |
| णाणं किरियागिह्यं                 | 363  | 3           | नामं उवणा दविएत्ति        | १२३   | २७ |
| णियमेण सहहंतो                     | २६८  | १४          | वञ्चुष्वण्णिमि वि वज्जयिम | २६०   | 22 |
| णियय <b>ययणि <del>ज</del>स</b> चा | १५८  | te          | वञ्चुष्यश्रं भावं         | 240   | १९ |
| तम्हा अण्णो जीवो                  | २५४  | Ę           | पञ्जबण यवोकंतं            | १३८   | 8  |
| तम्हा अहिगयसुत्तेण                | ३५४  | १३          | पञ्जवणिस्सामण्णं          | 230   | 8  |
| तम्हा चउन्विभागो                  | २४५  | 8           | पडिपुण्णजोन्यणगुणो        | 508   | 8  |
| तम्हा सम्बं वि णया                | १५२  | 8           | पण्णवणिज्ञा भावा          | રક્ષક | १८ |
| तह णिययवायसुविणिच्छिया            | १५२  | २२          | परपज्जवेहिं असरिसगमेहिं   | २५७   | 24 |
| तह सब्वे णयवाया                   | १५२  | २७          | पर वक्त ब्ब य पक्का       | 284   | २२ |
| तिण्णि वि उपायाई                  | २७३  | १३          | परिगमणं पञ्जाओ            | २६२   | १८ |
| तित्थयरवयणसगह                     | 64   | १४          | परिसुद्धो नयवाओ           | २८३   | २२ |
| ते उभयणोवणीया                     | 384  | ٩           | परिसुद्ध सायारं           | २३९   | 20 |
| तेहि अतीताणागय                    | १७५  | 4           | वाडेकनयपहरायं             | 336   | 83 |
| दव्यक्तियोत्ति तम्हा              | १३८  | 18          | विउपुत्तणत्तु मध्यय       | २६४   | 83 |
| दब्बहिओ वि होउण                   | २३४  |             | पुरिसद्भार्य तु पडुच      | 858   | 88 |
| द्वाहियणयपयडी                     | 6.08 | १०          | <b>-</b>                  | १६०   | १५ |
| दब्बद्वियवत्तव्यं अवस्थु          | १३९  | 4           | बहुयाण एगसहे              | 2.99  | •  |
| व्यद्वियवत्तव्यं सव्यं            | १५९  | 8           | वंधिम अपूरंते             | 646   | 29 |
| व्यक्तियवसम्बं सामण्ण             | 331  | 3           | भण्णद्र सीणावरेण          | 230   | 9  |
| दम्बद्दियस्स आया                  | \$60 | ११          | मण्या ज्ह चउणाणी          | 288   | •  |
|                                   |      |             |                           |       |    |

| गाथा                      | Ą.  | <b>d</b> . | गाथा                   | y.   | <b>ů</b> . |
|---------------------------|-----|------------|------------------------|------|------------|
| भण्णद् विसमपरिणयं         | २६६ | ٦          | सम्मद्सणमिणमो          | 380  | 4          |
| भण्णार संबंधवसा           | 289 | १२         | सवियप्वणिविययणं        | 166  | १४         |
| भइं मिन्छइंसणसम्ह         | ३६३ | १९         | सन्वणयसमूहिम वि        | १४९  | १६         |
| भयणा वि हु भह्रयद्वा      | २६७ | 24         | साई अपज्जवसियं         | 248  | 26         |
| भविभो सम्मद्दंसण          | २८२ | 8          | सामाविओ वि समुद्यकओ    | २७१  |            |
| <b>मर्सुयणा</b> जविभिन्तो | २४९ | १३         | सामण्णंस्मि विसेसी     | २५६  | <b>ર</b> ર |
| मणपञ्जवणाणंतो             | २३४ | १६         | साहमाउ व्य अत्थं       | ३२४  | 8          |
| मणपुज्रवणाणं दंसमं        | २४८ | २६         | सिद्धस्रोण य पुणी      | २५३  | 10         |
| मूलणिमेणं पज्जवणयस्स      | १०८ | 6          | सिद्धं सिद्धत्थाणं     | 3    | १६         |
| बजाइ पज्जवा जे देहे       | 206 | ۶          | सीसमर्रविष्कारण        | २६७  | G          |
| <b>ब</b> वरसगंधफासा       | २६१ | 9          | सुत्तं अत्यनिमणं       | 343  | २३         |
| लोइयपरिच्छयसुद्दो         | १५३ | २०         | सुत्रिम बेव साई        | 23'9 | १५         |
| वंजणपद्धायस्स उ           | १६६ | ş          | सुहदुक्स सम्पर्भागो    | 840  | २१         |
| विगमस्स वि एस विही        | २७२ | રક         | सोडण समासओ बिय         | १५९  | 83         |
| सम्भावासम्भावे देसो       | १७२ | २          | संखेजमसंखेज            | 248  | 3          |
| सम्भावे आरहो              | १७१ | હ્         | संतम्मि केवले दंसणम्मि | २३८  | १५         |
| समयपरमःथवित्थर            | Ęo  | ધ          | हेउविसमोयणीभं          | इ३१  | १९         |
| सम्मण्णाचे णियमेण         | २५२ | १६         | होजाहि दुगुणमहुरं      | २६५  | 2          |

१६६ सम्पूर्ण स्त्रोकसंस्या



### वीर सेवा मन्दिर

पुस्तकालम २३१.१ किजय्

नेबक राष्ट्र चन्द्रेलाल राष्ट्रना रास शीवंक सम्माति हत्वसा पाल स्

क्रम संख्या

खण्ड